

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri .







प्राच्यभारतीग्रन्थमाला—१८
Prācyabhāratīgranthamālā—18



# का शिका

डॉ॰ जयशस्त्र लाल त्रिपाठी डॉ॰ सुधाकर मालवीयः

# KĀSIKĀ

(A COMMENTARY ON PANINI'S GRAMMAR)

of.

VĀMAN & JAYĀDITYA
with NYĀSA or KĀŚIKĀ-VĪVARAŅAPAÑJIKĀ of JINENDRABUDDHI
and

PADAMAÑJARĪ of HARADATTA MIŚRA

with

BHĀVABODHINĪ Hindi Exposition by Dr. JAYA SHANKAR LAL TRIPATHĪ
With the Introduction of Kāśikāvi zaranapanjika

SRI SRISH CHANDRA CHAKRAVARTI, B. A. Formerly Reader of Sanskrit, Dacca University, 1925

Critically Edited by:

Dr. Jaya Shankar Lal Tripathi
Vyākaranācārya (Goldmedalist) M. A., Ph. D., D. Litt.

Department of Sanskrit, Banaras Hindu University

and

Dr. Sudhakar Malaviya
Sahityacarya, M. A., Ph. D.
Department of Sanskrit, Banaras Hindu University

Foreward by

Prof. Biswanath Bhattacharya

Majūrabhanja Professor & Head, Department of Sanskrit, Banarus Hindu University

Volume II

[Adhyāya 1.3—2.2]

Bimble Darmy

TARA BOOK AGENCY
VARANASI

1986

## श्रीमद्वामन-जयादित्यविरचिता पाणिनीयाष्ट्राध्यायीसूत्रवृत्तिः

# का शि का

श्रीमद्जिनेन्द्रबुद्धिविर्चितया त्यासापरपर्यायकाशिकाविवरणपञ्जिकाल्यया विद्वद्वरश्रीहरदत्तिमश्रविरचित-'पदमञ्जरी'-समाल्यया च व्याल्यया सहिता डॉ॰ जयशङ्करलालित्रपाठिविरचितया 'भावबोधिनी' हिन्दोव्याल्यया च विभूषिता

ढाकाविश्वविद्यालयीयसंस्कृताच्यापकेन (१९२५) शास्त्रिश्रीश्रीशचन्द्रचक्रवत्तिभट्टाचार्येणोपनिबद्धया या च आंग्लभूमिका संवलिता

संपादकी

## ंडॉ॰ जयशङ्कर-लाल-त्रिपाठी

व्याकरणाचार्यः (लब्धस्वर्णपदकः), एम० ए०, पी-एच्० डी०, डी० लिट्० संस्कृतविभागः, कला-संकायः, काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालयः

## डॉ॰ सुधाकर-मालवीयः

साहित्याचार्यः, एम० ए०, पी-एच्० ढी० संस्कृत-विभागः, कलासंकायः, काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः

#### प्रस्तावक:

## डां० विश्वनाथ-भट्टाचार्यः

मयूरभञ्ज श्रोफेसर, विभागाष्यक्षः, संस्कृतविभागः, कलासंकायः काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः

## द्विती यो भागः

(१.३-२.२ अध्यायात्मकः)

तारा बुक एजेन्सी वाराणसी

, १९८६ तमः खिष्टाब्दः ]

[ २०४२ तमो वैक्रमाब्दः

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e partition by

प्रकाशक

तारा बुक एजेन्सी

रथयात्रा-गुरुबाग रोड, कमच्छा

वाराणसी-221010

फोन: 0542-2420291, 941221380

Tara Book Agency

Rathyatra- Gurubag Road, Kamachha,

Varanasi-221010,

Phone :0542-2420291, 941221380

प्रथम संस्करण १८ । ८६ पुनर्मुद्रित सन् मूल्यम् रू 225. ७



मुद्रक : रेनबो प्रिंटर्स सिद्धगिरीबाग, वाराणसी

Printed at
Rainbow Printers
Siddhagiribag, Varanasi

#### PUBLISHER'S NOTE

We have the pleasure in presenting the Second Volume of Kāśikā with Nyāsa and Padamañjarī along with the new Hindi exposition Bhāvabodhinī by Dr. Jaya Shankar Lal Tripathi.

The learned editors of the present edition—Dr. Jaya Shankar LaL Tripathi, Reader and Dr. Sudhakar Malaviya in the Sanskrit Department, Banaras Hindu University have taken great pains and care in editing the text and the Hindi exposition. They have provided, in addition to Hindi exposition, critical notes and references which, we are sure, will render this edition more useful and valuable than all the earlier editions.

.The whole work shall be completed in ten Volumes as follows:

| Volume | Adhyāya Pāda | to  | Adhyāya Pāda |
|--------|--------------|-----|--------------|
| I      | L            | _   | 1/2          |
| II     | 1/3          | _   | 2/2          |
| III    | 2/3          | -   | 3/2          |
| IV     | 3/3          |     | 4/1          |
| V      | 4/2          |     | 5/1          |
| VI     | 5/2          | _   | 6/1          |
| VII    | 6/2          | • - | 6            |
| VIII   | 7            |     |              |
| IX     | 8            |     |              |
| X      | Indices      |     |              |

We hope that the present edition shall be appreciated and warmly welcomed by students and scholars alike.

''चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा
द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति
महो देवो मत्याँ आविवेश ॥''

-ऋग्वेदः ४.५८.३

"चत्वारि शृङ्गाणि—पदजातानि, नामाख्यातोपसगंनिपाताश्च । त्रयो अस्य पादाः —त्रयः कालाः — भूतभविष्यद्वत्तंमानाः । द्वे शीर्षे — द्वौ शब्दात्मानौ — नित्यः कार्यश्च । सप्त हस्तासो अस्य — सप्त विभक्तयः । त्रिधा बद्धाः — त्रिषु स्थानेषु बद्धः — उरित कण्ठे शिरसोति । वृषभो वर्षणात् । रोरवीति = शब्दं करोति । कृत एतत् ? रौतिः शब्दकर्मा । महोदेवो मत्यां आविवेशेति । महान् देवः — शब्दः, मत्यां — मरणधर्माणो मनुष्याः, तानाविवेश । महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम् ।"

-पस्पशाह्निकं महाभाष्यम्

#### **FOREWORD**

Inroducing the SECOND Volume of the Kāśikāvṛtti provides me with a great pleasure and a sense of academic achievement. Dr. Jaya Shankar Lal Tripathi a senior colleague and Reader and Dr. Sudhakar Malaviya, the Senior Research Assistant in the Department of Sanskrit have undertaken the publication of the renowned Vṛtti on Paninian Aṣṭādhyāyī by Vāmana and Jayāditya along with the two well known commentaries Nyāsa (Kāśikāvivaraṇapañjikā) by Jinendrabuddhi and Padamañjarī by Haradatta Miśra. I congratulate them for undertaking such an ambitious project which, when completed, will meet a long-felt need of providing a thoroughly dependable edition of the basic texts of Aṣṭādhyāyī and Kāśikā along with two most important commentaries.

In addition to the meticulous care taken by the editors in printing the text as flawlessly as possible, they have provided useful critical notes and references whenever necessary and extensive indices to render the edition almost indispensible for the students following the Sūtra-Vṛtti-Bhāṣṣya mode of grammatical study in particular and researchers in general. Dr. Tripathi has also added a Hindi rendering of the Vṛtti which happens to be a pioneering effort. Translation of Śāstras, especially of one like the Vyākaraṇa where extreme precision is truly the soul of style, is a difficult and different job. I am happy to note that Dr. Tripathi with his firm grounding in the Śāstra has given an exposition which, apart from being faithful to the text, has done full justice to the purport as well.

Publication of the Kāsikā as planned is a stupendous work and the learned editors happen to be ideally qualified to fulfill the same. While congratulating both of them, I only hope and pray that they succeed in bringing out all the ten volumes as early as possible. I am sure that the entire Sanskritic world will welcome the grand scholarly venture.

**BISWANATH BHATTACHARYA** 

Banaras Hindu University February 25, 1986 Professor & Head, Department of Sanskrit

आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः। प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुव्यक्तरणं बुधाः॥ (वा० प० १.११)

तद् द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् । पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते ।। (वा० प० १.१४)

इवमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् । इयं सा मोक्षमाणानामजिह्या राजपद्धतिः ॥ (वा० प० १.१६)

इदमेकं प्रक्रियाभेदेंबंहुघा प्रविभज्यते। तद् व्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते॥ (वा० प० १.२२)

## सम्पादकीयम्

छन्दः पादौ शब्दशास्त्रं च वक्त्रं कल्पं पाणी ज्योतिषं चक्षुषी च। शिक्षा झाणं श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं वेदस्याङ्गान्याहुरेतानि षड् हि॥

—ऋक्सर्वा : षड्गुरुशिष्यकृता भूमिका

विश्वस्य प्राचीनतमास्विखलासु भाषासु संस्कृतं सर्वा अपि अतिशेते—इत्यत्र न कस्यापि वैमत्यम् । विषयोऽयं आश्चर्यकरः यत्सत्स्विप बहुविधेषु राजनैतिकपरिवर्तनेषु धार्मिकान्दोलनेषु च यदि काचिद् भाषास्ति तादृशी याऽस्मिन् विशालेऽपि भारते आसेतु हिमाचलं मूलभाषापदवीमारूढा भाषणादिव्यवहारपदमिष्ठिता सञ्जार्गाततराम्, तर्हि सा केवलिमयं सुरभारती एव इति विमर्शका आकलयन्ति । वस्तुतोऽस्य वैशिष्ट्यस्य हेतुषु अस्या व्याकरणं प्रामुख्यं भजते, येनाद्यापीयं भाषाऽक्षुण्णरूपेण विराजमाना सर्वान् भारतीयान् वैदेशिकानिप च सम्मोहयित ।

वेदानां सम्यग्ज्ञानाय तेषां षडङ्गानां ज्ञानम् आवश्यकमेव । अतएव व्याकरण-विषये प्राचीनकालादेव विज्ञायते यत्—'छन्दः पादी तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् ।' षट्स्वङ्गेषु व्याकरणं पदपदार्थज्ञानस्य तदाय-तत्त्वात् प्रधानम् ।

महर्षिः पाणिनीः (खि० पू० ५०० वर्षकालिकः)

तत्र सत्सु बहुषु व्याकरणेषु महेश्वरप्रसादाद्धिगतवैशिष्ट्यं पाणिनीय व्याकरणं लौकिकवैदिको-भयशब्दानां नियामकम् । महीषः पाणिनिः स्वकीययाऽद्भुतप्रतिभया सकलशब्दशास्त्र-समुद्रं समुन्मथ्याष्ट-स्वध्यायेषु नवनीतिमवापेक्षितं सर्वं व्याकरणं सूत्ररूपेण प्रोक्तवान् । तत्राष्टाध्याय्यां सप्तनवत्यधिकनवशतोत्तर-त्रिसहस्राणि (३९९७) सूत्राणि वर्त्तन्ते । तस्यां व्याकरणशास्त्रसम्बद्धाः सर्वेऽपि विषयाः सूत्रशैल्यां प्रतिपादिताः । वात्तिककारः कात्यायनः (ख्रि० पू० ३०० वर्षकालिकः)

पाणिनि-परर्वातषु वैयाकरणेषु वात्तिककारः कात्यायनः विशेषतोऽत्र उल्लेखनीयः। पाणिनीयसूत्रे उक्तानुक्तदुरुक्तार्थान् विवेचयता समीक्षणत्वेन वार्त्तिकानि कात्यायनेन विरिचतानि। तान्यपि सूत्राणीव प्रमाणानीति सर्वे स्वीकुर्वन्ति। किन्तु वार्त्तिकानां स्वरूपादिकमद्यापि न व्यवस्थितमिति खेदावहम्। भाष्यकारः पतञ्जलिः (ख्रि० पू० १५० वर्षकालिकः)

सूत्राणि वार्त्तिकानि चैतदुभयमि संक्षिप्तरूपेण व्याकरणिसद्धान्तान् प्रत्यपादयत्, येनाभिप्रायबोधने काठिन्यमन्वभूयत । अतो महिषणा पतञ्जिलना अनुपमे स्वकीये महाभाष्ये सरलया भावगम्भीरया च शैल्या विश्वदरूपेण विषयाणां प्रतिपादनमकारि । एवं पाणिनि-कात्यायन-पत्तक्षलयो 'त्रिमुनि' इत्याख्यया वैयाकरणेः स्तूयन्ते ।

<sup>1. &#</sup>x27;Even at the present moment, after a century of English rule and English teaching, I believe that Sanskrit is more widely understood in India than Latin was in Europe at the time of Dante,' इति विद्वद्धुरीणो भट्टमोक्षमूलर:, 'India: What can it teach us.'

#### व्याख्यानस्य द्वैविध्यम्

कालान्तरे पुनः शास्त्रसौकर्याय बालावबोधनाय च प्रयोगप्रिक्रियाक्रमं संलक्ष्य नैकेषां प्रिक्रियाग्रन्थानां रचना सञ्जाता । अस्मिन् शब्दशास्त्रे ये ग्रन्थाः पाणिनिविरचित-सूत्रक्रमेण वर्त्तन्ते, तेष्टाध्यायोक्रमावलिम्बनः, ये च प्रयोगानुसारेण विद्यन्ते, ते प्रिक्रियाक्रमावलिम्बनः कथ्यन्ते । तत्र वामनजयादित्येन कृता 'काशिकावृत्तः' अष्टाध्यायोक्रमस्य उपलब्धवृत्तिषु प्रथमावृत्तिः ।

#### काशिका

अष्टाध्यायीक्रमवलम्ब्य संपादितेषु सर्वेषु प्राणिनेः संक्षिप्ता शैली, अपरत्र च महाभाष्यकारस्य अतिविस्तृता बहुपरिश्रमसाध्या च शैली, अत्र मध्यममार्गेण व्याकरणशास्त्रस्य सर्वेषां विषयाणां परिज्ञानाय कैश्चिद् वृत्तिकारैः प्रयासो व्यधायि । तत्र वामन-जयादित्याभ्यां (स्त्रि० ६५०) महाभाष्यसमाश्रिता सरलरीत्या सोदाहरण-सूत्र-व्याख्यान-प्रतिपादनपरापेक्षितभावप्रकाशिका 'काशिका' नामनी वृत्तिविरिचता ।

सा चेदानीमियं वृत्तिः पाणिनीयाष्टाध्याय्या उपलब्धवृत्तिषु प्राचीनतमा। अस्यां प्रतिसूत्रमनु-वृत्त्युदाहरणप्रत्युदाहरणानि शङ्कासमाधानपुरःसराणि समुपलभ्यन्ते। काशिकाकाराभ्यां पाणिनिशास्त्रोपरि परम्पराप्राप्तस्य विषयजातस्य प्रयत्नेन रक्षणं कृतम्, यतो गणपाठोपसंख्यानेष्टचादीनां परिष्कृतरूपेण सह वृत्ति-भाष्य-नामधातु-पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य [=व्याकरणशास्त्रस्य] सारसङ्ग्रहोऽत्र जिज्ञासुभिः सारत्ये-नोपलभ्यते।

#### काशिकायाः व्याख्याः

- १. न्यासः ( = काशिकाविवरणपञ्जिका)
- २. पदमञ्जरी
- ३. भावबोधिनी (हिन्दी व्याख्या)

## (१) न्यासः (काशिकाविवरणपश्चिका)

काशिकावृत्तेः टीका काशिकाविवरणपश्चिकापरपर्याया 'न्यास' इत्याख्यया प्रसिद्धा आचार्यजिनेन्द्र-वृद्धिपादिवरिचता (७०० ई०) । इयं सरलापि गम्भीराऽपेक्षितपदार्थबोधनसमर्थेति बोध्यम् ।

## (२) पदमञ्जरी

काशिकावृत्तेः अपरा प्रौढा टीका 'पदमञ्जरी' श्रीविद्वद्वर-हरदत्तेन (११०० ई०) प्रणीता । अत्र काशिकायाः प्रतिसूत्रं प्रति-पदं व्याख्यानं दृश्यते । अस्याः गाम्भीर्यं महत्त्वं च विदुषां सुस्पष्टम् ।

#### (३) भावबोधिनी

अत्र न्यास-पदमञ्जरी-समाश्रिता सकलकाशिकावृत्तेः विशदा डाँ० जयशङ्करलालित्रपाठिविरिचता 'भावबोधिनी' नामधेयाऽभिनवापूर्वा हिन्दी-व्याख्या विराजते । अस्यां सूत्राणां विस्तृतं व्याख्यानं प्रदर्श्य प्रक्रिया-ज्ञानसौकर्याय प्रकृति-प्रत्ययादिनिर्देशपुरस्सरं व्युत्पादनम्, अथ च 'विमर्श' इत्येतदन्तर्गतं गम्भीरिवषयिववेचनं जिज्ञासु-शङ्का-समाधानाय समायोजितम् ।

#### प्रस्तृतं संस्करणम्

अथेदानीं सप्रश्रयं सामोदं च विद्वज्जनसमक्षं प्रस्तूयते—आचार्यजिनेन्द्रबुद्धिपादिवरचितया न्यासा-परपर्याय 'काशिकाविवरणपिद्धकाल्यया' श्रीविद्वद्वरहरदत्तिमश्रविरचितया पदमञ्जरीसमाल्यया व्याल्यया च सहितायाः, अथ च डाँ० जयशङ्करलालित्रपाठिविरचितया 'भावबोधिनी' त्याल्ययाऽभिनवया हिन्दीव्याल्यया च विभूषितायाः 'काशिका' नामवृत्तेः प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादतः द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादपर्यन्तः द्वितीयो भागः ।

#### संस्करणस्यास्य वैशिष्ट्यानि—

१. सम्पूर्णकाशिकायाः हिन्द्यां विशदं व्याख्यानम् ।

- २. काशिकावृत्तानुपलब्धानामुद्धरणानामाकरग्रन्थेभ्यः संशोधनं विधाय मूलस्थाननिर्देशपुरस्सरं संयोजनम् ।
- ३. वृत्तावुदाहरणत्वेनोद्घृतानां वैदिकपाठानां स्वराङ्कनसहिता प्रस्तुतिः।
- ४. न्यासस्य पदमञ्जर्याञ्च विविधपाठानां समीक्षणपूर्वकं सम्पादनम् ।
- ५. टीकाद्वये उपलब्धानामुद्धरणानां बाहुल्येन मूलनिर्देशः।

तत्र तावत् तत्तत्पाठसंशोधनार्थं यानि पुस्तकानि प्रयुक्तानि दृष्टानि वास्माभिः तानि प्रथमभागस्य सम्पादकीये निर्दिष्टानि । व्यतिरिक्तमेतद्—एतेषु पुस्तकेषु यत्र क्वापि उद्धृतांशेषु त्रुटयोऽवलोकिताः तत्तदाकर-ग्रन्थेभ्यः मूलपाठं संशोध्य ताः बाहुल्येनापकृता अस्माभिः ।

#### सम्पादन-शैली

प्रतिसूत्रमत्र उट्टिङ्किता प्रथमसङ्ख्या अष्टाध्यायीसूत्रस्यानुपूर्वि-क्रमावलिम्बनी । सूत्रस्य पश्चाद् गृहीता संख्या तत्सूत्रस्य अष्टाध्यायीक्रमागत-पादस्यान्तर्गतसूत्रस्य संख्यां बोधयित । तदुपिर कोष्ठके गृहीता संख्या निर्णयसागरमुद्रणालयतः प्रकाशित—'सिद्धान्तकौमुदी' स्थसूत्रस्य संख्यां द्योतयित । मन्ये, एतत् शोध-च्छात्राणां विद्वद्वराणां वा किमिप उपकाराय सम्पद्येत । रीतिरियं विद्वद्वरेण्येन डा० आर्येन्द्रशर्ममहोदयेनािप समादृता, सैवाऽनुसृताऽस्माभिरिप ।

सुविदितं हि इदमस्य ग्रन्थस्याध्येतॄणां यदिस्मञ्च्छास्त्रे निबद्धानि गम्भीरवाक्यान्यतिकिल्ष्टानि, तथापि श्रीमद्गुरुचरणभ्योऽखिल-विद्यापारंगतेभ्यः सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्व-विद्यालयस्य व्याकरणविभागाध्यक्ष-चरेभ्यः पण्डितप्रकाण्डेभ्यः श्रीमद्भ्यो मुरलीधरिमश्रमहोदयेभ्यः, श्रीमद्भ्यो भूपेन्द्रपति-त्रिपाठिमहोदयेभ्यः, श्रीमद्भ्यो भूपनारायण-झा-महोदयेभ्यः, श्रीमद्भ्यो रामप्रसादित्रपाठिमहोदयेभ्यः, श्रीमद्भ्यः कालिकाप्रसाद-शुक्लमहोदयेभ्यः, श्रीमद्भ्यो देवदत्तशर्मोपाध्यायमहोदयेभ्यः यदुपल्ब्धं तदेवास्य संस्करणस्योपजीव्यम् ।

अन्ते काशीहिन्दूविश्वविद्यालयीयसंस्कृतिवभागाध्यक्षाः प्राच्य-प्रतीच्योभयविधिवद्यापारङ्गताः सूक्ष्मसमीक्षकाः श्रद्धेयाः मनीिषणः डाँ० विश्वनाथभट्टाचार्यमहोदयाः अस्य ग्रन्थस्य प्रास्ताविकं विलिख्यास्मान् भृशमनुगृहीतवन्त इति तेषां कृतज्ञतां प्रकटयामः।

काशीस्थ-तारायन्त्रालयाधिपतीनां दुर्लभ-प्राचीन-संस्कृत-ग्रन्थरत्नानां प्रकाशने रतानां श्रीमद्रमा-शङ्करपण्ड्या-महोदयानामाभारोऽस्माभिः हृदयेन स्वीक्रियते यैः सौष्ठवसम्पन्नं सत्वरञ्चैतत् संस्करणं विद्वत्-समक्षमुपस्थापितम्।

संस्कृत विभागः, काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः गङ्गादशहरा २०४० (१८-६-१९८६)

जयशङ्करलाल त्रिपाठी सुघाकर मालवीयः

## भूमिका

## येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्। कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः॥

भारतीय मनीषियों ने शब्दशास्त्र का सूक्ष्म चिन्तन प्राचीन काल से ही आरम्भ कर दिया था। उनके गम्भीर अनुशीलन के फलस्वरूप प्रातिशाख्य ग्रन्थों एवं पाणिनीय जैसे विभिन्न व्याकरणों का प्रणयन हुआ। शब्दानुशासन का विस्तृत एवं विशाल रूप सुदीघं वैदिक युग से ही प्राप्त होता है। गो-पथ ब्राह्मण में पाणिनीय व्याकरण में प्रयुक्त अनेक पारिभाषिक शब्दों का विवेचन उपलब्ध होता है। यास्क के निरुक्त में वैयाकरणों के मत उद्धृत हैं। वाल्मीकीय रामायण और महाभारत से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यन्त प्राचीन है। अन्ततः पातञ्जल महाभाष्य के उद्धरण से इस व्याकरणशास्त्र पर अत्यन्त प्राचीनत्व की महर लगा दी गई है:—'पुराकल्पे एतदासीत्—संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते।'

## पाणिनि-पूर्ववर्ती वैयाकरण

सम्प्रति यद्यपि पाणिनीय अष्टाध्यायी ही सर्वाङ्गपूर्ण और सर्वविद्वज्जनों द्वारा समादृत है। परन्तु पाणिनि की इस अद्भुत कृति में पूर्ववर्त्ती आचार्यों के योगदान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके मतों का सम्यक् रूप से अनुशीलन करने के बाद ही पाणिनि ने सूत्रों की रचना की।

#### अष्टाध्यायी में उल्लिखित आचार्य

अष्टाध्यायी के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पाणिनि के भी पहले—१. काश्यप (पा॰ सू॰ १.२.२५), २. सेनक (पा॰ सू॰ ५.४.११२), ३. आपिशलि (पा॰ सू॰ ६.१.१२), ४. स्फ़ोटायन (पा॰ सू॰ ६.१.१२३), ५. चाक्रवर्भण (५.१.३०), ६. भारद्वाज (पा॰ सू॰ ७.२.६३), ७. गार्ग्य (पा॰ सू॰ ८.३.२०), ८. शाकल्य (पा॰ सू॰ ८.३.१९), ९. शाकटायन (पा॰ सू॰ ८.४.५०), १०. गालव (पा॰ सू॰ ८.४.६७)—ये दस आचार्य हो चुके थे।

#### अष्टाध्यायी में अनुिल्लखित आचार्य

अष्टाध्यायी में कुछ आचार्यां का उल्लेख सर्वनाम शब्दों के द्वारा भी किया गया है, जैसे — उदीचाम् (४.१.५३), एकेषाम् (४.१.१७), आचार्याणाम् (८.३.१२४), प्राचाम् (८.३.५)।

पाणिनि द्वारा अनुल्लिखित भी अनेक वैयाकरण पाणिनि से पूर्व विद्यमान थे जिनका निर्देश अन्यान्य ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। ये आचार्य हैं—१. इन्द्र, २. भागुरि, ३. पौष्करसादि, ४. चारायण, ५. काश-कृत्स्न, ६. वैयाघ्रपद, ७. माध्यन्दिनि, ८. रौढि, ९. शौनक, १०. गौतम तथा ११. व्याडि ।

१. ओङ्कारं पृच्छामः—को धातुः ? किं प्रातिपदिकम् ' किं ति पदः ? कः संयोगः ? किं स्थाननादानुप्रादानानु-करणम् (गो० ब्रा० पू० १.२४)

२. नि० १३.२।

४, महाभा० उद्योग पर्व ४.३.६१।

३. वा० रा० कि० का० ३.२९।

५. महाभा० (पस्पशा०)।

पाणिनि का काल (५०० ई० पू०)

पाणिति के समय के निर्धारण में विद्वानों में मतभेद है। किन्तु इनका समय ई० पू० ५ वीं शती अनेक विद्वान् स्वीकार करते हैं। उपरितम सीमा के रूप में सत्यव्रत सामश्रमी आदि कुछ विद्वान् इनका समय २४०० ई० पू० और राजवाडे एवं वैद्य ९००-८०० ई० पू०, वेलवलकर ७००-६०० ई० पू०, भण्डारकर ७०० ई० पू०, बलदेव उपाध्याय ५०० ई० पू०, मैकडानल ५०० ई० पू०, मैकसमूलर ३५० ई० पू० और निम्नतम सीमा के रूप में कीथ आदि विद्वान् इन्हें ३०० ई० पू० का स्वीकार करते हैं। युधिष्ठिर मीमांसक इनका समय वि० पू० २९०० वर्ष मानते हैं। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल इनकी तिथि ई० पू० पञ्चम शतक का मध्य निर्धारित करते हैं।

#### पाणिनि को अष्टाध्यायो.

इतिहासकारों के अनुसार पाणिनि ने 'जाम्बवतीविजय' (=पातालविजप) की भी रचना की थी। किन्तु इनकी कीर्ति-पताका अष्टाध्यायों के कारण ही है। इसका स्वरूप नाम से ही स्पष्ट है—आठ अध्याय। इनमें प्रत्येक अध्याय चार-चार पादों में विभक्त है। इस प्रकार बत्तीस पादों में चार हजार सूत्र (काशिका के अनुसार ३९९२) हैं। यद्यपि आपिशलि का व्याकरण भी आठ अध्यायों में है। किन्तु 'अष्टाध्यायी' शब्द पाणिनीय-व्याकरण के लिए ही योगरूढ़ हो गया है।

## अष्टाध्यायी का द्विविध अध्ययन

कालान्तर में शास्त्रसौकर्य के लिए और बालावबोध में इसे सरल बनाने के लिए शब्दप्रयोग एवं शब्द-साधुत्व की प्रक्रिया को देखकर अनेक प्रक्रियाग्रन्थों की रचना हुई।

## (क) अष्टाध्यायी-क्रम

इस शब्दशास्त्र में जो ग्रन्थ पाणिनिविरचित सूत्रक्रम के अनुसार हैं वे 'अष्टाध्यायीक्रम' वाले कहे जाते हैं। इनमें सूत्र अष्टाध्यायी के ही अनुसार व्याख्यात हैं। इस क्रम के अनुसार अपने रूप एवं स्थान किसी से भी परिवर्तित करके सूत्र का अध्ययन करना इष्टसाधक नहीं बन सकता। इस क्रम से सूत्रार्थ के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

#### (ख) प्रक्रिया-क्रम

परन्तु कालान्तर में लक्ष्य (= प्रयोग) को प्रधानता दी जाने लगी और ११ वीं शती में अष्टाध्यायी के अध्ययन की दूसरी धारा भी बन गई। अभी तक सूत्रार्थ के ज्ञान की प्रधानता थी। किन्तु अब लक्ष्यसिद्धि-मात्र प्रधान होने लगी। इस क्रम के अन्तर्गत शब्दसाधुत्व की प्रक्रिया के क्रमानुसार सूत्रों का उपस्थापन किया जाने लगा।

इस प्रक्रिया-क्रम के अन्तर्गत धर्मकीर्ति (११ वीं शती) का 'रूपावतार', विमल सरस्वती (१४ वीं शती) की 'रूपमाला', रामचन्द्राचार्य (१४ वीं शती) की 'प्रक्रियाकौमुदी' आदि विशिष्ट रचनाएँ हुईं। इनकी अनेक टीकाएँ भी लिखीं गई। इस क्रम का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भट्टोजि दीक्षित (१५६० ई०) की 'वैयाकरण-सिद्धान्त-कौमुदी' है। 'प्रक्रिया-कौमुदी' में मात्र लौकिक शब्दों पर विचार किया गया है। किन्तु 'सिद्धान्त-कौमुदी' में वैदिक और लौकिक उभयविध शब्दों की प्रक्रिया बताई गई है।

## अष्टाध्यायी-क्रम का वैशिष्टच

पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्रों के उपन्यास में एक विशेष क्रम का ध्यान रखा है। इसकी संक्षिप्तता है। पाणिनि ने व्याकरण के प्रत्येक नियम को सूत्र रूप में अति संक्षिप्त करके प्रस्तुत

किया है। भाषा की ऐसी समाहार शक्ति स्यात् ही कहीं अन्यत्र देखने को मिले। उन्होंने सूत्रों का प्रणयन करके उन्हें स्थान-विशेष पर रखा है। यदि इसका उल्लंघन करके अध्ययन किया जाता है तो निश्चित ही पाणिनि के उद्देश्य (सक्षेप में व्याकरण का ज्ञान) की सिद्धि नहीं हो सकती। पाणिनि ने इन सूत्रों में पूर्ववर्ती पद या पदसमूह को अग्रिम सूत्रों से सम्बद्ध करने के लिए 'अनुवृत्ति' पद्धित को प्रस्तुत किया। इसलिए आगे के सूत्रों में केवल अतिरिक्त अंश ही लिखने की आवश्यकता पड़ी। कहीं-कहीं अधिकार-सूत्र मानकर अपेक्षित सभी सूत्रों में उसका सम्बन्ध कर लिया गया है। प्रक्रिया के अनुसार पूर्ववर्ती सूत्र की अपेक्षा परवर्ती सूत्र की वलवत्ता मानी जाती है—'विप्रतिषेधे पर कार्यम्' (१.४.२) इसका ज्ञान अष्टाध्यायी-क्रम के अध्ययन से ही सम्भव है। 'पूर्वत्रासिद्धम्' (८.२.१) में संकेतित पूर्व के प्रति पर की असिद्धि का ज्ञान हमें अष्टाध्यायी-क्रम में सरलतया हो जाता है। प्रक्रिया-क्रम में शब्दरूप-सिद्धि की प्रधानता है। अतः प्रक्रियांश का अच्छा ज्ञान सम्भव हो जाने पर भी सूत्रार्थ-सम्बन्धी अपेक्षित सम्यग् ज्ञान अपूर्ण ही रहता है।

अष्टाध्यायी-क्रम की वैज्ञानिकता की उपेक्षा करके कुछ उपयोगी शब्दों का शीघ्र ज्ञान कराना ही प्रमुख उद्देश्य मानकर सिद्धान्तकौमुदी आदि प्रक्रिया-ग्रन्थों की लोकप्रियता बढ़ी। इससे व्याकरणशास्त्र के अध्ययन की सही दिशा (कम्प्यूटर = संक्षिप्त पद्धित) छूट गई। वैदिक शब्दों के विषय में सर्वथा अज्ञान ही रहने लगा। अष्टाध्यायी में एक साथ ही दोनों प्रकार के शब्दों का अध्ययन करने से उनका अन्तर सरलतया समझ में आ जाता है। इस प्रकार अष्टाध्यायी-क्रमाश्रित ग्रन्थों (महाभाष्य तथा काशिका आदि) के अध्ययन में श्रम करना थोड़े समय में अधिक ज्ञान की प्राप्ति करना है।

## वार्त्तिककार कास्यायन (३०० ई० पू०)

आचार्य कात्यायन वात्तिककार के रूप में जाने जाते हैं। इनका समय पाणिनि के बाद ई० पू० तृतीत शती माना जाता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी के बाद भाषा में प्रिवष्ट हुए नवीन रूपों का औचित्य सिद्ध करने के लिए कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों पर वार्त्तिकों (पूरक-सूत्रों) की रचना की। ये वार्त्तिक पाणिनि की अष्टाध्यायी का मण्डन ही करते हैं क्योंकि ये अष्टाध्यायी के पूरक हैं। अतः कात्यायन पाणिनि-सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य माने जाते हैं।

## महाभाष्यकार पतञ्जलि (१५० ई० पू०)

सूत्रों तथा वार्तिकों का अत्यन्त सारगिंभत और संक्षिप्त रूप होने से उन पर समय-समय पर विभिन्न आचार्यों ने व्याख्या-ग्रन्थों का प्रणयन किया। इनमें पतञ्जिल (१५० ई० पू०) का महाभाष्य सर्वोत्कृष्ट है। पतञ्जिल ने कुछ ऐसी पारिभाषिक युक्तियों का प्रयोग किया है जिनके आधार पर इन्होंने पाणिनि के मूल सूत्रों के क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से विस्तार कर दिया है। किन्तु इस कार्य के लिए इन्होंने कात्यायन की भाँति किसी संवर्धन के समावेश का साहस अत्यल्प ही किया है। महाभाष्य सभी सूत्रों पर उपलब्ध नहीं है। इसका गद्य लालित्य, संक्षिप्तता एवं प्रसाद गुण के लिए प्रसिद्ध है।

इस प्रकार इन तीन महर्षियों ने मिलकर पाणिनीय व्याकरण को पूर्णता प्रदान की । इसीलिए इन्हें बाद में 'त्रिमुनि' की संज्ञा से अभिहित किया गया।

## भतृंहरिकृत वाक्यपदीय

पाणिनीय व्याकरण के दार्शनिक क्रम के अन्तर्गत शब्दार्थ-सम्बन्ध की व्याख्या की जाती है। स्फोटवाद पर पहुँचकर यही गम्भीर चिन्तन का रूप ले लेता है। इसका व्यवस्थित रूप से गम्भीर विवेचन भर्तृहरि के वाक्यपदीय में हुआ है।

## पाणिनि-भिन्न व्याकरण के सम्प्रदाय

पाणिनि-सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य भी अनेक व्याकरण के सम्प्रदायों का आविर्भाव कालान्तर में हुआ जिनके नाम हैं—१. चान्द्र-सम्प्रदाय, २. जिनेन्द्र-सम्प्रदाय, ३. शाकटायन-सम्प्रदाय, ४. हेमचन्द्र-सम्प्रदाय, ५. कातन्त्र-सम्प्रदाय, ६. सारस्वत-सम्प्रदाय, ७. मुग्धबोध-सम्प्रदाय, ८. जौमर-सम्प्रदाय, ९. सौपद्म-सम्प्रदाय, १०. मतवादी सम्प्रदाय के अन्तर्गत हरिनामामृत और चैतन्यामृत।

## अष्टाध्यायी के व्याख्यान

पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अनेक आचार्यों ने वृत्तिग्रन्थों की रचना की थी, जिनके नाम हैं— १. पाणिनि, २. क्वोभूति, ३. व्याडि, ४. कुणि, ५. माथुर, ६. वरुुचि, ७. देवनन्दी, ८. दुर्विनीत, ९. चुल्लि-भट्टि, १०. निर्लूर, ११. चूर्णिकार या चूर्णि। किन्तु इनकी वृत्तियाँ अप्राप्त हैं।

जो एकमात्र वृत्ति प्राप्त है उसका नाम है—१. 'काशिकावृत्ति' जयादित्य और वामन-कृत ।

पाणिनीयाष्टाध्यायी के सूत्रक्रमानुसार लिखी गईं अन्य भी वृत्तियाँ हैं। इनमें कुछ मुद्रित हैं, कुछ अमुद्रित और कुछ का तो मात्र उल्लेख ही प्राप्त होता है। ये भागवृत्ति, भाषावृत्ति और दुर्घटवृत्ति आदि हैं।

## काशिकावृत्ति

## जयादित्य एवं वामन (६५० ई०) और उनका काल

जयादित्य ने 'काशिका' नाम से प्रसिद्ध वृत्ति की रचना की। उपलब्ध वृत्तियों में यह वृत्ति ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और अत्यन्त प्राचीन है। इसके प्रणेता दो विद्वान् जयादित्य और वामन हैं। इनमें से प्रथम पाँच अध्याय जयादित्य द्वारा विरचित हैं और शेष तीन वामन द्वारा रचित हैं ऐसी प्रसिद्धि है।

इत्सिंग की भारत-यात्रा-विवरण में जयादित्य को 'काशिका' का रचयिता लिखा है। अतः इनका समय ६५० ई० पू० माना जाता है। वामन का काल सातवीं शती का उत्तरार्घ है।

## जयादित्य एवं वामनकृत वृत्ति का विभाग

. १. प्रयोगाणां तु निर्वाहो णिचश्चेत्यात्मनेपदात्।

जयादित्यस्य हृदयं गूढमेतत्प्रकाशितम्॥ का॰ भाग २ पृ॰ ७९—१.३.६७ पदमञ्जरी।
यहाँ पर हरदत्त ने मात्र जयादित्य का ही नाम लिया है। उनका यहाँ यह कहना है कि जयादित्य
का ही हृदय ऐसा है जिन्होंने इस गूढ़ बात को प्रकाशित किया है। यहाँ वह वामन को भी साथ ले सकते
थे। किन्तु मात्र जयादित्य का ही ग्रहण किया है। इससे यह निश्चित है कि प्रथम पाँच अध्याय जयादित्य
द्वारा रचित हैं।

२. वामनस्तु 'अके जीविकार्थ' इत्यत्र 'अक इति "कस्मान्न स्यादिति ।'

—का० भा० २, पू० ३५९, २.१.१७ पर पद०।

यहाँ पर हरदत्त ने वामन का मत उपस्थित किया है। ऊपर की वृत्ति यदि दोनों द्वारा रिचत होती तो इनका मत अठग से क्यों दिया जाता ? अतः आरम्भ के ५ अध्यायों पर भी वामन की वृत्ति थी किन्तु किसी कारणवश उसे अठग रक्खा गया। हरदत्त के समय वह विद्यमान थी। अतः यह सिद्ध होता है कि वामन ने सम्पूर्ण अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखी थी।

#### [ 80 ]

## काशिका नाम का कारण

यह वृत्ति काशी में रची गयी थी अतः इसका नाम काशिका पड़ा । किन्तु सृष्टिधर के मत में सूत्रों के अर्थों को प्रकाशित करने के कारण इसका नाम 'काशिका' पड़ा है। काशिका का अन्य नाम 'एकवृत्ति' भी है। काशिका में पाणिनीय क्रमानुसार लौकिक एवं वैदिक सूत्रों की यथास्थान व्याख्या होने से 'भागवृत्ति' के प्रतिपक्ष में काशिका के लिए 'एकवृत्ति' शब्द का व्यवहार होता है।

#### काशिका का वैशिष्ट्य

काशिका में प्रत्येक पाणिनि-सूत्र की व्याख्या की गयी है। इसमें महाभाष्य के मत से भिन्न आचारों के मत भी व्यक्त किए गए हैं। इस वृक्ति की मुख्य विशेषता इसमें वार्तिकों के पूर्ण स्वरूप का होना है। काशिका का मुख्य उद्देश्य पाणिनि की प्रक्रिया को समझाना है। इसीलिए आवश्यकतानुसार अनेक वार्तिकों को पाणिनि की इच्छा का अभिव्यञ्जक मानकर 'इष्ट्रियों' के रूप में पढ़ दिया गया है और कहीं-कहीं उन वार्तिकों के मूल रूप में हेर-फ़ेर भी कर दिया गया है। वार्तिकों की अभिव्यक्ति संक्षेप में होने से कहीं वार्तिक छूट गए हैं और कुछ वार्तिक तो महाभाष्य आदि में प्राप्त भी नहीं होते। जैसे—१. अदेः प्रतिषेघो वक्तव्यः (पृ० ९३), २. कृत्यग्रहणे यण्यतोर्ग्रहणं कर्तव्यम् (पृ० २८५) ३. शतसहस्त्रौ परेणेति वक्तव्यम् (पृ० २९१)। ४. तुरीयशब्दस्यापीष्यते (पृ० ३४१), ५. प्रादिप्रसङ्गे कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेघो वक्तव्यः (पृ० ३६२), ६. बहुष्विनयमः, (पृ० ३८८), ७. इन्द्रे ध्यन्तादजाद्यदन्तं विप्रतिषेघेम।

काशिका की शैली यह है कि ये पहले सूत्र के 'अनुवृत्त अंश' का संकेत करके उस सूत्र का सामान्य अर्थ देते हैं, फिर उसके उदाहरणों एवं प्रत्युदाहरणों के द्वारा सूत्रघटक पदीं का फल बताते हैं। वे संज्ञा सूत्रादि के लक्ष्यों का भी निर्देश कर अन्ततः अपेक्षित गणपाठ भी सूत्र की वृत्ति के साथ-साथ प्रस्तुत करते हैं।

#### काशिका के व्याख्यान

काशिका की अनेक व्याख्या भी लिखी गईं। किन्तु उसमें से कई का नामोल्लेख ही प्राप्त होता है। ये हैं—१. इन्दुमित्रकृत 'अनुन्यास', २. महान्यास, ३. विद्यासागर मुनीन्द्रकृत 'प्रक्रियामञ्जरी' (अमुद्रित), ४. रामदेव मिश्र कृत 'वृत्तिप्रदीप' (अमुद्रित) ५. वृत्तिरत्नाकर (अमुद्रित), ६. चिकित्सासार, ७. सनातन।

काशिका की उपलब्ध महत्त्वपूर्ण टीकाओं में न्यास और पवमक्षरी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं।

## १. जिनेन्द्रबुद्धि-कृत न्यास (७२५-७५० ई०)

काशिका के उपलब्ध व्याख्यानों में 'न्यास' अथवा इसी का अन्य नाम 'काशिकाविवरणपञ्जिका' प्राचीनतम है। इसके कर्त्ता बोधिसत्त्वदेशीय आचार्य जिनेन्द्रबृद्धि हैं। इसके लिए प्रयुक्त 'बोधिसत्त्वदेशीय' विशेषण से प्रकट है कि ये बौद्ध सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान् थे।

'न्यास' काशिका का बड़ा ही प्रौढ़, प्रयोगबहुल तथा पाण्डित्यपूर्ण व्याख्यान है। इसमें न्यासकार ने मूल के तथ्यों का विवरण बहुत अच्छे ढंग से दिया है। इनके अनुसार 'काशिका' जैसे अन्य व्याख्यानों का सार लेकर लिखी गई है वैसे ही 'न्यास' भी अन्य व्याख्या ग्रन्थों का उत्कृष्ट सार है।

## २. हरदत्तमिश्र-कृत पदमक्षरो (११वीं शती)

काशिका पर द्वितीय विद्वत्तापूर्ण टीका 'पदमञ्जरी' विद्वद्वर हरदत्त मिश्र द्वारा विरचित है। इस टीका का नाम इसलिए पद-मञ्जरी है क्योंकि यह काशिका के प्रायः प्रत्येक पद की व्याख्या करते हुए लिखी गई है। काशिका के पाठभेदों पर विचार करना और अन्य नए उदाहरण भी प्रस्तुत करना इस टीका का अपना

#### [ 28 ]

वैशिष्ट्य है। न्यास की अपेक्षा पदमञ्जरी सामान्य विद्यार्थी के लिए कम उपयोगी है, क्योंकि इसमें माण्डिस्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति है। हरदत्त महाभाष्य के तलस्पर्शी विद्वान् थे। अतः इन्होंने काशिकाकार की कटु आलोचना की। इनके इस दर्प के कारण नव्यवैयाकरण भट्टोजि दीक्षित एवं नागेश भट्ट आदि ने इनकी अस्पधिक समालोचना की है।

३. भावबोधिनी हिन्दो-व्याख्या

पाणिति के केवल सूत्रों पर यद्यपि अनेक प्रकार की हिन्दी व्याख्यायें प्रकाशित हैं किन्तु अद्याविध 'काशिकावृत्ति' पर हिन्दी व्याख्या न थी। इसी कमी को दूर करने का 'भावबोधिती' में प्रयास किया गया है।

इस व्याख्या का उद्देश्य सरल और मुबोध शैली में व्याकरणशास्त्रीय विषयों का स्पष्टीकरण है। यहाँ पाण्डित्य-प्रदर्शन न होकर यथासम्भव सुगमतया विषय-विवेचन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें अनुवाद के अतिरिक्त अपेक्षित अभिप्राय प्रकट करने के लिए कोष्ठक के माध्यम से अतिरिक्त पदों और वाक्यों का प्रयोग किया गया है। 'विमर्श' के अन्तर्गत गम्भीर विषयों का स्पष्टीकरण है।

प्रस्तुत संस्करण

काशिका के प्रस्तुत द्वितीय भाग में अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय एवं चतुर्थ पादों ओर दितीय अध्याय के प्रथम एवं द्वितीय पादों का मूळ न्यास, पदमञ्जरी तथा भावबोधिनी के साथ समाविष्ट है। इसमें ३१३ सूत्रों की व्याख्या की गई है। प्रस्तुत संस्करण में तीन प्रकार से संख्याओं का निर्देश है—

- १. सूत्र से पहले (अर्थात् १४९) अष्टाध्यायी के सम्पूर्ण सूत्रों की संख्या व्यक्त करती है।
- २. सूत्र के बाद आने वाली संख्या (१) उस सूत्र का अष्टाध्यायी-क्रम में आने वाले पाद के अन्तर्गत सूत्र की संख्या का द्योतन करती है।
- ३. कोष्ठक में दी गई अन्तिम संख्या (अर्थात् १८) निर्णय सागर से प्रकाशित 'सिद्धान्त-कौमुदी' के सूत्रक्रम की परिचायक है।

यह सब जो कुछ हो सका है वह गुरुओं का ही कृपा-प्रसाद है उनके श्रद्धेय चरणों में बैठकर जो कुछ व्याकरण का ज्ञान हमें प्राप्त हो सका उसे आज विद्वानों के सामने प्रस्तुत करने में हमें अपार हर्ष हो रहा है। श्रद्धय्या प्रोफेसर डॉ॰ पद्मा मिश्र से हमें काशिका पर कार्य करने की महती प्रेरणा प्राप्त हुई। वैदिक उद्धरणों के सम्बन्ध में बहुत-सी नवीन बातों का ज्ञान उन्हीं से मिला। काशिका के इस संस्करण का प्राक्तअपन श्रद्धेय प्रो॰ डॉ॰ विश्वनाथ भट्टाचार्य, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने लिखकर हम लोगों पर महान अनुप्रह किया है तदर्थ हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारा यह कार्य जो सफल हो सका, उसमें सबसे अधिक श्रेय इस ग्रन्थ के प्रकाशक महोदय को ही है। उनका धैर्य असीम है। आज के इस बहुधन-साध्य वातावरण में इतना धन लगाकर इस कार्य को करना साधारण प्रकाशक के बल-बूते की बात नहीं है। अतः हम तारा प्रेस के संचालक और संस्कृत के दुर्लभ ग्रन्थों के प्रकाशक श्री रमाशङ्कर जी पंड्या महोदय के अत्यन्त आभारी हैं।

गङ्गादशहरा १९८६ वि॰ सं॰ २०४३ संस्कृत विभाग काशी हिन्दु विश्वविद्यालय विदुषां बर्धवर---वयशङ्कर लाज त्रिपाठो मुधाकर मालबीय

## काशिकायाः द्वितीयभागस्य विषयाः

## प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः

| विषयः                        | सुत्राङ्का।  | विषयः                        | सूत्राङ्गाः  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--|--|--|
| धातुसञ्ज्ञा                  |              | अधिकारस्वरूपनिर्देशः         | 99           |  |  |  |
| इत्सञ्ज्ञा                   | 2-9          | आत्मनेपदविधानम्              | १२-७७        |  |  |  |
| सङ्ख्यातानुदेशः              | <b>१</b> 0   | परस्मैपदविधानम्              | 62-93        |  |  |  |
| प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः  |              |                              |              |  |  |  |
| एकसञ्ज्ञाधिकारः              |              | कर्मसञ्ज्ञा                  | ४६–५३        |  |  |  |
| विप्रतिषेधकार्यनिणंयः        | 2            | कतृंसञ्ज्ञा                  | 48-44        |  |  |  |
| नदीसञ्ज्ञा                   | ३–६          | निपातसञ्ज्ञा                 | ५६-५८        |  |  |  |
| चिस <b>ञ्</b> जा             | ७-९          | उपसर्गसञ्ज्ञा                | 49           |  |  |  |
| लवुसञ्ज्ञा                   | १०           | गतिसञ्ज्ञा                   | <b>६०-७९</b> |  |  |  |
| गुरुसञ्ज्ञा                  | ११-१२        | गत्युपसर्गाणां स्थाननिर्देशः | 29-82        |  |  |  |
| अङ्गसञ्ज्ञा                  | १३           | कर्मप्रवचनीयसञ्ज्ञा .        | 29-92        |  |  |  |
| पदसञ्ज्ञा                    | 28-20        | परस्मैपदसञ्ज्ञा              | . 99         |  |  |  |
| भसञ्ज्ञा                     | १८–२७        | आत्मनेपदसञ्ज्ञा              | 200          |  |  |  |
| वचनिवनियोगः                  | <b>२१–२२</b> | प्रथममध्यमोत्तमसञ्ज्ञाः      | १०१          |  |  |  |
| कारकाधिकारः                  | २३-५५        | एकवचनादिसञ्जाः               | 807-803      |  |  |  |
| अपादानसञ्ज्ञा                | ₹8-38        | विभक्तिसञ्ज्ञा               | 888          |  |  |  |
| सम्प्रदानसञ्ज्ञा             | 34-88        | पुरुषसञ्ज्ञा                 | १०५-१०८      |  |  |  |
| करणसञ्ज्ञा                   | 84-88        | संहितासञ्जा                  | १०९          |  |  |  |
| अधिकरणसञ्ज्ञा                | 84           | अवसानसञ्ज्ञा                 | ११०          |  |  |  |
| द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः |              |                              |              |  |  |  |
| समर्थपरिभाषा                 | (            | अन्ययीभावः                   | , 4-78       |  |  |  |
| पराङ्गवद्भावातिदेशः          | 7            | तत्पुरुषः                    | . २२-७२      |  |  |  |
| समासाधिकारः                  | 3-8          |                              |              |  |  |  |
| हितीयाध्यास्य हितीयः पादः    |              |                              |              |  |  |  |
| तत्पुरुषः                    | १-२२         | द्वन्द्वः                    | 79           |  |  |  |
| बहुत्रीहिः                   | २३-२८        | पूर्वनिपातः                  | SF−0E        |  |  |  |
|                              |              |                              |              |  |  |  |

# संकेत-सूची

| अमर॰          | - | अमरकोषः                        |
|---------------|---|--------------------------------|
| आ॰ गृ॰        | - | आश्वलायनगृह्यसूत्रम्           |
| 程。            | - | ऋग्वेदः                        |
| ऐ॰ बा॰        |   | ऐतरेयब्राह्मणम्                |
| कात्या० वा०   | - | कात्यायनवात्तिकम्              |
| कि॰, किरात॰   | - | <b>किरातार्जुनीयम्</b>         |
| कुमार०        | = | कुमारसम्भवम्                   |
| कौ॰ सू॰       | - | कौशिक-गृह्यसूत्रम्             |
| ग० सू०        | - | गणसूत्रम्                      |
| चान्द्रपरि॰   | = | चन्द्रकृतपरिभाषा               |
| तै॰ आ॰        | = | तित्तिरीयारण्यकम्              |
| तै॰ सं॰       | - | र्तंत्तिरीय-संहिता             |
| दश॰ उ॰ सू॰    | = | दशपादि-उणादिसूत्र              |
| घा० पा०       | - | धातुपाठः                       |
| नि॰           | = | निरुक्तम्                      |
| <b>qo</b>     | - | परिभाषा                        |
| पा॰ शि॰       | - | पाणिनीयशिक्षा                  |
| पा॰ सू॰       | - | पाणिनीयसूत्रम्                 |
| पि॰ छ॰        | - | पिङ्गलछन्दःसूत्रम्             |
| फि॰ सू॰       | = | फिट्सूत्रम्                    |
| मट्टि॰        |   | भट्टिकाब्यम्                   |
| मनु०          | = | मनुस्मृतिः                     |
| म॰. भा॰       | - | महाभाष्यम्                     |
| मै॰           | - | मैत्रायणीयसंहिता (यजुर्वेदीया) |
| वा॰           | - | वात्तिकम्                      |
| वाज० सं०      | - | वाजसनेयिसंहिता                 |
| वा० प०        |   | वाक्यपदीयम्                    |
| व्या॰ परि॰    | - | व्याडिकृतपरिभाषा               |
| शाक० परि०     |   | शाकटायनकृतपरिभाषा              |
| शा॰ श्रौ॰ सू॰ | _ | शाह्यायनश्रीतसूत्रम्           |
| शिशु ०        |   | शिशुपालवधम् (माघः)             |
|               |   | त्यश्चालयनम् (मासः)            |
|               |   |                                |

# The काशिकाविवरग्रपञ्जिका

धेवाशेवार्यविद् यो मां श्रेषाशेषगवी: स्फुटम् । विशिष्याच्यापयद् बन्दे तं शेषशयनीपमम् ।। १ ॥

Before entering into some accounts of Jinendra Buddhi, the main facts hitherto ascertained in connection with the chief grammarians of the Panini school, who had preceded that author, may be briefly noticed here. In absence of authentic details, they are no doubt often found full of confusion and unfit for yielding any sure conclusion. Yet the importance of the subject demands a review of them and hence this digression is made regarding those authors.

#### 1. पणिनि

This ancient and great grammarian of India is known only by his aphorisms (Sutras). They form his work called the अष्टाध्यायी or the (पाणिनीय) अष्टत. did not amplify these Sutras with any explanations or illustrations. As to the grammarians anterior to पाणिनि, the अष्टाध्यावी furnishes the names of ten sages viz : आपिशिल. गान्य, गालव, चाकवर्मण, भारदाज, काश्यप. शाक्त्य, शाक्त्ययन, Panini's age is a debatable matter. सेनक and स्फोटायन1, Scholars have assigned different periods to it. Some give 2400 B. C., some 900 B. C, some 650 B. C., some 550 B. C., and others 350 B. C., as his age. The mutality सागर makes पाणिनि, कात्यायन and व्याहि all co-eval with the king Nanda of Magadha. But as a story book, it may not be true in its chronology. Rajshekhara's statement in his काव्यमीमांसा merely asserts that these sages were examined and put on test at Pataliputra and obtained fame. But it does not imply that they lived there at one and the same time or even assembled there ever simultaneously.2 So no reliance can be put on such statements as to their synchronisation.

The word यवन occurs in his sutra 4. 1. 49; दिशि in 3. 2. 21.; मनु in 4. 1. 161. and यस्त in (2.4.63). We find also in the अष्टाध्याची the words अत्रि, भूगु, कुरस,

<sup>(1)</sup> Though in the गणपाठ, पीक्स्रसादि occurs in the तीलछादि (२.४.६१), काशकुरून in the अकादि (२।४।१९), दाक्षायण in the ऐपुकार्यादि (४।२।५४) and ब्याहि is in the कीडबादि (४।२।८०) गहादि (४।२।६६), and छाज्यादिगण (६।२।४८) they cannot be taken as coming from Panini himself. The गणपाठ was not the work of a single author. It was subsequently enlarged by others.

<sup>(</sup>२) ''श्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा । अत्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनिपिज्जलाविह व्यादिः । वरुविपतञ्जली इह परीक्षिताः स्यातिमुपजग्मुः ॥'' इति काव्यमीमांसायाम् ।

बसिष्ठ, गोतम, अङ्गिरस (2.4.65) आगत्स्य, कौण्डिन्य (2.4.70) कह्र (4.1.71) ह्रोण अन्यक्र, वृष्णि, कुरु, सौनीर बासुरेन, अर्जु न, भारत (6.2.38) इक्ष्ताकु (6.8.178). मित्रयु गान्यारि and such others and some geographical terms such as उशोनर, गौड़ (6.2.100), बाहीक, त्रिगर्त्त, मगध, सूरमस, किङ्क, कोशल, आजाद, साल्व, अश्मक, कम्बोज, अवन्ति, कुन्ति, विपाश्, सुत्रास्तु, कापिशी, काशी, मद्र, वृजि, युगन्धर, कच्छ, विदूर, सिन्धु, तक्षशिला, तूरी, शलातुर, वर्मती, कृचवार, सरयू, (6.2.178), केक्य, चर्मण्डती, चानरण्ड, &c. as well, in addition to such aphorisms as सङ्कलादिम्यस्व (4-2.75), परभादियोधेयादिम्योऽणञी (5.3.117), &c. These are taken as good hints for determining his time.

The aphorisms जुमार: अमणदिभि: (२।१।७०) पाराशस्य शिलालिभ्यां भिक्षनटसूत्रयो: (४।३।११०) कमन्दकृशास्त्रादिनिः (४।३।११), मस्करमस्त्ररिणो वेणुपरिव्राजकयो: (६।१।५४), निर्वाणोऽत्राते (८।२।५०) &c...indicate that there had existed at the time when the Grammarian lived, or before him, some other religion or religions side by side with Brahminism This is clear enough from the meanings which are assigned by the भाष्यकार to the words अमण and मस्करिण्।

There is no doubt that Sanskrit was a colloquial language of the people of Northern India (আন্তাৰ্ন) for some centuries in ancient time. It ceased to be so, probably some two hundred years after patanjali' date. Though thus dead, it remained still long enough as the exclusive property of the Brahmins. The Buddhist, always jealous of it, began at first to adopt a sort of broken Sanskrit and ultimately made Pali their chief tongue. Patanjali, in the second century B. C. testified that Sanskrit was a current language spoken even by ordinary people. He speaks of a charioteer, certainly not a Brahmin, correcting the derivation of a Sanskrit word misinterpreted by a student of Grammar (মাজ 2. 4. 6). Again in the মাজ of 8. 2. 83. we find a man jeering another in Sanskrit. Nay, long before the মাজনা, Sanskrit had been also a

<sup>(3)</sup> Dr. S. K. Belvalkar, Professor, Deccan College, Poona, says "Here the Parsus or the Persians and the Asuras or the Assyrians are mentioned as an আনুষ্কাৰিন্দ or an organisation of mercenary fighters similar to the Greeks of the 4th century B. C. or the Germans of the 17th century. The Persians were blotted out as a political power in B. C. 329 and the Assyrians in 538 B. C." (Systems of Sanskrit Grammar). The city আছুত, Gr. Sangal, was totally destroyed by Alexander in 326 B. C.

<sup>(1) (</sup>i) एवं हि कश्चिद् वैयाकरण आह "कोऽस्य रथस्य प्रवेतेति'। सूत आह "अहमायुष्मन्नस्य "अपशब्द इति ।" रथस्य प्राजितेति"। वैयाकरण आह स्त आह "प्राप्तिज्ञो देवानांप्रियः। न त्विष्टिशः। इध्यत् एतद्रूपिमिति"। वैयाकरणं आह "अहो खल्वक्तीन दूरुनेन बाध्यामह इति"। सूत आह 'न खलु वेशः सूतः। सुत्रतेरेव सूतः। यदि सुत्रतेः कुत्सा प्रयोक्तव्या दु:सूतेनेति वक्तव्यम् ।" (भाष्य (2.4.56) (ii) "स्थाली अहं मो: ।" "आयुष्मानिधि स्थालिन्।" "नैषा मम संज्ञा स्थालीति।" ''कि तर्हि ? ''दण्डिन्यायो मम विवक्षितः। स वक्तन्यः। स्याली अहं भोः।'' ''आयुग्मानेधि स्थालिन्।'' विविधितः।" "किं. तर्हि ?" "संज्ञा ममेषा" "अस्यकस्त्वमिः जालम ! न स्वं दण्डिन्यायो वृषछ! स्थालिन् !"←(भाष्य, 8. 2. 83). दण्डिन्याय alludes the etymological meaning of the word दण्डिन् i. e. अस्त्यर्थं, दण्डोऽस्यस्येति। So,

language of conversation, Otherwise Panini would not have taken so much care to prepare hundreds of Sutras on accents of words, with extreme nicety and sharp minuteness. Consider the Sutra उदक् च विपाश: (4. 2. 74) It regulates the derivation of such words as दात, गौप्त, &c. with affixes अन् and अग, without altering the sense, for different accents them. They were pronounced in one way by the people living in the north bank of the river विपाशा (Beas) and in a different way by those who lived on its Southern bank. Struck with such keen knowledge and nice discrimination of the sage, जयादित्य the author of the Kasikavritti speaks out in his praise महती सूक्ष्मेक्षिका वर्त्तते सूत्रकारस्य (काशिका, 4.2.74). Such care and exertions to preserve the purity of a language must have been taken when it was in its balmy days of glory and in the full vigour of its coloquial state. It could not be at a time when Pali was slowly and gradually setting aside Sanskrit.

The Sutra भियोद थी नदे (3. 1. 115) presents the names of two rivers. It is wholly obscure where and when these rivers existed. How and when they were defunct are also mysterious. They had certainly existed once. There is no reason why the grammarian should falsely or uselessly give us a Sutra, referring to two never-existing rivers. The terminologist cannot be supposed either crazy or sportive to issue such things merely from his imagination. So the disappearance of the rivers भिय and उद्ध्य at a time somehow immemorial, may stand against the view which alleges पाणिन as flourishing so late as the fourth century, B. C. Considering all these and the references cited above from his Sutras, and taking जािड as the author of the संग्रह and prior to कात्यायन because of his naming the former in the Vartikas, we differ from the great scholars who take the Grammarian as a man of about the time of Nanda the king of Magadha. We think him as flourishing at least half a century earlier than 500 B. C.

The Grammarian shows his marvellous acquaintance with ancient manners and customs of the people of several countries. The term कीशेष comes from the Sutra कोशाइ ढल् (4.3.42) and means a short of silk cloth. It was a production of industry which is said to have been current only in China in time sufficiently old. Here पाणिनि supplies a very early information regarding cocoon. Consider again the Sutra मनुष्यत्वस्थोव न (4.2.134).

स्थालिन् means स्थालमस्त्यस्येति। If स्थालिन् be a संज्ञा i. e. the name of a person, its last vowel is to be pronounced as prolated (ज्ञा) in re-address (प्रत्यमितादन). But in its derivative (यौगिक) sense, its last vowel shall not be ज्ञा।

<sup>(5)</sup> कौशेयं कृमिकोशोत्थमित्यमर:। "कोशे संभूतं कौशेयं वस्त्रम्। रुदिरेषा। तेन किमौ न भवति। खड्गकोशाच्चेति" काशिका। निर्नाभिकौशेयमुपात्तवाणमिति कालिदास:। As such silk used to come-from China, it was often called चीनांशुक। We have in कालिदास:,—"चीनां- शुक्रमिन केतो: प्रतिवातं नीयमानस्य"; again "चीनांशुके: कल्पितकेतुमालम्।"

#### [ 4 ]

By this, such, forms as काच्छक, सैन्धवक, वार्णवक, काश्मीरक, कोल्यतक &....are formed from terms कच्छ, सिन्धु, वर्ण, काश्मीर, कुछत, &....which indicate countries and the derivative words imply the residents of those countries as well as their manners customs; e. g. काच्छको मनुष्य:। काच्छकमस्य इसितं जल्पम् । सैन्धनको मनुष्य:। सैन्धनकमस्य इसितं जिल्पम्। सौन्धिवका चुड़ा and so on. Take another, संज्ञायां कन्थोशीनरेष (2. 4. 20). A kind of कन्था (quilt) used in the country of उशीनर acquired a technical sense on account of some peculiarties in it. It was to be in neutre when at the end of some compound words. The sage had observed this and bearing it in mind recorded the fact in his Sutra. His acquaintance with and repeated reference to such matters of Western India leads one to think of him as a native of that part of the country. The न्यासकार and others called him शालात्रीय connected with the country शलात्र which was in the modern district of Peshwar in the N. W. Frontier province of British India. Panini's ancestors lived there. The Chinese Pilgrim Hiuen Thsang even speaks of senge as the birthplace, and also of a statue having been erected there, of the Grammarian. But the Indian Scholars derive शाजात्रीय in connection with his अभिजन (the residence of his ancestors) and not in connection with his birth place or निवास (i. e. his own residence). शलात्रो नाम ग्रामः । सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शालातुरीयः पाणिनिः ।

The sage is called दाक्षोपुत्र and so his mother was a दाक्षी। दक्ष is therefore one of his maternal ancestors. There had been one पाणेन् among his paternal forefathers. The grandson or any subsequent successor of पणिन् was पाणिन। पाणिनि was either the great-grandson or any later progeny of this पाणिन। This is found from the etymology of the word पाणिनि as it is derived with the affix इन् applied to the term पाणिन, in the grammatical sense of युवन्।

There is a statement in the पञ्चतन्त्र—"सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राणान प्रियान् पाणिने:" and it may or many not be true. There are 3996 Sutras in all the अष्टाध्यायी।

## त्रीणिसूत्रसहस्राणि तया नव शतानि च। पण्णवितञ्ज सूत्राणां पाणिनिः- कृतवान् स्वयम् ॥ १ ॥

By the end of the 8th century A. D. a Sanskrit Poem named the जाम्बनती-जयकाच्य or the जाम्बनतीविजयकाच्य was composed by a writer who was clever enough in palming his book off under the name of पाणिनि। It was राजरोखर the dramatist preceptor to महेन्द्रपाछ king of Kanoj (AD, 890-910 AD), who seems to have given much prominence to an assertion that Panini had been the author of this काच्य। Hence probably much value was set on and some undue regard paid to it, by a few classical authors such as शरणरेब, पुरुषोत्तम, &cc....The sage could, in fact, have no connexion with this book which was undoubtedly a later Production.

#### [ 5 ]

## (2) व्याडि

No grammarian is heard of in the interval between पाणिन and कात्यायन, if ब्लाइ be not such a one. कात्यायन cites the authority of ब्लाइ in a नार्तिक of his attached to 1.2.64 viz: द्रव्याभिधानं व्याइ:—which is explained by पतंत्रिक as द्रव्याभिधानं व्याइराचार्यो व्याव्य मन्यते। To the Sutra आचार्योपसर्जनश्चान्तेनासी (६।२।३६), पतंत्रिक cites the illustration आपिश्रद्धपाणिनीव-व्याइगियगौतमीया:। कुणि and चूर्णि are named as prior to पतंत्रिक्ष । But how they are connected with कात्यायन in time is not known. भतृंदिर says in his बाक्यपदीय that there was a grammatical work called संग्रह। When it was obsolete, पतंत्रिक prepared his Great Commentary—the महामाध्य—which was the संग्रहपतिकञ्ज्ञक, that is, the substance or essence of the संग्रह। But the महामाध्य deals chiefly with the Vartikas by कात्यायन and the संग्रह had probably to do nothing with them. So the महामाध्य is called the संग्रह had probably because it had adopted and incorporated the grammatical tenets and principles set down in the चंग्रह। व्याङ्गि is also supposed to have collected together all परिभाषा or the Sutras of the antepanini grammarians, which have been tacitly adopted as authoritative by the commentators and the followers of the बद्याच्याया।

पतंजिल names one दाह्मायण as the author of the संग्रह । To illustrate the Sutra 2. 3. 26, he says—''शोभना खल्ज दाह्मायणस्य संग्रहस्य कृति:। शोभना खल्ज दाह्मायणन संग्रहस्य कृति:।'' In 4. 2. 60, he puts वार्तिकस्त्रिकः' सांग्रहस्त्रिकः, सवार्तिकः, ससंग्रहः। In the पत्पशा (or the commencing chapter of the महाभाष्य) is the passage संग्रह यत्त् प्राधान्येन परीक्षितम् and again संग्रहे तावत् काय्यं प्रतिद्वन्दिभावाम् मन्यामहे नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणमिति। Besides, he leads us to a fact that the author of the संग्रह was a kinsman to Panini. In the भाष्य of 1. 2. 20 and again of VII. 1. 27 stands the Stanza—

## सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । एकदेश्विकारे तु नित्यत्वमुपजायते ।। १ ।।

from which Panini's mother is found to be a दाझी, a relation to दक्ष। दाझी is derived from दाक्षि by डीव under इतो मनुष्यजाते: (4. 1. 95). दाक्षि again comes from दक्ष by the patronymic इन् (4. 1. 95). So दाक्षि is a descendant of दक्ष and co-eval with दाझी. Now दाक्षायण is a युना descendant of दाक्षि by यजिञोस्च (4. 1. 101). In Sanskrit grammar, a युना descendant is either a great-grandson or any of his

- (6) प्रायेण संक्षेपरुचीनस्पितद्वापिरग्रहान् । संप्राप्य वैयाकरणान् संग्रहेऽस्तमुपागते ।। १ ॥ कृतेऽय पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थरेशिना । सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ २ ॥ अलञ्चयगाघे गांमभोयीदुत्तान इत्र सौष्ठवात् । तिसमञ्जलतबुद्धीनां नैतावास्थित निश्चयः ॥ २ ॥ वैजिसीभवहर्यक्षैः शुष्कतकित्रुसारिभिः । आर्षे विष्लाविते ग्रन्थे संग्रहप्रतिकञ्चके ॥ ४ ॥ यः पतञ्जलिशिष्येम्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः । काले स दाक्षिणात्येषु ग्रन्थमाने व्यवस्थितः ॥ ५ ॥ (वाक्यपदीय द्वितीयकाष्ट्र, इलोक 484-488).
- (7) Another reading here is वातिस्त्रिकः from the base वृत्तिस्त्र ।

descendants. So a दाचायण cannot but be at least three generations later than दाश्चि। Thus the distance in time between दाक्षीपुत्र (or पाणिनि) and दाक्षायण can not be less than at least two generations.

Now पुण्यराज<sup>8</sup> a commentator of the वाक्यपदीय asserts, in explaining the stanxas प्रायेण संक्षेपरुचीन् &c. quoted above, that "इह पुरा पाणिनीयेऽस्मिन् व्याकरणे व्याङ्यु-परिचतं प्रन्थछक्षपरिमाणं संप्रहामिथानं निबन्धनमासीत्। तच्च काल्यक्शात् सुकुमारबुद्धीन् वैयाकरण्यन् प्राप्यस्तमुपागतम्।" So, if व्याह्र be the author of the संग्रह, he is a दाक्षायण।

The संग्रह is also mentioned in the काशिका in 4.2.60 viz:—सांग्रहसूत्रिक: and ससंग्रह: and again in VII. 3.76 ससंग्रहं व्याकरणमधीयते। In 2.4.21 and in 6.2.14 is व्याब्युपशं हुष्करणम्। भीपतिदत्त the writer of the कातन्त्रपरिशिष्ट, who had flourished in the 13th century A. D. also refers to the संग्रह and remarks संग्रहकारोऽप्याह &c.

As to the inclusion of व्याहि in the छात्र्यादि (6.2.48) गहादि (4.2.66) and क्रोड्यादि (4.1.80) गण, it is to be noticed that the groups of words originally fixed, had been augmented with later additions to them by other grammarians. This probably led जिनेन्द्रबुद्धि to observe in VII. 4.3 प्रतिपादितं हि पूर्व गणकार: पाणिनिनं भवतीति। तथा चान्यो हि गणकार: । अन्योहि सूत्रकार: ।" Says also कैयट I. 1. 34, 'अभियुक्ता गणान् पठन्ति.....। त्यदादीनि पठित्वा( सर्वादि) गणे कैथित पूर्वादीनि पठितानि।"

Besides, न्याहि being a descendant of न्यह given in the स्वागतादिगण, (7. 3. 7), may as well be any member of the family other than the author of the संग्रह। Taking न्याहि as the author of the संग्रह and as referred to by कात्यायन in his वात्तिक as stated above, he might be living in 450 B. C.

#### (3) कात्यायन

According to the कथासरित्सगर, कात्यायन was a contemporary to the king Nanda of Magadha, by ousting whom the मौर्या king चन्द्रगुप्त set up his own reign there in about 321 B. C. कात्यायन wrote a critique on the अष्टाध्यायी, containing short epigramatic statements called the Vartikas. He often assigned new meanings to words cited by पाणिनि in different senses and advocated such alterations by his Vartikas such as यननाल्डिप्याम् (4. 1. 49) पय्यप्यायन्यायनिहारमनुष्य हित्तपु (4. 2. 129), &c. So the interval between पाणिनि and कात्यायन was long enough. Otherwise such changes in a language cannot be so rapid. He lived probably in 350, B. C. That कात्यायन was not a contemporary of Panini appears to be almost certain. Our attention is arrested by his veneration for the sage. This is evident from such of his Vartikas as ब्रुविशासिगणेन च यत् सचते तदकीतित-माचरितं किवना (1. 4. 51 वार्तिक); तदनत्यमतेर्वचनं स्मरत (1. 4. 51 तृतीय वार्तिक) स्मरन्ति कर्त्वंचनान् मनीपिण: (6. 4. 110, वार्तिक); च भगवान् कृतवांस्तृदर्थं तेन भवेदिटि णेन्सरन्ति कर्त्वंचनान् मनीपिण: (6. 4. 110, वार्तिक); च भगवान् कृतवांस्तृदर्थं तेन भवेदिटि णेन्सरन्ति कर्त्वंचनान् मनीपिण: (6. 4. 110, वार्तिक); च भगवान् कृतवांस्तृदर्थं तेन भवेदिटि णेन्सरन्ति कर्त्वंचनान् मनीपिण: (6. 4. 110, वार्तिक); च भगवान् क्रतवांस्तृदर्थं तेन भवेदिटि णेन्सरन्ति कर्त्वंचनान् मनीपिण: (6. 4. 110, वार्तिक); च भगवान् क्रतवांस्तृदर्थं तेन भवेदिटि णेन्सरन्ति कर्त्वंचनान् मनीपिण: (6. 4. 110, वार्तिक)

<sup>(3)</sup> पुण्यराज finishes his commentary with राशाङ्करिष्याच्छुत्वेतद वाक्यकाण्डं समासतः। पुण्यराजेन तस्योका सङ्गतिः कारिकाश्रिता ॥१॥ गुरवे भर्तृंहरये रान्द्रब्रह्मविदे नमः। सवैसिद्धान्त-सन्दोहसारामृतम च॥२॥ So some चान्द्र grammarian helped him in preparing his book. If भर्तृंहरि were really his preceptor, he lived in the 7th century A. D.

#### [7]

र्विनिवृत्तिः (६।४।२२, वार्तिक); भगवतः पाणिनेः सिद्धम् (८।४।६८, वार्तिक)। In these statements कात्यायन mentions पाणिनि as कवि (poet or of retentive memory, मेथावी), अनत्यमति (i. e. of much intelligence, wise), कर्ता (master) भगवान् (sage). Here the term भगनत् at least is too high and respectful. This clearly shows Panini's priority to Katyayana. Otherwise is it not unusual and strange to apply भगवान् or such an appellation of respect to a rival who is a contemporary or a neighbour? They may be applied, if applied at all by co-eval persons, at most to a very old personage of established fame and of some extraordinary power or ability. Besides the words समरन्ति and समरत in two of those above quoted Vartikas are, I think, enough to shake out such a likelihood in the present Says कात्यायन, तदनत्यमतेर्वचनं स्मरत Recollect the word of that wise man. Again he says स्मरन्ति कर्तुर्वचनान्मनीिषण: i. e. the intelligent remembers on account of the word of the master. Remembering surely cannot but relate to something which had been once very well known and now disappeared from memory This, I think, strongly decides the earlier existence of पाणिन and Katyayana's posteriority.

कात्यायन names व्याहि, वाजप्यायन and पौष्करसादि in his vartikas. So they could not be posterior to him. He was a resident of the Deccan. प्रजिष्ठ taunted him with the remark प्रियतिष्ठता दाक्षिणात्या:, that is, the people of the Decean are fond of the तिष्ठत affixes. The occasion for this taunt was that instead of stating छोके वेदे च, कात्यायन had used छौकिकवैदिकेषु in the वार्तिक—"अनुकरणं शिष्टाशिष्टप्रतिषिद्धेषु यथा छौकिकवैदिकेषु"। Yet he honoured कात्यायन elsewhere by calling him अगनान् कात्य:—

''प्रोवाच भगवान् कात्यस्तेनासिद्धिर्यणस्तु ते ।

आतः को लिट् नैङः पूर्वः सिद्ध आहस्तथा सित ।। १ ।।" (भाष्य ३. २. ३)

Tradition gives another name to कात्यायन. It is वर्रुचि. The illustration वार्रुचं काच्यम् in the भाष्य of 4.3. 103. also refers to a वर्रुचि. But it is uncertain if the grammarian कात्यायन is identical with the poet वर्रुचि. Nor is it acknowledged by all that the वात्तिकार is the same personage who is the author of either any one or more of the following viz, अनुक्रमणिका, प्रातिशाख्य, संदिता or other such works connected with the name of कात्यायन।

Many vartikas are in poetry. Only a few of them are assigned to कात्यायन and recorded in the वार्तिकपाठ। जिनेन्द्रबुद्धि, कैयट and नागोजिसट्ट often speak of some इंडोकवार्तिककार other than कात्यायन. In the भाष्यप्रदोप of 2. 4. 36, कैयट speaks of one व्याप्रसृति to whom is ascribed the इंडोकवार्तिक—

जग्घिविधिल्यंपि यत् तदकस्मादसिद्धिमदस्ति कितीति विधानात् । हिश्रभृतींस्तु मदा वहिरङ्गो ल्यब् भवतीति कृतं तदु विद्धि ॥ १ ॥

As this stanza is quoted in the महाभाष्य (2.4.36) त्र्याष्ट्रभृति is found to be prior to पताञ्चलि. The अनिट्कारिकाड, eleven in number, enumerating the अनिट्

<sup>(9)</sup> These are quoted in 7.2.10 of the काशिका।

#### [ 8 ]

roots, also belong to व्याप्रभृति. There is another क्लोकवार्तिक quoted in 8.2.1 in the काशिका Viz:—

शुष्किका शुष्कजङ्घा च क्षामिमानीजढत् तथा। मतौर्वत्वे झलां जश्त्वं गुडलिण्मान् निदर्शनम् ॥ १ ॥

which is known as composed by one व्याघ्रपात्। It is therefore called the

#### (4) कृणि

We find the name of this grammarian in the भाष्यप्रदीप by कैयट and in the पदमंत्री by इरदत्तिमंत्र। From their reference, it is found that कुणि was prior to पतंत्रिक, for कैयट observes that पतंत्रिक adopted, in the महाभाष्य, Kuni's explanation of I. 1. 75 "कुणिना प्राग्यहण माचार्यं निर्देशयं व्यवस्थितिभाषार्थन्ति व्याख्यातम्। अन्येन द्वायाय्यातम्। भाष्यकारस्तु कुणिदर्शममाशिश्रयत्।"—(कैयट १।१।७५)। In annotating on the काशिका stanza कृती भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु &c. says इरदत्त—"सूनार्थप्रधानो ग्रन्थो कृतिः। सा चेह पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणां कुणिप्रशृतिभ राचार्य्यं विरचितं विवरणम्।" Probability is strong enough that कृणि and चूर्णि to be spoken of presently, are identical.

#### (5) चूण

The काशिका begins with वृत्ती भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु. The term वृत्ति here precedes the word भाष्य, from which the existence of an earlier work of that name on पाणिन than the महाभाष्य, is inferred. The संग्रह was one such, as also was the कृणिवृत्ति। जिनेन्द्रवृद्धि in explaining the verse says—वृत्ति: पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणां विवरणं चृत्विक्षपश्चिनव्यादिविरचितम्"। This reading is from the Poona Deccan college MS. The MS. in Bengali characters, which is in the Varendra Research Society of Rajshahi, Bengal, has— वृत्ति: पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणां विवरणं चृत्रिमष्टिनव्यादिविरचितम्।" मेत्रेवरक्षितं in his तन्त्रप्रदेष writes on 8. 3. 97— "सब्येष्ठा इति । सार्थिवचनोऽयम् । अत्र चृत्विक्ष्यविष्ठम् द्वित्रपाविष् तत्पुरुषे इति बहुद्धमित्यलुग् दृष्यते।" श्रीपतिदत्त of the कातन्त्रपरिशिष्ट speaks of the निद्धरवृत्ति, Commenting on the चर्करीत roots, says he,—निर्द्धरवृत्ती चोक्तं भाषायामपि यक्कुगंक्तीति So the न्यासकार seems to refer to two works चृत्विक्षपष्टिवृत्ति and नव्यरवृत्ति or निर्द्धरवृत्ति. This may induce one to think चृणि and चृत्विक्ष of चृत्विक्षमिट्ट as the same. It will presently be stated that the work by चृणि was commented on by मत्त्विर and चृत्विक्षमिट्ट माहित्र might be this joint work.

Regarding বৃতি, a very powerful evidence comes from the Chinese source. Itsing, the Chinese traveller, who had been in India nineteen years from 671 A. D. to 691 A. D. refers to বৃতি. Says he—"Next there is a commentary on the বৃত্তিমন্ত্ৰ" entitled *Churni*. It is a work of the learned প্ৰস্তান্ত. This

<sup>(10)</sup> What was this ৰূম্মির? Was it another commentary on the অহাআবী? Who then was its author? That the name ৰূম্মির for a grammatical book was recognised even in ancient time, is found from the variant বার্নিক্মেরিক for বার্নিক্মেরিক in the মহামান্থ in 4. 2. 60.

#### [ 9 ]

again cites the former Sutras (Panini's) explaining the obscure points and analysing the principles contained in it and it illustrates the latter commentary (the Vriti, that is, the, কাহিকাৰুনি) clearing up many difficulties. Advanced scholars learn it in three years."........."Next there is the भन् हरिशाख. This is the commentary of the foregoing चूणि and is the work of a great scholar भन् हरि।

"चूर्णि is referred to by श्रोपतिदत्त . In his णत्त्रप्रकरण is the statement मतमेतच् चूर्णिरत्यनुगृह्णित and again "संयोगात्रयत्र्यजनस्य सजातीयस्य करियेनानेकरज्योच्चारणाभेद इति चूर्णिः।"
जगदीशभद्राचार्यः of the शब्दशक्तिप्रकाशिका and some other modern writers too speak of
a grammatical scholiast चूर्णि। चूर्णि means something powdered. So the scholium
is the चूर्णि। Hence its author is variously called चूर्णि, चूर्णिकृत् or चूर्णिकृत्.
According to Itsing, पत्अल्ड himself is this चूर्णि or चूर्णिकृत्. Some Indians too
hold this view. Now the work by चूर्णि and its commentary by भत्रृहिर narrated by
Itsing, might be the चूक्लिभिदृहित्त instanced by the न्यासकार and the latter was
composed earlier than the काशिका. On the other hand if चूर्णि had really been a
scholiast other than पत्रज्जलि, he might be identical with कुर्णि mentioned by कैयर
and हरदत्त।

Now one thing is to be marked. If पतन्त्रिक्त were the author of the चूणि, that is, of a scholium on पाणिनि, it was different from the महाभाष्य. For the महाभाष्य deals with the Vartikas by कात्यायन and not with Panini's aphorisms directly and generally. Hence that Scholium is no longer extant. कुणिवृत्ति (or चूणि वृत्ति)) too is now defunct. There is however much confusion about चूणि. No satisfactory proofs are available at present to come to a decisive conclusion on the point. Further, information is absolutely required to clear the obscurity.

#### (6) पतञ्जलि

The Great Commentary, that is the महाभाष्य, is a work by पतन्त्रिक्ष । He defends Panini in it from the ill-conceived and often erroneous attacks by कात्यायन, preferred in his Vartikas. To a बार्तिक, (नित्पर्यायनचनस्य पाजायर्थम्) in 1.1.68, पतन्त्रिक्ष puts two illustrations पुष्प (य) भित्रसभा। चन्द्रगुप्तसभा। Now चन्द्रगुप्त founded the मौर्य dynasty of Magadha in about 321 B. C. Another चन्द्रगुप्त the first of the Gupta dynasty, was living in 320 A. D. It will be found presently that this second चन्द्रगुप्त could not have been intended by पतन्त्रिक्ष in supplying the name of a king in the illustration of the aforesaid बार्तिक। प्रथमित्र (от प्रथमित्र) was the founder of the Sunga dynasty in Magadha. He usurped the throne in about 183 B. C. by assassinating बृह्ह्य the last मौर्य king whose commander in chief he had been. पतन्त्रिक्ष again cites the name of प्रथ(ष्य) मित्र in the भाष्य of

<sup>(11)</sup> A record of the Buddhist Religion as practised in India and Maloy, Archipelago (A. D. 671 to A. D., 695) by Itsing. Translated by J., Takukusu q. A. Ph. D. Clarendon press, Oxford, 1896.

III. 1. 26, पुष्पिमत्रो यजते याजका याजयन्तीति । तत्र भवितच्यं पुष्पिमत्रो याजयते याजका याजयन्तीति and again of III. ii. 123 ''इह पुष्प (ध्य) मित्रं याजयामः।'' It is known from the Drama मालविकान्निमित्र by कालिदास that this king performed the अध्यमेष ceremony in which he appointed his grandson वस्मित्र to protect the sacred horse. Most likely पतञ्जलि witnessed this ceremony. Nay, remembering his statement इह पुणिमेत्रं याजयाम:, it may be that he officiated in it as a priest. This king died in about 148. B. C. and was succeeded by his son अनिनिमत्र। The illustrations अरुणद् यत्रनः साकेतम्। अरुणद् यत्रनो माध्यमिकाम् given for the वार्त्तिक in the Sutra III. ii. 111, determine his age from the three conditions laid down in it, viz :--परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तीर्दर्शनविषये। Menander, called by the Buddhists Milinds, a relation to the Bactrian king Eucratides and himself of Greek origin, was a king of the Punjab and Kabul. He beseiged साकेत (Oude) and माध्यमिका in 155 B. C. माध्यमिका here indicates a country. It is Nagari, near Chitore in Rajputana. It is also mentioned in the बृहत्संहिता,—"मन्त्रत्सवापयामुनसार-स्वतमाध्यमिका:" (14/2). Now the प्रयोक्ता (speaker) of those two illustrations is पतञ्जाले himself. The event was notorious enough ( लोकनिशात ). It was out of his sight, though capable of being viewed by him12. Hence पतआंड was living in 155 B. G.

The statement "मीय ये हिंरण्यार्थिभरच्याः प्रकल्पिताः। भवेत्। तासु न स्यात्।" in the भाष्य of V. 111.99, may also indicate, if the passage be not corrupted in transcription or transmission, the impecunious conditions of the last मीय्य kings and their kinsmen who had flourished before पत्रज्ञाला। The example जाल्काः क्लोकाः in the भाष्य of IV. iii. 101, refers probably to a very remote period, as we know from the राजतरिक्षणी that one जाल्क had been a king of काश्मीर in about 600 B. C. The statement प्रकाकिभिः ध्रद्धकालितम् occurs in the भाष्य of 1. 1. 31. and of 5.3. 52. The ध्रद्धक people were defeated by Alexander the Great, but he could not annihilate them.

पतज्ञिष्ठ names in the महाभाष्य other authors such as दाक्षायण, गौनर्दीय, गौणिकापुत्र,, वार्ष्यायणि, काशकुत्स्त्र, कुणरवाइत्र, and सीव्य भगवान् 13. Different schools of Grammarians of Scholars, such as भारद्वाजीयाः, क्रोष्ट्रायाः, सौनागाः, and सात्यमुद्रिराणायनीयाः are also mentioned by him. In the भाष्य of III. ii. 108, he supplies the illustration उपसेदिवान् कौत्सः पाणिनिम्। This shows that कौत्स was rather some personage of the time. Otherwise why his approach to the great Grammarian,

<sup>(12)</sup> In imitation, in the चान्द्रव्याकरण, चन्द्रगोमी puts the illustration अजयद् गुप्तो हुणानिति for his Sutra based upon the बार्तिक परोक्षे च लोकविशाते प्रयोक्तुर्दर्शनिवषये (3. 2. 111). This refers, it is said, to Skanda Gupta's conquest over the Huns in 465 A. D. If so चन्द्राचार्य lived likely in 465 A. D. But others assert that चन्द्र was a contemporary to अभिनन्य who riegned over काइमीर in the first Century B. C.

<sup>(13)</sup> सीय्य was the name of a city and a certain Savant (आचार्य) of it, is called सीय्य भगवान् by पतअलि।

#### [ 11 ]

should be so recorded? In 3. 3. 3 is वैयाकरणानाञ्च शाकटायन आह धातुज नामेति। Again in 3. 2. 15 is वैयाकरणानां शाकटायनो रथमार्गे आसीनः शकटसार्थं यान्तं नोपटेमे।

We find the statement "उभयथा गोणिकापुत्रः" in the भाष्य of I. 1. 15, नागोजीभट्ट takes गोणिका as the name of Patanjali's mother, गोनहींय occurs repeatedly, viz:—in the माध्य of I. 12, of I 1. 29, of II. 1. 92 of III. 1. 92 and again of VII. 2. 101. The country गोनहीं identified with the modern Gonda in Oude, belonged to the "Eastern Province" known as such by the Grammarians of the time and therefore ज्याहित्य forms an illustration with it as गोनहींय for I. 1.75 which he understood to concern the प्राग्देश, or the "Eastern Province".

Now in the भाष्य of I. 1. 21, stands the passage गोनदीयस्त्राह सत्यमेतत् सित त्वन्यस्मिन्निति and कैयट paraphrases it भाष्यकारस्त्राह सित त्वन्यस्मिनिति। Again in the भाष्य of I. 1. 29 is गोनदीयस्त्राह अकन्स्त्ररी तु कर्त्तव्यो प्रत्यन्नं मुक्तसंश्यो। त्वकत्पितृक मकत्पितृक इत्येव भिवतव्यमिति। On this says कैयट—"गोनदीयस्त्राहितं। सूत्रप्रत्याख्यानमेतत्। यथोत्तरं हि मुनित्रयस्य प्रामाण्यम्!" So कैयट takes पतज्जि and गोनदीय as one and the same person.

But in the कामसूत्र by वात्स्यायन, गोनहींय and गोणिकापुत्र are separately named as two persons and as certain authorities holding different views on a matter. Now it is said that वात्स्यायन, कौटिल्य, चाणक्य, मल्डनाग and विष्णुगुप्त<sup>15</sup> are the several names of one and the same person. Hence if वात्स्यायन were the pre eptor of चन्द्रगुप्त the मौर्य, गोनहींय or गोणिकापुत्र cannot be identical with पत्रक्षि । So, to support कैयट and नागोजि, गोनहींय and गोणिकापुत्र of the कामसूत्र are taken to be as some other authors.

The tradition is that the महाभाष became for some time obsolete. It was the king अभिमन्य of काश्मीर, who braught, during the first century B. C, the scholars from other provinces and set up its study in his own kingdom.

## देशान्तरादागमध्य व्याचक्षाणान् क्षमापितः । प्रावर्त्तयतः विच्छित्रं महाभाष्यं स्वमण्डले ॥ १ ॥ (राजतरिक्नणी 4.487).

The study of the महामाध्य was again forsaken by the scholars misled by the sophists वैजि, सीभव, इय्य क्ष &c. The causes thereof are recounted by भन् हरि in the stanzas beginning with प्रायेण संक्षेपरूचीन् etc. quoted before. It is said that only one single MS. of it once existed in the whole of India.—Adds भन् हरि—

<sup>(14)</sup> प्रागृदञ्जी विभक्षते हंसः क्षीरोदके यथा। विद्वां शब्दिमद्वार्थं सा नः पातु शरावती ॥ १ ॥

<sup>(15)</sup> In the Drama मुद्राराक्षस by विशासदत्त, नाणक्य, कौटिल्य and विष्णुगुप्त are found to be the names of one and the same person. नवनन्द्रान् द्विज: करियत् सपुत्रानुद्गरिष्यतीवि—श्रीमद्भागवत पद्मव्याख्याने द्विज: कौटिल्यवास्यायनादिपय् याथक्याणक्य इति श्रीधरस्तामी।

[ 12 ]

यः पतञ्जलिशिष्येम्यो अष्टो व्याकरणागमः । काले सं दाक्षिणात्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः ॥ पर्वतादागमं लब्ब्वा भाष्यबीजानुसारिभिः । स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः ॥ २ ॥ न्यायप्रस्थानमार्गास्तानम्यस्य स्वञ्च दर्शनम् । प्रणीतो गुरुणास्माकमयमागमसंग्रहः ॥ ३ ॥

This is also confirmed by the राजतरिङ्गणो-

चन्द्राचार्यादिभिर्लब्ब्बादेशं तस्मात् तदागमम्। प्रवित्ततं महाभाष्यं स्वञ्ज व्याकरण महत्।। १।।

If the Grammarian चन्द्र did really live during the reign of Abhimanyu, king of Kasmira. Here तस्मात् evidently means from Abhimanyu. So according to some चन्द्राचार्य and अभिमन्यु are co-eval. But others assert that चन्द्राचार्य or चन्द्रगोमिन्, the author of the चान्द्रच्याकरण, lived in 465 A. D. It is inferred from an example— अजयद् गुप्तो हूंणान्—given by him in his grammar, in imitation of अरुणद् यवनः साकेतम् cited by पतज्ञिल to examplify a वार्तिक in 3.2. III. Another Grammarian वसुरात is said to have been a pupil of चन्द्रगोमिन् in 480 A. D. Some take वसुरात as the proceptor of मर्ज् हरि If so, he might have got this pupil in his very old age, as मर्ज्इरि died in 651. A. D. So the study of the महामाध्य seems to have been again current since the 5th. century A. D.

Poetical passages in large number are found in the महाभाष्य। एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्गशतादिष is in 3. 1. 67. It occurs also in the रामायण (Book V. 36.). The couplet in 6. 1. 84.

ऊच्वं प्राणा व्युत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति ।' प्रत्युत्थानाभिवाद।म्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥१॥

Is found in the मनुसंहित।। काल: पचित भूतानि काल: संहरित प्रजा: in 3. 3. 167 is in the डारीतसंहिता and the महाभारत। अहरहर्नथमामी गामश्रं पुरुषं पशुम्। वैवस्वतो न तृष्यित सुरया इव दुर्मदी in 2. 2.29 is in the महाभारत too. In 2. 3. 35 is

दूरादावसथान् मूत्रं दूरात् पादावसेचनम्।
दूराच्च भाव्यं दस्युम्यो दूराचत्र कृपिताद् गुरोः।। १।।
In 2. 2. 29 is उपास्तातं स्थूचित्तः तूष्णोङ्गङ्गं महाह्रदम्।
दोगञ्चेदशको गन्तुं मा त्वा ताप्तां कृताकृते।। १।।
In 1. 4. 3 is यस्मिन् दश सहस्राणि पृत्रे जाते गवां ददौ।
ब्राह्मणम्यः प्रियाख्यम्यः साऽयमुञ्छेन जीवति।। १।।
In 1. 3. 25 we get बहूनामप्यचित्तः। नामेको भवति चित्तत्रान्।
पश्य वानरसैन्येऽस्मिन् यदकंमुपितष्ठते।। १।।
तैत्र मस्थाः सिचत्ताऽयमेषोऽपि हि यथा वयम्।
एतदप्यस्य कापेय यदकंमुपितष्ठति।। १।।

# [ 13 ]

| In 4. 1. 93 is | कुतश्चरित मायूरिः केन काषिञ्जलिः क्वशः।<br>आहेयेन च दष्टस्य पाञ्जिः सुतसमो मतः॥ १॥            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| In 4. 1. 48 is | त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्च कर्म च।<br>एतिच्छिवे विजानीहि बाह्मणाग्रस्य लक्षणम् ॥ १॥   |
| In 2. 3. 13    | वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी।<br>कृष्णा सब्वेविनाशाय दुभिक्षाय सिता भवेत ॥ १॥            |
| In 2. 3. 36    | चर्माण द्वोपिन हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम्।<br>केशेषु चमरी हन्ति सीम्नि पृष्कलको हतः॥ १॥     |
| In 3. 1. 48    | नाकमिष्टमुखं यान्ति सुयुक्तैर्वडवारथैः।<br>अय पत्काविणो यान्ति येऽचीकमतभाविणः॥ १॥             |
| In 5. 1- 115   | तपः श्रुनञ्ज योनिश्च एतद् ब्राह्मणकारकम्।<br>तपःश्रुताम्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः।। १।।  |
| In 8. 1. 8 is  | सामृतैः पाणिमिर्घ्नन्ति गुरवो न विषोक्षितैः।<br>लालनाश्रयिणो दोषा स्ताड़नाष्ट्रयिणो गुणाः॥ १॥ |

Many other verses such as बरतनु सम्प्रवदित कुक्कुटा:, असिद्दीतीयोऽनुससार पाण्डव:, महोपाल्डवचः श्रुत्वा जुचुन्: पुष्यमाणवा: सङ्कर्षणिद्वितीयस्य वलं कृष्णस्य वर्द्धताम् &c....are there. I his shows that Sanskrit literature was then Sufficiently developed. In the भाष्य of 3.3. 167 and elsewhere (specially in the परवशा) many other stanzas current then as adages, are to be found Dramatic representations and the public recitations of ancient texts are also hinted in the भाष्य of III. I. 26. by ये तावदेते शोभिका नाम, एते प्रत्यक्षं कंसं बातयन्ति प्रत्यक्षन्न विंट बन्धयतीति। परविभेतु कथं यत्र शब्दग्रन्थनमात्रं लक्ष्यते ? 16 &c....

# (7) भर्त हरि

भर्तृहरि is the name of the author or authors of three grammatical works and three didactic poems. These are a commentary on the महामाध्य, the नान्यपदीय, the भागवृत्ति, the नैरान्यश्लक, the नीतिशतक, and the शंगारशतक, Kaiyata in writing his Bhashya Pradeepa often availed of the first with the acknowledgment—

"तथापि हरिवद्धेन मारेण ग्रन्थसेतुना । • कममाणः शनैः पारं तस्य प्राप्तास्मि पङ्गुवत् ॥ १ ॥

Itsing in a part of his book, makes সর্বৃহিং the author of a commentary on पाणिनि,—He calls it "pei-na", which is surmised by the Japaneese translator

<sup>(16)</sup> शाभिका नाम कमाद्यनुकारिणां नटाना व्याख्यानोपाघ्यायाः।
 ग्रन्थिके दिवति वथके दिवत्यर्थं इति कैयटः।

(Mr. J.), Takukusu) to be the "Veda-Vritti" or "वेड़ावृत्ति."17 Says I-tsing-"A person who has studied so far as this book, is said to have mastered Grammatical Science". Now this "Pei-na" is probably the भागवृत्ति which was a commentary on the अष्टाध्यायो. The भागवृत्ति is referred to by इरदत्त, मैत्रेयरक्षित, पुरुषोत्तमदेव, शरणदेव, श्रीपतिदत्त, माधव (सायनाचाय्य'), भट्टोजि and others. As to its authorship, the following statement is found in the तन्त्रप्रदीप (a commentary on the काशिका and the न्यास, perhaps also called the वृत्तिप्रदीप, by मैत्रेयरिक्षत on the Sutra VIII. iii. 21 viz :-- भर्त्तं इरिणां चास्य नित्यार्थतेत्रोक्ता । तथाच भागद्वतिकृता प्रत्यदा हरणसुपन्यस्तं • तन्त्रे उतं तन्त्रयुतिभिति । वामनोऽपि छोपेनैवोदाहरणसुक्तवान् ।"—शरणदेव his दुर्घटवृत्ति on the Sutra VIII. iii. 37.—"उपराम उदयाम इत्येव भवतीति भर्त् हरिणा भागवृत्तिकृता चोक्त'।"—सृष्टिधराचार्यं the author of the भाषावृत्यर्थविवृति, a commentary on the भाषावृत्ति by पुरुषोत्तमदेव remarks in the end of his book—भागवृत्ति भर्तंहरिणा विश्चिता श्रीथस्सेननरेन्द्रादिष्टा।" This श्रीथरसेन might be the third king of that name of ब्लभो, whose reign terminated in about 629 A.D. Or it might be an error on the part of स्टियर, arising from the belief entertained by some, that the poet of the अट्टिकाच्य and the Grammarian भन् हिरे are identical-I-tsing also speaks of the वाक्यपदीय by भत्त हिर and gives 651 A.D. as the year of his death.

Now the author of the भट्टिकाच्य observes कान्यमिदं विद्वितं मया वरुम्यां श्रीधरसेननरेन्द्र पाछितायाम्. There is a variant here viz: श्रीधरस्नुनरेन्द्रपाछितायाम्। In Dandin's दशकुमारचित is the passage अस्ति सौराष्ट्रेषु वरुभी नाम नगरी. It is indentified with the modern country Wala in Kathiawar. Sridharsen I, King of वरुभी was succeeded by his brother द्रोणसिंद in 502 A.D. Another Dharasena or Sridharasen II reigned over वरुभी in 517 A.D. Next, Sridhara-Sena. III. reigned there till 629 A.D. The poet भट्टि had likely one of these Dharasenas as his patron. That he is different from भर्त्युद्धि, the author of the भागवृत्ति and is anterior to the latter, is clear enough, as the grammarian finds fault with the poet sometimes and sometimes justifies him. On आहम्बं मा रघूत्तमम् in the भट्टिकाच्य, the भागवृत्ति asserts प्रमाद पत्रायम् 18। Again on प्राक् केक्योती भरतस्ततोऽभूद says अपवित्ति—"शाक्रस्ताद यञो डोनिति होन् 19।

Regarding the author of the three Satakas named above, there is a tradition that, mortified at his wife's infidelity, he renounced the world and became a mendicant. Itsing alludes to and admires a similar event in the life of the Grammarian water who had exchanged his riches for the life of a devotee. This cannot, of course, be sufficient for asserting that the writer of

<sup>(17)</sup> May not the ''Veda-Vritti'' as well be a corruption of the word भेजवृत्ति वा भेदवृत्ति i. e. भागवित ?

<sup>(18)</sup> Quoted by महोजि in the सिद्धान्तकौमुदी on the Sutra आङो यमहनः (१।२।२८)।

<sup>(19)</sup> Quoted by पुरुषोत्तमदेव in the भाषावृत्ति on the Sutra न प्राच्यभगीदियौधेयाः दिन्यः (४।१।१७८)।

### [ 15. ]

the नोतिशतक and नैरान्यशतक is the same personage as the author of the वाक्यपदीय or the भागवृत्ति. Besides, the Satakas are n.ore or less eclectic in which stanzas of later writers even, are found incorporated.

According to the न्यासकार, there was a चूल्डिमष्टिवृत्ति on the अष्टाध्यायो and it had been composed earlier than the काशिका. On the other hand, I-tsing's assertion that भर्त् हिए had written a commentary on the चूणि is well-known. चूणि might have been changed to चूल्डि, चुल्डि or चूकि through provincialism or manipulations of the scribes.—In the काशिका, a वृत्ति is referred to in VIII iii. 48. viz:—"भाष्ये वृत्ती च नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थर्यत्यत्र (8.3.45) परमसर्पि: कुण्डिकेत्येतदेव प्रत्युदाहरणम्"। Most likely this वृत्ति is the भागवृत्ति. The order in which it is stated seems to make it a later work than the महाभाष्य. According to I-tsing, Bhartrihari's death took place ten years earlier than Jayaditya's. So the latter might easily consult the former's work. The term वृत्ति in the opening line वृत्ती भाष्य तथा धातु नामपारायणादियु of the काशिका, may be a work prior in time to the महाभाष्य and different-from the वृत्ति mentioned in VIII. iii. 48. The one might be the भागवृत्ति by भर्त्तुहिर and the other चूणिवृत्ति or कुणिवृत्ति।

The word बाक्यपदीय occurs as an example to IV. iii. 88 in the का रेका, viz:— राज्दार्थमन्बन्धीय प्रकरणं वाक्यपदीयम्।" केयर also names it, as already stated, and repeatedly quotes from it. The observation that भर्त्वहरि lived in about 800 A. D. goes against I-tsing's asserton. This may be true in the case of the poet of the three satakas, but not of the grammarian. Though the pseudo-vartika मणीवादीनां प्रतिकेषी वत्तक्य: in I. i. ii is rejected by भर्त्वहरि and adopted by जयादित्य, there is no inconsistency as to their synchronism. As this वार्तिक was not given by कात्यायन and पतआंहे, भर्त्वहरि did not take it in. But the Buddhist author either composed it himself or transferred it to his book from some older scholium, thinking इव, and not व, following such words as मणी, दन्यती, &c. Other pseudo-vartikas, such as यमाचित वक्तव्यम् in iv. i. 8520, are also found in the कारिका।

# (8) नल्लूरवृत्ति or निल्र्रवृत्ति

Nothing more is known of this treatise than that it is mentioned by the न्यासकार and once quoted by श्रीपतिदत्त in his कात-त्रपरिशिष्ट। So its author too is now unknown.

# (9) जयादित्य and वामन

These two are the authors of the काशिका। जयादित्य died in 661 A. D. I-tsing describes him as the author of the Sutra Vrittii identified with the काशिका। But the Indian scholars take the Kasika as the joint work of two writers

<sup>(20)</sup> This वार्तिक is found exemplified in ancient as well as modern works. For instance याम्येन चामवन् केशा बाह्वो विष्णुतेत्रसेति देवामाहात्म्ये। याते चेतिस नाष्नुयाम शतशो याम्याः पुनर्यातना हति कुसुमाञ्चलाचार्यं उदयनः।

# [ 16 ]

जयादित्य and नामन। जिनेन्द्रनुद्धि discourses in III. i. 33 on a contradiction arising from two opposite statements in III. i. 33 and vii. i. 58 in the काशिका and he attempts to remove it thus:—

"नास्ति विरोधः । भिन्नकर्त्तृ कत्वात् । इदं हि जयादित्यस्य वचनम् तत् पुनर्वामनस्य । वामनवृत्तो तु तासिसिचोरिकार उच्चारणार्थो नानुबन्धः पठ्यते । तेन विरोधो नाशाङ्कनीयः । केन पुनरभिसन्धिना— जयादित्यस्तासेरिकारस्यानुनासिकलोपप्रतिबन्धार्थतां कृतवान् ? वामनस्तूच्चारणार्थताम् ? श्रूयताम् । &....'

He again notices a difference of views between the two authors in I. i. 5,-

"ग्लाजिस्थइचेत्यत्र (3. 2. 13) जयादित्यवृत्तौ ग्रन्थ......श्रुकः कितीत्यत्रापि (7. 2. 11) जयादित्यवृत्तौ ग्रन्थः....। वामनस्य त्वेतत् सर्वमनभिमतम् । तथाहि तस्यैव सूत्रस्य (7. 2. 11) तिहरिचतायां वृत्तौ ग्रन्थः केचिदत्र द्विककारनिर्देशेन गकारप्रश्लेषं वर्णयन्तीति ।"

हरदत्त too echoes the statement by the न्यासकार in III. i. 33 in his पदमअरी— एवं तावज् जयादित्येनासिद्धत्वमाश्चित्य तासेरित्करणमनुनासिकलोपप्रतिपेधार्थमित्युक्तम्। वामनस्तु दिलोपस्य सिङ्गत्वादेव नलोपो न भविष्यतीति मन्यमान इदितोरित्यत्र (7. I. 58) वक्ष्यति तासिसिचोरिदित्-कार्यं नास्तीत्यच्चारणार्थो निरनुनासिक इकारः पठ्यत इति।"

Again in II. ii. 17 इरदत्त takes तृच् क्रीड़ाजीविकयोर्नास्तीति as the opinion of जवादित्य and then says वामनस्त्वके जीविकार्थे (6. 2. 73) इत्यत्राक इति किम्? रमणीयकर्तेति जीविकायां तृचं त्युदाहरियति ।

भट्टीजि also maintains this joint authorship in his प्रौदमनोरमा in V. iv. 42 viz :— एतच सन्त्रं जयादित्यमतेनोक्तम्। वामनस्तु मन्यते जातिशब्देभ्योऽपि भवत्येव. Again in the शब्दकौस्तुम, on 1. i. 5 he says जयादित्योऽभ्येवम्। वामनस्तु . न क्वापि गकारप्रश्लेपः कार्यः इत्याह ।

So the काशिका is the joint work of जयादित्य and वामन. It is desirable to find out their individual shares in it. हरिदोक्षित asserts in his शब्दरत्न on V. iv. 42 "प्रथमिदतीयक्श्चमघष्ठा जयादित्यकृतवृत्तयः। इतरे वामनकृतवृत्तय इत्यभियुक्ताः।" In Pundit Balshastrin's printed edition of the काशिका, the first four Adhyayas are assigned to जयादित्य and the rest to बामन. This view is now generally accepted. But the observation by जिनेन्द्रवृद्धि quoted above:— शुकः कितीत्यत्रापि (7. 2. 19) जयादित्यवृत्तौ ग्रन्थः &c—throws some doubt on it. Did जयादित्य write a complete commentary on the काशिका? Besides, it is strange that I-tsing is totally silent about वामन. Says he of जयादित्य—

"He was a man of great ability. His literary power was very striking. He understood things which he had heard once, not requiring to be taught twice. It is now nearly thirty years since his death."

I-tsing composed his book in 691 A. D. So Jayaditya's death occurred in 661 A. D. Now why within so short a time is Jayaditya's colleague entirely ignored by I-tsing? In the नाशिना, the Indian scholars found contradictory allegations and they reconciled them by ascribing them to the two authors जयादित्य and नामन. This shows that नामन could neither be a different name nor a surname of the other—Was it because नामन held then a subordinate position, either as a pupil of the other or a very new writer who had not therefore attained yet reputation enough to be named as an author? Or were the last four Adhyayas of the book a subsequent addition to, or a 'recast by नामन of the form in which जयादित्य had left them? If नामन were either an

### [ 17 ]

intimate friend or a pupil of the other, he might undertake this task of retouching the work left by जयादित्य, if he thought it requiring further improvement. That जयादित्य might have left his own comments on the last four Adhyayas appear not altogether improbable from the assertion of the न्यासकार on I. i. 5—अयुक्त: कितीत्यत्रापि (7. 2. 11) जयादित्यवृत्ती ग्रन्थ: ।" Probably वामन wrote down his share of the काशिका shortly after I-tsing had left India and so he is not at all mentioned by the former. Unless there be some such reasons, it cannot be likely that I-tsing could avoid or forget वामन within so short a time as between the composition of the काशिका (that is Jayaditya's सूत्रवृत्ति) and his own book, the Record of the Buddhist Religion.

In the काशिका are found references to पदशेपका, माध्यन्दिन and भट्टाचार्य (1. 2. 35) and quotations from the रामायण, महाभारत, मनुसंहिता, भारिव and नानार्थकोप; besides, stray lines such as सा हि तस्य धनकीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी, केनेदं लिखितं चित्रं मनोनेत्रिकिकाशि यत, घटदिति गम्भोरमम्बुदैनंदितम् &c. The verse सा हि तस्य धनकीता &c. is assigned to भट्टि by माधव in his धातुवृत्ति (on the root हुक्रीज्) and भट्टोजि in his शब्दकौस्तुभ in II. ii. 19. But it is not met with in the मिट्टिकाब्य. To II. i. 55 in the काशिका, the examples इंसगद्गदा and न्यप्रोधपरिमण्डला and again to VI. 2. 2. these two and दूर्वाकाण्डस्थामा are supplied. This reminds one of the stanza in the भट्टिकाब्य।

योषिद्वृन्दारिका तस्य दियता हंसनादिनी। दूर्वाकाण्डमिव श्यामा न्यग्रोधपरिमण्डला॥ १॥ (V. 18)

If there be any borrowing here, the grammarian is the borrower, supposing that the भागवृत्ति is prior to the काशिका। As however जयादित्य quotes भारवि and refers to the वाक्यपदीय, I-tsing's chronology is sufficiently borne out. Nothing is known of the life, parentage &c.....of जयादित्य and वामन. It is said that they were Buddhists; for they commenced their work without any statement of salutation to a god; supplied such un-Brahminic illustration as नयते चार्नो छोकायत &c.; mutilated the aphorisms of the sage or often augmented them by interpolations. No Brahmin classical author would do it, as it would lead to a wrong पारायण and be a sacrilege.

This famous work the काशिकावृत्ति, sometimes called the सद्वृत्ति or the महावृत्ति is now the only extant independent complete commentary on the अष्टाच्यायो, written in accordance with the order of the Sutras as laid down by पाणिनि himself. The शब्दकौरतुम would have been another such work independently composed, if भद्दोजि could finish it. If is said that he died before its completion. The व्याकरण मिताक्षरा by अन्नम्भट्ट<sup>21</sup> the वैयाकरणसर्वस्त्र by धरणोधरकाशीनाथ composed in 1809. A. D.

शिवं साम्बं नमस्कृत्यं गणेशञ्च सरस्वतीम्। पाणिनीयमतेनाहं वृत्ति कुर्व्वे मिताक्षराम्।। १।।

and the colophon is-

ग्रन्थविस्तरभी हम्य इयं वृत्तिर्मयाकृता । यया व्याकरणं सर्व्वं करस्थामलकायते ॥ १ ॥

<sup>(21)</sup> The beginning of the व्याकरणनिताक्षरा is .

on the request by Henry Colebrook<sup>22</sup> and the Scholium prepared in 1839-42 A.D. by two unknown pundits appointed by Dr. Boethlinck, were all, more or less, based on the materials supplied by the न्हाशिका. They are not enough to make one understand पाणिन fully and clearly. In fact, had the काशिका been not written at all or defunct, the need for a systematic Sanskrit Grammar treating both the holy and profane parts of the language, would have been awfully great. The study of the अष्टाध्याची then would have disappeared altogether or lingered only with a very few scholars. Its importance and necessity cannot therefore be overstated. The term काशिका is thus, explained काश्वित प्रकाशवित सूत्रार्थित काशिका। काश्वा अना न। इरदत्त favours the second etymology,— "काश्वित देशतोऽभिधानम्। काशिका भना"—So they prepared it at Benares—that eternal city and centre of Sanski it learning in India.

# (10) जिनेन्द्रबुद्धि

जिनेन्द्रबुद्धि is the author of the काशिकाविवरणपञ्जिका. It is variously called the काशिकाविवरणपञ्चिका काशिकाविवरणपञ्चिका, काशिकान्यास, जिनेन्द्रन्यास or the न्यास. The name न्यास is because of its methodical justification of the statements of the text commented upon <sup>23</sup>. The न्यास was most likely the first of the commentaries written on the Kasika. Another of its commentaries is the पदमञ्जरी by इरदत्तिमञ्ज. Says he in the Introduction of his book.

तातं पद्मकुमारास्यं प्रणम्याम्वां श्रियं तथा।
ज्येष्ठं चाग्निकुमारास्यम।चार्य्यमपराजितम् ॥१॥
यहिचराय हरदत्तसंज्ञया विश्रुतो दशसु विक्षु दक्षिणः।
उज्जहार पदमक्षरीमसौ शब्दशास्त्रसहकारपादपात् ॥ २॥

The variants in (I) are रहतुमारास्थम् पद्मकुमाराय्यंम् and चारिनकुमाराय्यंम्। if these variants are the real readings and contain आर्थ, हरदत्त was clearly a Madras Iyer. From a varnacular word कृषिमिश्च used by him in his book, this assertion is further confirmed. He often speaks of his own merit thus:—

# (22) The colophon of the वैयाकरणसर्वस्व runs thus—

देशे श्रीमित बङ्गनाम्नि नगरे श्री कल्लकत्ताभिषे
श्रीमत्तामसहेनृकः कुलुबुहक्साहेबदत्ताज्ञया।
प्रारब्धं घरणीधरेण विदुषा व्याख्यानकं पाणिने:
सूत्राणां समनुक्रमेण च महाभाष्येण तट्टीकया।। १।।
कौमुद्यापि च काशिकासहितया संयुक्तकं वात्तिकैस्तद्वत् सर्वगणैः सहैव च परीभाषेष्टिभिनिश्चितम्।
मूद्धानां द्वतबोधदं च सुमहत् सर्वोपकारक्षमं
काशीनाथ इतीरितो बुधवरः पूर्णीवकाराथ तत्।। २॥
गौरीपुत्रमुखतुं नागधरणी संवत्सरे (१८६६) वैक्रमे
भू-वैश्वानरसप्तचन्दकमिते शाके (१७३१) तपस्ये सिते।
पक्षे सूर्यातिथी विधी सुदिवसे विप्रस्तु सारस्वती
वाबूराम समाख्ययातिविदितो मुद्राक्षरेष् न्यस्तवान्॥ ३॥
(२३) न्यस्यते स्थाप्यते द्वीक्रियतेऽनेनेति न्यासः।

### [ 19 ]

एवं प्रकटितोऽस्माभिभीष्ये परिचयः परः ।
तस्य निःशेषतो मन्ये प्रतिपत्तापि दुर्लभः ॥ १ ॥
Again प्रक्रियातकंगहनप्रविष्टो हृष्टमानसः ।
हरदत्तहरिः स्वैरं विहरन् केन वार्यते ॥ १ ॥

Through he boasts of the superiority of his work<sup>24</sup> to all other comment-taries on the काशिका said to be existing by hundreds, yet it is doubtful if he has been able to dislodge the न्यास from its pedestal of the first and best of its kind. जिनेन्द्रवृद्धि was a grammarian of extraordinary acumen. His grammatical knowledge and insight were intensely keen; his studies and acquirements vast, deep and varied. His memory, as evidenced from his book, was wonderful. His book is a veritable repositary of minute, cogent and incisive reasonings. Its sterling merits deseivedly acquired for it, a worldwide fame. The scholars sang its praises:—

यत् पश्चिकानाविममामासाद्य सुिघयः सुन्तम् । तरन्ति काशिकाम्भोषि स जिनेन्द्रो जयत्ययम् ॥ १॥

and again

उच्चारितं शेषमुखैरशैषेव्यां स्यामृतं शब्दमहार्णवस्य ।
न्यासीकृतं येन जिनेन्द्रकेन तस्मै नमः शाब्दिकवन्दिताय ॥ १ ॥
स्रष्टिभराचाय्ये of the भाषावृत्त्यर्थविवृति based his work on it and he says :—
न्यासग्रन्थार्थतातुष्ट्यां लोचनशालिभिः ।

बोध्योऽयं करुणावद्भिः कृतिभिर् मे परिश्रमः ॥ १ ॥

The न्यास has a commentary of its own in common with the काशिका by मैत्रेयरक्षित. It is called the तन्त्रप्रदोप. Says मैत्रेय in his धातुप्रदोप—

धातुनां

वृत्तिमारभे।

बहुशोऽमून् यथा भीमः प्रोक्तवांस्तद्वदागमात् ॥ १ ॥
Again in the colophon वृत्तिन्यासौ (सं) समुद्दिश्य कृतवान् ग्रन्थविस्तरम् ।
नाम्ना तन्त्रप्रदीपं यो विवृतास्तेन घातव. ॥ २ ॥
बाकुष्य भाष्यजलघेरथ घातुनामपारायणक्षपणपाणिनिशास्त्रवेदो ।
कालापचान्द्रमततस्वविभागदक्षो घातुप्रदीपमकरोज्जगतो हिताय ॥२॥

मञ्जाषप्रसादेन

He composed his books in about 1100 A. D.

Some say that this तन्त्रप्रदीप is probably identical with the अनुन्यास or the न्यासोबोत। माधवाचार्य्य often refers to it by the name of वृत्तिप्रदोप after the माध्यप्रदोप by क्रैयट।

Nothing is known regarding the birth place, parentage and life of the न्यासकार। बोधिसत्त्रदेशीयाचाय्य being a title of his, it is plain that he was a Buddhist. Some take him as a जैन। भट्टोजि called him बेदनाहा<sup>25</sup>, because he was not a

<sup>(24)</sup> अविचारितरमणीयं काम व्याख्याशतं भवतु वृत्तेः । हृदयङ्गमा भविष्यति गुणग्राह्याणामियं व्याख्या ॥ १ ॥

<sup>(25) &</sup>quot;यत्तु न्यासवलोक्तं मुद्गलानीशब्दे द्वितीय उदात्त इति तद्वेदवाह्यत्वप्रयुक्तमेव । लितीति ६/१/९३ प्रत्ययात् पूर्वस्य विधीयमानं सिन्नहितमानुकं विहाय द्वितीये प्रवर्त्तत इत्यत्र बीजाभावात् । सकलवैदिविकपाठरोधाच्च" । (प्रौढमनोरमा, वैदिकप्रक्रिया on 4.1.49).

# [ 20 ]

Brahmin. बोधिसत्तदेशीय is by the तिहत affix देशीयर् (5/3/67). Another view asserts देशीय with the affix छ under गहादि (4/2/38) or with छ to बोधिसत्तदेश by एक प्राचा देशे (1. 1. 75). As to his age the internal evidences are very few and far between. जिनेन्द्रबुद्धि names a poem सीताहरण in II. i. 15. There is nothing to show that the न्यासकार means by it the जानकीहरण by the Buddhist poet कुमारदास. In VI. i. 74, he quotes मा बालियन्यमन्त्रणाः which is from the रामायण (Book IV. 30. 81 and 34.18). In II. ii. 16 is भीष्म: कुरूणां मयशोकहर्त्ता (न्ता) likely from the महाभास्त. In IV. i. 20 is the stanza.

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पूत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्रो स्वातन्त्र्यमहीति ॥ १ ॥

Which occurs in the मनुसंहिता. In III. ii. 87 he discourses on वृत्रस्य हन्तुः which may remind one of the line वृत्रस्य हन्तुः कुल्डिशं कुण्डिताश्रीव लक्ष्यते in the कुमारसम्भवः in viii. 2. 80 is वहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुषं पशुम् which is from the महाभारतः, In III. ii. 21 is जातिरियं किङ्करां in III. ii. 174. कान्तो हरिश्चन्द्र इव प्रजानामः; in VI. 2. 187 is तत्रोपासितलोकभर्त्तरः; in VI. iii. 67 शिरो मे श्रीयंशो मे श्रीः and in VIII. iv. 16, अपि शाकं पचानस्य मुखा वै मधवन् गृहाः। But there sources have not been traced.

In II. i. 17 stands a quotation प्राह्णे कल्याननामानावेतौ तिष्यपुनर्व्वसू which is also found, slightly changed, in the साहित्यद्र्पण. To illustrate the drammatic लक्षण अनुक्तिसिद्ध in chapter VI. the author sets down "तिशेषार्थोहिवस्तारोऽनुक्तिसिद्धिस्दीय्याते सथा गृहनृक्षवाटिकायां—

दृश्यते तन्व यावेती चारुचन्द्रमसं प्रति । प्राह्मे कल्याणनामानावुभी तिष्यपुनर्वसु ॥ १ ॥

One रामचरणतर्कवागीश who wrote a commentary on the साहिस्यदर्पण, by name the साहिस्यदर्पणविवृति, in 1702 A. D., glossed over it thus:

ऊहविस्तारस्तर्कातिशयः दृश्येते इति । ग्रहोपवने विश्वामित्रसमीपे श्रोरामलक्ष्मणी दृष्ट् वा सोता सम्बोध्य तत्सखीनां वितर्कवर्णनमिदम् । अव चन्द्रादीनां पृथिव्यामसम्भवे वितर्कातिशयः ।''

Is this गृहनृक्षत्राटिकायाम् the name of a book? Or a portion of the text quoted from a book, indicating the spot from which the maidens addressed साता?

There is a passage<sup>26</sup> in the MS of the न्यास belonging to the Deccan college, Poona, in which a quotation is found from the अमर लेप viz:— अव्या 'तन्त्रं सिदान्तः। तन्त्रं प्रथाने सिदान्त' इत्यमरः।" But it does not occur in the Bengal MS. in Bengali characters, ferreted out from Bengal, and now deposited in the Varendra Research Society of Rajshahi, nor in the MS in Malayalam characters, which is in the Library of Trivancore Government<sup>27</sup>. So it cannot be safely asserted that जिनेन्द्रवृद्धि had quoted अमरसिंह।

<sup>(26)</sup> P. 2 in the Text.

<sup>(27)</sup> M. M. Pundit T. Gonapati Sastrin assured the editor of this Vide his letter printed in the note of p. 1062 Vol. 1.

# [ 21 ]

As for the external evidence, it is known from I-tsing that जवादिस्य died in 661 A.D. Now जिनेन्द्रहिद्ध did not write his न्यास within a very short time after Jayaditya's demise. It is clear from the following passages of it:—

- (a) In I. i. 5 writes the न्यासकार—"अन्ये त्त्तरसूत्रे कणिता मो रणिता ३३ १रयनन्तरमनेन प्रन्थेन भवितन्यम् । इह तु दुर्विन्यस्तकाकुपदजनितभ्रान्तिभिः कुलेखकैः छिखितमिति वर्णयन्ति ।
- (b) In IV. i. 2—"औट्टकार: सुडिति प्रस्याहारग्रहणार्थः। नृतौ त्वेष ग्रन्थो नास्ति। भवितव्यं त्वनेन। लेखकप्रमाददोषादिदानोमन्तर्हितः"।
  - (3) In VI. iii. 79—"ससंग्रहमित्येत दुदाहरणं प्रमादादिदानीन्तनै: कुलेखकैिंछेखितम्"।

This shows that the use and study of the काशिका had spread vastly and ranged for a sufficient time before the न्यास was composed. Otherwise it is hardly possible for the scribes to so soon forget the order of words in transcription of any recently composed book. The complaint of the commentator consists of the words इदानीम् and इदानीनाने: I This clearly bespeaks a certain period of time sufficiently long and previously elapsed after which the copyists were likely to be careless in their work.

Now मैत्रेयरिक्षित the commentator on the न्यास is quoted by शरणदेव in his दुर्घटवृत्ति written in 1172 A. D. मैत्रेयरिक्षित refers to कैयर and quotes माघ in his तन्त्रप्रदीप। It will be presently shown that माघ names the न्यास। पुरुषोत्तमदेव mentioned in the दुर्घटवृत्ति, quotes न्यासकार and कैयर in his भाषावृत्ति composed in about 1150 A. D. कैयर often refers to भत्तृंद्दि (of the वाक्यपदीय) and वृत्तिकार (जयादित्य) directly and speaks of the न्यासकार in the भाष्यप्रदीय indirectly thus:—

- (a) In III. i. 111, on the Sutra ई च खनः (३।१।१११) says न्यासकार—'द्वयोरिकारयोः प्रक्लेषनिर्देशः । तत्रं यो द्वितीय इवर्णः स ये (6.4.43)चैत्यात्त्वबांधा यथा स्यादित्येवमर्थः" । Now कैयट remarks ''दीर्घोच्चारणे भाष्यकारेण प्रत्याख्याते केचित् प्रक्लेषनिर्देशेन द्वितीय इकारो ये विभाषेत्यात्त्वस्य (6.4.43) पक्षे परत्वात् प्राप्तस्य बायनार्थं इत्याहुः । तदयुक्तम् । क्यप्सिन्नयोगेन विधीयमानस्येरवस्यान्त-रङ्गत्वात्" ।
- (b) Again in VII. iii 70 (घोर्लोपो लेटि वा) कैयट observes "केविस्वनित्यमागम शासनिमत्यस्य ज्ञापकं वाग्रहणं वर्णयन्ति । अनित्यस्वात् तस्य घसति ददादिति न स्यादिति । तत्सिद्धये वाग्रहणं क्रियमाणमेनां परिभाषां ज्ञापयति ।

This assertion that the term न in. VII. iii, 70 is the indicatory of the परिभाषा quoted above, stands in the न्यास in VII. i. 1 viz:—

अनित्यता पुनरागमशासनस्य घोर्लोपो लेटि वेत्यत्र (7.3.70) वाग्रहणान्लिङ्गाद् विज्ञायते । तिह्य दिदद् ददादित्यत्र नित्यं घो लोंगो मा भूदित्येवमर्थं क्रियते । यदि च नित्यमागमशासनं स्याद् वाग्रहणमनर्थकं स्यात् । भवतु नित्यां लोपः । सत्यपि तिस्मल्लेटोऽहाटा (3.4.94) इत्यिट कृते ददद् ददादिति सिद्धचत्येव अनित्यत्वे त्वागमशासनस्याङ्गगमाभावात्र सिध्यति । ततो वावचनमर्थवद् भवति"।

From this elaborate explanation in which no previous writer is alluded to, it is clear that जिनेन्द्रबुद्धि is the first prapagator of this view. If so, केयर refers to the न्यासकार and he must have flourished some time between 661 A. D. 1100 A. D. This limit for केयर is set down in consideration of the reference to him, by पुरुषोत्तमदेव who was most likely a Bengali. He composed his भाषावृत्ति in about 1150 A. D., and we may take 50 years as the minimum period for the circulation of the भाष्यप्रदोष in Bengal. Again रूद्वा

often indirectly speaks of नैयट<sup>28</sup> and appears to have lived in 1100 A.D. इरदत्त, मेत्रेयरक्षित and पुरुषोत्तम appear to have been all co-eval as no one of them refers to the others. शरणदेव too does not speak of इरदत्त, but he quotes नैयट। Kaiyota introduces himself thus:—

पदवाक्यप्रमाणानां पारं यातस्य धीमतः ।
गुरो महिश्वरस्यापि कृत्वा चरणवन्दनम् ॥ १ ॥
महाभाष्यार्णवावारपारीणं विवृतिप्लवम् ।
यथागमं विधास्येऽहं कैयटो जैयटात्मजः ॥ २ ॥

So his preceptor was one महेरवर and father जैयट. One भीमसेन in his commen tary सुधासागर on the काव्यप्रकाश, written in about 1723 A. D. asserts that कैयट was a brother to मन्मटभट्ट and डब्बट and flourished in काश्मीर. They say मन्मट lived in 1050 A. D. and so did डब्बट as they both referred to the king भोज in their works. मन्मट names भोज in his काव्यप्रकाश—''यद विद्व्भवनेषु भोजन्यते स्तत्त्यागलीलायितम् भोज was reigning in 1042 A. D. उब्बट in his ऋक्प्रातिशाख्यभाष्य says इति श्रीपाष द्व्याख्यायामानन्दपुरवास्तव्यवज्र्युत्रोव्वटकृते प्रातिशाख्यभाष्ये....पट्ट:" and in his वाजसनेयसंदिताभाष्य says:

ऋष्यादीश्च नमस्कृत्य अवन्त्यामुख्यटो वसन् । मन्त्रभाष्यमिदं चक्रे भोजे राष्ट्रं प्रशासित ॥ १ ॥

Elsewhere is the statement :-

भानन्दपुरवास्तव्यवच्चटास्यस्य सूनुना । मन्त्रभाष्यमिदं क्लुप्तं भोजे पृथ्वीं प्रशासति ॥ १ ॥

Which makes वज् as his father and not जैयर, which jars with the assertion by भीमसेन in his सुधासागर in as much as कैयर himself says that जैयर was his father. It can however be defended by taking पितृच्यपुत्र (cousin) as the meaning of the term आता (brother) here,—the term आता may even indicate मातुरुपुत्र मातृष्वलीय and पितृष्वलीय। But from consideration of the age of इरदत्त अरणदेन and पुरुषोत्तमदेन, कैयर may be taken to have lived in 1050 A. D. if no earlier.

Now the stanta in the হাত্র্যান্তবখ-

अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ १ ॥

really alludes to the न्यास। Going through the pages of the latter, the hit in the epithet अनुत्स्क्रयदन्यासा will be found very thoroughly appropriate. The reader will be amazed to find that जिनेन्द्रवृद्धि invariably and studiously rejects the vartikas and shows that whatever had been supplied by कात्यायन with Vartikas

<sup>(28)</sup> E. G. says कैयट in 3.2.115 in forming the word परोक्ष-प्रतिपरसमनुम्योऽक्षण इति टच् समासान्तः । स च यद्यय्यययोभावे विषीयते तथापि परशब्दस्याक्षिशब्देनाव्ययोभावासम्भवात् समासान्तरे विज्ञायते ।'' Now हरदत्त remarks there ''अन्ये तु प्रतिपरसमनुम्योऽक्षण इति ।
शरतप्रभृतिषु पाठाटुच समासान्त इत्याहुः । स च यद्यय्यव्ययोभावे विषीयते तथापि परशब्देनाव्ययोभावासम्भवात् समासान्तरे विज्ञायते ।'' from such cases हरदत्त is clearly posterior to कैयट ।

could be independently formed and justified by the sutras of the अष्टाच्यायो. The vartikas were therefore absolutely needless, as things established by them, could be deduced from the very sutras—"सर्व सूत्रे प्रतिष्ठितम्"। So the न्यास is really अनुत्सूत्रपद and Magha's allusion to it in the stanza, is quite sure and certain. माम is quoted by आनन्दवर्दन in his ध्वन्यालोक and धनिकथनअप in the दशस्प. The दशस्प was composed in about 977 A. D. and आनन्दवर्दन lived in the reign (from 855 A. D. to 883 A. D.) of अवन्तिवर्मन् son to सुखवर्मन् and a king of काइमीर. Hence माम might be living in about 800 A. D. Taking the two limits of 661 A. D. (the year of Jayaditya's death) and 800 A. D. the न्यास appears to have been composed in about 725 A. D.

Kielhorn's statement that अनुत्स्त्रपदन्यासा does not refer to the न्यास, is not tenable and need not be relied on. The term अनुत्स्त्र might be used in the महाभाष्य as many times as one may please, but marking the systematic way in which जिनेन्द्रवृद्धि having rejected every वार्तिक, maintains and props up the authority of the sutras only, माम could not mean anything but the न्यास in the aforesaid passage, when putting an epithet to the word शब्दविद्या. It is also worth consideration how many renowned and important books there had been available on the शब्दविद्या when माम composed his poem. It was सिन्दिन्यना because it had in it the महाभाष्य which is a सिन्दिन्थन. Bhatrihari's description.

# कृतेऽय पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना । सर्वेषां न्यायबीजानां महांभाष्ये निबन्धनम् ॥

leeds to the idea that it was the content of all न्यायनोज and a सिन्निन्यन; सद्वित is the other qualification, because it had then in it भागवृत्ति, by भतृंद्दि and the काशिका वृत्ति by वामनकयादित्य. The next important treatise in it is the न्यास. So माच described the शब्दिवचा as enriched with all those works.

Kielhorn's other assertion that the पदमञ्जरी was the source of the न्यास is equally wrong. इरदत्त names the न्यासकार directly in 4.1.22. of the पदमञ्जरी and indirectly often as अपर आह, कश्चिदाह, केचित् &c....and then quotes the passages of the न्यास. For instances the reader is referred to the Sutras 3.3.67, 3.3.99 and 4.1.4 in the पदमञ्जरी and the न्यास in which he will find the quotations word for word from the latter in the former.

Some say that owing to the double entendres in the simile छोक इव व्याकरणेऽपि, the word न्यास here refers to the जिनेन्द्रन्यास or the commentary on the Kasika. The words वृत्ति, वाक्य, न्यास and संग्रह are there. The first may imply

<sup>(29) &</sup>quot;न्यासकारस्तु द्वी विस्तो परिमाणमस्येति विगृहम् विस्तं परिपरिमाणं मन्यते"। इति पदमञ्जरी ।

the भागवृत्ति by भर्तृं हरि or the काशिका by जयादित्य or any other earlier work such as कुणिवृत्ति or चूणिवृत्ति। वाक्य may indicate the वार्तिक by कात्यायन and मंग्रह the work by व्याहि. Similarly न्यास may stand for the commentary on the Kasika.

So to take the word न्यास here, meaning the काशिकाविनरणपिक्षका is probably a far-stretched idea. It is capable of getting several other interpretation perfectly connected with Grammar, though not indicating any particular Book. Besides there is the direct and positive statement of Itsing who had almost been a contemporary to the authors of the भागवृत्ति and काशिका, against the aforesaid assertion. Vana lived in the reign of Harshavardana (606-648) of Kanoj. His ह्व चिरत was composed to glorify this monarch whereas Itsing's statement made in 691 A. D. is that भत्ति died in 651 A. D. and जयादित्य died in 661 A. D. If Itsing be right, Vana cannot even dream of the काशिकान्यास by जिनेन्द्रवृद्धि। Neither is there any ground to hold the Chines traveller's statement as false and incredible.

Another view is sugested to preserve the assertion that the term न्यास here really refers to a book. The words वाक्य and संग्रह present no difficulty. दृत्ति too may be some earlier work than the भागवृत्ति or the काशिका. Similarly न्यास is some other न्यास which had appeared before Vana. One न्यास is said to have been composed in the fifth century A. D. by देवनन्द or देवनन्दिन्। We shall presently speak of it. If there had realy existed any such न्यास before the seventy century A. D. the word in the passage may be taken as indicating a book. Of course it is not the काशिकाविवरणपिकिका।

There is another important reference to the न्यासकार in the Rhetorical work by भामह, Says he:—

शिष्टप्रयोगमात्रेण न्यासकारमतेन वा । तृचा समस्तषष्ठीकं न कथञ्चिदुदाहरेत् ॥ १ ॥ सूत्रजापकमात्रेण वृत्रहन्ता यथोदितः । अकेन च न कुर्बीत वृत्ति तद्गमको यथा ॥ २ ॥

In 2. 2. 16, न्यासकार asserts that a word ending with वहां cannot be compounded with another derived with तृज्। This opinion he repeats in IV. 1 33, in which he observes:—

#### [ 25 ]

"अदत फलगहीतृत्वादिति। कथमत्र पष्ठीसमासः कथन्न न स्यात्? कर्तरि चेति (२।२।१६) त्चा सह पष्ठीसमासप्रतिपेधात्। नैवायं वृजन्तने पष्ठीसमासः। किं तिर्हं? द्वितीयेति (२।१।२४) योग-विभागात् तृन्नन्तेन द्वितीयासमासः। अथवा याजकादिपु ग्रहीतृश्च्दो द्रय्च्यः। तेम पष्ठीसमासे भविष्यति।" In III, ii, 87, in opposing the affix तृच् he says "एवमपीह वृत्रस्य हन्तुरिति तृच् न प्राप्नोति-प्राय्वकत्वान्नियमस्य न दोपः।" So भामहाः perhaps means that शिष्टप्रमाणमात्रेण हेतुन अथवा न्यासकारमतेन हेतुना तृचा समस्तपष्टीकं कथिन्नन्तोदाहरेत्, that is, in accordance with the uses of the learned who never compound a तृजन्त word with a षष्टयन्त one or as the opinion of the न्यासकार is against such a compound, such words should never be used. सूत्रज्ञापक्रमात्रेण likely refers to जनिकर्तुः प्रकृतिः (१।४।३०) and तत्प्रयोजको हेतुश्च (१।४।५५)।

Now it is said that as there were many Nyasakaras, जिनेन्द्रवृद्धि might not be here intended by भामह. But the अष्टाध्यायी is the chief of all other works on Sanskrit grammar. जिनेन्द्रवृद्धि being the commentator on it, cannot but be the chief न्यासकार। For the same reason, he is likely the first of all other न्यासकार It might be that other works were called न्यास in imitation of the name of his book. In some MSS, such as those in the Madras Government Library or in the Research Department of Kasmir State, he is mentioned as स्थाविराजिनेन्द्र. It is either because he was ancient or old as he had likely been prior to the authors of the other Nyasas or because he was a revered personage with the Buddhists. Brahmin authors too similarly show their reverence to the ages, often calling them as बृद्ध or बृहत् such as बृद्धमनु, बृद्धशातातप, बृद्धनारद बृहन्मनु ब्रदन्तार्द &c..., implying either their great antiquity or revered position. भामह therefore very likely alludes to him. Had he referred to any other न्यासकार, he could have most likely qualified him, as the author of such as वीधिन्यास शाकटायनन्यास, क्षेमेन्द्रन्यास, &c,.... Again Panini's grammar is the most authoritative one; therefore the न्यासकार belonging to it, was perhaps given preference to by भामह in his allusion. No other न्यासकार belonging to the pure Paninian school so familiarly known now अनुन्यास and न्यासोचोत are, as their very names indicate, probably treatises on the न्यास itself. A recent assertion is that there was another न्यासकार who lived in the 5th century A.D. His name was देवनन्द or देव-नन्दिन् and he had the title पूज्यपाद. Though माधनाचाम्य refers to the works of other न्यासकार such as the बोधिन्यास, शाकटायनन्यास क्षेभेन्द्रन्यास &c., yet in his repeated statements such as वृत्तिन्यासपदमञ्जन्यदिविरोधात् &c, न्यासादौ तु &c, he invariably refers to the काशिकाविवरणपिकका। Quotations from the न्यास given by माधवाचाय भट्टो जे &c, all शरणदेव, मैत्रेयरक्षित पुरुषोत्तम tally possages of this treatise and quotations from देवनन्द are nonexitent in these writers or if found elsewhere, they are very rare. So inspite of the existence of many न्यासकार, these authors all seem to take जिनेन्द्रबुद्धि as the chief न्यासकार भामह too similarly and most likely in his book, referred to and meant जिनेन्द्रवृद्धि and not देवनन्द. Now one महोद्भट wrote a commentary named the भामहिवदरण, the Rhetorical work by भामह. He was one of the court pundits of जयापोड़ king of Kasmir, who reigned from 779 A. D. to 813 A. D. महोद्भट, (also named

इद्रमदाचार्य), composed another Rhetorical treatise named the कान्यालहारसंग्रह. In the commentary of this उद्भयलङ्कार by प्रतीहारिन्दराज, it is asserted that भरोदभय had written the भामहिवरण। This makes भामह either a contemporary to उदसट or one preceding him. We may therefore take भामह living in 775 A. D. But भामह as stated above speaks of the न्यासकार। जिनेन्द्रवृद्धि was therefore prior to him and he might have prepared his न्यास by about 725-750 A. D. Again कुमारिलम्ह appears postirior by a few years only to the न्यासकार। They were the inhabitants of distant regions and were mutually unknown. कुमारिलम् attacks the काशिका on its way in which it defends the compound in जनिकर्त् and तत्प्रयोजकः । जिनेन्द्रवृद्धि is silent here, He appears to be ignorant of this attack or to have written his commentary earlier. अमोधनृत्ति supports the काशिका regarding those compounds. The chronology of these works therefore starts up likely thus:-The date of the भागवृत्ति is about 625 A D.; of the काशिका is about 650 A. D.; and of the न्यास is 725-750 A. D. of the works of क्रमारिसमझ 750.A.D.; of भामह 775 A.D.; भट्टोद्भट 785 A.D.; of माघ 800 A.D.; of the अमोषवृत्ति 867 A. D.; of कैयंट 1050 A. D.; of हरदत्त and मैत्रेयरिक्षत 1100 A. D.; of पुरुषोत्तमदेव 1150 A. D. ; of the दुर्घटवृत्ति by शरणदेव 1172 A. D. 80

Dacca University
Dacca

SRÍSH CHANDRA CHAKRAVARTI.

"नत्वा शरणदेवेन सर्व्वज्ञं ज्ञानहेतवे। वृहद्भट्टजनाम्भोज-कोश- वीकाश-भास्वते॥ १॥

शाकमहीपतिबत् सरमान
एकनभोनवपञ्चविताने ।
दुर्घटवृत्तिरकारि मुदेव:
कण्ठविभूषणहारस्रतेव ॥ २॥

एकनमोनवपाद्यनां वितानो विस्तारो विन्यास इति यावदरित यस्मिन्निति विग्रहः । तस्मिन्शाक महोपतिवत्सरमान इत्यन्त्रयः । That is the शक year 1095 which corresponds with 1172 A. D.

<sup>(30)</sup> The beginning of the दुर्घटवृत्ति is :—

# THE DESCRIPTION OF THE MSS. USED IN PREPARING THE PRESS COPY

#### of the काशिकाविवरणपश्चिका ।

- (1) The first MS (9) contains 1.4 (A); II. 1.2.3; III. I, VII. 2 and VII. 1. It is owned by the Rajshahi Government College. For details, see notes in P. 332 and P. 790 vol I.
- (2) The Second MS ( $\pi$ ) contains 1.2.3.4 and II. 1.2.3.4 Details are given in note P. 332 vol. I.
  - (3) The third MS (4) is with only I. 3 and II. 4.
- (4) The 4th MS. (ज) containing 1.2, III. 1.1.2 and VI. 1.4., at the end of 1/2 has 'श्रीशत्रुव्नशमेण लिखितम्। At the end of its 3/2 is श्रीकाशीपतिशमेण: पुस्तकमिदम्। लिखितं श्रीजगन्मोहनसेनेन । शकाव्याः १७३० आषादस्य तृतीयदिवसे। शक १७३० is 1808 A. D. Its pages were found torn in some places. At the end of 6/4 is

डन्दुविन्दुम्निक्षौणोशाके सिहगते रवी। व्यालेखि न्यासटोकेयं श्रीकृष्णानन्दशर्मणा ॥ १॥

इन्दुविन्दुमुनिक्षीणीशक is १७०१ that is 1779 A. D. Elsewhere is शक १७३९ that is 1817 A D. See details in note P. 790 vol. I.

(5) The 5th MS. (त) contains VII. 1,2,3,4 and VII. 1.3.4. At the end of 7/3 is श्रीरस्तु कृष्णनाथद्यामेणि and at the end of 8/4, it has

तैलाद्रक्ष जलाद्रक्ष रक्ष मां श्लथबन्धनात् । आखुम्यः परहस्तेम्यां एवं वदित पुस्तिका ।। १ ॥ नत्वा कालीपदाब्जं निखिलमयहरं शोकसन्तापनाशं यस्याः संमुक्तिमिच्छन् सुरपुरि वसतां स्तब्य ईशः समास्ते । यस्य क्रोधाद् विनष्ट स्त्रिभुवनविजयी तेन सोऽभूदनङ्गः शाके न्यासं खशून्याव्यिशशिपरिमिते कृष्णनाथो व्यलेखीत् ॥ २ ॥

खशून्यान्धिशशिपरिमितशाक is १७००, i. e. 1778 A. D.

- (6) The Sixth MS. (素) contains III. 1.
- (7) The 7th MS. (3) is with III. 2. See note P. 709, vol. I.
- (8) The 8th MS (2) is with III. 4. See note P 791, vol. I.
- (9) The 9th MS (छ) It was from the Deccan College Poona, kindly lent by the late lamented Professor Ghate. It has प्रत्याहार, I. 1. 2. 3. 4, IV. 1. 2. 3. 4. and V. 1. 2. 3. 4. See page 331 and Page 1061. notes vol. I.
- (A) I. 1. 4 or 1/4 indicates the faurth pada (or section) of the 1st Adhyays and similarly 2.1 or 2/1 is the 1st pada of the 2nd Adyaya and so on.

# [ 28 ]

- (10) The 10th Ms. (प) is with V. I. 3. Its copyist and owner was one श्रीकान्तशर्मा।
- (11) The 11th MS. (फ) containing II. 1,2; VI. 3 and VII. 1. 2. 3. 4 has at the end छिखिता श्रीरामकान्तराम्मणा। A very good and correct MS.
- (12) The 12th MS, (₹) has 1.3, II.1.2.3; IV. 1. VII. 1.2.3. and VIII. 1.4. see note P. 484.
- (13) The 13th MS. (क) is with प्रत्याहार, I. 1. 2. 3 and II. 1. 2. 3. 4. see note 331 vol I. This is the Bengal MS. containing the प्रत्याहार and I. 1. or the beginning of the न्यास। It is the property and is now in the office, of the वारेन्द्र society.
- (14) The 14th MS (ख) with VIII. 3. is from the village शास्तिखा Rajshahi. It has at the end श्रीशिनरामशम्मणः स्वाक्षरम् । शकाच्दाः १६४६ i. e. 1724 A. D.
  - (15) The 15th MS (4) is with VI. 4.
  - (16) The 16th MS (₹) is with 1. 4. see note p. 332, vol I.
- (17) The 17th MS (3) is from the Deccan College, Poona. It contains II. 1. 2. 3. 4. See note P 484, vol I.
- (18) The 18th MS (द) is from the Asiatic Society Bengal Calcutta and has VII. 2 and VIII. 4. The label is no. 029 काशिकाविवरणपञ्जिका जिनेन्द्रवृद्धिकृता सप्तमाध्यायस्य दितीयः पादः किञ्चिद्नः। अष्टमाध्यायस्य चतुर्थेपादस्य व्याकरणम्।" At the end of 8.4, it has

# प्रणम्य पर्वतीं देवीं श्रीरमापतिशर्मणा। पृस्तकं लिखितखेदं देवानन्यान् प्रयत्नतः ॥ १ ॥

- (19) The 19th MS (थ) is also from the aforesaid Society and has VII. 3.4. The label is "ग—8/24 Seal AS. NS. Government Sanskrit MS. At the end of 7/3 is श्रीशिवकृष्णदेवशर्मण: स्वार्थे। At the end of 7/4 श्रीशिवकृष्णदेवशर्मणइ पुस्तिका।
- (20) The 20th MS (र) is with VII. 1. 2. 3 and VIII 1. 1. 2. 3. At the end of 7/1 is ग्रुममस्तु शकाब्दाः १६९५ ie. 1773 A. D. At the end of VIII, I is तिङोगोत्रादोनीति। अत्र शेषमागस्य दर्शनाभावात्र स लिखितः। So it is incomplete. Infact the Vedic portions of the Book were completely lost in Bengal and from other provinces those have to be procured.
  - (21) The 21st MS (9) is with II. 1, VII. 1. 4 and VII 1. 3.
- (22) The 22nd MS (€) with III. 3 and IV. 2. It is a copy written Devanagar from the MS on the palm leaves in Canarese characters at the Sravan Belgolah Jain Matha in Mysore. It was got on 1.7. 1915. note 791 vol 1.
- (23) The 23rd MS (z) with VI. 3. 4. and VIII. 3. 4, was got from the village वैद्यवेलघरिया, Rajshahi, from the house of पण्डित शिवचन्द्र सिद्धान्त।
  - (24) The 24th MS (3) is with III. 3. See note P. 791 vol I.

(29)

- (25) The 25th MS ( $\pi$ ) is also a copy in Devanagar certified as duly compared with the original from the aforesaid Sravan Belgolah MS. prepared like the copy of the MS. XXII. Its contents are VI. 1. 2 and VIII. 12.
- (26) The 28th. MS (4) is with VI. 2. This is a portion of the Kasmir MS. a copy in Devanagar duly compared. It has been got from the Superintendent Research Department Srinagar, Jamoo. Kasmir State, Kasmir.

In our collection, the MSS in Bengali letters were almost all collected from almost all districts of North Bengal. In whole Bengal the literate people of Rajshahi Division together with only a very few Tole pundits of Vishnupur in West Bengal, preserved the studies of Panini's grammar from generation to generation.

There were in North Bengal countless scholars who used to teach this grammar to their pupils in indegenous system. They kept alive specially the study of the Buddhist commentaries viz. काशिका, न्यस, तन्त्रप्रदीप, भाषावृत्ति, &c. Many of them have left commentaries of their own on those books. One of these is सृष्टिधराचाय्य the commentator of the भाषावृत्ति । One सनातन too had commentaries on portions of the काशिका, न्यास &c.

We may refer here to two TOLE pundits of Bengal of recent time who by their erudition in पाणिनि Grammar, were very much reputed. One is pundit शिवचन्द्र सङ्घान्त of वैधवेद्रवरिया in Nattore, District Rajsahi. He was born in 1797 and died in 1867 AD. He went to Benares and solicited काकारामशास्त्रिन् for lessons on the महामाध्य. This Sastrin was formerly the court pundit of the Panjab Lion Ranajit Singha. शिवचन्द्र had वापूरेवशास्त्रिन् as his classmate there under काकाराम. The Bengalis being generally fish-eaters, his prayer was at first rejected. शिवचन्द्र used however to daily go to him and sit at a distance listening to his lectures. He raised often argumentative objections and they struck and charmed the शास्त्रिन् who ultimately softened and favoured him with giving him lessons directly. He returned to his country and proved superior to other Pundits. There are some adages concerning his name:—

शिवः काशीशिवः काशीकाशी शिवः शिवः ।
शिवचन्द्रोदयो यत्र तत्र नास्य पराभवः ॥ १ ॥
शिवेन शिवचन्द्रेण सुसिद्धान्तेन धीमना ।
विसर्जने कृता यातु व्याख्यःसाद्त्तमोत्तमा ॥ २ ॥

His works are आध्यात्मचण्डी, श्रीमद्भागवत्विचारः, गूद्भावार्थकाशिनी (ख्राच्यायटीका) विधवाविवाहखण्डनम्, वासुदेवविजयमहाकाव्यम्, सिद्धान्तचन्द्रिका (वेदान्तदर्शनटीका) कुळशाकदीपिका, सुवाविन्दुः (पाणिनिव्याकरणटीका), अभावपदार्थखण्डनम्, दोल यात्राविधिः विद्वन्मनोरञ्जनकाव्यम् कालियदमनकाव्यम्, रिसकोक्लासकाव्यम्, रिसकप्रमोदकाव्यम्। His father's name was रामिकशोरतकोल्ङ्कार।

# Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

The Last Grammarian of the पाणिनि School of North Bengal teaching it in Tole or indegenous system, was one पण्डित पीताम्बरतकांळद्वार of the village दोषा in Nattore (Rajshahi). He was the court Pundit of the Maharaja of Nattore. He used to regularly lecture on the भगवृत्ति, and काशिका. Pupils flocked to him in large numbers, on account of his vaste erudition. With his death in 1916, the class of such grammarians of North Bengal was alas extinct.\*

positive bego rough the state

where subject states produced the second subjects.

and receiped in the

SRISH CHANDRA CHAKRAVARTI Dacca University, Dacca, 1923.

A DESCRIPTION OF THE OR CHESTON.

<sup>[\*</sup> This renouned introduction has been taken from the printed Edition of न्यास of Rajshahi (1923). We have composed it line by line and page to page to presurve the original form with regard to it's authorSri Srish Chandra Chakravarti ]

# ॥ श्री गणेशाय नमः॥

# न्यास-पदमञ्जरी-भावबोधिनी-हिन्दी-व्याख्यासहिता

# काशिका

# अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः

१४६. भूवादयो धातवः ॥ १ ॥ (१८)

'भू' इत्येवमादयः शब्दाः क्रियावचना घातुसंज्ञा भवन्ति । 'भू' (घा॰ पा॰ १)-भवति । 'एव' (धा॰ पा॰ २)-एधते । 'स्पर्छ (धा॰ पा॰ ३)-स्पर्छते । 'धातु' शब्दः पूर्वाचार्यसंज्ञा । ते च क्रियावचनानां सज्ञां कृतवन्तः। तिवहापि पूर्वाचार्यसंज्ञाश्रयणात् क्रियावाचिनामेव भूवावीनां धातुसंज्ञा विधीयते ॥

भूवादयो धातवः ॥ भूरादिर्येषां ते भूवादयः । भूवादयो दशगणीपरिपठिता गृह्यन्ते । भवतीत्यादि । अत्र धातुसंज्ञायां सत्याम् 'धातोः' इत्यनुवर्त्तमाने 'वर्त्तमाने लट्' इति लट्प्रत्ययः । भू इत्येवमादयः शब्दा धातुसंज्ञका भवन्तीत्यनेन गणपाठेनैवेयं धातुसंज्ञा विधीयत इति दर्शयति । तेन अणपयति, कड्डपयति-इत्येव-मादीनां धातुसंज्ञा न भवतीत्युक्तं भवति । यद्येवम्, या-वा-दिव—इत्येवमादीनां सर्वनाम-विकल्पस्वर्गाभिषायिनां धातुसमानशब्दानामक्रियावचनानामपि धातुसंज्ञा प्राप्नोतीति कस्यचिद् भ्रान्तिः स्याद्, अतस्तान्निराकर्त्तुः माह—**षातुराग्द इत्यादि ।** लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणमिच्छन्त्याचार्या इत्येकाक्षरायां संज्ञायां कर्त्तंव्यायां महस्याः पूर्विचार्यंसंज्ञाया यदाश्रयणं तस्यैतत्प्रयोजनम् --यथाविधानां ते धातुसंज्ञां कृतवन्तः, संज्ञा यथा स्यादिति। ते च क्रियावचनानामेव धातुसंज्ञां विहितवन्तः। तदिहापि पूर्वाचार्यसंज्ञाश्रयणात् क्रियावचनानामेव धातुसँज्ञा विधीयते। तेन या-वा-दिव-इत्येवमादीनां धातुसमानशब्दानामक्रियावचनान्न भवतीति भावः।

# पदमञ्जरी

भूवाबयो घातवः ॥ 'भू' इत्येवमावयः शब्दा इत्यनेन पाठनिबन्धनेयं संज्ञेति दर्शयति । यदि त्वनादृत्य पाठम्, कियावचनो धातुरित्युच्येत, तत आणवेदु इत्यादिष्वपि स्यात् । कथं पुनरपभ्रंशानामनुशासन-माराङ्क्रयते ? कुतो नु खल्वेतद् आणवेद्वित्यादयोऽपभ्रंशा इति, यावता ये शास्त्रेणानुगम्यन्ते ते साधवः ? अवश्यं चानुबन्धादिविशिष्टं रूपं पाठेनैव दर्शनीयम्, न हि तद्रूपं प्रयोगे सम्भवति । अतोऽन्यार्थः सन् गणपाठ एवाश्रितो भवतीति धातुत्वे सतिं लड् भवति । एधते, स्पद्धंते इत्यनुदात्तेतौ । यदि पाठमात्रनिबन्धनेयं संज्ञा, या-वा-दिवशब्दानां सर्वनामविकल्पस्वर्गवाचिनां समानशब्दानामपि प्रसङ्गः ? न च प्रापणादिरथों नियामकः, अनार्षत्वाद्, अभियुक्तैरुत्तरकालनिर्दिष्टत्वाद्, अनेकार्थत्वाभ्युपगमाच्च । सत्यम्; संज्ञायां को दोषः ? न तावद्वातुः प्रत्ययानां लंडादीनां प्रसङ्गः; कर्त्रादीनामभावात्, उच्यते; याः पश्येति 'आतो धातोः' इति लोपः स्यात्।

# भावबोधिनी

भू आदि शब्द कियावाची [होते हुए ] थातुसंज्ञक होते हैं। [थातु संज्ञा के फलस्वरूप 'थातोः' (पा॰ सू॰ ३.१.९१) इसके अधिकार में होने वाले लट् आदि होते हैं] भू—भवति [होता है]। एक—एक्ते [बढ़ता है।] स्पर्द - स्पर्दते [स्पर्दा करता है।] घातु शब्द प्राचीन आचार्यों की संज्ञा है और उन्होंने क्रियादाचकों की

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

# भूवादीनां वकारोऽयं मङ्गलार्थः प्रयुज्यते । भूवो वार्थं वदन्तीति भ्वर्षा वा वादयः स्मृताः ॥ (म० भा० १३.१)

#### श्यास

ननु च भूरादिर्येषामिति बहुन्नोही कृते, आदिशब्दे परतो यदि संहितया निर्देशः, तदा 'इको यणचि' इति यणादेशे कृते 'भ्वादयः' इति भवितव्यम्, अथाऽसंहितया निर्देशस्तदा 'भू आदय' इति, तत् कृतोऽयं वकारो यस्मिन् सित भूवादय इति निर्देशो भवतीत्यत आह—भूवादोनामित्यादि । भूवादोनां संज्ञिनां निर्देशेऽयं वकारो मङ्गलार्थः प्रयुज्यते । मङ्गलमर्थः प्रयोजनं यस्य स तथोकः । मङ्गलशब्दो धर्मपर्यायः, धर्मार्थं इति यावत् । यथा वेदे 'त्रियम्बकं यजामहे' (तै॰ सं॰ १८.६.१०) इत्यत्र यकारस्यदृष्टप्रयोजनं नास्तीत्यदृष्टार्थो धर्मार्थं एव पाठस्तस्य, तथेहापि वकारस्य । अथ वा—अपूर्वस्य वस्तुनो लाभो लोके मङ्गलं सम्मतम्, यथा प्रातदंध्यादीनाम्; तथेहापि वकारस्यापूर्वस्य लाभो मङ्गलं प्रशस्तम् । प्रशस्तार्थो मङ्गलशब्दः । तथा चोक्तम्—'मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत्युरुषाणि च' (म० भा० १.१.१) इति । इह चादौ वृद्धिशब्दो मङ्गलम्, मध्ये चायं वकारः, अन्ते च 'स्वरितोदयम्' इत्युदयशब्दः ।

#### पदमञ्जरी

ननु 'अधातुः' इति निषेधाद् अप्रातिपदिकत्वाद्विभक्तिरेव न स्यात्, नेतदिस्तः विभक्तावृत्पन्नायां त्यदाद्यत्वे टापि च यारूपत्वे सित धातुत्वम्, सुबृत्पत्तिदशायां तु यदित्यस्य नास्ति धातुत्वम्; वाशब्दात्तु सुबेव न स्यात्; एवं दिव्शब्दादिप । न च 'दिव औत्' इत्येतद्धातुत्वाभावे लिङ्गम्; विवबन्तस्य दीव्यतेः सुपि सम्भवात् । सानुबन्धकत्वेऽपि तस्येव ग्रहणं स्याद्, अतः समानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्य इत्यत आह— धातुशब्द इत्यादि । क्वचित्तु 'भू' इत्येवमादयः शब्दा इत्यस्यानन्तरं क्रियावाचिन इति पठ्यते, तिसमन् पक्षे यास्य ग्रन्थस्य शङ्का सा तस्य द्रष्टव्या । अस्य तु कथं पुनः सूत्रेऽनुपात्तः क्रियावचन इत्ययं विशेषो लभ्यते ? अत आह—धातुशब्दः पूर्वाचार्यसंग्रेति । ततः किमित्याह—ते चेति । ततोऽपि किमित्याह—तदिहापीति । महत्याः पूर्वाचार्यसंग्राया आश्रयणं तदीयोपाधिपरिग्रहाथंमेवेति भावः ॥

यावित्सद्धमिसद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते। आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते॥ (वा० प० ३-८-१)

सिद्धं वा भवत्वसिद्धं वा, शब्देन तु यद्वस्तु साध्यत्वेनाभिधीयते सा क्रिया साध्यत्वे चाश्रितक्रम-रूपत्वात् पूर्वापरीभूतावयवत्वं विततरूपत्वं यत्तद्भूपमिभधीयते तस्यैकस्मिन् क्षणेऽनवस्थानम्, यदाह—'क्रिया नामेयम् अत्यन्तापरिदृष्टाऽशक्या च सा पिण्डीभूता निदर्शयितुम्' इति । एकैकस्य क्रियाक्षणस्य प्रत्यक्षत्वेऽिष समूहरूपा धातुवाच्या क्रिया न प्रत्यक्षेत्यर्थः । क्रमवन्त एव क्षणा एकफलोह्शेन संपाद्यमानत्वात् ऐक्यमिवा-

# , भावबोधिनी

'धातु' संज्ञा की है। अतः यहाँ भी प्राचीन आचार्यों की संज्ञा का समाध्रयण करने के कारण क्रियावाचक ही 'भू' और 'वा' आदि की धातु संज्ञा का विधान किया जाता है।

[प्रकन यह है कि 'भू: आदि: येषां ते'—इस बहुव्रीहि में संहिता करने पर यण् होने से म्यादय: यह होना चाहिये। यदि संहितान मानें तो भू-आदय:—यह होना चाहिये। तो फिर बीच में 'व' कहाँ से आ गया? इसका उत्तर क्लोक से देते हैं—]

(१) भू वा आदि [संज्ञियों] के [निर्देश में] यह 'व' मंगल के लिये प्रयुक्त है। अथवा (२) भू धातु के अर्थ को कहने वाले [वदन्ति इति वादयः] अथवा (३) भवनम् = भूः = होना, यह अर्थ है जिनका वे हैं—भवर्थाः; इस प्रकार के 'वा' आदि यहाँ संज्ञी माने गये हैं।

धातुप्रदेशा:-'धातोः' (३ १.९१) इत्येवमादयः ॥

#### न्यासः

भूवो वार्थमित्यादि । अथ वा-भूवादयं निर्देशे नायमादिशब्दस्य प्रयोगः, नापि मङ्गलार्थस्य, वकारस्य, कि तिहं ? वादिशब्दस्योणादिकस्य । वदन्तीति वादयः, वाचका इत्यर्थः । वदेर्धातोः 'वसिविपयिजिरा-जित्रजिसिदहिनवाशिवादिवारिभ्य इत्र्' इति कर्त्तरीत्र्प्रत्ययः । यद्यपि वादीति सूत्रेण्यन्तस्योपादानम्, तथापि बहुलवचनादण्यन्तादिप भवति । भवर्षा इति । तेषां वादीनामिदं विशेषणम्, भवनं भूः, सम्पदादित्वाद् भावे विवप् । भवतेरथः क्रियासामान्यम् । भूरथों येषां ते भवर्थाः । कस्मात् पुनस्ते भवर्थाः ? भूवो वार्थं वदन्तीति । इतिकरणो हेतौ—यस्माद् भुवो धातोरथं वदन्त्यभिदधित तस्मात् ते भवर्थाः । एवंविधा वादयो वाचकाः शब्दा भवत्यर्थाभिधायिन इतीह सूत्रे संज्ञिनः स्मृताः = अभिमताः, अभिप्रेता इत्यर्थः । तदेवं क्रियावचनाः शब्दा भूवादयो धातुसंज्ञा भवन्तीत्युक्तं भवति । तेन या-वा-दिव-प्रभृतीनां धातुसमानशब्दा-नामिक्रयावचनानां धातुसंज्ञा न भवति । गणपाठसामर्थात् पाठोऽप्यङ्गीक्रियते । तेनाणपयतीत्येवमादीनां

#### पदमञ्जरी

पन्ना धातुव।च्याः तद्यथा-पचतीत्यधिश्रयणादयोऽधःश्रयणान्ताः क्लेदनफलाविच्छन्नाः । एवमपचिदत्यत्रापि किया साध्येव । तादृशस्येव हि रूपस्य तत्रात्ययः प्रतीयते यत्पूर्वापरीभूतं कियते । घट इत्यत्र तु घटशब्देन चकोदरगतोऽपि घटः सिद्धरूप उच्यते, एकस्मिन्नेव क्षणे यद्र्शनयोग्यं रूपं तेन रूपेणेत्यर्थः । तदेवं क्रियावचनो धातुरित्याश्रयणादितप्रसङ्को नास्तीति स्थितम् ।

यह भूरादिर्येषामिति बहुत्रोही यणादेशे कृते 'भूवादयः' इत्यनुपपन्नो निर्देश इत्यत आह—
भूवादीनां वकारोऽयं मङ्गलार्थं इति । अभिधानधर्मस्याप्यभिधेये उपचारः, यथा —भ्रमरे द्विरेफ इति ।
भूवादीनां संज्ञिनां सम्बन्धी यो वकारः, तदिभिधायिनि भूवादिशब्दे स्थितोऽयं प्रयुज्यते, लक्षणेनाप्राप्तौ निपात्यत
इत्यर्थः । स च मङ्गलार्थः । अपूर्वस्य लाभो मङ्गलम्, दध्यादिलाभ इव । अस्य वाशब्दस्यापूर्वस्य लाभायेत्यर्थः ।
धर्मो वा मङ्गलम्; साधुशब्द ग्रयोगेऽपि धर्मो भवति, भूवादिशब्दश्च साधुः । कि च वकारे सत्यविकृतो भूशब्दो
व्याहृत्यादि स्मारयतीत्यपि धर्मो भवतीति ।

प्रकारान्तरमाह—भूवो वाथं वदन्तीति । भुवो घातोरथं वदन्तीति वा, भूवादय इति निर्देश इत्यथः । अर्थकथनं चैतद् । व्युत्पत्तिस्तु भवनं भूः, क्रियासामान्यभुवं वदन्तीत्यौणादिकोऽयम्, 'वसिविपयिजराजिसिदिह-निवाशिवादिवारिभ्य इत्र्' इति कर्तीर वदेः इत्र् प्रत्ययः । यदि क्रियासामान्यं ये वदन्ति ते संज्ञिनः, अस्ति-भवतिविद्यतीनामेव स्याद्, न पचत्यादीनां विशेषवाचिनाम् ? घत्रविधिवद्भविष्यति, तद्यथा—'भाव' इति सामान्योपादानेन विधीयमानो घत्र् विशेषवाचिभ्योऽपि भवति—पाकः, त्याग इति । तत्कस्य हेतोः ?

# भावंबोधिनी

थातु (संज्ञा) के प्रयोगस्थलं 'धातोः' (पा० सू० ३.१.९१) आदि हैं।

विमर्श—-इस सूत्र की व्याख्या तीन प्रकार से की गई है—(१) भूश्व वाश्व भूवौ; आदिश्व आदिश्व-आदी। भूवौ आदी येषां ते भूवादयः । यहाँ भू से सम्बद्ध 'आदि' शब्द व्यवस्था = अवयव का वाचक है, और 'वा' से सम्बद्ध 'आदि' शब्द 'प्रकार = सद्दश' का वाचक है। भूप्रभृतयः वासद्दशाः। साद्दश्य कियावाचकत्वरूपेण। इस प्रकार भू आदि कियावचक शब्दों की धातु संज्ञा होती है।

# १५०. उपदेशेऽजनुनासिक इत् ।। २ ।। (३)

उपिंदरयतेऽनेनेत्युपदेशः = शास्त्रवाक्यानि -- सूत्रपाठः, खिलपाठरच । तत्र योऽनुनासिकः स इत्संज्ञो

#### न्यासः

कियावचनानामिप धातुसंज्ञा न भवतीत्युक्तं भवति । अस्मिन् व्याख्याने भूवादय इति षष्ठीसमासो वेदितव्यः— भुवो वादयो भूवादय इति ।

अय वा—आदिशब्दस्यैवात्र 'वा गतिगन्धनयोः' इत्यस्मात् परस्य प्रयोगः। वा आदिर्येषां ते वादयः। आदिशब्दः प्रकारवाची, वाप्रकारा इत्यर्थः प्रकारस्तु सादृश्यम्, तत् पुनः क्रियात्मकत्या, यदाऽह— क्वर्षा इति । भ्वर्थता तु भुवोऽर्थं वदतीति हेतोः। एवंविधा वाप्रकारकाः शब्दा इह सूत्रे संज्ञिनः स्मृताः। तदनेन प्रकारेण क्रियावचनानामेव भूवादोनां धातुसंज्ञा भवतीत्युक्तम्। तेन धातुसमानशब्दानां या-वा-दिव-प्रभृतोनां धातुसंज्ञा न भवति । न हि ते क्रियावचनाः; निष्पन्नवस्त्वभिधायित्वात्। साध्यमानस्वरूपा हि क्रिया निरवयवा क्विचत् पूर्वापरीभूतावयवाऽनिष्पन्नवस्तुस्वभावा। गणपाठस्तु पूर्ववदेवाङ्गीक्रियते। तेनाणपयती-त्येवमादीनां शब्दानां धातुसंज्ञा न भवतीति । अस्मिन्नपि व्याख्याने 'भूवादयः' इति षष्ठीसमासोऽयम् । षष्ठी च वाच्यवाचकसम्बन्धलक्षणा वेदितव्या ॥ १ ॥

उपदेशेऽजनुनासिक इत् ।। उपदिश्यतेऽनेनेत्युपदेश इति । 'अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्' इति करणे

# पदमञ्जरी

विशेषेष्विप सामान्यस्य सम्भवाद् विशेषाश्रयिनषेधाभावाच्च, तद्वदिहापि। अस्मिन् पक्षे गणपाठसामर्थ्यात् सोऽप्यङ्गीकियते, अन्यथा शब्विकरणा ये सेटो निरनुबन्धका अन्तर्गणकार्यविजता भूप्रभृतयस्तेषां पाठोऽनर्थकः स्याद्। बहुवीहेस्तु भूवादिशब्दस्य पृषोदरादित्वात् साधुत्वम्।

तृतीयं प्रकारमाह—म्बर्धा वा वादयः स्मृता इति । भवनं भूः, सोऽर्थो येषां ते भ्वर्थाः, एवम्भूता वादयो वात्र संज्ञिनः स्मृता इत्यर्थः । किमिदं वादय इति ? 'वा गितगन्धनयोः' वा आदिर्येषां ते वादयः, 'वा गित' इत्यारभ्याचुरादिसमाप्तेः । तथा च भ्वादयो वादयः, भूप्रभृतय आ 'वा गितगन्धनयोः' इत्यस्माद् । वादयश्च वादयश्च बहुवोहितत्पुरुषयोः सहिववक्षायां स्वरिभन्नानां यस्योत्तरः स्वरिविधिरिति बहुव्रीहेः शेषः । ततो भुवो वादय इति वाच्यवाचकसम्बन्धे शेषषष्ठीसमासः । अस्मिन्पक्षे पाठिवशेषोऽर्थश्चेत्युभयं सूत्राधारै-रेवोपात्तं भवित ॥ १ ॥

उपदेशेऽजनुनासिक इत् ॥ उपदिश्यतेऽनेनेत्युपदेश इति । 'अकर्त्तरि च कारके' इति करणे घत्र् । भावबोधिनी

- (२) भुवम = जायमानम् अर्थम् (क्रियारूपम्) ये वदन्ति ते—भूवादयः । भू पूर्वक वद् धातु से औणादिक इब् प्रत्यय होता है । (३) भवनं भूः, वा आदिर्येषां ते—'वा गतिगन्धनयोः' से लेकर कण्डूब्र् तक वादि हैं । भुवः वादयः—यह पष्ठी है ।
- . (४) किन्तु वा शब्द मंगलार्थ है नयों कि आदि, मध्य और अन्त में मंगलाचरण माना गया है। यह सर्वसम्मत पक्ष है।। १।।

उपदिश्यते अनेन—इति उपदेश:-जिसके द्वारा उपदेश किया जाय = शास्त्रवाक्य = सूत्रपाठ और खिलगाठ = धातुंपाठ। [च के बल से प्रातिपदिकपाठ ले लेना चाहिये।] इसमें जो [अच्] अनुनासिक होता है वह इत्संज्ञक होता है।

प्रथमाध्याये तृतीयः पादः

भवति । एध । स्पर्छ । 'प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः' (व्या० परि० १२१) ।

#### न्यासः

घत्र । ननु च संज्ञायामित्युच्यते, न चेयं संज्ञा ? नैतदिस्तः; 'कृत्यल्युटो बहुलम्' इति बहुलवचनादसंज्ञायामिप भवतीत्यदोषः । बास्त्रवाक्यानीति । अस्येदं विवरणम्—सूत्रपाठ , खिलपाठ द्विति । खिलपाठ चकारात् प्रातिपदिकपाठ । अथ रगेलगेप्रभृतीनां कथमानुनासिक्यम्, न हि तेषामानुनासिक्यं गणे पठ्यते ? अथापिरपिठतानामिप भवति, तदा 'भू' इत्येवमादीनां कस्मान्न भवतीत्याह —प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इत्यादि । प्रतिज्ञायाऽऽनुनासिक्यं येषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः । यत्रैवानुनासिक्यं पाणिनीयाः प्रतिज्ञानते, तत्रेव तदपठ्यमानमिप भवति, नान्यत्र । एतदिप प्रतिज्ञानं नानियमेन भवति, कि तिहं ? यत्रैवाचार्याः स्मरन्ति तत्रैव तेन भवितव्यम् । यथा स्वरितत्वमनुदात्तत्वद्य स्मरणेन विज्ञायते, तथाऽऽनुनासिक्यमि। यदि तर्द्यानुनासिक्यं प्रतिज्ञामात्रभावि तत्, किमधं तत् क्वचित् पठ्यते—'डुपचँष् पाक' इत्यादौ ? एवं-विधोऽधींऽनुनासिकः प्रतिज्ञेय इत्यर्थस्य प्रदर्शनार्थम् ।

#### पदमञ्जरी

ननु च नेयं संज्ञा, परत्वाच्च 'करणाधिकरणयोः' इति ल्युट् प्राप्नोति, 'हल्र्श्च' इत्यत्रापि संज्ञायामित्येव । ल्युट् तावन्न भवति, 'कृत्यल्युटो बहुलस्' इति । 'कक्तारि च' इत्यत्र चकारो भिष्मक्रमः—संज्ञायां चेति, तेन कविच्दसंज्ञायामि भवति । अथोपित्श्यतेऽनेनेत्यत्रोपदेशः कोऽर्थः ? विधानम् । यद्येवम्, 'ल्ण्' 'एष वृद्धो' इत्यादौ न स्यात्, न ह्यत्र किब्बिद्धिधीयते । अथानिर्ज्ञातस्वरूपस्य स्वरूपज्ञापनार्थमुच्चारणम्; पञ्चमीनिर्हेशेन विवप्' इत्यत्र गल्भाद्यकारस्य न स्यात्, न हि गल्भादीनां स्वरूपज्ञापनार्थमुच्चारणम्; पञ्चमीनिर्हेशेन विवप् विधानात् । यद्येवम्, विववनेनानिर्ज्ञातरूपते, तत्र चायं भवत्यकार इति भविष्यति । शास्त्र-वाष्यानीति । लण्एष-स्पर्द्धेत्यादीनामि विशिष्टप्रयोजनपरत्वेनोच्चारणाद् वाक्यत्वम् । अस्येव विवरणम्—स्त्रपाठ इति । खिळ्याठः = धातुपाठः, प्रातिपदिकपाठः, वाक्यपाठश्च । तत्र सूत्रे मतुबादेश्कारः, धातुषु एभाद्यकारः प्रातिपदिकेषु भवच्छब्दस्योकारः, वाक्ये गल्भाद्यकारः । ननु च सर्वत्रात्र बुद्धोऽच् पठ्यते, नामुनासिक इत्यत आह—प्रतिज्ञानुनासिक्या इति । प्रतिज्ञामात्रेण समिष्यगम्यमानुनासिक्यं येषां ते तथोकाः । प्रतिज्ञानुनासिकः इति तु प्रसिद्धः पाठः । तत्र प्रतिज्ञासमिष्यगम्यत्वाद् अनुनासिके प्रतिज्ञाशब्दो द्रष्ट्यः । ततः समानाधिकरणपदो बहुन्नोहिः । तच्च प्रतिज्ञानं नानियमेन भवति, किं तर्वि ? यत्राचार्याः स्मरन्ति तत्रैव । सूत्रकारेण तावद्विवक्षिताः सर्वेऽनुनासिकाः पठिताः, 'डुल्ग्मैष् प्राप्ती' इतिवत्, लेखकैस्तु संकीर्ण लिखिताः, तत्र स्मृतिपरम्परया निर्णेयमित्यर्थः ।

# भावबोधिनी

एध । स्पर्छ । [इनका अकार अनुनासिक होने से इत् है। अतः इसका लोप हो जाता है। इसीलिये अनुदात्तेत माने जाते हैं।]

उपदेशे—यह किस लिये है ? 'अभ्र आँ अपः'। [यह आँ सूत्रादि में अनुनासिक नहीं है अपितु 'आझोज्नु-नासिकवछन्दिस' (पा० सू० ६.१.१२६) से अनुनासिक होता है। अतः इसकी इत्संज्ञा लोप नहीं होता है।

अच्—यह किस लिये है ? 'आतो मनिन् क्वनिब्बनिपश्च' (पा० सू० ३.२.७४) इससे विहित मनिन् के म का लोग न हो । अनुनासिक यह किस लिये है ? सभी अचों की इत्संज्ञा न हो ।

विमर्श - उपदेश में करण अर्थ घल् में प्रत्यय होना सम्भव नहीं है। अतः नव्य वैयाकरणों ने उपदेशनम्

उपदेश इति किम ? अभ्र अाँ अपः (ऋ० ५.४८.१)। अजिति किम ? 'आतो मनिन्ववनिवश्च' (३.२.७४) । अनुनासिक इति किम् ? सर्वस्याची मा भूत । इत्प्रदेशाः-'आदित्रश्च' (७.२.१६) इत्येवमादयः ॥

#### न्यासः

अभ्र आं अप इति ।। अत्रोपदेशात्त्तरकालम् 'आङ्गोऽनुनासिकर्छन्दसि' इत्यनेनानुसिको विहितः, तेनेत्संज्ञा न भवति । ननु चानुनासिकविधानसामध्यदिव न भविष्यति, तत् किमुपदेशग्रहणेन ? इत्संज्ञायां हि सत्याम् 'तस्य लोपः' इति लोपः स्यात्, ततश्चानुनासिकविधानमनर्थकं स्यात्, सत्यमेतत्; एवं मन्यते— उत्तरार्थमवश्यमुपदेशग्रहणं कर्त्तव्यम् । उत्तरार्थं क्रियमाणिमहापि विस्पष्टार्थं भविष्यति । अथ वा-प्रत्युदाहरणदिगियं वृत्तिकृता दिशता। इदन्त्वत्र प्रत्युदाहरणम् - 'अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः', दिथ ब्राह्मण-कुलम्। यद्यत्रेत्संज्ञा स्यात् (दितो नुम् धातोः इति नुम् स्यात्। ननु च धातोर्नुम् विधीयते, न चायं धातुः, कि तर्हि ? प्रातिपदिकम्, तत् कथं नुम् स्यात् ? नैतदस्ति; 'विवबन्ता घातुत्वं न जहित' इति विवबन्तत्वाद्धा-तुरवं भवति । आत्मनो दधीच्छति 'सुप आत्मनः क्यच्' दधीयति, दधीयतेः क्विप्; दिध ब्राह्मणकुलमिति । 'अतो लोपः' इत्यकारलोपः । 'लोपो व्योर्वलि' इत्यादौ लोपग्रहणात् पूर्वं यकारस्य लोपो भवति । 'देरपृक्तस्य' इति लोपाद पूर्वं विल लोपो भवति, पश्चाद 'वेरपृक्तस्य' इति वकारस्य । प्रत्ययलोपलक्षणेन 'अकृत्सार्वधातुकयोः' इति दीर्घः । 'ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' इति ह्रस्वत्वम् । 'अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः' इत्यनुनासिके कृते 'क्विबन्ता धातुत्वं न जहित' इति नुम् स्यात्। अश्मा, भस्मेति 'आतो मनिन्' इत्यत्र मकारस्येत्संज्ञा न भवति। यदि हि स्यात्, 'अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते' इति हलन्तेभ्यो विधीयमानो मनिन्नचोऽन्त्यात् परः स्यात्।

सर्वस्याची मा भूविति । दरिद्राप्रभृतिसम्बन्धिनोऽपि ॥ २ ॥

अभ्र भी अप इति । नायं सूत्रादिषु स्वरूपेणोच्चरितोऽनुनासिकः, किं तर्हि ? 'आङोऽनुनासिक-रछन्दिसि' इत्यनुनासिकशब्देन विहितः। अथ क्रियमाणेऽप्युपदेशग्रहणे 'उत्रः' 'ऊँ' इत्यत्र कस्मान्न भवति ? विधानसामर्थ्याद् । इत्संज्ञायां हि 'तस्य लोपः' इति लोपः स्यात् । यद्येवम्, अत्रापि विधानसामर्थ्यादेव न भविष्यति । एवं तर्हि उदाहरणदिगियं दिशता । इदं तत्रोदाहणरम्—'अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः' दधीच्छिति ब्राह्मणकुलमिति क्यजन्तारिक्विप अल्लोपे, विल लोपे, नपुंसकह्नस्वत्वं दिध इति । यद्यत्रेरसंज्ञा स्यात् 'इदितो नुम् घातोः' इति नुम् स्यात् । अत्राप्यनुनासिकविधानसामध्यदिवेत्संज्ञा न भविष्यति । ननु च यत्रेत्संज्ञायां सत्यां प्रयोजनं न सम्भवति, यथा-दिध, मध्विति प्रातिपदिकेषु तत्रेत्संज्ञाया अभावः । अत्रानुनासिकविधानमर्थवत्, नैतदेवमः; लोपस्येत्कार्यस्य सर्वत्र सम्भवात् । तस्मादणोऽप्रगृह्यस्य इत्संज्ञायामेव विधेयायामनुनासिकविधान-सामर्थादेवात्र लोपो न भविष्यति । एवं तहर्चुत्तरार्थमवश्यम् 'उपदेश' इति वक्तव्यम्, तदिहापि विस्पष्टार्थं भविष्यतीति मन्यते । बातो मनिम्निति । अत्र मकारस्येत्संज्ञा न भवति । यदि स्याद्, 'अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते' इति हलन्तेऽन्त्यादचः परः स्यात् । सर्वस्येति । दरिद्राप्रभृतिसम्बन्धिनोऽपि ॥ २ ॥

# भावबोधिनी

उपदेश:-- यहाँ भाव अर्थ में घल माना है। और उपदेश का अर्थ-- आद्यो ज्वारण किया है। यहाँ आद्यत्व का पारि-भाषिक रूप माना है । उञ्चारणे आद्यत्व सन्स्ववृत्तिश्रावणप्रत्यक्षविषयताव छे इक धर्मावि छिन्नविधेयताक बोधप्रयोजकत्वम् ।

इसकी विस्तृत व्याख्या प्रौद्धमनोरमा एवं शब्दे दुशेखर आदि ग्रन्थों में देखनी चाहिये।

यहाँ अनुनासिकत्व भी पारिभाविक है। जहाँ पाणिनि ने अनुगासिकत्व की प्रतिज्ञा = संकेत कर दिया वहाँ शिष्य-परम्परा से आज तक समझा जा रहा है। इस अनुनासिक अच् की ही इत्संजा होती है।। २।।

१५१, हलन्त्यम् ॥ ३ ॥ (१)

'उपवेशे' इति वर्तते । अग्ते भवमन्त्यम् । धात्वावेः समुवायस्य यवन्त्यं हल् तिवरसंत्रं भवति । छ इ उ ण्-णकारः । ऋ छ क्-ककारः । ए ओ ङ्-इकारः । ऐ औ च्-चकारः । उपवेश इत्येव—अग्निचित् । सोमसुत् ।

#### त्यासः

हलन्त्यम् ॥ अन्ते भवमन्त्यिमिति । दिगादित्वाद् यत् । अन्तराब्दोऽयं समाप्तौ वत्तेते, यथा—
एतदन्तं वनिमिति । येन च समाप्यते समुदायः सोऽन्तः । तत्रान्ते=समाप्तौ भवमन्त्यम् । हलिति हल्राब्दस्योभयिलङ्गत्वादन्त्यिमिति नपुंसकेन निर्देशः । घात्वादेरित्यादि । आदिशब्देन सूत्रप्रातिपदिकप्रत्ययागमादेशानां
ग्रहणम् । तत्र घातोः—'डुकृत्र्' इति त्रकारः, सूत्रस्य—'अइउण्' इति णकारः; प्रातिपदिकस्य—'नदट्' इति
टकारः, नदिं ति पचादिषु पठ्यते । प्रत्ययस्य—'गुप्तिज्किद्भ्यः सन्' इति नकारः, आगमस्य—'त्रपुजतुनोः
पुक्' इति ककारः, आदेशस्य च—'चक्षिङः ख्यात्र्' इति त्रकारः ।

अग्निचित्, सोमसुदिति । चिनोतेः सुनोतेश्वाग्निं चितवान् सोमं सुतवानिति क्विप्, तुक् ।

#### पदमञ्जरी

हलन्त्यम् ॥ अन्तराब्दोऽत्र समाप्तौ वर्त्तते; नावयवे; असम्भवात् । न समीपे; अतिप्रसङ्गात् । येन समाप्यते समुदायस्तदन्ते भवमन्त्यम्, दिगादित्वाद्यत् । हलन्त्ये सर्वप्रसङ्गः, सर्वस्य हलः संज्ञा प्राप्नोति । सर्वो हि हल् तं तमवधि प्रत्यन्तो भवति, अन्त्यग्रहणं त्वादिनिवृत्त्यर्थं स्याद्, अत आह—धात्वादेति । आदिशब्देन सूत्रप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातागमादेशानां ग्रहणम् । शीङ्, लण्, नदद, सन्, आङ्, 'त्रपुजतुनोः षुक्', 'चिष्ठाः स्यात्र' इति योऽयं धात्वादिरूपः समुदायस्तदर्थः स उपदेशः, न तु नान्तरीयकावान्तरसमुदायार्थं इत्यन्त्यस्य समुदायापेक्षायां प्राधान्याद्धात्वादेतेव ग्रहणमिति भावः । अगिनिचिदिति । अत्रेत्संज्ञायां लोपः स्यात् । न च तुको वैयर्थ्यम्; आगत्येत्यादौ चिरतार्थत्वात् । न च क्विपः पित्त्वस्य वैयर्थ्यम्, अग्निचितावित्यादौ चिरतार्थत्वात् । यद्यप्यत्रोभयत्रापि तावतोऽत्रधेस्तकारोऽन्त्यः, तथापि मुख्यसमुदायस्य नान्त्य इति नास्ति प्रसङ्गः । इह च दिण्डिन्निति नकारस्येत्संज्ञायां सत्याम् 'न ङिसंबुद्ध्योः' इति निषेधाल्लोपाभावेऽपि समुदायस्य नित्त्वादाद्यु-दात्तत्वप्रसङ्गः, यथा—श्रोत्रियशब्दे वाक्यार्थे पदवचनिमिति पक्षे । अथोपदेशानुवृत्ताविप सनुतिरत्यस्य रेफस्य कस्मान्न भवति ? स्वरादिष्वन्तोदात्तपाठसामर्थात् ।

# भावबोधिनी

'उपदेशे' इसकी अनुवृत्ति होती है। अन्त में होने वाला—अन्त्य। धात्वादि-शब्द-समुदाय का जो अन्त्य हल् उसकी इत्संजा होती है। उदाहरण अ इ उ ण् [इसका] णकार, ऋ ल क् [इसका] ककार। ए ओङ् [इसका] इकार।'ऐ औच् [इसका] चकार। [उपदेश में अन्त्य हल् होने से इत्संजा होती है।]

उपदेशे—इतना ही लिया जाता है—अग्निचित्। सोमसुत्। [यहाँ उपदेश में नहीं अपितु बाद में आगम होकर तु आया है। अतः उसकी इत्संज्ञा नहीं होती है।]

हस्य ल् [ हसमीपवर्त्ती ल् अर्थात् हल् इस चतुर्दश सूत्र का ल् ] हल्—यह तन्त्र द्वारा दूसरा हल्प्रहण उपात्त है । इसिलिये प्रत्याहारपाठ में 'हल्' इसमें लकार की इत्संज्ञा होती है और ऐसा होने पर 'हलन्त्यम्' यहाँ प्रत्याहार में इतरेतराश्रय दोष नहीं होता है ।

विमर्श—समस्या यह है कि 'हलन्त्यम्' (पा० सू० १.३.३) में हल् का अर्थ हल् प्रत्याहार लेना सम्भव नहीं है क्योंकि हल् प्रत्याहार का ज्ञान 'आदिरन्त्येन सहेता' (पा० सू० १.१.७१) इस सूत्रवाक्यार्थ के ज्ञान के अधीन है इस सूत्र वाक्यार्थ के ज्ञान में इत्पदार्थ का ज्ञान अपेक्षित है जो 'हलन्त्यम्' (पा० सू० १.३.३) इसके ज्ञान के अधीन हस्य ल्—हिलिति द्वितीयमत्र हल्प्रहणं तन्त्रेणोपात्तं द्रष्टव्यम्, तेन प्रत्याहारपाठे 'हल्' इत्यन्न स्रकारस्य इस्संज्ञा क्रियते । तथा च सति, 'हलस्यम्' (१.३.३) इत्यत्र प्रत्याहारे नेतरेतराश्रयदोषो भवति ।।

#### **श्यास**

ननु च हिलित प्रस्याहारपाठे योऽन्त्यो लकारस्तस्येत्संज्ञा न प्राप्नोति; इतरेतराश्रयत्वात् । तथा हि—इत्संज्ञायाम् 'आदिरन्त्येन सहेता' इति हिलिति प्रत्याहारग्रहणं भवति । तिस्मश्च तस्य लकारस्य हलन्त्यमितीत्संज्ञा । तिदिविमतरेतराश्रयत्वं स्फुटतरमेव । 'इतरेतराश्रयाणि कार्याणि शास्त्रे न प्रकल्प्यन्ते' इत्यत आह—हस्य ल् हिल्त्यादि । यदेकमावृत्तिभेदमन्तरेणाप्यनेकेषामुपकारं करोति तत् तन्त्रम् । यथा—प्रदीपः सुप्रज्विलतो बहूनां छात्राणामुपकारं करोति । इह तु प्रयत्निवशेषस्तन्त्रशब्देन विविधातः । तेन तन्त्रेण द्वितीयमत्र हल्प्रहणमुपात्तं पिरगृहीतं वेदितव्यम् । यथा श्वेतो धावतीत्येकेन प्रयत्नेन द्वे वावये उच्चारिते भवतः, तथेहाप्येकेनैव प्रयत्नेन द्वौ हल्लाब्दावुच्चारितावित्यभिप्रायः । हस्य ल् हिलित समीपिसामीप्यसम्बन्धे षष्ठी । तेनेत्यादि । यतस्तन्त्रेण न्यायेन द्वितीयं हल्प्रहणं कृतम्, तेन प्रत्याहारपाठे हिल्त्यस्य लकारस्य हकारंसमीपवितनः साक्षादेव संज्ञित्वेनोपात्तस्येत्संज्ञा कियते, न तु प्रत्याहरसमाश्रयणेन । एवञ्च सित 'हलन्त्यम्' इत्यत्र प्रत्याहारपाठे इतरेतराश्रयदोषो न भवति । ॥ ३ ॥

### पंदमञ्जरी

इह 'शषसर्' 'हल्' इति यो लकारस्तस्येत्संज्ञायां सत्यां हिल्त्ययं प्रत्याहार उपपद्यते, सित च प्रत्याहारे लिणत्यत्र लकारस्य हल्त्वात्तस्यैव 'शषसहँल्', इत्यत्रान्ते निर्दिष्टतादित्संज्ञा, तदाश्रयश्च प्रत्याहार इति इतरेतराश्रयत्वात् प्रत्याहारो नोपपन्नः। ततश्च सर्वेषामेव णकारादीनामित्संज्ञा न स्यादिति सर्व एव प्रत्याहारव्यवहारोऽनुपपन्नः, 'आदिरन्त्येन' इत्येतस्यापि वैयर्थ्यम् ? स्यादेतत्—हिल्त्यत्र हकारात् पर लकारः, तस्य खकारस्येकादेशो लपरः, तस्य 'उपदेशेऽजनुनासिकः' इति इत्संज्ञा, स एव 'हल्ल्यम्' इत्यत्राप्येकादेशेन लपरेण निर्दिष्ट इति । एवमपीतरेतराश्रयमेव, लकारस्य सत्यामित्संज्ञायां हिलिति प्रत्याहारः, सित च प्रत्याहारे 'ऐशीच्' इति चकारस्येत्संज्ञा, तस्यां सत्यामिजिति प्रत्याहारः, अजिति प्रत्याहारे सित लकारस्येत्संज्ञति तस्माद्वक्वव्योऽत्र परिहारस्तमाह—हस्य ल हिलित्यादि । साधारणं भवेत्तन्त्रम्, यथा—तुल्यकक्ष्ययोभूञ्जानयोः प्रदीपः । स चेह प्रयत्निवशेषः, यथा—रवेतो धावतीत्यत्र साधारणंनैकेनेव प्रयत्ननेन द्वयोविक्ययोश्चन्वारितयोः फलं सम्पद्यते, तथेहाप्येकेन तन्त्रेण प्रवलेन द्वितीयं हल्प्रहणमुपात्तं परिगृहीतं वेदितव्यम् । तस्य द्वितीयस्यार्थमाह—हस्येति । समीपसमीपिसम्बन्धे षष्ठीसमास इत्यर्थः । ततः किमित्याह—तेनेत्यादि । एतद् दर्शयति—हकार-समीप्वतिनो लकारस्य न प्रत्याहारसमाश्रयणेनेत्संज्ञा, कि तहि ? साक्षादुपादानेनेति । प्रत्याहारपाठः = अक्षर-समामनायः। तथा वेत्यादि । गतार्थम् । कि पुनस्तन्त्रे प्रमाणम् ? अगृद्धमाणिवशेषत्वमेव । ननु गृह्यते विशेषः—'कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमस्य ग्रहणम्' इति, कृत्रिमो हि प्रत्याहारः, सत्यम्; स एव।सित तन्त्रेऽनुपपन्न इति तथेवोकम् ॥ ३ ॥

# भावबोधिनी

है। इसमें हल् पदार्थ का ज्ञान अपेक्षित है। इस प्रकार लकार की इत्संज्ञा होने पर हल् प्रत्याहार की सिद्धि और हल् प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने पर इत्संज्ञा की सिद्धि । अतः हल्पदार्थज्ञान के अधीन इत्पदार्थ ज्ञान है और इत्पदार्थ- ज्ञान के अधीन हल्पदार्थज्ञान है—इस प्रकार परस्परापेक्षत्वरूप अन्योन्याश्रय दोष प्रसक्त होता है। इसके समाधान के लिये निम्न कल्पना की जाती है—

आचार्य पाणिनि ने तन्त्र के बल से एक हल् द्वारा दो हल् पदार्थों का ज्ञान कराया है। प्रथम हल् में चौदहवाँ सूत्र है, उसके ल् की इत्संज्ञा की है। इस प्रकार इत्संज्ञा का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद 'आदिरन्त्येन सहेता'

# १४२. न विभक्तौ तुस्माः ॥ ४ ॥ (१६०)

वूर्वेण प्राप्नायामित्संज्ञायां विभक्तौ वतंमानानां तवगंसकारमकाराणां प्रतिषेध उच्यते । तवगंः, 'डाङिलिङसामिनास्स्याः (७.१.१२)-वृक्षात्, व्लक्षात् । सकारः, जस् (४ १ २)-ब्राह्मणाः । तस्, यस् (३.४.७८), -पवतः, पचयः । अकारः-अपचताम्, अपचतम् (३.४.१०१) ।

विभक्ताविति किम् ? 'अचो यत्' (३.१९.७ , 'ऊर्णाया युम्' (५ २.१२३), 'रुघादिम्यः इनम्' (३.१.७८)।

8

#### न्यासः

न विभक्तौ तुस्माः ।। वृक्षादित्यत्र तकारस्येत्संज्ञायां सत्याम् 'तित्स्वरितम्' इति स्वरितत्वं स्यात् । अपचताम्, अपचतमिति । पचेर्लंङ्, 'तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः' इति तान्तमादेशौ भवतः । 'किमोऽत्' इत्यत्राच्छब्दस्य 'प्राग् दिशो विभक्तिः' इति विभक्तिसंज्ञा, 'इटोऽत्' इत्यत्रापि स्थानिवद्भावेन; ततश्चेत्संज्ञा-प्रतिषेधः प्राप्नोति, स कस्मान्न भवतोत्याह — अनित्यत्वावित्यावि । अनित्यत्वमस्य विवेः 'इदमस्यमुः'

#### पदमञ्जरी

न विभक्तौ तुस्माः ॥ वृक्षादिति तकारस्येत्संज्ञायाम् 'तित्स्वरितम्' स्यात् । ननु चादेशोत्तरकालं स्थानिवद्भावेनास्य विभक्तिसंज्ञा, उपदेशानन्तरमेवेत्संज्ञा प्राप्नोति ? सत्यम्; प्रतिषेधसामर्थ्यात्तु माविन्यपि विभक्तित्वे प्रतिषेघो भविष्यति । वर्गग्रहणं किम् ? वृक्षानित्यत्रापि यथा स्यात् । क्व पुनरुपदेशे नकारोऽयमन्त्यः, न तावत्तस्य क्वचिदुपदेशः ? 'शसो न' इत्यत्र त्वकारो नकारस्येत्संज्ञापरित्राणार्थं इति शक्यं वक्तम् । इह तिह 'झस्य रन्' पचेरन्निति । ब्राह्मणा इति । रूपोदाहरणमेतत् । कार्योदाहरणं तु 'भवतः' इति । अत्र 'सिति च' इति पदत्वे जरुत्वं स्यात् । पचतः पचय इत्यत्र प्रयोजनाभावादेव न भविष्यतीति शवसं वन्तुम् । अपचता-मित्यादि । तामादयस्तसादीनामन्त्यादचः परे स्युः । 'किमोऽत्' इत्यस्य 'प्रान्दिशो विभक्तिः' इति विभक्तित्वम् । 'इटोऽत्' इत्यस्यापि स्थानिवद्भावेनेति तयोरपि प्रतिषेधः याप्नोति, तत्राह — किमोर्डोवत्यादि । अनित्यत्वं तु 'इदमस्यमुः' इति थमोरुकारोऽनुबन्धाद्विज्ञायते । क्वचित्तु वृत्तावेव 'इदमस्थमुः' इत्युकारानुबन्धनिर्देशाद-

# भावबोधिनी

(पां० सू० १.१.७१) से हल् प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने पर दूसरे हल् का 'उपदेश में अन्त्यं हल् की इत्संजा होती है' इस प्रकार अर्थ करके हल् प्रत्याहार से बोध्य वर्णों की इत्संज्ञा सिद्ध की जाती है। इसलिये 'न विभक्ती तुस्माः' (पा॰ सू॰ १.३.४) यह इत्संज्ञानिषेयक सूत्र चितार्थ होता है। अन्यथा इन वर्णों की इत्संज्ञा की प्राप्ति न रहने पर इस निषेत्र की व्यर्थता अपरिहार्य होती ॥ ३ ॥

पूर्व सूत्र से इ:संज्ञा के प्राप्त रहने पर विभक्ति में वर्तमान तवर्ग, सकार तथा मकार की इत्संज्ञा का प्रतिषेध कहा जा रहा है। तवर्ग--- 'टाङसिङसामिनात्स्याः' (पा० सू० ७.१.१२) (से विहित् आत् में त् की इत्संज्ञा नहीं)---वृक्षात्, प्लक्षात् । सकार, जस्—त्राह्मणाः तस्, यस्, पंचतः, पचथः । [स् की इत्संजा नहीं होती है ।] मकार— अपचताम्, अपचतम् । [मकार की इत्संज्ञा नहीं होती है ।]

विभक्ती [विभक्ति = सुप् तथा तिङ् रहने पर]—यह किस लिये है ? 'अचो यत्' (पा० सू० ३.१.९७) (से विहित् यत् के त् की) 'ऊर्णाया युस्' (पा० सू० ५.२.१२३) (से विहित् स् की), 'रुवादिम्य: श्नम्' (पा० सू० ३.१.७८) (से विहित इनम् कें म् की) इत्संज्ञा हो जाती है क्यों कि ये विभक्तियाँ नहीं हैं।] [किम् से सप्तमी विभक्ति में 'किमोऽत्' (पा० सू० ५.३.१२) से अत् प्रत्यय होता है और 'क्वाति' (पा० सू० ७.२.१०५) से किम् का क्व आदेश होने पर 'क्व' बनता है। 'आत्मनेपद' ङित् लकार में 'इटोऽत्' (पा० सू० ३.४.१०६) इट् प्रत्यय [उत्तमपुरुष एकवचन का अत् आदेश

का० द्वि०/२

'किमोऽत्' (५ ३.१२), 'इटोऽत्' (३.४.१०६) इत्यत्र प्रतिषेथो न भवति; अनित्यत्वादस्य प्रतिषेधस्य । 'इदमस्यमुः' (५.३.२४) इत्युकारानुबन्धनिर्देशाद्यनिरयस्यमुपलक्ष्यते ।।

# १५३. आर्बिजिटुडवः ।। ५ ।। (२२८६)

'इत्' इति वर्तते । आदिशब्दः प्रत्येषमभिसंबध्धते । 'त्रि, दु, बु' इत्येतेषां समुवायानामावितो वर्तमानामामिति । 'त्रिमिता (धा० पा० ७४३)-मिन्नः (३.२१८) । 'त्रिधृषा' (धा० पा० १२७०)- धृष्टः । 'त्रिक्ष्वदा' (धा० पा० ७४०)-क्ष्विणः । 'त्रिइन्धो' (धा० पा० १४४९)- इद्धः । 'दुवेपृ' (धा० पा० ३६७)- वेपथुः (३.३.८९) । 'दुब्रोश्वि' (धा० पा० १०१०)-श्वयथुः । 'बुपचष्' (धा० पा० ९९६)-पिन्त्रिसम् (३.३.८८। 'बुष्प् (धा० पा० १००३)-उप्त्रिसम् । 'बुक्तु (धा० पा० १४७३)-कृत्रिसम् ।

#### न्यासः

इत्यस्य मकारस्येत्संज्ञापरित्राणार्थादुकारानुबन्धाद् विज्ञायते । नित्यत्वे हि सत्येतस्मादेव प्रतिषेधान्म-कारस्येत्संज्ञा न भविष्यतीत्युकारानुबन्धग्रहणमनर्थंकं स्यात् ॥ ४॥

वार्विजिदुडवः ।। अत्र दुग्रहणेन 'अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः' इति टवर्गस्य ग्रहणं कस्मान्न भवति ? उकारस्यानुनासिकत्वाप्रतिज्ञानात्, 'चुदू' इत्यत्र दुग्रहणाच्च । यद्यत्र टवर्गस्य ग्रहणं स्यात्, तदानेनेव प्रत्यया-देरिप सिद्धत्वाट् दुग्रहणमनर्थकं स्यात् । मिन्न इति । 'ज्ञोतः कः', 'आदिनश्च' इतीट्प्रतिषेधः । वेपथुरिति । 'ट्वितोऽयुच्' । पिक्तममिति । 'इवितः कित्तः' । पाकेन निर्वृत्तम्, 'क्त्रेमम् नित्यम्' इति मप् । उप्तिममिति । वच्यादिसुत्रेण संप्रसारणम् ।

### पदमञ्जरी

नित्यत्वमुपलक्ष्यते इति प्रव्यते । इदानीं तदानोमिति—दानीमस्तु प्रतिषेघो भवत्येव । अनित्यत्वं हि ज्ञापितम्, न पुनः प्राग्दिशीयेष्वस्याप्रवृत्तिः ॥ ४ ॥

जार्बिजदुडवः ।। आदिशब्दः प्रत्येकमभिसंबद्घ्यते, तेनैकवचनमुपपद्यते इति भावः । अत्र 'टु' इति न टवर्गस्य ग्रहणम्; उकारस्याननुनासिकत्वेनानुदित्त्वात्, 'चुदू' इत्युत्तरत्र वर्गग्रहणाद्, त्रिडुभ्यां साहचर्याच्च । मिन्न इति । 'आदितश्च' 'रदाभ्यां निष्ठातो नः' । वेपथुरिति । 'ट्वितोऽथुच्' । उप्त्रिममिति । 'ड्वितः क्तिः' 'क्त्रेमंम् नित्यम्' यजादित्वात्संप्रसारणम् ।

# भावबोधिनी

होता है। ये दोनों विभक्ति ही हैं अतः इनके 'त्' के लोप का निषेध क्यों नहीं होता ?] 'किमोऽत्' (पा॰ सू॰ ५.३.१२) तथा 'इटोऽत्' (पा॰ सू॰ ३.४.१०६) इनमें प्रतिषेध नहीं होता है क्योंकि प्रस्तुत प्रतिषेध अनित्य है। [कहीं-कहीं नहीं भी लागू होता है] 'इदमस्थमुः' (पा॰ सू॰ ५.३.२४) से विहित थमु प्रत्यय का उकार अनुबन्ध इसकी अनित्यता उपलक्षित कराता है। [यदि विभक्तिस्य मकार की इत्संज्ञा नहीं होती तो यम् के म् की भी नहीं होती। उसे वारण करने के लिये उकार (थमु) अनुबन्ध लगाना ब्यथं है। यह वैयथ्यं ही इस निषेध की अनित्यता ज्ञापित करता है।]।। ४।।

इत् इसकी अनुवृत्ति होती है 'आदि' शब्द सभी के साथ सम्बद्ध है। समुदाय के आदि में वर्तमान कि, दु, हु—इनकी इत्संज्ञा का विधान किया जाता है। उदाहरण—िलिमदा—िमन्नः। लिधुषा—धृष्टः। लिक्ष्विदा—िक्ष्विणः। लि इन्धी—इद्धः। [लि की इत्संज्ञा के फलस्वरूप 'जीतः क्तः' (पा० सू० ३.२.१८७) से वर्तमान काल में 'क्त' प्रत्यय होता है और 'आ' की इत्संज्ञा के कारण 'आदितश्च' (पा० सू० ७.२.१६) से इट् का निषेश होता है।]

बादिरिति किम् ? पटूर्यति, (५.१.१२२) कण्डूयति (३.१.२७) । उपदेशे इत्येव-जिकारीयति ॥ १४४. षः प्रत्ययस्य ॥ ६ ॥ (४६४)

षकारः प्रत्ययस्यादिरित्संज्ञो भवति । 'शिल्पिनि ष्युन्' (३.१.१४५)-नत्तंकी, रजकी ।

#### न्यास

पद्रयतीति । 'सुप आत्मनः नयच्', 'अकृत्सार्वधातुकयोः' इति दीर्घः । कण्ड्यतीति । 'कण्ड्वादिभ्यो यक्' । कथं पुनरत्रेत्संज्ञाप्राप्तिः, यावता सूत्रे दुड्शब्दौ हस्वान्तावुपात्तौ, दीर्घान्ताविमौ ? नैतत्; यद्यपि दोर्घत्वे कृते दीर्घान्तावेतौ भवतस्तथाप्युपदेशो हस्वान्तावेव, उपदेश इति चेहानुवर्तते । तत्र पदुशब्दस्य पृथ्वादि-पाठाद् दुशब्दस्योपदेशे हस्वान्तता सिद्धा । कण्डुशब्दस्य 'कण्ड्वादिभ्यो यक्' इत्यत्र पाठाड् डुशब्दस्यापि । द्विविधा हि कण्ड्वादयः—धातवः, प्रातिपदिकानि च । तत्र धातुः कण्डुशब्दो हस्वान्तः । प्रातिपदिकं तु कण्डुशब्दो दीर्घान्तः ।

अथ वा—यद्यप्युपदेश इति नानुवर्तते, तथापि दीर्घत्वे कृतेऽप्येकदेशिवकृतस्यानन्यत्वादस्त्येव प्राप्तिः । जिकारीयतीति । पूर्ववत् क्यच् । जिकारशब्दो न क्वचित् पठ्यत इति तेनात्रेत्संज्ञा न भवति । । यदि स्यात्, लोपे कृते रूपं न सिद्धयेत् ॥ ५ ॥

षः प्रत्ययस्य ।। रजकीति । षित्त्वात् 'षिद्गौरादिभ्यश्च' इति ङीष् । अथ केनात्रानुनासिकलोपः ? 'अनिदिताम्' इति चेत् ? नः तत्र विङतीत्युच्यते, न चात्र विङत्प्रत्ययोऽस्ति, नेष दोषः' 'जनीज्ष्वन-सुरङ्गोऽमन्ताश्च' इति मित्संज्ञाकरणं रञ्जेज्ञीपकम्—अविङत्यिप तस्यानुनासिकलोपो भवति, अन्यथा णौरञ्जेरकारस्यानुपधात्वाद् 'अत उपधायाः' इति वृद्ध्या न भवितव्यमिति मित्संज्ञाकरणमनर्थकं स्यादित्येके ।

### पदमञ्जरी

पद्रयतीति । पृथ्वादिषु दुशब्दस्योपदेशः, अत्रेत्संज्ञायां सत्यामवयवे कृतं लिङ्गं समुदायस्य विशेषकः मिति समुदायादथुच्प्रसङ्गः । केवलस्यानुदाहरणत्वम्; इत्कार्याभावात् । कण्डूयतीति । ननु चायं दीर्घान्तः कण्ड्वादिष्पदिश्यते, एवं तर्हि कण्ड्मिच्छतीति क्यजन्तात् क्विपि कण्डु ब्राह्मणकुलं तदिच्छतीति पुनः क्यचि द्रष्टव्यम्, तत्रेत्संज्ञायामन्तरङ्गत्वादकृत एव दोर्घे भवत्ययं डुशब्दः, गणपठितश्च कण्डूशब्द एकदेशविकृत इति स्यात् प्रसङ्गः । जिकारीयतीति । नायं समुदायः क्विचदुपदिष्टः ॥ ५ ॥

षः प्रत्ययस्य ।। रजकोति । 'षिद्गौरादिभ्यश्च' इति ङोष् । कथं पुनरत्रोपधालोपः, यावता 'अति-दितां हल उपधायाः क्ङिति' इत्युच्यते ? ज्ञापयित—रञ्जेरिक्ङित्यपि क्विचदुपधालोपो भवतीति ।

# भावबोधिनी

दुवेपृ—वेपथुः । दुओश्वि—श्वयथुः । दुनी इत्संज्ञा के फलस्वरूप 'ट्वितोऽथुच्' (पा० सू० ३.३.८९) से अथुच् प्रत्यय होता है । डुपचष्—पिनत्रमम् । डुवप्—उप्तिमम् । डुकृत्—कृत्रिमम् । [डुकी इत्संज्ञा के कारण 'डि्वतः क्तिः' (पा० सू० ३.३.८८) से 'क्तिर' प्रत्यय और उसके बाद मप् प्रत्यय होता है ।

आदि:—इसका क्या फल है ? पटूयित, कण्ड्रयित । [आदि न होने से टू, हू का लोप नहीं होता है ।] उपदेशे—इतना ही लेना चाहिये—जिकारीयित । [जिकारसमुदाय कहीं भी उपदिष्ट नहीं है ।] ॥ ५ ॥

प्रत्यय के आदिवाला प इत्संज्ञक होता है। 'शिल्पिनि ब्वुन्' (पा० सू० ३.१.१४५) नर्त्तकी, रजकी। [मृत् और रक्ष से ब्युन् = वु = अक और षित् होने से झीष् होता है।] प्रत्ययस्येति किम् ? षोडः । षण्डः । षडिकः । आदिरित्येव-'अविमह्योष्टिषच् (उणादि० १.४५)- अविषः, महिषः ॥

#### न्यासः

'घत्रि च भावकरणयोः' इत्यत्र चकारस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्वादिवङ्खिप क्विचिद् रञ्जेरनुनासि-कलोपो भवतीत्यपरे।

षोड इति । षड् दन्ता अस्येति बहुन्नोहिः, 'वयसि दन्तस्य दतृ' इति दत्रादेशः, ऋकार उगित्कार्यार्थं, षष उत्वम्, 'दतृदशधासूत्तरपदादेः ष्टुत्वच्च' पृषोदरादिपाठात् षषोऽन्त्यस्योत्वम्, 'आद्गुणः', उत्तरपदादि-ष्टुत्वमिति दकारस्य डकारः । षोडत् इति स्थिते षोडन्तमाचष्ट इति 'तत्करोति तदाचष्टे' इति णिच्, 'णाविष्ठवत् कार्यम् प्रातिप्रदिकस्य' इतीष्ठवद्भावाद्विलोपः—षोडयतीति, ततः पचाद्यच्, णिलोपः ।

वण्ड इति । 'षणु दाने' । 'त्रमन्ताड्डः', 'उणादयो बहुलम्' इति बहुलवचनाद् 'धात्वादेः षः सः'

इति सत्वं न भवति । अथ वा-'षण्ड' इत्येतदव्युत्पन्नं प्रातिपदिकमिति ।

षिंक इति । षडङ्गुलिदत्तशब्दाद् अनुक्तमायाम् 'बह्ववोऽमनुष्यनाम्नष्ठज्वा' इति ठच्। 'ठाजादावूढं द्वितीयादचः' इति ङ्गुलिदत्तस्य लोपः, 'ठस्येकः' इतीकादेशः। षडशब्दस्य 'यस्येति च' इत्य-कारलोपः, तस्य स्थानिवद्भावे सति व्यवधानात् षट्शब्दस्य 'यचि भम्' इति भसंज्ञा न भवति । अन्तवंतिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वात् 'झलां जशोऽन्ते' इति जश्त्वम्=षकारस्य डकारः। यद्येषां षकारस्येत्संज्ञा स्यात्, स्त्रीविक्षायाम् 'षिद्गौरादिभ्यश्च' इति ङीष् 'स्यात् । षण्डशब्द्गोऽयं यद्यपि बलीवर्द्दे वर्त्तते, तथापि स्त्रीगवीष्वपि षण्डधर्मयोगाद् वृत्तिरस्य सम्भवत्येव । यद्यप्येते षोडादयो लाक्षणिकाः, तथाप्युपदेशग्रहणेन षकारो विशिष्यत इति भवन्त्येतानि प्रत्ययग्रहणस्य प्रत्युदाहरणानि । भवति ह्यात्राप्युपदेशे षकारः।

बिषः, महिष इति । 'अव रक्षणं', 'मह पूजायाम्' 'अविमह्योष्टिषच्' । ननु च 'अणादयो बहुलम्' इति बहुलवचनात् प्रत्ययसंज्ञेवात्र न भवति, सत्यामिष तस्यामित्सज्ञा न भविष्यति, बहुलवचनात्, तत् कस्मादादिग्रहणमेतदनुवर्त्तते ? एवं मन्यते—उत्तरार्थमवश्यमादिग्रहणमनुवर्त्तनीयम् । उत्तरार्थमनुवर्त्तमानिमहापि स्पष्टार्थं भविष्यति ॥ ६ ॥

# पदमञ्जरी

षोड इति । षड् दन्ता अस्य 'वयिस दन्तस्य दतृ', षष उत्वम्, 'दतृदशधासूत्तरपदादेः ष्टुत्वम्' । षषीऽन्त्यस्योत्वम्, उत्तरपदादेर्डकारः, पोडन्तमाचष्टे इति णिचि टिलोपे पचाद्यचि णिलोपः । षण्ड इति । 'षणु दाने'
'त्रमन्ताङ्कः', 'उणादयो बहुलम्' इति बहुलत्रवनात् इत्संज्ञासत्वयोरभावः । षडिक इति । अनुक्रम्पितः षडञ्जुलिः
'बह्नचो मनुष्यनाम्नष्ठज् वा', 'ठाजादावृद्धं द्वितीयादचः' इति ज्ञुलिशब्दस्य लोपः, यस्येतिलोपस्य स्थानिवद्भावात्
षकारान्तेऽत्रधौ भसंज्ञाया अभावादन्तर्वितनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वाज्ञश्त्वम् । अत्रेत्संज्ञायां स्थाविवक्षायां
ङीष्प्रसङ्गः । यद्यप्येते समुदाया न क्वाप्युपदिश्यन्ते, षकारस्तु षष उत्वम्, 'षणु दाने' इत्युपदेशस्थो भवति ।
स्विषः महिष इति । अविमह्योष्टिषच् । नन्वत्र प्रयोजनाभावादेव षकारस्येत्संज्ञा न भविष्यितः ईकारस्य
टित्त्वादेव सिद्धः । न च पक्षे ङोषर्थः षकारः, ङीपोऽपि चितः परस्योदात्तनिवृत्तिस्वरेणोदात्तत्वात्, सत्यमः,
अन्यतरस्यैव श्रवणार्थं उपदेशः स्यादिति टकारस्यापि शङ्क्ष्येत ॥ ६॥

# भावबोधिनी

प्रत्यंयस्य—इसका क्या फल है ? पोड: । पिड् दन्ता अस्य इस अर्थ में बनता है । ] पण्ड: । पिडक: [इनमें प्रकृति के ष् की इत्संज्ञा और लोप नहीं होता है । आदि की ही इत्संज्ञा होती है—'अविमह्योष्ट्रिपच्' (उणादि सू० १.४५) अविषः मिह्प: । [अव् रक्षणे और मह पूजायाम् से टिपच् होता है । यहाँ 'प' मध्य में है अत: इत्संज्ञा नहीं होती है । ] ।। ६ ।। СС-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

# १४४. चुटू ॥ ७ ॥ (१८६)

चवर्गटवर्गो प्रत्ययस्यादी इत्संज्ञौ भवतः । 'गोत्रे कुञ्जादिस्यश्च्फञ् (४.१.९८)-कौञ्जायन्यः । छस्य ईयादेशं वक्ष्यति (७.१.२) । जस्-ब्राह्मणाः (४.१.२) । झस्यान्तादेशं वक्ष्यति (७.१.३) । 'शण्डिकादिस्यो व्यः' (४.३.९२)-शाण्डिक्यः । टवर्गः, 'चरेष्टः' (३.२.१६)-कुरुचरी, मद्रचरी । ठस्य इकादेशं वक्ष्यति (७.३.५०) । 'सप्तस्यां जनेर्डः' (३.२.९७)-उपसरजः, मन्दुरजः । ढस्य एयादेशं वक्ष्यति (७ १.२) । 'असाण्णः' (४.४.८५)-आञः ।

पृथग्योगकरणमस्य विधेरितत्यत्वज्ञापनार्थम् । 'तेन वित्तवचुञ्चुप्चणपौ' (५.२.२६)-केशचुञ्चुः, केशचणः । 'अवात्कुटारच्च' (५.२.३०) । 'नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्नाटज्भ्रटचः' (५.२३१)-अवटीटः । आदिरित्येव-'कर्मणि घटोऽठच्' (५.२३५)-कर्मठः ॥

#### न्यासः

चुद्र ॥ कौद्धायन्य इति । च्फत्रन्ताद् 'व्रातच्फत्रोरस्त्रियाम्' इति स्वार्थे ज्यः । छस्येयादेशं वक्ष्यतीति । इत्संज्ञापवादम् । शाण्डिक्य इति । 'शण्डिकादिभ्यो ज्यः' इति शण्डिकोऽभि बनोऽस्येत्थें ज्यः, तत्र हि 'सोऽस्याभिजनः' इति वर्त्तते । मन्दुराज इति । 'ङचापोः संज्ञाच्छन्दसोबंहुलम्' इति मन्दुराशब्दस्य हस्वत्वम् । 'अन्नाण्णः' आन्न इति । 'अन्नं लब्धा' इत्यर्थे णः । तत्र हि 'धनगणं लब्धा' इत्यतो लब्धेत्यनुवर्तते । अथ किमर्थं पृथग्योगः क्रियते, 'चुटुषाः प्रत्ययस्य' इत्येक एव योगः क्रियतामित्यत आह—पृथग्योगकरण-मित्यादि । 'तेन वित्तः' इत्यादिनाऽस्य विधेरनित्यत्वज्ञापनस्य प्रयोजनं दर्शयति ॥ ७ ॥

#### पदमञ्जरी

चुदू ॥ अवि इविति । प्रारम्भे वर्त्तमानावित्यर्थः । कौद्धायन्य इति । क्रिञ्नतात् 'व्रातक्तिशेरिख-याम्' इति स्वार्थे व्यः । शण्डिकाविभ्यो व्य इति । 'सोऽस्याभिजनः' इति तत्र वर्त्तते । मन्दुरज इति । 'ङ्चापोस्संज्ञाच्छन्दसोः' इति हस्वः । अन्नाण्ण इति । 'धनगणं लब्धा' इत्यतो लब्धेति तत्रानुवर्त्तते । किमर्थो योगविभागः, 'चुटुषाः प्रत्ययस्य' इत्येक एव योगः क्रियतामत आह—पृथिगत्यादि । केशचुञ्चः, केशचण इति । अत्र चकारस्येत्संज्ञायाम् 'चितः' इत्यन्तोदात्तत्वं स्यात्, पित्करणन्तु पर्यायार्थं स्यात् । अवात् कुटारं च्चेति । अनेन 'नते नासिकायाः संज्ञायाम्' इत्यत्र अवादित्यस्यानुवृत्तिर्दाशता ॥ ७॥ '

# भावबोधिनी

प्रत्यय के आदि में रहने वाले चवर्ग और टवर्ग की इत्संज्ञा होती है। किमशः उदा०] 'गोने कुआदिम्यश्चफब् (पा० सू० ४.१.८८) कीआपन्यः [कुज शब्द से च्फब् प्रत्यय होता है, इसके च् की इत्संज्ञालोप होता है। फ का आयन होता है। जित्त होने से आदि वृद्धि होती है। यहाँ च्फबन्त की जायन से स्वार्थ में 'वातच्फग्नोरिश्चयाम्' (पा० सू०५.३.११३) से ज्य प्रत्या होने पर की जायन्यः बनता है। बहुबचन में इसका लुक् होता है। स्वाधिक ज्य प्रत्यय न करने पर 'की जायनः' रहता है। अतएव कुछ संस्करणों में यह भी पाठ है।] छ का ईय आदेश आदेश कहा जायगा। जस्—बाह्मणाः। झ का अन्त आदेश ['झोंडन्तः' (पा० सू० ७.१.३) से] कहा जायगा। 'शिष्डिकादिम्यो ज्यः' (पा० सू० ४.३.९२) शाडिक्यः [शिष्डिक स्थान जिसका है।] टवर्ग—'चरेष्टः' (पा० सू० ३.२.१६) 'कुरुचरी, मद्रचरी। [टित् होने से डीप् होता है।] ठ का इक् आदेश (ठस्येकः पा० सू० ७.३.५०) से कहा जायगा।] 'सप्तम्यां जनेडंः' (पा० सू० ३.२.९७) उपसर्कः, मन्दुरजः [उपसर = प्रथमगर्भग्रहण, उसमें पैदा होने वाला, उपसर +जन् +ड, डित् होने से टिलोप]। ढ का एय आदेश (आपे 'आयनेयीनीयियः फडब्लछ्याम्' (पा० सू० ७.१.२) कहा जायगा। 'अन्नाण्णः' (पा० सू० ४.४.८५) आन्नः [अन्नं लब्धा, अन्न प्राप्त करने वाला, णित्वात् आदिवृद्धि]।

१४६. लशक्वतद्धिते ।। ८ ।। (१६४)

तद्धितविज्ञतस्य प्रत्ययस्यादितो वर्तमाना लकारशकारकवर्गा इत्संज्ञा भवन्ति । लकारः, 'ल्युः च' (३.३.११५)-चयनम्, जयनम्, । शकारः, 'कत्तरि शप्' (३.१.६८) -भवति, पर्चात । कवर्गः, 'कत्तवतू निष्ठा' (१.१.२६)-भुक्तः, भुक्तवान् । 'प्रियवशे वदः खच्' (३.२.१६८)-प्रियंवदः, वशंवदः । 'ग्लाजिस्यश्च व्सनुः' (३.२.१६१)-भङ्गुरम् । 'टाङसिङसामिनात्स्याः' (५.२.९६)-वृक्षात् । वृक्षस्य ।

अतिद्धित इति किम् ? चूडालः (५.२.६६) । लोमशः (५ २ १००) । कर्णिका (४.३.६५) ॥

लशक्यतद्धिते ।। प्रियंवद इति । 'प्रियवशे वदः खच्', 'अरुद्धिषदजन्तस्य' इति मुम् । जिब्णुरिति । 'ग्लाजिस्थरच वस्तुः' इति । ये वस्तुप्रत्ययं गितमिच्छन्ति तन्मतेनेदं गकारस्योदाहरणम् । ये तु कितमिच्छन्ति तन्मतेनेदमपि ककारस्योदाहरणं भवति ।

चूडाल इति । मत्वर्थे 'प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्' इति लच् प्रत्ययः । ननु च प्रयोजनाभावाद-त्रेत्संज्ञा न भविष्यति, लित्प्रत्ययात् पूर्वस्योदात्तत्वं प्रयोजनिमति चेत्, नः चित्स्वरस्य हि सर्वस्वरस्यापवादत्वात् ह्यन्तोदात्तत्वे सिद्धे चित्करणस्यैतत् प्रयोजनम्—चित्स्वर एव यथा स्यात्, योऽन्यः स्वरः प्राप्नोति स मा भूदिति । इदं तु प्रत्युदाहरणम्—लोमान्यस्य सन्तीति 'लोमादिपामादि' इत्यादिना शः, लोमशः ? एतदिप

#### पदमञ्जरी

ख्राक्वति । प्रियंवद इति । 'अर्हाद्वषदजन्तस्य मुम्' । जिब्जुरिति । स्नुप्रत्ययस्य गित्वपक्षे गकारस्येदमुदाहरणम् । चूडाल इति । मत्वर्थे 'प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्' इति लच् । अत्र लित्स्वर्खिस्वरयोः पर्यायः स्यात् । लोमश इति । अत्र प्रयोजनाभावादेव न भविष्यतीति शक्यं वक्तुम् । कर्णिकेति । 'कर्णेललाटात् कनलङ्कारे' इति भवार्थे कन् । अत्र 'किति च' इति वृद्धिः स्यात्, रूपञ्च न सिध्येत् । अथ तुर्दिलिद्पृत्रभृतिषु इरित्यस्य समुदायस्य केनेत्सं । भा भूत्समुदायस्य, रेफस्य 'हलन्त्यम्' इति भविष्यति, इकारस्य 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' इति । 'इरितो वा' इत्यत्रापि—इश्च रक्षेरौ तावितावस्येति विग्रहः, न तु इरित्ययं समुदायः स इञ्चस्येति । अवश्यं च इकारस्य पृथगित्सं जैषितव्या, स्वरितेत इत्यात्मनेपदं यथा भाववोधिनी

इस सूत्र को अलग बनाना अर्थात् 'चुदुषाः' ऐसा न करके दो सूत्र बनाना इस सूत्र की अनित्यता जागित करने के लिये हैं। 'तेन वित्तरचुञ्चप्चणपो' (पा० सू० ५.२.२६) केशचुञ्चुः केशचगः' [केश से वित्त = प्रतीत होने वाला। यहाँ चकार की इत्संज्ञा नहीं होती है।] 'अवात् कुटारच्च' (पा० सू० ५.२.३०) [अव से कुटारच् प्रत्यय होता है।] 'नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्नाटज्ञ्चटजः। (पा० सू० ५.२.३१) नाक झुकी रहने पर संज्ञा अर्थ में 'अव' शब्द से ही टीटच्, नाटच् और श्रटच् प्रत्यय होते हैं। यहाँ नतम् नासिकायाः इस अर्थ में 'अव' से टीटच् प्रत्यय होता है— अवटीटम्, इससे सम्बन्ध होने के कारण पुरुष 'अवटीटः'—झुकी नाकवाला पुरुष होता है। 'ट' की इत्संज्ञा नहीं होती है।]

'आदि' ही चवर्ग, टवर्ग इत् होते हैं 'कर्मणि घटोऽठच्' (पा॰ सू॰ ५.२.३५) कर्मठ: [यहाँ मध्य में टवर्ग = ठकार की इत्संज्ञा नहीं होती है 1] ॥ ७ ॥

तिंद्वत को छोड़कर प्रत्यय के आदि में रहने वाले लकार, शकार और कवर्ग इत्संज्ञक होते हैं। उदाहरण लकार—'ल्युट् च' (पा० सू० ३.३.११५) (ल् की इत्संज्ञालोप और यु = अन करने पर) चयनम्, जयनम्। शकार—'कर्तिर शप्' (पा० सू० ३.१.६८) भवति, पचित । कवर्ग की इत्संज्ञा के उदाहरण—'क्तक्तवतू निष्ठा' (पा० सू० १.१.२६) । भुक्तः, भुक्तवान् । (यहाँ क की इत्संज्ञा है) 'प्रियवशे वदः खच्' (पा० सू० ३.२.३८) । खिच् में

१५७, तस्य लोपः ॥ ६ ॥ (६२)

तस्य इत्संज्ञकस्य लोपो भवति । तथा चैवोवाहृतम् । 'तस्य' प्रहणं सर्वलोपार्थम् । 'अछोऽन्त्यस्य' (१.१.५२) ला भूत्-'क्रादिर्जिदुष्ठवः' (१.३.५) इति ।।

#### न्यासः

नास्ति, अत्रापि प्रयोजनाभावादेवेत्संज्ञा न भविष्यति । इदं ति प्रत्युदाहरणम्—'कर्णललाटात् कनलक्कारे' इति भवार्थे कन्, किणका, यद्यत्रेतंज्ञा स्यात् 'किति च' इत्यादिवृद्धिः स्यात्, ततश्च रूपमेव न सिद्घ्येत् ? यद्येवम्, इदमेवोपन्यसनीयम्, नेतरे ? एवं मन्यते—एतदर्थम् 'अतद्धिते' इति क्रियमाणिमहापि मन्दिधयां प्रतिपत्तिगौरवं परिहर्तुं चूडालः, लोमश इत्येवमर्थमिप भवितुमर्हतीति ॥ ८ ॥

तस्य लोपः ॥ अथ किमर्थम् 'तस्य' इत्युच्यते, यावतेत्संज्ञायाः प्रकृतत्वाद् यस्येत्संज्ञा विहिता सामर्थ्यात् तस्यैव लोपो भविष्यतीत्यत क्षाह—तस्य ग्रहणिमत्यादि । कः पुनिरित्संज्ञको योऽलोऽन्त्यस्य निवृत्त्यर्थं तस्य ग्रहणं प्रयोजयतीत्याह—कादिजिदुडव इति । असित तस्य ग्रहणं, एषामिष जिप्रभृतीनाम् 'कलोऽन्त्यस्य' इति वचनादन्त्यस्य लोपः स्यात् । तस्य ग्रहणेन तु प्रकृत इत्संज्ञके सन्निधापिते सर्वस्य लोपो भवित, नान्त्यस्य; अन्यथा हि तस्य ग्रहणमनर्थकं स्यात् । यदि तु 'नानर्थके ऽलोऽन्त्यविधः' इत्येषा परिभाषाऽऽश्रीयते, तदा तस्य ग्रहणमकर्तुं शक्यते । तत् कियते विस्पष्टार्थम् ॥ ९ ॥

#### पदमञ्जरी

स्यादिति । यद्येवम्, 'इदितो नुम् धातोः' इति नुम् प्राप्नोति, कुम्भीधान्यन्यायेन न भविष्यति । तद्यथा— कुम्भीधान्यः श्रोत्रिय इत्युच्यते, यस्य कुम्भ्यामेव धान्यं भवितः, यस्य पुनः कुम्भ्यां वान्यत्र वा, नासौ कुम्भी-धान्यः । नायं न्यायो नुम्निधौ शक्य आश्रयितुम् । इह हि न स्यात्—'दुनदि' नन्दशुरिति । ज्ञापकात् सिद्धम्, यदयम् 'न दृशः' इति क्सस्य प्रतिषेधं शास्ति, तज्ज्ञापयिति—नेदितां नुम्भवितः, अन्यथा दृशेरिदित्त्वान्तुमि सित अनिगुपधात्वात् क्सस्य प्राप्तिरेव नास्ति, कि तिन्नषेधेन ! परिहारान्तरमप्यत्र नुम्विधौ वक्ष्यते ॥ ८ ॥

तस्य लोपः ॥ तस्य ग्रहणं किमर्थम्, यावताऽभावो लोपः, स च कस्यचिदेव भवति, तत्र प्रकरणा-दिसंज्ञकस्यैव लोपो भविष्यतीत्यत आह—तस्य प्रहणमित्यादि । आदिजिदुडव इति । असित तस्य ग्रहणे येऽनेकाल इत्संज्ञका जिप्रभृतयस्तेष्वलोऽन्त्यस्य लोपः स्यात्, तस्य ग्रहणसामर्थ्यात्तु सर्वस्य भविष्यति । एतच्च 'नानर्थकेऽज्ञोन्त्यस्य विधिः' इत्यनाश्रित्योक्तम् ॥ ९ ॥

# भावबोधिनी

ख्की इत्संज्ञा होने से खित् होता है। अतः खित्वात् मुम् होता है] प्रियम्बदः, वशम्बदः। 'ग्लाजिस्यश्च ग्स्नुः' (पा० सू० ३.२.१३७) ग्लास्नुः [ग्स्नु के ग्की इत्संज्ञा है। इसी प्रकार ] जिष्णुः [चकार के बल से भूसे भी गस्नु होता है]—भूष्णुः। भन्ज-भास-मिदो घुरच् (पा० सू० ३.२.१६१)। भङ्गुरम् [घ की इत्संज्ञालोप होता है।] 'टाङसिङसामिनात्स्याः' (पा० सू० ५.२.९६) वृक्षात्। रामस्य [ङिस और ङस् के इ्की इत्संज्ञालोप होता है।]

अति बते — (ति बत को छोड़कर) इसका क्या फल है ? चूडालः । लोमशः । किणका । चूडा + लच्, लोम + श, कर्ण + कन् में ति बत प्रत्यय होने से इनकी इत्संज्ञालोप नहीं होता है ।] ।। ८ ।।

उस [पूर्वोक्त] इत्संज्ञक का लोप हो जाता है। जैसा कि पहले उदाहरण दिया जा चुका है। 'तस्य' [उसका] यह उल्लेख सम्पूर्ण इत्संज्ञक के लोप के लिये है। 'अलोऽन्त्यस्य' (पा० सू० १.१.५२) अन्त्य अल् के स्थान पर हो—यह लागू न हो सके अतः 'आर्दिविदुडवः' (पा० सू० ३.१.५) [यहाँ आदि का ग्रहण है। ।।। ९।।

# १४८. यथासंख्यमनुदेशः समानाम् ॥ १० ॥ (१२८)

संख्याशब्देनात्र क्रमोलक्ष्यते । यथासंख्यं = यथाक्रममनुदेशो भवति । अनुदिद्यत इत्यनुदेशः = पश्चा-बुक्वार्यंत इत्यर्थः । समानाम् = समसंख्यानां सम परिपठितानामुदेशिनामनुदेशिनां च यथाक्रममुद्देशिभिर-जुवेशिनः संबच्यन्ते । 'तूदीशलानुरवमंतीक् चवाराङ्गुक्छण्डञ्यकः' (४.३९४) । प्रथमान् प्रथमः, द्वितीयाद् द्वितीय इत्यादि । तौदेयः । शालानुरीयः । वामंतेयः । कौचवार्यः ।

#### न्यासः

यथासंस्यमनुदेशः समानाम् ।। संस्याशब्देनात्र क्रमो लक्ष्यत इति । यत्रानेके उद्देशिनोऽनुदेशिनश्च, तत्रानियमेन सम्बन्धे प्राप्ते नियमार्थमिदमारभ्यते । यत्रोद्देशिनोऽनुदेशिनोऽनेकसंख्याः; तत्रावश्यं संख्याभेदेन भवितव्यम् । यत्र च संख्याभेदः, तत्र नियतभावी क्रमः; संख्याभेदवतां युगपदुच्वारयितुमशब्यत्वात् । अतः साहचर्यात् संख्याशब्देन क्रमो लक्ष्यते । अर्थधर्मत्वं तु शब्दे समारोप्य संख्याशब्देन क्रमो लक्ष्यत इत्युक्तम् । यथा-क्रमग्रहणं कथं न कृतम् ? वैचित्रयार्थम् ।

यथासंख्यमिति । 'यथाऽसादृश्ये' इति वीप्सायामव्ययीभावः । अनुदिश्यत इत्यनुदेश इति । 'अकर्त्तरि

यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् ॥ सङ्ख्याशब्देनात्र क्रमो लक्ष्यत इति । कथम् ? अव्यभिचारात्। यनैक एवोद्देश्यनुद्देशी च, यथा 'मुद्गादण्' इति, न तत्र नियमप्रसङ्ग इत्यनेकत्वसङ्ख्याया एवेह ग्रहणम् । सा च क्रमं न व्यभिचरति; युगपदनेकस्य शब्दस्योच्चारयितुमशक्यत्वात् । मुख्ये त्वर्थेऽयमर्थः स्यात्—समानां समसङ्ख्यानामुद्देशिनां या सङ्ख्या चतुरादिलक्षणा तया उद्देश्यः सम्बध्यते = तत्सङ्ख्याको भूत्वा सम्बध्यते इति, ततश्चानर्थकमेव स्यात्; समत्वादेवास्यार्थस्य सिद्धत्वाद् । अतः क्रमपर एव सङ्ख्याशब्द इति । यथाक्रम-ग्रहणं तु न कृतम्, सङ्ख्याद्वारकं साम्यं यथा विज्ञायेत; अन्यथा स्थानप्रयत्नादिकृतमपि समत्वं प्रतीयेत । ननु च क्रियमाणमि सङ्ख्याग्रहणं क्रमपरमिति कथमतः संख्यासाम्यप्रतिपत्तिः ? सत्यम्; क्रमे शब्दः पर्यवस्यति, मुख्योऽप्यथः प्रतीयते । स हि प्रतीतो लाक्षणिकं गमयति; तस्मात् संख्याग्रहणसामध्यीत् तद्द्वारकमेव साम्यं गृह्यते । यथासंख्यमिति । 'यथाऽसादृश्ये' इति वीप्सायामव्ययीभावः । अनुदेशो भवतीति । सम्बन्धी भवतीति द्रष्टव्यम्। तथा च वक्ष्यति — अनुदेशिनः सम्बध्यन्ते इति । अनुदिश्यत इत्यनुदेश इति । 'अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्' इत्यसं ज्ञायामपि कर्मणि घत् । अनुशब्दः पश्चादर्थे, दृशिरुच्चारणिक्रय इत्याह-पश्चादुच्चार्यत इत्यर्थं इति । यदुक्तं संख्याद्वारकं साम्यं गृह्यते इति तद्दर्शयति—समानां समसंख्यानाम् । अस्यैव विवरणम् — समं पठितानामिति । उद्देशिनामिति । कञ्चिद्धमं विधातुं प्रसिद्धिवच्छब्दपरामशंयोग्येन रूपेण उपादानमुद्देशः, तद्वन्त उद्देशिनः; विधेयतया पश्चादुच्चारणमनुदेशः, तद्वन्तोऽनुदेशिनः। यद्यपि सूत्रे उद्देशिनो न श्रुतास्तथाप्य-नुदेशशब्दस्य सम्बन्धिशब्दत्वात् समसंख्यत्वस्य च प्रतियोग्यपेक्षत्वात् त एव गम्यन्ते । उद्देशिनामनुदेशिनां चैति यथाक्रममित्येतद्येक्षया षष्ट्यो । यथाक्रममिति । पूर्ववदव्ययोभावस्तृतीयान्तं चैतत् ।

तदयमत्रार्थः —समसंख्याना मुद्देशिना च यो यः क्रमः = प्रथमचरमभावस्तेन तेनानुदेशिनः भावबोधिनी

संख्या शब्द से इसमें क्रम लिक्षत होता है। यथासंख्य = यथाक्रम (क्रमानुसार) अनुदेश होता है। अनु = पश्चात्, दिश्यते = उच्चार्यते। बाद में उच्चारित होता है, यह अर्थ है। सम = बराबर संख्यावाले, वराबर संख्या में पढ़े गये उद्देशियों और अनुदेशियों का क्रमानुसार उद्देशियों के साथ अनुदेशियों का सम्बन्ध होता है। अर्थात् जिस क्रम से उद्देशी = उद्देश्यभूत हैं और जिस क्रम से अनुदेशी = विधेषभूत हैं

समानामिति किम् ? 'लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः' (१.४.९०)। लक्षणादय-श्चत्वारोऽर्थाः, प्रत्यादयस्त्रयः, सर्वेषां सर्वत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति ।

#### **न्यासः**

च कारके संज्ञायाम्' इति घत्र् । पदचादुच्चायंत इति । अनुशब्दस्य पश्चादर्थवृत्तित्वाद्दिशेश्चोच्चारणिकयत्वात् । समसंख्यानामिति । यथाकमिति । समगणनपरिपठितानामिति । तमेवार्थं शब्दान्तरेणं व्यक्षीकरोति । उद्देशिनामनुदेशिनाञ्चेति । यथाकमिति । पूर्ववद् वीप्सायामव्ययोभावः, तथापि सम्बन्धित्वात् पश्चाद्भावस्यानुदेशग्रहणाल्लभ्यन्ते । यचाकमिति । पूर्ववद् वीप्सायामव्ययोभावः, तृतीयान्तं त्रयमत्रार्थः उद्देशिनामनुदेशिनाञ्च योऽयं क्रमस्तेन क्रमेणानुदेशिनः सम्बध्यन्त उद्देशिभिः सहेति । यद्यप्युद्देशिनामिति षष्ठ्यन्तं प्रकृतम्, तथाप्यर्थोद्धिमक्तेविपरिणामो भविष्यतीति तृतीयान्तं सम्पद्यते । प्रथमात् प्रथम इत्यादिना यथाकमसम्बन्धं दर्शयति । आदिशब्दस्तृतीयात् तृतीयः, चतुर्थाच्चतुर्थं इत्यादि परिग्रहाय । तौदेय इत्यादौ 'सोऽस्याभिजनः' इत्यत्रार्थे तद्धितः ।

#### पदमञ्जरी

सम्बध्यन्ते, उद्देशिभिः सहेत्यर्थाद् गम्यते । क्वचित् उद्देशिभिरिति पठ्यते । तत्र सहयोगे तृतीया । प्रथमाद् प्रथम इत्यादिना सूत्रार्थमुदाहरणे योजयित । वहन्ति, वर्षन्ति, नदन्तीत्यादौ लोक एव यथासंख्यसम्बन्धस्य दृष्टलान्नार्थं एतेन ? उच्यते; व्युक्त्रमेणापि सम्बन्धो लोके दृश्यते—कन्याब्रह्मचारिणो, दण्डकन्दुकहस्ताविति । योग्यतावशादत्र सम्बन्ध इति चेत्; क्रमेणापि सम्बन्धः, तद्वशादेव योग्या हि नद्यो वहने, धनाश्च वर्षणे । अत एवेकस्य धर्मिणि विहितेषु विधानक्रमेणान्यथा वा योग्यतानुरूप एव सम्बन्धो भवति—अमुमुद्धत्तंय, स्नापय, भोजय; भोजय, स्नापय उद्वत्तंयिति ! स्यादेतत्—'स्वतः प्राप्तिरियं यदुक्तक्रमेण सम्बन्धः । तथा हि, योग्यताविशेषानवधारणे प्रथमप्रतीतयोः सम्बन्धः, बाधकाभावात् । तावता हि द्वयोरिप चित्तार्थत्वम्, द्विती-यस्य धर्मिणो धर्मस्य वा प्रतियोग्यपेक्षायां प्रथमश्रुतस्य चित्तार्थत्वाद्, अचितार्थेन द्वितीयेन प्रतियोगिनां सम्बन्धः । एवं सर्वत्र तस्मात् स्वतः प्राप्त्या क्रमसम्बन्धः सिद्धः' इति । यद्येवम्, 'लक्षणेत्थम्भूताख्यान' इत्यादौ वैषम्येऽप्येवमेव स्याद्, यावतां साम्यं तावतामादितः क्रमेण सम्बन्धः, परिशिष्टस्य तु सर्वे रनन्तरेण वेत्यतः समानामिति वक्ष्यामीत्यारम्भः ।

स्विरितेनिति विशेषं वक्ष्यामीति । क्विचिद्धि साम्येऽपि नेष्यते । अथारभ्यमाणेऽप्यस्मिन् 'परस्मैपदानां णलादयः', 'लुटः प्रथमस्य डारौरसः', 'एचोऽयवायावः' इत्यत्र कथमस्य प्रवृत्तिः, यावता परस्मैपदादिसंज्ञया युगपदेव संज्ञिनां प्रतीतिः, न क्रमेण ? सत्यम्; तिबादिस्त्रे, अक्षरसमाम्नाये च तिबादयः क्रमेण प्रतीताः, स एव क्रमो नियामको भविष्यति । एवं द्वन्द्वेऽपि । पाष्टोत्यादौ युगपदिषकरणवचनतायां द्वन्द्वेऽपि क्रमस्य प्रतीतेः

# भावबोधिनी

उनका क्रन मान कर ही विधान होता है।] उदाहरण 'तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्ढक्छण् ढञ्यकः' (पा॰ सू॰ ३.४.९४) इसके द्वारा प्रथम [तूदी] से प्रथम (ढक्), द्वितीय (शलातुर) से द्वितीय (छण्), आदि होते हैं—तौदेयः, शालातुरीयः, [वर्मती से ढब् = एय होने पर] वार्मतेयः, [कूचवार से यक् होने पर] कौचवार्यः।

समानाम् = बरावर संख्या वाले—यह किस लिये है ? 'लक्षणेत्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः' (पा॰ सू॰ १.४.९०) यहाँ लक्षण आदि चार हैं प्रति आदि तीन ही हैं [अतः यथासंख्य नहीं होता है]। सभी की सभी (चार अथों) में कमंप्रवचनीय संज्ञा होती है।

का० दि०३/

इह कस्मान्न भवति-'वेशोयशआदेर्भगाद्यल्' (४.४ १३१) 'ख च' (४.४ १३२) इति ? स्वरितेन लिङ्गेन यवासंस्यम् । यत्र नेष्यते, तत्र स्वरितत्वं न प्रतिशायते । 'स्वरितेनाधिकारः' (१.३.११) इति स्वरितग्रहणं . पूर्वेणापि संबध्यते ॥

#### न्यास

हहत्यावि । 'वेशोयश आदेभंगात्' इति हे प्रकृती, 'यल्खी' इति प्रत्ययाविष हावेव; अती यथासंख्येन भवितव्यमित्यभिप्रायः । इह केनचिदाचार्येण शिष्याः प्रतिग्राहिताः—'वेशो यश आदेभंगाद्यल्
ख च' इत्येको योगः । अन्ये तु हावेतौ योगाविति—'वेशोयश आदेभंगात्' इत्येको योगः, 'यल् ख च' इति
हितीयः । तत्र य एक एवायं योग इत्येवं शिष्या ग्राहितास्तान् प्रत्ययं प्रश्नः । वृत्तिकारेणांषि तन्मतमेवाश्रित्य
'स्विरतेन' इत्यादिना परीहार उक्तः । ये तु हावेतौ योगावित्येवं ग्राहितास्तान् प्रत्येष प्रश्नो नास्तिः, योगविभागेनैव यथासंख्यस्य निरस्तत्वात् । तथा च तत्र वक्ष्यित-'योगविभागो यथासंख्यस्य निरासार्थः' (४.४.३२) ।
यदि योगविभागे सित यथासंख्यं स्याद्, योगविभागकरणमनर्थक स्यादित्यभिप्रायः । कथं पुनः स्विरतेन लिङ्गेन
यथासख्यं लभ्यते, यावता नेह स्विरतिग्रहणमस्तीत्याह—स्विरतेनाधिकार इत्यादि । 'स्विरतेनाधिकारः'
इति योगं विभज्य 'स्विरतेन' इत्येको योगः, 'अधिकारः' इति द्वितीयः । तत्र प्रथमो योगः पूर्वेणापि
'यथासंख्यम् क्त्यादिना सम्बद्यते । अपिशब्दात् परेणापि 'अधिकारः' इत्यनेन । यदि तिह स्विरतेन लिङ्गेन
यथासंख्यम् भवति, एवं हि सित सन्देहः स्यात् । तथा हि—यथासंख्यमिति स्विरतेनाधिकारोऽपि, तत्र न
ज्ञायते—किमधिकारार्थः स्विरतानुषङ्गः? अथ वा यथासंख्यायं इति ? सन्देहमात्रमेतत् । सर्वसन्देहेष्विदमुच्यते—'भवति व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादलक्षणम्' इति ॥ १० ॥

### पदमञ्जरी

स एव नियामकः । ननु च तिपो णल्, तसोऽतुस्, पः पिबः, घ्रो जिघ्रः—इत्येवं भिन्नवावयतयोपदेशोऽस्तु, एवं हीदं न वक्तव्यं भवति ? सत्यम्; एवं तु गौरवं स्यात्, तस्य रूपेणानिर्देशात्, तत्र विभक्तेभेदेनोच्चारणाच्च । तथा 'विदो लटो वा' इत्यत्रानन्तर्यान्मसो मेत्येव सम्बध्येत, तदाह्— 'संज्ञासमासनिर्देशात् सर्वप्रसङ्गोऽनु-देशस्य । तत्र यथासंख्यवचनं नियमार्थम्, संज्ञासमायनिर्देशश्च पृथिग्वभक्तिसंज्यनुच्चारणार्थः, प्रकरणे च सर्वसम्प्रत्ययार्थः' इति । तौदेय इत्यादौ 'सोऽस्याभिजनः' इत्यत्रार्थे प्रत्ययः ।

इहेत्यादि । एकयोगत्वपक्षे चोद्यम्, भिन्नयोगयक्षे तु योगविभागो यथासंस्यिनरासार्थं इति वक्ष्यिति । किचित्तु विभज्य योगं पठिन्ति, अन्ये त्वेकमेव । स्विरतेनेत्यादि परिहारः । कथं पुनर्यं विशेषो लभ्यत इत्याह—स्विरतेनािषकार इत्यादि । यद्येवम्, स्विरते दृष्टे सन्देहः स्यात्, न ज्ञायते --किमयं यथासंख्यार्थः ? आहोस्वि-दिधकारार्थः ? इति । सन्देहमात्रमेतद् भवति, सर्वसन्देहेषु चेदमुपतिष्ठते—'व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्ने हि सन्देहादलक्षणम्' इति । तत्र व्याख्यानािन्नणयो भविष्यति ॥ १०॥

# भावबोधिनी

'यहाँ नयों नहीं होता है— वेशो-यश-आदेर्भगाद्यल् ल च' (पा० सू० ४.४.१३१) ? [नरोंकि यहाँ दो प्रकृति और प्रत्यय हैं।] स्वरित चिह्न से ही यथासंख्य होता है। जहाँ इष्ट नहीं है, वहाँ स्वितित्व-प्रतिज्ञा नहीं रहती है। 'स्विरितेनाधिकार:' (पा० सू० १.३.११) इसका स्विरित्यहण पूर्वसूत्र [यथासंख्यम्० पा० सू०१.३.१०] से भी सम्बद्ध होता है।। १०।।

१५६. स्वरितेनाधिकारः ॥ ११ ॥ (४६)

'स्वरितेन' इति 'इत्थम्भूतलक्षणे' (२.३.२१) तृतीया । स्वरितो नाम स्वरिवशेषो वर्णधर्मः, तेन चिह्नेनाधिकारो वेदितव्यः । अधिकारः = विनियोगः । स्वरितगुणयुक्तं शब्दरूपमधिकृतत्वादुक्तरत्रोपतिष्ठते ।

न्यासः

स्वरितेनाधिकारः ।। इत्थम्भूतलक्षणे तृतीयेति । स्वरितेन चिह्नंनाधिकारस्योपलक्षणीयत्वात् । यदि पारिभाषिकस्येह स्वरितस्य ग्रहणं स्याद्, 'रषाभ्यां नो णः समानपदे' इत्यत्र णकाराण्णकारस्याधिकारता न स्यात्; पारिभाषिकस्याज्धमंत्वात् । णकारस्यान्चकत्वादिति मत्वा सर्वेणां वर्णानामचां हलाञ्च स्वरितास्यो यो वर्णधर्मो गुणस्तस्येदं ग्रहणम्, न परिभाषिकस्येति दर्शयन्नाह—स्वरितो नाम स्वरदोषो वर्णधर्मं इति । वर्णधर्मस्य तु ग्रहणमधिकारावगमाय। स इह हल्यपि स्वरितासञ्जनाद् विज्ञायते। अधिकारो विनियोग इति । व्यापारकरणम् । अधिकृतत्वादुत्तरत्रोपतिष्ठत इति । यथा पृष्ठषो यत्राधिकृतो नगरादौ तत्रवेगेपतिष्ठते, तथा स्वरितगुणयुक्तं शब्दरूपं नियुक्तं सूत्रकारेण तत्र तत्रोपतिष्ठते । 'उत्तरत्र' इति वचनमुपलक्षणार्थम् । क्वचित् पूर्वत्राप्युपतिष्ठत एव ।

क्व पुनरस्य सद्भावो भवति ? क्व च वा न भवति ? इत्याह—प्रतिज्ञास्वरिताः पाणिनीया इति । प्रतिज्ञया स्वरितो येषां ते तथोक्ताः । तदेतदुक्तं भवति —यत्रैव त आचार्याः स्वरितत्वं प्रतिजानते तत्रैवास्य सद्भावो भवति, नान्यत्रेति । तदिप प्रतिज्ञानं नानियमेन भवति, कि तर्हि ? यत्राचार्याः स्मरन्ति तत्रैव भवति । स चार्यं धर्मः कलाद्युपम इति वेदितव्यः । कार्यार्थंमुपादीयते, कृतकार्यंस्तु निवर्तते; न तु प्रयोगसमवायो भवति । 'प्रत्ययः' इत्यादिना येऽधिकाराः स्वरितेनाविच्छद्यन्ते तेषामुदाहरणानि दर्शयति । अथ किमर्थोऽय-मधिकारः कियते ? प्रतियोगं तस्य ग्रहणं मा कार्षीदित्येवमर्थमिति चेत्, नः यथा देवदत्ताय गौदीयतां कम्बलश्चेत्युक्ते न च पुनरुच्यते देवदत्तायेति, अथ च प्रस्तुतत्वाद् देवदत्तस्य कम्बलश्चेत्यस्य साकाङ्क्षत्वात्

स्वरितेनाधिकारः ।। अत्र पारिभाषिकस्य स्वरितस्य ग्रहणे 'रषाभ्यान्नो णः' इत्यादौ नकारादेव्यंञ्जनस्याधिकारोपलक्षणं नोक्तं स्याद्, पारिभाषिकस्याज्धमंद्वादिति मत्वाह —स्वरितो नाम वर्णधमं इति ।
वर्णमात्रधमं इत्यर्थः । स चायं धमंः कलाष्टमातादितुल्यः केवलं सूत्रेष्वेव भवति, न प्रयोगे । क्वचित्तु स्वरितो नाम
स्वरदोषो वर्णधमं इति पाठः । तत्र स्वरदोषः = उच्चारणदोषः, अधिकारशब्दो भावसाधनः । विनियोग इति ।
व्यापारणम् । अय शब्दस्य विनियुक्तस्य को व्यापार इत्याह —अधिकृतत्वादुत्तरत्रोपतिष्ठत इति । उपस्थानमप्येतदेव यदुतास्य तत्रबुद्धिस्यता । उत्तरत्रेत्युपलक्षणम्, क्वचित् पूर्वत्राप्युपतिष्ठते; सूत्रकारेण पठितस्यास्य स्वरितत्वस्य संकीर्णस्यात् पाठस्य विषयविभागो दुर्जेय इत्याह—प्रतिज्ञास्वरिता इति । प्रत्यय इत्याद्युदाहरणानि ।

किमुर्थं पुनिरिदमुच्यते, यावता निर्द्श्यमानं लोकेऽधिक्रियते, यथा—देवदत्ताय गौर्हीयतां कम्बलश्चिति देवदत्तायेति गम्बले, तथा 'सृ स्थिरे' इत्यादीनां साकाङ्क्षात्वादनुवृत्तेर्घञादिभिरेव सम्बन्धो भविष्यति ? अन्यनिर्देशस्तिश्वत्तंकः, तद्यथा-देवदत्ताय गौर्हीयताम्, विष्णुमित्राय कम्बल इति कम्बलो गोनिवर्त्तको भवति, तथेहापि 'अभिविधी भावे' इतीनुण् घत्रो निवर्त्तकः स्यात्, ततश्च 'आक्रोशेऽवन्योग्रंहः' इत्यादिष्वनन्तर इनुणेव

भावबोधिनी

स्वरितेन—पह इत्थम्भूतलक्षण में नृतीया है। [क्योंकि स्वरित चिह्न से अधिकार उपलक्षित होता है।] स्वरित स्वरिविशेष वर्णयर्म है [अर्थात वर्ण में रहने वाला एक प्रकार का वैशिष्ट्य है। इस चिह्न से अधिकार समझना चाहिये। अधिकार = विनियोग [व्यापार करना]। स्वरितगुणयुक्त शब्दरूप, अधिकृत होने के कारण, उत्तर सूत्र में उपस्थित होता है। [उपस्थित होना ही शब्द का व्यापार = विनियोग है।]

री. स्वरदोष: इति पदमन्त्ररीसम्मतः पाठः ।

'प्रतिज्ञास्वरिताः पाणिनीयाः' (व्या० प०१२२)—'प्रस्ययः' (३.१.१), 'धातोः' (३.१.९१), 'ङचाप्प्रातिपदिकात्' (४.१.१), 'अङ्गस्य' (६.४.१), भस्य' (६.४.१२९), 'पदस्य' (८.१.१६)॥

#### न्यास

तेनैव सम्बन्धो भवितः; तथा च 'सृ स्थिरे' 'भावे' इत्येवमादीनामिप वाक्यानां साकाङ्क्षत्वाद् घन्नादीनाञ्च प्रस्तुत्वात् तैरेव सम्बन्धो भविष्यित, तत् किमिधकारेण ? सत्यमेतत्; यत्रान्यनिर्देशो नास्ति तत्रोपतिष्ठते, यत्र त्वन्यनिर्देशस्तत्रासौ प्रकृतस्य निवर्तक एव स्यात् । तथा हि - गौवर्ष्टीयतां यज्ञदत्ताय क्मबलो विष्णुमित्रायेत्युक्तेऽन्यनिर्देशेन प्रस्तुतो देवदत्तो निवर्तते । एवञ्चान्यनिर्देशेनास्य निवर्तकत्वे सित 'अभिविधो भाव इनुण्' इत्यस्येनुणो निर्देशेन प्रस्तुतस्य घन्नो निर्वातत्त्वाद् 'आक्रोशेऽवन्योग्रंहः' इत्यत्रानन्तरेणेनुना सम्बन्धः स्यात्, न पुनर्व्यवहितेन घन्ना, घन्न त्वष्यते । ननु च दृष्टानुवृत्तिसामध्याद् घन्नेवानुवर्तते, तेनैवाभिसम्बन्धो भविष्यति, तथा च तत्र वक्ष्यति—'दृष्टानुवृत्तिसामध्यात् तत्र घन्नेवानुवर्तते, नानन्तर इनुण्' इति ? नैतदस्तिः यदि दृष्टानुवृत्तिसामध्याद् घन्न एवानुवृत्तिः स्यात्, तदा 'ऋदोरप्' इत्यत्रोत्तरेष्विप योगेषु घन्नेवानुवर्तते, नाप्त्रत्ययः । यत् पुनर्वक्ष्यति—'दृष्टानुवृत्तिसामध्यात्' इति, तत्र दृष्टानुवृत्तिसामध्यां व्वतेत्वनेवत्तेतः नाप्त्रत्ययः । यत् पुनर्वक्ष्यति—'दृष्टानुवृत्तिसामध्यात्' इति, तत्र दृष्टानुवृत्तिसामध्यात्वेन स्वितत्त्वमेवोक्तस् । दृष्टमनुवृत्तौ सामर्थ्यम्—अधिकृतस्य शब्दरूत्तस्य यस्मादिति बहुनीहि कृत्वा । तस्मात् स्वित्तत्ववित्त्ववित्ययमत्रार्थः । यद्येषोऽर्थः सूत्रकाराभिमतः स्यात्, स्वित्तवादिति कस्मान्नोक्तिति चेत् ? नः स्वच्छन्दतो हि वचसां प्रवृतिः, अर्थस्तु परोक्षणोय इत्यचोद्यमेतत् । तदेवं यतोऽन्यनिर्देशः प्रस्तुतस्य निवर्तको भवित तस्मादिषकारः कर्त्तंवयः । तस्मिश्च कियमाणे तदवगमोपायदर्शनाय 'स्वित्तेनाधिकारः' इत्येतदिप कर्त्तंवयः ॥ ११ ॥

#### पदमञ्जरी

स्यात्, तस्मात्परिभाषा । अधिकारपरिमाणज्ञानं तु न ज्ञायते—िकयन्तमविधमिष्ठकारोऽनुवर्त्तत इति ? यथा—प्रागम्यासिवकारेभ्योऽङ्गाधिकारः ? उत्तासप्तमपरिसमाप्तेः ?, धातोरिति प्राक् लादेशेभ्यः ? उत्तास्यायस्य परिसमाप्तेः ? एवं तहर्युभयार्थमिदम्—अधिकारार्थं च निवृत्त्यर्थं च । कथम् ? स्वरतेनाधिकारः स्वरिते दृष्टेऽधिकारो न भवतीत्यर्थः, तेन 'विशतिकात् खः' इत्यत्र स्वरितत्वं प्रतिश्चेयं तद्शंनाच्च द्वित्रपूर्वादित्यस्य निवृत्त्त्रस्ययेते । एवमपि स्वरिते दृष्टे संदेहः स्यात्—िकमयमिषकारार्थः ? आहोस्वित् प्रकृतस्य निवृत्त्यर्थं इति ? एवं तिहं यस्य यावत्सु योगेष्वनुवृत्तिरिष्यते तत्र तावितिथोऽल्नुवन्धनीयः, यथा—'द्वित्रपूर्वान्निष्कात्' इत्यत्रेकारः । तेन द्वयोर्योगयोरनुवृत्तिर्भविष्यति । एवमन्यत्रापि यत्र तावितथोऽल् नास्ति तत्र प्राग्वचनं कर्तव्यम्, यथा—'अङ्गस्य प्राक् टेः' इति तद् गुरु भवित । स्यादेतत्, व्याख्यानात् परिमाणं ज्ञास्यते इति ? अधिकारोऽपि तिहं व्याख्यानात् ज्ञायताम् । इतुण्वित्रितं संदेहे घित्रितं व्याख्यास्यामः, इनुण आनन्तर्यम्, घत्रोऽप्यनुवृत्तिसामर्थ्यं दृष्टमित्यस्त्येव संदेहः । 'ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च' इत्यादिषु त्वनन्तरस्याप एवाधिकारः, न दृष्टानुवृत्तिसामर्थ्यं दृष्टमित्यस्त्येव संदेहः । 'ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च' इत्यादिषु त्वनन्तरस्याप एवाधिकारः, न दृष्टानुवृत्तिसामर्थ्यं द्वाख्यादेशकारः—यथा 'दूरान्तिकार्थंभ्यो द्वितीया च' इत्यत्र पञ्चम्यधिकार इति । तत्रापि व्याख्यानमेव शरणमिति तदेव सर्वत्रास्तु नार्थं एतेन ? इदं तिहं प्रयोजनम्— अन्यत्र दृष्टस्याधिकारस्य स्वरितेनोपलक्षणं यथा स्याद्, यथा—'गोस्त्रियोघनसर्जनस्य' इत्यत्र स्त्रीग्रहणस्य, न ह्येतल्ङौिककेनाधिकारेण सिद्धम्, आनुषङ्किकं वास्य प्रयोजनं यत् साकाक्षेषु व्यवहितस्य चानुवृत्तिः ॥ ११ ॥

# भावबोधिनी

पाणिनीय [पाणिनि-प्रोक्त धात्वादि] प्रतिज्ञा से स्वरित होते हैं [अर्थात आचार्य ने जहाँ स्वरितत्व संकेतित कर दिया है वहाँ समझना चाहिये]—प्रत्ययः (पा० सू० ३.१.१), धातोः (पा० सू० ३.१.९१) 'ङचाप्प्रातिपदिकात' (पा० सू० ४.१.१), 'अङ्गस्य' (पा० सू० ६.४.१), 'भस्य' (पा० सू० ६.४.१२९), 'पदस्य' (पा० सू० ८.१.१६)

१६०. अनुदात्तिङ्त आत्मनेपदम् ।। १२ ।। (२१५७) अविशेषेण धातोरात्मनेपदं परस्मैपदं च विधास्यते, तत्रायं नियमः क्रियते-अनुदात्तेतो ये धातनी

अनुदात्तिक्त आत्मनेपदम् ॥ तत्रायं नियमः क्रियत इति । विधीयमानत्वात् प्रधानस्य प्रत्ययस्य न तु प्रकृतिरिति विज्ञायते । अत एवाह—अनुदात्तेतो ये धातवो जित्रश्च इति । यदि पुनरयं प्रकृतिनियमः स्यात्, तदा कि स्यात् ? अनुदात्तिङद्भयः प्रत्ययान्तरं न स्यात् । कामं वचनसामर्थ्यात् प्रत्ययान्तरमि भविष्यतीत्येष दोषः शक्यते परिहर्त्तुम् । यस्तु वचनसामर्थ्यद्वारेणाभीष्टेऽर्थे प्रतीयमाने प्रतिपत्तिगौरवदोषः स्यात् सोऽपरिहायं

#### पदमञ्जरी

अनुदात्तिङ्त आत्मनेपदम् ॥ अविशेषेणेस्यादि । लस्य तिबादयः, 'लटः शतृशानचौ' 'लिटः कानज्वा' 'क्वसुश्च' 'ऌटः सद्वा' इत्यात्मनेपदपरस्मैपदयोविहितत्वादापादपरिसमाप्तेनियमार्थं प्रकरणिमत्यर्थः । एकवाक्य-तया विधावितरेतराश्रयणप्रसङ्गः। स्यादेतत् —''यथा 'बहुषु बहुवचनम्' 'कर्मणि द्वितीया', 'ङ्घाप्प्रातिपदि-कात्' इत्येतेरेकवाक्यभूतैः स्वादीनां विशिष्टविधिः; एवमनेन प्रकारेण लस्य तिबादय इत्यादिभिश्च तिङामिप विशिष्टविधिरस्तु" इति, यद्येवम्; आत्मनेपदपरस्मैपदसंज्ञाभ्यां तिबादीनां विधिः, विहितानां च संज्ञाभ्यां भाव्यमितीतरेतराश्रयं प्राप्नोति । स्वरूपेण विशिष्टविधौ शत्रादिष्वतिप्रसङ्गः । स्यान्मतम् — लस्य 'तिप्तस्मि-सिप्थस्थमिप्वस्मस्' लस्य तिबादयो भवन्ति, ततः 'अनुपराभ्यां क्रुत्रः'—कर्त्तर्यंनुपूर्वात् करोतेः परस्य लस्य तिबादयो भवन्ति । किमर्थमिदम् ? 'गन्धनावक्षेपणस्वरितित्रितः' इति वक्ष्यति तद्वाघनार्थं कर्तुग्रहणम्; भावकर्मणोः इति वक्ष्यमाणस्य तङो बाघो मा भूदिति । एवम् 'अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः' इत्यादि 'लुटि च क्छपः' इत्येवमन्तं कृत्वा ततः 'अनुदात्तङितस्तातांझथासाथान्ध्वमिड्विहमहिङ्', अनुदात्तिङतः परस्य लस्य तादयो भवन्ति. तिबादीनामपवादः, ततो 'भावकर्मणीः' इत्यादि, 'विभाषोपपदेन प्रतीयमाने' इत्येवमन्तं करिष्यते, तत्राय-मप्यर्थः -- आत्मनेपदग्रहणं शेषग्रहणं परस्मैपदग्रहणं च न कर्तव्यं भवति । एवमपि प्रकरणान्तरावस्थितानां शत्रादीनां नियमो न स्याद्, अतो न स्वरूपेण विशिष्टविधिर्युक्तः। संज्ञाश्रयणे तु यत्रैतत्संज्ञकयोविधानं तत्र सर्वत्रोपस्थानान्नायं दोषः, कि त्वितरेतराश्रयः प्राप्नोति । यदि त्यस्य सुत्रस्य शाटकं वयेतिवद् भाविनी संज्ञा विज्ञायेत, ततो नेतरेतराश्रयं लाघवं प्रति न कश्चिद्विशेष इति कि मुधा भाविसंज्ञाश्रयणखेदेनेति भिन्नवाक्यतया नियमपक्ष एवाश्रितो वृत्तिकारेण।

यद्येवम्, विकरणव्यवधाने नियमाप्रसङ्गः; लिङ्लिट्रनम्र्रुलुक्षु वचनानुबन्धयोर्थंत्वाद् । इह हि विकरणानामवकाराः—अलादेशाश्चानशादयः; नियमस्यावकाराः, यत्र विकरणा न सन्ति—स्पिद्धिषीष्ट, पस्पद्धें, आस्ते, श्रेते, अर्रात, जुहोति, भिनत्ति, भूयादित्यादिः, एधते, स्पद्धेते, कुरुते, निविशते इत्यादानुभयप्रसङ्गे परत्वाद्विकरणेषु कृतेषु तैव्यंवधानान्नियमो न स्याद् । असित नियमे, यदि तावत् प्रकृतिनियमोऽनुदात्तिङ्किरादिभय आस्मनेपदमेव, शेषाद्धातोः परस्मेपदमेवेति, ततोऽस्मिन् विषये उभयप्रसङ्गः; प्रत्ययनियमेऽपि तुल्यजातीयस्य नियमेन व्यावृत्तिरिति धातोरन-तरस्य लस्य यद्यादमनेपदपरस्मेपदे भवतः, अनुदात्तिङ्खेषान्तरस्येवं नियमो विज्ञायमानो धात्वन्तरादेव व्यावत्येदिति विकरणव्यवधाने नियमाप्रवृत्तावुभयप्रसङ्ग

# भावबोधिनी

[इन सभी में स्वरितत्व प्रतिज्ञा है। अतः इनका अधिकार चलता है, अगले सूत्रों में इन शब्दों की उपस्थिति होती है।]।। ११।।

धातु से आत्मनेपद का और परस्मैपद का सामान्यरूप से विधान किया जायगा [अर्थात् धातुमात्र से दोनों प्रकार के प्रत्यय विहित हैं।] उसमें यह नियम कहता है—''अनुदात्तेत् [अनुदात्त स्वर है इत् जिसमें] और

डितरच तेभ्य एव आस्मनेपदं भवति, नान्येभ्यः । अनुदात्तेद्भ्यः-'आस्' (घा० पा० १०२२) आस्ते । 'वस्' (घा० पा० १०२४) वस्ते । डिद्भायः खल्विप-'षूङ्' (घा० पा० १०३२) सूते । 'शोङ्' (घा० पा० १०३३) शेते ।

#### न्यास

एव। यदि तर्हि प्रत्ययनियमोऽयम्, तदा प्रकृतीनामनियतत्वात् ताभ्यः परस्मैपदमपि स्यात् ? न भविष्यति; शेषात् कर्त्तीर परस्मैपदम्' इति द्वितीयनियमविधानाच् शेषादेव परस्मैपदम्, नान्यस्मादिति । आस्त इत्यादि । 'आस उपवेकने', 'वस आच्छादने', 'षूङ् प्राणिगर्भविमोचने', 'शीङ् स्वप्ने', अदादित्वाच्छपो लुक् । शेते इति । 'शीङः सार्वधातुके गुणः' ।। १२ ॥

पदमञ्जरी

एव। एकवाक्यतया विधाने तु नायं दोषः, विहितेषु लादेशेषु सार्वधातुकापेक्षैविकरणेर्भाव्यम्, विधानं चानेन प्रकरणेन सहेति नेतः प्राग्विकरणसम्भवः। स्यादयो लावस्थायां विधीयमाना अपि लकारविशेषा-पेक्षत्वाद्वहिरङ्गा इति लमात्रापेक्षेष्वन्तरङ्गिष्वादेशेषु कृतेष्वेव भविष्य तीति न तत्रापि दोषः। ज्ञापकात् सिद्धम्, यदयं 'वृद्भ्यः स्यसनोः' इति स्ये विकल्पं शास्ति, तज्ज्ञापयित—विकरणेभ्यो नियमो बलीयानिति। एतेनैतदिपि निरस्तम्-चङङ्भ्यामात्मनेपदप्रसङ्ग इति, कथम् ? पूर्वनियमे प्रवृत्ते परचात् चङङौ भवत इति।

प्रत्येकिमच्छव्दस्यान्वय इत्याह —अनुदात्तेत इति । ये धातवो ङितश्चेति । समुदायबन्धे तु चिक्षिङ एव स्यात्; स ह्यनुदात्तेत् पठ्यते, विचक्षण इत्यत्र युज् यथा स्याद् । त्रकारस्त्वनुदात्तेत्वनिबन्धनस्यात्मनेपदस्यानित्यत्वज्ञापनार्थः, तेन 'स एवायं नागः सहित कलभेभ्यः परिभवम्', 'न सहािम साहसमसाहिसिकि'

इत्यादि सिद्धम्।

धातव इत्येतत् कृतो लभ्यते ? केचिदाहुः—'भूवादयों धातवः' इत्यतो धातु ग्रहणमनुवर्तते, तच्च 'अनुदात्तङितः' इत्यनेन सामानाधिकरण्यात् पञ्चम्या विपरिणम्यते, अत एव चङङ्भ्यामात्मनेपदं न भवतीति । यङन्तादिप तिह न प्राप्नोति बेभिद्यत इति, यङेवं ह्यत्र ङिद्, न तदन्तो धातुः; अवयवे चाचरितार्थं लिङ्गं समुदायस्य विशेषकं भवति, तस्मादिह धातोरिति नानुवर्त्यम् । प्रायोवृत्त्या तु वृत्तौ धातव इत्युक्तम् । चङङोस्तु परिहार उक्त एव । यद्ययं प्रकृतिनियमः स्य!द्-अनुदात्तङित आत्मनेपदमेवेति, तृजादयो न स्युः ? वचनाद् भविष्यन्ति । अस्ति वचनस्यावकाशः -परस्मैपदिनः, तत्रापि नियमः-शेषात् परस्मैपदमेवेति, तेन वचनाद् भविष्यन्ति । तुल्यजातीयस्य च नियमेन व्यावृत्तिः, कश्च तुल्यजातीयः ? आत्मनेपदस्य परसमैपदम्, तस्य च तत्। एवमपि 'शेषात् कर्तरि' इति शेषग्रहणं न कर्त्तव्यं प्रकृतिनियमपक्षे, कथम् ? प्रकृतयो नियताः, बात्मनेपदं परस्मैपदं चानियतम्, ततो वक्ष्यामि--परस्मैपदिमिति, तिन्नयमार्थं भविष्यति-यत्र परस्मैपदं चान्यच्च प्राप्नोति तत्र परस्मैपदमेवेति । प्रत्ययनियमस्तु नान्तरेण शेषग्रहणं शक्यो विज्ञात्मिति शेषग्रहणं कुर्वतः सूत्रकारस्य स एवाभिप्रेत इत्याह - तेभ्य आस्मनेपदं भवति, नान्येभ्य इति । यदि प्रत्ययनियमोऽयम् ? 'शेषात् कर्त्तरि परस्मैपदम्' इत्यत्र यदि तावदेवं नियमः-कर्तरि यदि भवति शेषादेवेति, ततोऽशेषात् कर्तरि मा भूद, भावकर्मणोस्तु शेषाच्च परस्मैपदं प्राप्नोति। अथ शेषाद्यदि भवति कर्तर्येवेति? ततः शेषाद् भावकर्मणोर्मा भूद्, अशेषात्तु भावकर्मकर्तृषु त्रिष्विप प्राप्नोति । न चैकस्मिन्वाक्ये नियमद्वयं शक्यं विज्ञातुम् - शेषादेव भवति, तत्रापि कर्त्तर्येवेति । एवं तर्हि योगविभागेन नियमद्वयं तत्रैव साधियष्यामः । **बास्त इत्यादि । 'आ**स उपवेशने', 'वस आच्छादने', पूङ् 'प्राणिप्रसवे', शीङ् स्वप्ने —अदादयः । 'शीङ् सार्वधातके गणः ।। १२।।

भावबोधिनी

ड़ित् [इ है इत् जिसमें] जो धातुर्थे हैं उनसे ही आत्मनेपद (प्रत्यय) होते हैं, दूसरों से नहीं । अनुदात्तेत् से—आस् = आस्ते । (१) वस् [आच्छादने] = वस्ते । (२) डित् से भी—पूड् = सूते । शीङ् = शेते ।। १२ ।। ∶

# १६१. भावकर्मणोः ॥ १३ ॥ (२६७६)

'लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः' (३.४.६९) इति भावकर्मणीर्विहितस्य लस्य तिबादयः सामान्येन चक्ष्यन्ते, तत्रेवयुच्यते-भावे कर्मणि चात्मनेपर्व भवति । भावे-ग्लायते भवता, सुप्यते भवता, आस्यते भवता ।

#### न्यासः

भावकर्मणोः ॥ भाव इति धात्वर्थः क्रियात्मक उच्यते, कर्म तु पारिभाषिकमेव । तत्रेवमुच्यते नियमार्थं इति विशेषः । अयमिप पूर्ववत् प्रत्ययनियमः—भावकर्मणोरेवात्मनेपदं भवति, नार्थनियमः । अर्थनियमे सित 'को भवता दायो दत्तः', 'को भवता लाभो लब्धः' इति कर्मणि घत्रादिदुर्लभः स्यात् । सुप्यत इति । 'जिष्वप् शये', वच्यादिना संप्रसारणम् । क्रियत इति । 'रिङ्शयम्लिङ्क्षु' इति रिङादेशः । लूयते केदारः स्वयमेविति । 'कर्मवत् कर्मणा तुल्यिकयः' इत्यत्र व्यपदेशातिदेशशास्त्रातिदेशपक्षयोः कर्मकर्त्तरि परस्मैपदेन

#### पदमञ्जरी

भावकर्मणोः ।। भाव्यत इति भावः, ण्यन्ताद् भवतेः कर्मणि घत्र् । धात्वर्थः क्रियात्मक उच्यते, कर्म तु पारिभाषिकम् । घत्रादिविधौ तु 'भाव' इति शुद्धाद् भवतेर्भावे घत्र् । भाव = सत्ता, धात्वथंस्य सिद्धतावस्थोच्यते । अयमि नियम इति दर्शियतुमन्यतः सिद्धिमाह्— छः कर्मीण चेत्यादि । कथं पुनरयं नियमः, यावता 'अनुदात्तङित एवात्मनेपदम्' इति पूर्वेण नियमेन यथा शेषात् कर्त्तर्यात्मनेपदं व्यावत्तितम्, एवं भावकर्मणोरपीति तद्विषये विध्यर्थमिदं युक्तम् ? सत्यम्; यदि पूर्वसूत्रे प्रवृत्तेऽस्य प्रवृतिः, विपर्ययोऽपि शक्यते वक्तम्-भावकर्मणोरेवात्मनेपदिमति, अस्मिन्नियमे प्रवृत्ते 'अनुदात्तिङतः' कर्त्तयोत्मनेपदमप्राप्तिनित पूर्वमुत्रमपि विध्यर्थमिति । तेन द्वयोरपि लस्य तिबादय इत्येतदपेक्षया नियमार्थत्वम्, परस्परापेक्षया तु विध्यर्थ-त्वमेवमापादपरिसमाप्तेर्द्रष्टव्यम् । अत एवास्यान्यथासिद्धं दर्शयताप्येव शब्दो न प्रयुक्तः । तिबादिसूत्रेण धातु-सामान्यविहितं च लकारमाश्रित्य तिबादयो विहितास्तत्रैभ्य एव घातुभ्य इति पूर्वो नियमः, अयं त्वेतयोरेवार्थ-योरिति । ननु चात्रार्थनियम एव ग्रन्थे प्रतीयते, अयं त्वत्रार्थः-'लः कर्मणि च इति भावकर्मणोर्यो विहितो लकारस्तस्य सामान्येन तिबादयः सर्वे वक्ष्यन्ते, न त्वात्मनेपदमेव, अतस्तदेव यथा स्यादित्यमारम्भ इति । प्रत्ययनियमे तु भावकर्मकर्त्रविप विहितस्य लस्य सामान्येन तङ् वक्ष्यत इति वाच्यं स्यात्, सत्यम्; अयं त्वत्रार्थः-- 'भाव कर्मणोः' इत्युपलक्षणम्, भावकर्मकर्तृष्वित्यर्थः, तिबादय इति सूत्रे तिषः प्रथमनिर्देशादेवमुक्तम् । तिबादिष्वन्तर्भतास्तङ इत्यर्थः, तङानाविति यावत्। कि पुनः स्याद् यद्ययमर्थनियमः स्याद् ? इह को भवता लाभो लब्धः, को भवता दायो दत्त इति कर्मणि घत्र् न स्याद् । 'अकत्तंरि च' इत्यस्य त्वपादानादिरवकाराः, यद्यपि तुल्यजातीयस्य परस्मैपदस्य नियमेन व्यावृत्तिरिति परिहारोऽस्ति; तथापि पूर्वसूत्रे तावत् प्रत्ययनियम इतीहापि स एवाश्रितः । ग्लायत इति । 'ग्लै म्लै हर्षक्षये' । सुप्यत इति । 'त्रिष्वप् शये', 'विचस्वपि' इत्यादिना संप्रसारणम् । क्रियत इति । 'रिङ् शयग्लिङ्क्षु' यदा 'कर्मवत्कर्मणा' इत्ययं शास्त्रातिदेशो व्यपदेशातिदेशो वा.

# भावबोधिनी

'छ: कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः' (पा० सू० ३.४.६९) इस सूत्र से भाव तथा कर्म अर्थ में विहित छकार के स्थान पर सामान्यरूप से तिप् आदि कहे जायेंगे; उसमें यह कहा जा रहा है—भाव और कर्म [अर्थों] में आत्मनेपद [प्रत्यय] होते हैं। भाव में—ग्छायते भवता, [आप ग्छान हो रहे हैं] 'सुप्यते भवता' [आप सो रहे हैं, [आस्यते भवता [आप बैठ रहे हैं।] कर्म में—क्रियते कटः [चटाई बनाई जाती है।] हियते भारः [बोझा ढोया जाता है।] कर्मकर्ता में—छूयते केदारः स्वयमेव वियारी स्वयं कट रही है।] इसमें परस्मैपद नहीं होता है। क्योंकि परस्मैपद के विधान में एक दूसरे कर्नृग्रहण की अनुवृत्ति [फर्तरि कर्मव्यतिहारे पा० सू० १.३.१४ से] होती है,

कर्मणि-क्रियते कटः, ह्रियते भारः । कर्मकर्त्तरि-लूयते केदारः स्वयमेवेति, परस्मैपदं न भवति । तस्य (१.३.७८) विधाने द्वितीयं कर्तृग्रहणमनुवर्तते, (१.३.१४) तेन कर्त्तेव यः कर्ता तत्र परस्मैपदं भवति ॥

१६२. कर्त्तरि कर्मव्यतीहारे ।। १४ ।। (२६८०)

कर्मशब्दः क्रियावाची, व्यतीहारो = विनिमयः । यत्रान्यसम्बन्धिनी क्रियामन्यः करौति इतरसम्ब-त्यिनी चेतरः, स कर्मव्यतीहारः । तद्विशिष्टक्रियावचनाद्धातौरात्मनेपदं भवति । व्यतिलुनते, व्यतिपुनते ।

#### न्यास

परत्वाद् भवितव्यमिति कस्यचिद् भ्रान्तिः स्यात्, अतस्तान्निराकर्त्तुमाह—कर्मकर्तंरोस्यादि । द्वितीयं कर्तर-ग्रहणमुर्णातष्ठत इति । 'कर्त्तरि कर्मव्यतीहारे' इत्यतः । तेन कर्त्तेव यः कर्त्ता शुद्धः केवजः कर्मवद्भावरिहतः, तत्र परस्मेपदं भवितः यत्र कर्मवद्भावस्तत्रात्मनेपदं भवित । कार्यातिदेशपक्षे 'कर्मवत् कर्मणा तुल्यिकयः' इत्यने-नैवात्मनेपदं भवित ॥ १३ ॥

कत्तंरि कर्मव्यतीहारे ॥ कर्मशब्दः क्रियावाची । एतेन लौकिकिमह कर्म क्रियात्मकं गृह्यते, न पारि-भाषिकिमिति दर्शयति । कृत एतल्लभ्यते ? प्रत्यासत्तेः । किया हि धातोः प्रत्यासत्ता, तत्र साक्षाद्वृत्तेः । साक्षाद्वृत्तिस्तु धातुवाच्यत्वात् क्रियायाः । पारिभाषिके तु साधनात्मके कर्मणि धातुः साक्षात्र वर्त्ततेः तस्या-धातुवाच्यात् । तस्माद् धातुं प्रति न तस्य प्रत्यायत्तिरिति न गृह्यते, तेन स्राधनकर्मव्यतीहारे न भवत्यात्मने-

# पदमञ्जरी

तदा शास्त्रव्यपदेशयोरितिदिष्टयोः स्वेन स्वेन शास्त्रेण तत्तत्कार्यं भवति तत्र कर्मण्यात्मनेपदिमित्यस्यावकाशः शुद्धं कर्मं, कर्त्तरि परस्मैपदिमित्यस्य शुद्धः कर्ता, कर्मकर्तर्युभयप्रसङ्गे परत्वात्नरस्मैपदं प्राप्नोति, अत आह — कर्मकर्तरीत्यादि । द्वितीयं कर्तृ्यहणमनुवर्त्तत इति । 'कर्त्तरि कर्मव्यतीहारे' इत्यतः कार्यातिदेशपक्षे त्वात्मने-पदमेव । परिमिति । नायं परिहारो वाच्यः ॥ १३॥

कत्तीर कर्मव्यतीहारे ॥ अत्र लौकिक कर्म गृह्यते, न पारिभाषिकिमत्याह—कर्मशब्दः क्रिया-वाचीति । ननु कृतिमत्वात्पर्मरभाषिकस्यैव ग्रहणं युवतं ततो देवदत्तस्य धान्यं व्यतिलुनन्तीत्यत्रैव स्यात्, एवं मन्यते—इह 'कत्तीर व्यतीहारे' इतीयता सिद्धम्, करणादिव्यतीहारे कस्मान्न भवति, उच्यते; क्रियायाः साध्यत्वात् प्राधान्यं क्रिययाप्तुमिष्टतमत्वात्तादर्थ्येन क्रियाप्रवर्तनात् कर्मणोऽपि प्राधान्यमित्युभयव्यतीहारे लब्धे कर्मग्रहणं क्रियते; तद्यदि साधनं कर्म गृह्येत, तदा क्रियाया अपि संदर्शनप्रार्थनाध्यवसायैराप्यमानत्वात् कृत्रिमकर्मत्वमिति पुनरुभयोरिप ग्रहणात् कर्मग्रहणमनर्थकं स्यात् । कि चात्मनेपदेनाक्षिप्तोऽनुवृत्तो वा धातुः कर्मव्यतिहारेण विशेष्यते—तत्र वर्त्तमानाद्धातोरिति, न च साधनकर्मणि धातोर्वृत्तिः सम्भवति, तस्य क्रिया-वाचित्वादिति । विनिमयो व्यत्यास इत्यर्थः । एतदेव स्पष्ट्यति—यत्रेति । योग्यतावशादस्येदं साधनम्, अस्येयं

# भावबोधिनी

उससे कर्ता ही जो कर्ता रहता है, उसी में परस्मैपद होता है [अर्थात् केवल कर्ता अर्थ में परस्मैपद होता है, अतिदेश से जो कर्ता बनता है, उसमें नहीं होता है।]

विमर्श कभी-कभी सौकर्य के लिये कर्म भी कर्ता मान लिया जाता है। जैसे 'तण्डुल: पच्यते।' यहाँ 'कमंबत् कमंणा तुल्यक्रिय:' (पा॰ सू॰ ३.१.८७) से कमंबद्भाव होने पर यक् आदि प्रत्यय होते हैं। यहाँ तण्डुल गुढ़ कर्ता नहीं है अतिदिष्ट कर्ता है। अतः इसमें परस्मैपद नहीं होता है।। १३।।

कर्म शब्द किया का वाचक है, व्यतीहार = विनमय = अदला-बदली । जहाँ एक की किया की दूसरा (पहला) करता है और दूसरे (पहले) की किया को दूसरा करता है, वह कर्मव्यतीहार होता है । कर्मव्यतीहार-विशिष्ट

# कर्मव्यतीहारे इति किम् ? लुनन्ति । कर्तृग्रहणमुत्तरार्थम्-'शेषात्कर्त्तरि परस्मैपदम्' (१.३.७८) इति ।

#### म्यासः

पदम्—देवदत्तस्य धान्यं व्यतिलुनन्तीति । लुनातिरुपसंग्रहार्थे लवने वर्त्तते । देवदत्तेन यद् धान्यं संगृहीतं पुरस्ताललवनेनोपसंगृह्णन्तीत्यर्थः । ततश्चान्यसम्बन्धिनो धान्यस्यान्येन संग्रहणाद् भवित साधनकर्मव्यतीहारः । अन्यसम्बन्धिनोमिति । अन्यस्य कर्त्तुरभोष्टा या क्रियेमां क्रियां करिष्यामीति सेहान्यसम्बन्धिन्यभिप्रेता, अन्यया यद्यन्येन निष्पादिता या क्रिया सेहान्यसम्बन्धिन्यभिप्रेता स्यात् तदा ृव्यतीहारो नोपपद्येत, न अन्येन निष्पादितायाः पुनिनष्पादनमुपपद्यते । व्यतिलुनत इति । 'आत्मनेपदेष्वनतः' इत्यादादेशः, 'श्नाभ्यस्तयोरातः' इत्याकारलोपः ।

विशेषोऽस्ति । यद्यनेन स्यात् तदा 'न गितिहिंसार्थेभ्यः' इति प्रतिषेधः स्यात्, तेन चात्मनेपदे विधीयमाने न भवत्येष दोष इति चेत्, मत्यम्; एषोऽस्तु विशेषः, तथापि न कर्तृग्रहणं कर्त्तंव्यम्; यस्मात् 'अनन्तरस्य विधिवां भवति प्रतिषेधो वा' इत्यनन्तरा या प्राप्तिः सा प्रतिषिध्यते, न पूर्वा । तेन भावकर्मणोरात्मनेपदे विधीयमाने न भवत्येष दोष इति चेत्, मत्यम्; एषोऽस्तु विशेषः, तथापि न कर्तृग्रहणं कर्त्तंव्यम्; यस्मात् 'अनन्तरस्य विधिवां भवति प्रतिषेधो वा' इत्यनन्तरा या प्राप्तिः सा प्रतिषिध्यते, न पूर्वा । तेन भावकर्मणोरात्मनेपदं भविष्यति । अत आह—कर्तृग्रहणमुत्तरार्थमिति । कः पुनरसावृत्तरो योगो यत्रास्य प्रयोजनिमत्याह—शेषादित्यादि ॥ १४ ॥

### पदमञ्जरी

किया साध्येति निर्जातयोविषयांसः साध्यसाधनभावस्य स व्यतीहार इति विवक्षितस्। यत्रेत्युपकमात्तु स व्यतीहारस्य विषयो विवक्षित इत्यर्थः। परस्परकरणमपि कर्मव्यतीहार उच्यते—संप्रहरन्ते राजानः, व्यात्युक्षीमभिसरणग्लहामदीव्यन्तित। व्यतिलुनुत इति । 'लूज् छेदने' 'आत्मनेपदेष्वनतः' इत्यदादेशः, 'रनाभ्यस्तयोः' इत्याकारलोपः, 'प्वादीनां ह्रस्वः'। अन्योन्ययोग्यमन्योन्यविषये वा लवनं कुर्वन्तीत्यर्थः। एवं रूपश्चार्थोऽनेककर्तृंकत्वे सित प्रतीयन इत्येकवचनं न भवतीति केचिदाहुः। ज्यत्यमे, व्यतिहे इत्येकवचनमपि तत्र तत्रोदाहरिष्यते।

'अन्यो व्यतिस्ते तु ममापि धर्मः' इति भट्टिप्रयोगः (२.३५)।

कर्मव्यतीहार इति किमिति । कर्तृग्रहणमेव व्यतिलुनत इत्यादौ प्रापक्तवेनोपयोक्ष्यत इति भावः।
अथ वतृग्रहणं किमर्थम् ? भावकर्मनिवृत्त्यथं न वा पूर्वेण भावाद् । भावकर्मणोहि पूर्वेणात्मनेपदं
भवत्येव—व्यतिलूयते व्यतिपूयत इति, तेन यथा स्याद्, अनेन मा भूत्, कः पुनरत्र विशेषः ? तेन वा स्यादनेन वा ? अयमस्ति विशेषः —अनेन सति 'न गतिहिंसार्थेभ्यः' इति प्रतिषधः प्राप्नोति— व्यतिगम्यते ग्रामः, व्यतिहन्यन्ते दस्यव इति । न वानन्तरस्य प्रतिषेधाद् व्यतिहन्यत इत्यत्र द्वे प्राप्तो—'भावकर्मणोः' इति च, 'कर्मव्यतीहारे' इति च । तथा 'अनन्तरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा' इति अनन्तरा कर्मव्यतीहारलक्षणा प्राप्तिः
प्रतिषिध्यते, पूर्वा तु भविष्यति, नार्थं एतेन कर्तृग्रहणेनेत्यत आह—कर्तृग्रहणिमिति । 'शेषात्कर्तरि' इति
प्रदर्शनमेतद् । 'आङो दोऽनास्यविहरणे' इत्यादावप्यस्योपयोगं वक्ष्यामः ॥ १४ ॥

### भावबोधिनी

किया-वाचक धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण—व्यतिलुनते, व्यतिपुनते [पहले वालों की कटाई दूसरे और दूसरों की कटाई पहले वाले करते हैं, इसी प्रकार सफाई भी अदल-बदल कर करते हैं।]

कर्मव्यतीहारे-इसका क्या फल है ? लुनन्ति [काटते हैं। यहाँ क्रियाविनिमय न होने से आत्मनेपद नहीं होता है।] कर्तिर-इसका ग्रहण 'शेषात् कर्तिर परस्मैपदम्' (पा० सू० १.३.७८) इसमें अनुवृत्ति के लिये हैं। [इसकी अनुवृत्ति के कारण ही केवल कर्ता अर्थ में परस्मैपद होता है, कर्मकर्ता में नहीं यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है।] ॥१४॥

# १६३. न गतिहिंसार्थेभ्यः ॥ १४ ॥ (२६८१)

पूर्वेणात्मनेपदं प्राप्तं प्रतिषिध्यते । गत्यथेंभ्यौ हिसार्थेभ्यः धातुभ्यः कर्मध्यतीहारे आत्मनेपदं म भवति । व्यतिगच्छन्ति, व्यतिसर्पन्ति । हिसार्थेभ्यः-व्यतिहिसन्ति, व्यतिघ्नन्ति ।

\*प्रतिषेधे हसादीनामुपसंख्यानाम् (म० भा० १.३.१५ वा० १)\* । व्यतिहसन्ति, व्यतिजलपन्ति, व्यति

\*हरतेरप्रतिषेधः (म॰ भा १.३.१५ वा॰ २)\* । सम्प्रहरन्ते राजानः । [संविवहन्ते गर्गेरिति<sup>१</sup>] ।

#### **स्यासः**

न गितींहसार्थेभ्यः ॥ व्यतिगच्छन्तीति । 'इषुगिमयमां छः' इति छत्वम्, 'छे च' इति तुक् । व्यति-सर्पन्तीति । 'गम्र मृष्ट गतौ' लघूपधगुणः । व्यतिहिंसन्तीति । 'तृष्टि हिसि हिसायाम्' । व्यतिष्नन्तीति । 'हन हिसागत्योः', 'गमहन' इत्युपधालोपः, 'हो हन्तेिष्णन्नेषु' इति कुत्वम् ।

प्रतिषेध इत्यादि । उपसंख्यानशब्दस्य प्रतिपादनमर्थः । उपसंख्यानशब्दोऽत्रानेकार्थत्वाद्धातूनां प्रतिपादनं वर्त्तते । तच्च प्रतिपादनं प्रकृतत्वात् प्रतिषेधस्येति गम्यते । तदयमर्थः—प्रतिषेधे कर्त्तव्ये हसादीना-मप्यात्मनेपदप्रतिषेधस्य प्रतिपादनं कर्त्तव्यमिति । तत्रेदं प्रतिपादनम् —नेति योगविभागः क्रियते, तेन हसादीनामिप भविष्यतीति । ततः 'गतिहिंसार्थेभ्यः' इति द्वितीयो योगः तत्र 'न' इति वर्त्तते । किमर्थं पुनर्यम् ? पूर्वयोगस्यासर्वविषयत्वज्ञापनार्थम्, तेन 'न' इति योगविभागेन हसादीनामेव प्रतिषेधो भविष्यति, नान्येषामिति ॥ १५ ॥

### पदमञ्जरी

न गतिहिसार्थेभ्यः । व्यतिगच्छन्तीस्यादि । 'गम्छ सृष्छ गती' 'तृहि हिसि हिसायाम्' 'हन हिसा-गत्योः', गमेः 'इषुगमियमां छः', 'छे च' इति तुक् सृपेर्लधूपधगुणः, हन्तेर्गमहनेत्युपधालोपः, 'हो हन्तेः' इति कुत्वम् । हसादोनामिति । हसिप्रकाराणां शब्दिकयाणामित्यर्थः ।

उपसंख्यानिसित । संख्यायते = संक्षिप्य प्रतिपाद्यतेऽनेनार्थं इति संख्यानम् = सूत्रम्, तस्योपोच्चारित-मुपसंख्यानं सूत्रम्, समीप इदमपि सूत्रं पठितव्यमित्यर्थः । हरतेरप्रतिषेध इति । अर्थग्रहणसामध्याद्ये शब्दान्तर-निरपेक्षा गतिहिंसयोर्वर्तन्ते त इह गृह्यन्त इति उपसर्गवशेन हिंसार्थत्वाद्धरतेरप्रतिषेध इत्याहुः । इह तु—

'ततः संप्रहरिष्यन्तौ दृष्ट्वा कर्णधनक्षयौ' इति ।

योत्स्यमानाविति विवक्षितम्, न व्यतीहारः । इह च संव्यवहरन्ते गर्गैरिति वहेरगत्यर्थत्वादप्रतिषेषः, देशान्तरप्रापणं हि वहेरर्थः—भारं वहतीतिः; नान्तरीयकस्तु गतिप्रत्ययः कन्याप्रापणमुखेन गर्गेः सम्बध्यन्त इत्यर्थः ॥ १५ ॥

# भावबोधिनौ

पहले वाले सूत्र से प्राप्त आत्मनेपद का प्रतिषेध किया जा रहा है। गत्यथंक और हिंसार्थक धातुओं से कर्मव्यतीहार [क्रिया-विनिमय] में आत्मनेपद नहीं होता है। जदाहरण—व्यतिगच्छिन्ति, व्यतिसर्पन्ति। हिंसार्थक से—व्यतिहिंसन्ति, व्यतिमनित्त । [एक दूसरे के बदले में जाते हैं, मारते हैं।] \*'प्रतिषेध में हस् आदि का भी उपक्र संख्यान कर देना चाहिये' अजदाहरण—व्यतिहसन्ति, व्यतिजल्पन्ति, व्यतिपठन्ति । [इनमें आत्मनेपद वहीं होता है।] \*'हर का प्रतिषेध नहीं करना चाहिये' अजदाहरण—सम्प्रहरन्ते राजानः [एक दूसरे के बदले लड़ते हैं।] ॥ १५॥

१. बन्धनीचिह्नाङ्कितो सूलस्यः एव पाठः भाष्ये इश्यते ।

१६४. इतरेतरान्योऽन्योपपदाच्च ॥ १६ ॥ (२६८२)

इतरेतरः, अन्योज्न्यः-इत्येव गुपपदाद्धातोः कर्मव्यतीहारे आस्मनेपदं न भवति । इतरेतरस्य व्यति-लुनन्ति, अन्योज्न्यस्य व्यतिलुनन्ति ।

\*परस्परोपपदाच्चेति वक्तव्यम् (म० भा० १.३.१६ वा० १)\* । परस्परस्य व्यतिलुनन्ति ।।

१६४. नेविशः ॥ १७ ॥ (२६८३)

'शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्' (१.३.७८) इति परस्मैपदे प्राप्ते, नियूर्वाद्विश आत्मनेपदं विधीयते । नेः परस्माद्विश आत्मनेपदं भवति । निविशते, निविशन्ते ।

#### न्यासः

इतरेतरान्योऽन्योपपदाच्च ॥ उपोच्चारितं पदमुपदम् । इतरेतरान्योऽन्यशब्दावुपपदे यस्य स तथोकः । अधोपपदग्रहणं किमर्थम्, 'नेतरेतरान्योऽन्याभ्याम्' इत्युच्यताम् ? अश्चस्यमेवं वन्तुम्; एवं ह्य्च्यमाने पद्यमी-निर्देशात् 'तस्मादित्युत्तरस्य' इत्युत्तरस्येव स्यात्—इतरेतरस्य व्यतिल्जनन्तीति, इह तु न स्याद्—व्यतिल्जनन्तीते तरस्येति ।

परस्परोपपदाच्चेति वक्तव्यमिति । परस्परशब्द उपपदं यस्य तस्मात् प्रतिषेधो भवतीत्येतदर्थरूपं व्याख्येयमित्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम् --चकारोऽत्र कियते । स चानुकसमुच्चयार्थः । तेन परस्परोपपदादिष् प्रतिषेधो भविष्यतीति ॥ १६ ॥

ने बिशः ॥ निविशत इति । 'त्रिश प्रवेशने', तुदादित्वाच्छः ।

### पदमञ्जरी

इतरेतरान्योज्योपपदाच्य ॥ उपोच्चारितं पदमुपदम्, न पारिभाषिकम्; असम्भवाद् । असत्युपपदग्रहणे पश्चमीनिर्देशे परस्येनानन्तरस्य स्यात्; 'तस्मादित्युत्तरस्य' इति वचनात् । सप्तमीनिर्देशे तु 'तस्मिन्निति
निर्दिष्टे पूर्वस्य' इति पूर्वस्येवानन्तरस्य स्यात् । तत्र यद्यपि लकारोऽनन्तरः परो न सम्भवित, धातुस्तु
सम्भवितः; पूर्वस्तु धातुरनन्तरो न सम्भवित, लकारस्तु संगवित । तृतीयानिर्देशस्तु पश्चमीसाधारणत्वादनध्यवसान इत्युपपदग्रहणं कियते । इतरेतरस्येस्यादि । लौकिके तु शब्दव्यवहारे लाघवं प्रत्यनादराद् इतरेतरादिशब्दास्तङ् उपसर्गाश्च कर्मव्यतोहारद्योतनाय समुच्चीयन्ते । कर्मव्यतोहारे 'सर्वनाम्नो द्वे भवतस्समासवच्न बहुलम्' यदा न समासवत् प्रथमेकवचनं तदा पूर्वपदस्येति षष्ठयेकवचनान्तस्येतरशब्दस्य द्विवंचने
समासवद्भावेन सुब्लुिक समासत्वादेव प्रातिपदिकत्वात् पुनः षष्ठयेकवचनम् । अन्यशब्दस्य तु बहुलग्रहणार्दसमासवद्भावे पूर्वपदस्यस्य षष्टयेकवचनस्य प्रथमेकवचनम् । एवं परस्परस्येत्यत्रापि कस्कादिषु दर्शनाद्विसर्जनीयस्य सत्वम् । पदस्य द्विवंचनिवधानादन्योऽन्यगरस्परेति सूत्रवाक्ययोः प्रकृतिभागमात्रस्यानुकरणं
द्रष्टव्यम् ॥ १६ ॥

र्नीवशः ॥ शेषात्कर्त्तीर परस्मैपदे प्राप्ते इति । अनारम्भस्यापि शेषपक्षे निक्षेपात् । आत्मनेपदं भावनोधनी

इतरेतर तथा अन्योन्य—ये उपपद जिसके हैं ऐसी घातु से कर्मव्यतीहार में आत्मनेपद नहीं होता है। उदाहरण—इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति, अन्योऽन्यस्य व्यतिलुनन्ति [एक दूसरे के बदले में काटते हैं।]

\*'परस्पर उपपद थातु से भी नहीं होता है—यह कहना चाहिये' \*परस्परस्य व्यतिछुनन्ति ॥ १६ ॥
'शेषात् कर्तरि॰' (पा॰ सू॰ १.३.७८) इससे परस्मैपद प्राप्त रहने पर निर्वर्यके विश् धातु से आत्मनेपद

का विधान किया जाता है। नि से परे विश् से आत्मनेपद होता है। उदाहरण-निविधते, निविधन्ते।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

नेरिति किम् ? प्रविश्वाति । 'यदागमास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते' (प० ११), तेनाटा नास्ति व्यवधानम् । न्यविश्वत । नेरुपसर्गस्य ग्रहणम्-'अर्थवद्ग्रहणे नानर्थंकस्य ग्रहणम्' (व्या० प० १) इति, तस्मादिह न भवति– मधुनि विश्वन्ति भ्रमराः ॥

१६६. परिव्यवेभ्यः ऋियः ।। १८ ।। (२६८४) 'डुक्रीज् द्रव्यविनिमये' (घा० पा० १४७४) जित्त्वात्कर्त्रभिप्राये क्रियाफले सिद्धमात्मनेपदम् । अकर्त्र-

#### स्यासः

न्यविशतित । अडागमेन व्यवधानिमत्यात्मनेपदेन न भवितव्यमिति कस्यचिद् भ्रान्तिः स्यात् अतस्तान्निराकर्तुमाह —अडागम इत्यादि । मधुनि विश्वन्तीति । अत्र नेः परस्य विशतेरात्मनेपदं प्राप्नोति, तत् कस्मान्न भवतीत्याह —नेरुपसर्गस्योत्यादि । मधुशब्दस्य सप्तम्येकवचने 'इकोऽचि निभक्तो' इति नुमि कृते मधुनीति रूपं भवति, तस्य चावयवो निशब्दोऽनर्थकः ॥ १७ ॥

परिव्यवेभ्यः क्रियः ।। परिक्रोणोते इति । 'ई हल्यवोः' इतीत्त्वम् । पर्यादय उपसर्गा गृह्यन्त इति । कथम् <sup>7</sup> क्रिय इति सम्बन्धलक्षणा षष्ठो, न पञ्चमी—क्रियो ये सम्बन्धिनः पर्यादय इति । अर्थद्वारकश्च तेषां

# पदमञ्जरी

विधीयत इति । यद्यपि तिबादिसूत्रापेक्षया सर्वस्यैव प्रकरणस्य नियमार्थत्वम्, 'अनुदात्तिकतत् आत्मनेपदम्' 'भावकर्मणोः' इति सूत्रद्वयापेक्षया तु विध्यर्थत्वमपि सम्भवतीति मत्वैवमुक्तम् । एवं सर्वत्र द्रष्टव्यम् ।

न्याँवशतेत्यत्र लिङ निविश् ल् इति स्थिते लादेशो लकारमात्रापेक्षत्वाद् अन्तरङ्गः, अडागमस्तु लुङादिविशेषापेक्षत्वाद्वहिरङ्ग इति पूर्वं लादेशे विकरणश्च प्राप्नोति अडागमश्च, नित्यत्वाद्विकरणः। अडागमो हि विकरणे कृते तदन्तमेव लिङ परतोऽङ्गम् तदादिग्र हणस्य स्यादिनुमर्थंत्वादिति तस्यैव प्राप्नोति, अकृते विकरण धातुमात्रस्येति शब्दान्तरप्राप्तेरनित्यः; ततश्च विकरणान्तस्य विधोयमानोऽडागमो धातुमात्रं प्रत्यभक्त इति नेश्च धातोश्च व्यवधायक इत्यात्मनेपदं न प्राप्नोतीत्यत आह—यदागमा इत्यादि। एवं मन्यते—बाह्योपसर्ग-सम्बन्धापेक्षत्वादयं विधिबंहिरङ्गः, अस्मिश्चाप्रवृत्ते लादेशोऽप्यप्रवृत्त एव, अपवाद्विषयपिरहारेण हि तेन प्रवित्तव्यम्। अनिवृत्तस्य लादेशो विकरणोत्यत्तौ न निमित्तम्, तेन लावस्थायामेवाड् भवन् धातुमात्रस्यैव भवति, ततश्च, तदत्यवत्वान्न तस्यैव व्यवधायक इति। कथं तहर्चुक्तम्—व्यवधानेऽपि भवतीति ? श्रुतिमात्रा-पेक्षया। क्वित्तत्तु—अटा नास्ति व्यवधानित्येव पाठः। मधुनि विशन्तोति अङ्गभको नुम् ङेरनवयव इति निशब्दस्यानर्थंक्यम्। क्विचत्तु मथूनि निविशन्ति भ्रमरा इति शसन्तं पठ्यते।। १७।।

परिव्यवेभ्यः क्रियः ॥ पर्यादय उपसर्गा गृह्यन्त इति कथं 'क्रियः' इति षष्ठी, उपसर्गेरेव पर्यादिभिर्थं-द्वारको विशेषणविशेष्यभावलक्षणसम्बन्धः, न च क्रियो ये उपसर्गास्तेभ्यः परं धात्वन्तरं सम्भवतीति क्रीणा-

# भावबोधिनी

ने: [नि से परे]—यह किस लिये है ? प्रविशति । [यहाँ नहीं होता है ।] 'जिसका आगम होता है, उसी के ग्रहण से आगम का भी ग्रहण होता है' अतः अद् से व्यवशान नहीं होता है—'न्यविशत' । 'नि' उपसर्ग का ही ग्रहण है, क्योंकि 'अर्थवान के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण नहीं होता है ।' इस कारण यहाँ [आत्मनेपद] नहीं होता है मधुनि विश्वन्ति भ्रमराः [मधु में भौरे प्रवेश कर रहे हैं । यह 'नि' प्रत्ययावयव है उपसर्ग नहीं ।] ।। १७ ।।

हुकील द्रव्यविनिमय (खरीदना) अर्थ में है, जित् होने से कर्नुगामी क्रियाफल रहने पर आत्मनेपद सिद्ध है। क्रियाफल के कर्नुगामी न रहने पर आत्मनेपद करने के लिये यह सूत्र बनाया गया है। परि, वि, अव—इनके भिप्रायार्थोज्यमारम्भः। परित्यवेभ्य उत्तरस्मात् क्रीणातेरात्मनेपदं भवति । परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते । पर्यादय उपसर्गा गृह्यन्ते, तेनेह न भवति–बहुवि क्रीणाति वनम् ॥

१६७. विपराभ्यां जेः ॥ १६ ॥ (२६८४)

'शेषात्कर्त्तरि परस्मैपदम्' (१.३.७८) इत्यस्यापवादः । विपरापूर्वाज्जयतेर्धातोरात्मनेपदं भवति । विजयते, पराजयते । विपराशब्दाबुपसर्गी गृह्यते; साहचर्यात् । तेनेह न भवति-ब्रहुवि जयति वनम् । परा जयति सेनेति (म॰ भा॰ १.३.१९)।।

#### न्यासः

सम्बन्धो विशेषणविशेष्यभावलक्षणः। स चोपसर्गेरेव पर्यादिभिः सम्भवति, नान्यैरिति सामर्थ्यादुपसर्गग्रहणं भवति । बहुवि क्रीणातीति । वहवा वयो यस्मिन्निति बहुन्नोहिः । विशब्दोऽत्र पक्षिणि वर्त्तते ॥ १८ ।।

विपराभ्यां जेः ॥ साहचर्यादिति । उपसर्गग्रहणे हेतुः 'नेविशः' इत्यत्र नेरुपसर्गस्य ग्रहणम् । अनन्तर-

सूत्रेऽपि पर्यादीनामुपसर्गाणामेव ग्रहणम् । अतः प्रकरणसाहचर्याद् विपराशब्दावुपसर्गौ गृह्येते —इत्येके ।

अपरे तु वर्णयन्ति—साहचर्यं प्रत्यासत्त्युपलक्षणम् । येषां साहचर्यं तेषां नियोगतः प्रत्यासत्त्या भिवतन्यमिति । अतः साहचर्यस्य प्रत्यासत्त्याऽविनाभावित्वात् तेन प्रत्यासत्तिलंभ्यते । तदेतदुक्तं भवति—प्रत्यासत्तेविपराशब्दावृपसर्गौ गृह्यते इति । प्रत्यासत्तिश्च जयतेविपराशब्दाभ्यामुपसर्गाभ्यामेव, नानुपसर्गाभ्याम् । तथा हि—ताभ्यामेव जयत्यथों विशिष्यते, नेत्राभ्यामिति ॥ १९ ॥

### पदमञ्जरी

तेरेवात्मनेपदं भवतीति । यद्वा—पर्यादिविशेषणाय षष्ठीमनुभूयात्मनेपदसम्बन्धे 'क्रियः' इति पञ्चमी सम्पद्यते, तदाह—इत्येतेभ्य उतरस्मात् क्रीणातेरिति ।

बहुवीति । बहवो वयः पक्षिणोऽस्मिन्निति बहुवीहिः, कर्मपदं चैतत्, पिक्षवाचिनो विशब्दस्य नपुसक-त्वाभावाद् विभवत्यास्य व्यवधानात्केवलो नोदाहृनः । नतु बहुवीहाविष जहत्स्वार्थायां वृत्तौ वेरानर्थस्यम्, अजहत्स्वार्थायामिष तदर्थस्योपसर्जनत्विमिति न भविष्यति ? एवं तहर्युदाहरणदिगियं दिशता । इदं तत्रोदाह-रणम्—वे क्रीणासि, अत्रेकदेशिवकृतस्यानन्यत्वात्प्रसङ्गः; वी क्रीणीतः—अत्रेकादेशस्य पूर्वं प्रत्यन्तवद्भा-वात्प्रसङ्गः ॥ १८ ॥

विपराभ्यां जेः ॥ साहचर्यादिति । द्वयोर्दृष्टापत्रारत्वेऽपि परस्परसाहचर्यादित्यर्थः । 'नेर्विशः' इत्यादि-प्रकरणसाहचर्याद्वा । बहुवीति । अत्रापि वे जयिस, वी जयत इत्युदाहार्यम् । परा उत्कृष्टा । अथ कथं जेरेति निर्देशः, यावता प्रकृतिवदनुकरणं भवनीति 'अचि श्नुधानु' इत्यादिनेयङादेशेन भवितव्यम्, नच दीर्घेषु सावकाशिमयङं परत्वाद् 'घेङिति' इति गुणो बाधत इति युक्तम्; ह्रस्वेष्विप पूर्वविप्रतिषेधेन इयङ इष्टत्वात्, तथा च 'क्षियः' इति निर्देशः ? उच्यते; धातुत्वं तावदर्थाश्रयम् —िक्रयावचनो धातुरिति, इह वा विविक्षतार्थं रूपमात्रमनुकृतमिति । अनुकार्यस्यापि धातुत्वं नास्ति, प्रागेवानुकरणस्य ॥ १९ ॥

# भावबोधिनी

बाद आने वाली √की घातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण—पिकीणीते [खरीदता है], विक्रीणीते [बेचता है], अवक्रीणीते [सस्ता खरीदता है]।

परि आदि उपसर्ग ही लिये जाते हैं। अतः यहाँ आत्मनेपद नहीं होता है-बहुवि क्रीणाति वनम् । [बहव:वम:=पिक्षणः यस्मिन् तत्, यहाँ 'बहुवि' यह वनम् का विशेषण है। उपसर्ग 'वि' नहीं है। अतः आत्मनेपद नहीं होता है] ॥१८॥

'शेषात् कर्तरि' (पा॰ सू॰ १.३.७८) का अपवाद यह है। 'वि और परा' उपसंगों से युक्त जि धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण—विजयते, पराजयते [जीतता है। हारता है।] साहचर्य के कारण वि और परा ये दोनों

१६८. आङो दोऽनास्यविहरणे ।। २० ।। (२६८६)

अकर्त्रभिप्रायार्थोऽयमारम्भः । आङ्पूर्वाद्दातेरनास्यविहरणे वर्तमानादात्मनेपदं भवति । विद्या-

मावत्ते।

अनास्यविहरण इति किम् ? आस्यं व्याददाति ।

\*आस्यविहरणसमानक्रियादिप प्रतिषेधो वक्तव्यः (म० भा० १.३.२०)\* । विपादिकां व्याददाति ।
कूलं व्याददाति (म० भा० १.३.२०) ।

#### न्यासः

आङो दोऽनास्यविहरणे ।। ददातेरेवास्यविहरणे वृत्तिः सम्भवति, नान्येषां दारूपाणां धात्नामिति । अतस्तत्प्रतिषेवेन तस्येव ग्रहणं विज्ञायत इत्यत आह—आङ्पूर्वाहाञ इति । आदत्ते इति । पूर्ववदाकारलोपः,

'खरि च' इति चर्त्वम् ।

'आत्यविहरणसमानिक्रयादिष प्रतिषेधो वक्तव्यः' इत्युसंख्यानव्याजेनास्यविहरणविषयं दर्शयित्। कथम् ? विहरणग्रहणं न कर्त्तव्यम्, इहा 'आङो दोऽनास्ये' इत्येतद्वक्तव्यम्, तत्रास्ये दात्रो वृत्तिनं सम्भवतीति सामध्यदास्यसमवायिन्यां क्रियायां वृत्तिविज्ञास्यते, तत्रैव प्रतिषेधः, तत् कि विहरणग्रहणेन ? ननु च 'आङो दोऽनास्ये' इत्येतावत्युच्यमाने, स्वं मुखमादत्ते देवदत्त इत्यत्रापि प्रतिषेधः स्यात्, नैष दोषः; या ह्यास्यविषयेव क्रिया तस्यां वर्त्तमानो ददातिरास्यवृत्तिभविति, विहरणमेवास्यविषयम्, ग्रहणं त्वास्यविषयं ग्रहीतृविषयञ्च। तदेवं विहरणमन्तरेणापि सिद्धे यदिहरणग्रहणं क्रियते तस्यैतत् प्रयोजनम् — आस्यविहरणसमानिक्रयादिष प्रतिषेधोऽयं यथा स्यादित्येविमत्येके। 'इतरेतरान्योऽन्योपपदाच्च' इत्यतश्चकारोऽनुत्तंते, स चानुक्तसमुच्वयार्थः। तेनास्यविहरणसमानिक्रयादिष प्रतिषेधो भवतीत्यपरे।

### पदमञ्जरी

आडो दोज्नास्यिवहरणे ।। यथैवावत्सा धेनुरानीयतामित्युक्ते सम्भवद्वत्ससम्बन्धा गोधेनुरेवानीयते, न महिष्यादिधेनुः, तथेहापि सम्भवदास्यविहरणस्य 'डुदाञ् दाने' इत्यस्यैव ग्रहणम्, न तु 'गामादाग्रहणेष्व- विशेषः' इति सर्वेषां दारूपणामित्याह—आङ्पूर्वाद्दाञ इति ।। आदत्त इति । स्त्रौ द्विवंचनम्, पूर्ववदाकारलोपः, दकारस्य चर्त्वम् । क्विचद्—आङो ङिद्विशिष्टस्य ग्रहणं किम् ? भिक्षामाददातीति पठ्यते, तत्र स्मृतावाकारः ।

आस्यविहरणसमानिक्रयादपीति । कथमिह 'अङो दोऽनास्ये' इतीयता सिद्धं द्रव्ये धातोवृ त्यसम्भ-वादास्यसमवायिन्यां कियायां वर्तमानस्य समुदायस्य निषेघो विज्ञायते, नचैवं स्वं मुखमादत्त इत्यत्रापि मुख-विषयत्वादादानस्य प्रतिषेधप्रसङ्गः, ग्राह्यास्य एव समवेता किया, तस्यां वर्तमानो ददातिरास्ये वृत्तिभैवति, ग्रहणन्तु ग्राह्यग्राहिणोरुभयोरपि समवेतम् । अनास्य इति पर्युदासः, आस्यानास्यसमुदायश्चास्यादन्य इति विधिरेव भविष्यति । एवं सिद्धे विहरणग्रहणं विहरणविशेषोपलक्षार्थम्, तेनासत्यप्यास्ये तादृशे विहरणे भविष्यति यादृशमास्यविहरणम् आस्यव्यादानम् । विपादिकेति । पादस्कोटः = विपादिका ।

# भावबोधिनीं

उपसर्गं ही लिये जाते हैं। इसलिये 'बहुवि जयित वनम्' [बहुत पित्रयों वाले वन की जय होती है।] परा जयित सेना [परा = उत्कृष्ट सेना जीतिती है]—यहाँ नहीं होता है।। १९।।

अकर्तृगामी क्रियाफल के विषय में आत्मनेपद की सिद्धि के लिये यह सूत्र बनाया जा रहा है। अनास्य-विहरण [मुख का न खोलना] अर्थ में विद्यमान आङ् पूर्वक दा घातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण—विद्याम् आदत्ते [विद्या ग्रहण करता है।]

अनास्यविहरणे—इसका वया फल है-अस्यं व्याददाति । [मुख खो़लता है । यहाँ आत्मनेपद न हो ।]

\*स्वाङ्गकर्मकाच्चेति (म॰ भा॰ १,३,२० वा॰ २)\* । इह मा भूत्-व्याददते पिपोलिकाः पतङ्गस्य मुखम् (म॰ भा॰ १,३,२०) ॥

१६६. क्रीडोऽनुसंपरिभ्यक्च ।। २१ ।। (२६८७)

'क्रोड् विहारे' (घा॰ पा॰ ३५०)-एतस्माद् अनु, सम्, परि-इत्येवंपूर्वाद् आङ्पूर्वाच्च आस्मनेपदं भवति । अनुक्रीडते, संक्रीडते, परिक्रीडते । आङः खल्वपि-आक्रीडते ।

समासाहचर्यादन्वादिरुपसर्गी गृह्यते, तेनेह कर्मप्रवचनीयप्रयोगे न भवति-माणवकमनु कीड त (म॰ भा॰ १.३.२१)।

\*समोऽकूजने इति वक्तव्यम् (म॰ भा॰ १.३.२१ वा॰ २)\* । इह मा भूत'-संक्रीडन्ति शकटानि ।

#### न्यासः

स्वाङ्गकर्मकाच्चेति । वक्तव्यमिति शेषः । न चात्राद्रवमूर्तिमल्लक्षणं पारिभाषिकं स्वाङ्गं विविक्षितम्, कि तिहं ? स्वमङ्गं स्वाङ्गमिति । तत् कर्मं यस्य स स्वाङ्गकर्मकः, तस्म त् स्वाङ्गकर्मकात् प्रतिषेधो भवतीत्येतदर्थं छपं वक्तव्यमित्यर्थः । तेन परसम्बन्धिनां मुखेन यदा सकर्मको भवति तदा भवत्येवात्मनेपदम् च्याददते पिपोलिकाः पतङ्गस्य मुखमिति । वक्तव्यशब्दस्य व्याख्येयमित्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम् —कर्त्तरीति वर्त्तते, आस्यमिति च सम्बन्धिकाद्धः, तत्रेवं विज्ञायते —'यस्मिन् कर्त्तर्येवात्मनेपदं भवति तस्य चेदास्यम्, इति । 'आङः' इति योगविभागः क्रियते —आगमयस्व तावन्माणवकम्, आनुते श्रृगालः, आपृच्छते गुरून्तियेवमर्थः तेन 'आगमेः क्षमायाम्' इति 'आङि नुप्रच्छचोः' इति च नोपसंख्येयं भवति ॥ २०॥

क्रीडोऽनुसंपरिश्यश्च ।। समा साहचर्यादिति । यद्यप्यन्वादिरुपसर्गत्वं व्यभिचरित, सम्शब्दस्तु न व्यभिचरित, अतस्तत्साहचर्यादन्वादिरुपसर्गं एव गृह्यते । माणवकमनुक्रीडतीति । माणवकेन सह क्रीडनीत्यर्थः । 'तृतीयार्थ' इत्यनुशब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा ।

पदमञ्जरी

स्वाङ्गकर्मकाच्चेति । स्वमङ्गं स्वाङ्गम्, न तु पारिभाषिकमद्रवादिलक्षणम् । एतच्च न्यायसिद्ध-मेवोक्तम्, कथम् ? कर्तरीति वर्तते, आस्यशब्दश्चायं सम्बन्धिशब्दः, कस्यास्यमित्यपेक्षायां यस्मिन् कर्तर्यात्मने-पदं तस्य चेत्तदास्यमिति विज्ञाते तेन परकीयास्यविहरणे विधिरेव भवति ॥ २०॥

क्रीडोऽनुसंपरिम्यश्च ।। माणवकमनुक्रोडतीति । माणवकेन सह क्रीडतीत्यर्थः । 'तृतीयाथं' इत्यनुः कर्मप्रवचनीसंज्ञकः । आगमेरिति ण्यन्तस्येदं ग्रहणम् । आगमयस्य ताविति । सहस्य कञ्चिरकालं मा त्वरिष्ठा इत्यर्थः ।

भावबोधिनी

#'मुख फैलाना के समान कियावाचक से भी आत्मनेपद का प्रतिषेध कहना चाहिये' #उदाहरण—विपादिकां व्याददाति [पैर की बिबांई को खोलता है।] कूलं व्याददाति [किनारे को काटता है।]

\*'अपना अङ्ग कर्म ही ऐसी आङ् पूर्वक दा घातु से होता है—यह कहना चाहिये।' \*उदाहरण—व्याददते पिपीलिका: पतङ्गस्य मुखम् [चींटी पतंगे का मुख खोलती हैं]—यहाँ पर न हो।। २०।।

√क्रीड़ विहारे-खेलना अर्थवाली क्रीड घातु से पहले—अनु, सम् और परि तथा आङ् उपसर्ग रहने पर उससे आत्मनेपद होता है। उदाहरण—अनुक्रीडते, संक्रीडते, परिक्रीडते। आङ् पूर्वक से भी होता है—आक्रीडते [खेलता है।]

सम् इसके साहचर्य के कारण अनु तथा परि उपसर्ग ही लिये जाते हैं अतः 'माणवकम् अनु क्रीडित् [माणवक के साथ खेलता है]—यहाँ कर्मप्रवचनीय के योग में आत्मनेपद नहीं होता है।

१. सम्पादकैरनवधानत्या परित्यक्तोऽयमंशः। अर्थंसंगतेः भाष्ये दर्शनाच्च संयोजित्।

\*आगमेः क्षमायामात्मनेपदं वक्तव्यम् (म० भा० १.३.२१ वा० ३) \* । क्षमा=उपेक्षा, कालहरणमिति यावत् । आगमयःव तावन्माणवकम् ।

\*शिक्षेजिज्ञासायाम् (म॰ भा॰ १.३.२१ वा॰४)\* । विद्यासु शिक्षते (म॰ भा॰ १.३.२१) । \*आशिषि नायः (म॰ भा॰ १.३.२१ वा॰ ७)\* । सिपषो नायते । मधुनो नायते (म॰ भा॰ १.३.२१) ।

आहिराषीति किम् ? माणवकमनु नाथित ।

#### न्यासः

आगमेरिति । आङ्पूर्वस्य गमेर्ण्यन्तस्य ग्रहणम् । क्षमा उपेक्षा कालहरणिमिति । कालप्रतिपालनं प्रतीक्षणिमत्यर्थः । आगमयस्वेति । 'जनीज्धनसुरञ्जोऽमन्ताश्च' इति मित्संज्ञायाम्, 'मितां ह्रस्वः' इति ह्रस्वत्वम् । लोण्मध्यमपुरुषेकवचनम्, 'थासः से', 'सवाभ्यां वामौ' इति वादेशः ।

शिक्षे रिति । शिक्षः सन्नन्तो गृह्यते । विद्यासु शिक्षत इति । विद्यां जिज्ञासितुं घटत इत्यर्थः । शिक्षः सन्, 'सिन मीमाघुरभलभ' इत्यादिनेस्भावः । 'अत्र लोपोऽभ्यासस्य' इत्यभ्यासस्य लोपः । 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सकारलोपः, शिक्ष इति स्थिते लट् । वस्तु 'शिक्ष विद्योपादाने' इति पठ्यते, ततोऽनुदात्तेत्वादात्मनेपदं सिद्धमेव ।

आशिष नाथ इति । 'नाथृ नाधृ याच्त्रोपतापश्चर्याशीःषु' इत्यनुदात्तेत् पठ्यते । अनुदात्तेत्वादात्मने-पदे सिद्धे 'आशिष्येत्र नाथतेरात्मनेपदं भवति, याच्त्रादिषु मा भूत्' इति नियमार्थमेतत् । सिंपष इति । 'आशिषि नाथः' इति कर्मणि षष्ठी ।

### पदमञ्जरी

शिक्षेरिति । 'शिक्ष विद्योपादने' इत्यस्यानुदात्तेत्त्वादेव सिद्धमिति शकेः सन्नन्तस्य ग्रहणम् । शिक्षत इति । 'सिन मीमाघु' इत्यव इस्, स्कोः 'स्कोः संयोगाद्योः' इति सलोपः, 'अत्र लोपोऽभ्यासस्य' धनुर्विषये ज्ञाने शको भवितुमिच्छतीत्यर्थः । क्रिगाविषयो हि शकेः प्रयोगः —भोक्तुं शक्नोति, गन्तुं शक्नोतीति । तिदह ज्ञानं विषयः, आत्मनेपदेनैव ज्ञानविषयत्वस्य गमितत्वाज्ज्ञाः सिति न प्रयुज्यते ।

आशिष नाथ इति । 'नाथृ नाधृ याच्त्रोपतापैश्वर्याशीःषु' अनुदात्तेत् । नियमार्थं तु वचनम् आशिष्येव यथा स्याद् याच्त्रादिषु मा भूदिति । अनुदात्तेत् युजर्थम् । सीपयो नाथ इति । 'आशिषि नाथः' इति कर्मणि षष्ठी, सिपमें भूयादित्याशास्त इत्यर्थः । हरतेरिति । गितः प्रकारः । पैतृकिमिति । पितुरागतं प्रकारं सततं शीलयन्तीत्यर्थः । 'ऋतष्ठत्र्', 'इसुभुक्तान्तात्कः' । प्रत्युदाहरणे सादृश्यमात्रं विक्षितम्, न प्रकारताच्छील्यम् ।

# भावबोधिनी

\*'कूजन से भिन्न अर्थ में सम् उपसर्ग के साथ क्रीड से आत्मनेपद होता है'। \*यहाँ न हो-प्रत्युदाहरण— संक्रीडिन्ति शकरानि। गाड़ियाँ आवाज करती हैं। \*'अमा अर्थ में आड़ पूर्वक गिम धातु से आत्मनेपद होता है'। \*अमा = उपेक्षा, समय विताना। उदाहरण-आगमयस्व तावल्माणवकम् [कुछ देर तक छात्र की प्रतीक्षा कर लीजिये]। \*शिक्ष से जिज्ञासा अर्थ में आत्मनेपद होता है' \*विद्यायु शिक्षते। [यहाँ शक् धातु का सन्नन्त रूप है वयोंकि शिक्ष तो स्वतः आत्मनेपदी है। विद्या जानने के लिये समर्थ होना चाहता है।] \*अशिविद अर्थ में नाथ से आत्मनेपद होता है'। \*'सिपिपो नाथते' मधुनो नाथते। [धृत हो-इसका आशीर्वाद देता है, मधु हो-इसका आशीर्वाद देता है 'आशिपि नाथः' वाक्तिक से कर्म में पष्ठी है।] 'अशिपि' इसका वया फल है ! माणवकम् अनुनाथति [माणवक को गाँगता है। यहाँ नहीं होता है।] \*हरतेगैतताच्छील्ये (म॰ भा॰ १.३.२१ वा॰ ६)\*। पैतृकमश्वा अनुहरन्ते, मातृकं गावोऽनुहरन्ते (म॰ भा॰ १.३.२१ वा॰ ६)। गतताच्छील्य इति किम् ? मातुरनुहर्रात । [पितुरनुहर्रात ।]

\*िकरतेहैं र्षजीविकाकुलायकरणेष्विति वक्तव्यम् (म॰ भा॰ १.३.२१ वा॰ ५) \*। अपस्करते वृषभी हृष्टः। जीविकायाम्-अपस्किरते कुक्कुटो भक्षार्थी। कुलायकरणे-अपस्किरते श्वाऽऽश्रयार्थी (म॰ भा॰ १.३.२१ वा॰ ५)। हर्षादिष्विति किम् ? अपिकरित कुसुमम्।

\*आङि नुप्रच्छचोरुपसंख्यानम् (म॰ भा॰ १.३.२१ वा॰ ८)\* । आनुते श्रृगालः, आपृच्छते गुरुम् ।

\*शप उपलम्भन इति वक्तन्यम् (म० भा० १.३.२१ वा० ९)\* । वाचा शरोरस्पर्शनम् = उपलम्भ-नम् । देवदत्ताय शपते, यज्ञदत्ताय शपते (म० भा० १.३.२१) । उपलम्भने इति किम् ? शपति ॥

#### न्यासः

हरतेर्गतिताच्छील्य इति । गतेस्ताच्छील्यं गतिताच्छील्यम्, ताच्छील्यम् = तत्स्वभावता । पैतृकमञ्चा अनुहरन्ते, मातृकं गावोऽनुहरन्त इति । पितृवन् मातृवद् गमनमेषां स्वभाव इत्यर्थः । मातुरनुहरित, पितुरनुहरितीति । मातुराकारं पितुराकारमनुकरोतीत्यर्थः । मातृसदृशः, पितृसदृश इत्यर्थः । पैतृकमिति पितुरागतिमिति 'ऋतष्ठत्र', 'इसुसुक्तान्तात् कः' । मातुरनुहरतीत्यत्र गतिताच्छील्यं न विवक्षितम् ।

करतेरित्यादि । 'कॄ विक्षेपे' अस्य विञ्चेप एवार्थः । हर्षादयस्तस्य विषयभूताः । अत्र हर्षो विक्षेपस्य कारणम्, जोविकाकुलायकरणञ्च तत्फलम् । एतेष्वेवार्थेषु किरतेरात्मनेपदं भवति । अपस्किरत इति । 'अपाच्च-तुष्पाच्छकुनिष्वालेखने' सुट् ।

आनुते इति । 'णु स्तुती', अदादिः । अयञ्चात्रोत्कण्ठापूर्वकशब्दने वर्तते । आपृच्छत इति । 'प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्' तोदादिकः, ग्रह्यादिना संप्रसारणम् ।

वाचा शरीरस्पर्शनमुपलम्भनिति । शपथिवशेषः । तथा हि—देवदत्तस्य शरीरं स्पृशामीति शपथं कुर्वाणो वदत्ताय शपत इति प्रयुज्यते । 'श्लाघह्वुङ्स्थाशपाम्' इत्यादिना सम्प्रदानसंज्ञायाम्, देवदत्तायेति सम्प्रदाने चतुर्थी । शपतीत्याक्रोशतीत्यर्थः । 'समोऽकूजने' इत्यादिग्रन्थस्य शप उपलम्भनपर्यन्तस्य योऽर्थः स इह चकारेणानुक्तसमुच्चयार्थेनोपात्तः, तस्यैवार्थस्य चकारोपात्तस्य स्पष्टीकरणायास्य ग्रन्थस्योपन्यासः कृतः ॥ २१ ॥

#### पदमञ्जरी

करतेरिति । विक्षेपार्थः किरितः, हर्षादयस्तु विषयत्वेनोपात्ताः । तत्र हर्षो विक्षेपस्य कारणम् । जीविकाकुलायकरणे तु फलम् । एतेष्वर्थेषु अपाच्चतुष्पात्' इति सुड्विधोयते । **सानुत इति । उत्कष्टापूर्वं** शब्दं करोतीत्यर्थः । 'णु स्तुतौ' अदादिः । **साग्**च्छतं इति । 'प्रच्छ जीप्पायाम्' तुदादिः, प्रहीत्यादिना सम्प्रसारणम् । वाचा शरीरस्पर्शनमिति । 'त्वत्पादौ स्पृशामि, नैतन्मया कृतम्' इत्येवंरूपः शपथिवशेषः । देवदत्तायेति । 'श्लाघह्नङ्स्थाशपाम्' इति सम्प्रदानसंज्ञा ॥ २१ ॥

# भावबोधिनी

'गतताच्छील्यं = गमन आदि स्वभाव वाला होना अर्थ होने पर हु वातु से आत्मनेपद होता है । उदाहरण— पैतृकम् अश्वा अनुहरन्ते, मातृकं गावः अनुहरन्ते [घोड़े पिता की चाल आदि स्वभाव का और बैल वा गाय माता आदि के स्वभाव=चाल का अनुहरण करते हैं।]

'गतताच्छील्ये' [गमनादिस्वभावता] यह किसल्यि है ? मातुः अनुहरितः, [पितुः अनुहरित] माता के आकार का और पिता के आकार का अनुकरण करता है, उनके समान है ।]

का० द्वि०/५

१. गति—इति न्यासपदमञ्जरीसम्मतः पाठः, मूलस्थः भाष्यसम्मतः ।

१७०. समवप्रविभ्यः स्थः ॥ २२ ॥ (२६८६)

सम्, अव, प्र, वि-इत्येवं पूर्वात् तिष्ठतेरात्मनेपदं भवति । सन्तिष्ठते, अवितिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते ॥

\*आङः स्थः प्रतिज्ञाने इति वक्तव्यम् (म० भा० १.३.२२ वा० १)\* । अस्ति सकारमात्रमातिष्ठते ।
आगमौ गुणवृद्धो आतिष्ठते (म० भा०) ॥

#### न्यासः

समवप्रविभ्यः स्थः ॥ सन्तिष्ठते इति । पाघ्रादिसूत्रेण तिष्ठादेशः ।

अस्ति सकारमातिष्ठत इति । सकारमात्रमस्ति धातुम् आपिशिलिराचार्यः प्रतिजानीते । तथा हि— न तस्य पाणिमेग्वि 'अस भृवि' इति गणपाठः, किं तिहि ? 'स भृवि' इति स पठित । आगमी गुणवृद्धी आतिष्ठत इति । स त्वागमी गुणवृद्धी आतिष्ठते । एवं हि सै प्रतिजानीत इत्यर्थः ॥ २२ ॥

### पदमञ्जरी

समवप्रविभ्यः स्यः ॥ सन्ति । पाघ्रादिसूत्रेण तिष्ठादेशः । अत्राप्युपसर्गग्रहणादिह न भवति— वे तिष्ठसि, वी तिष्ठत इति ।

अस्ति सकारिमिति । "स्तः सन्तीत्यादौ सकारमात्रस्य दर्शनात् 'स भुवि' इत्येव धातुः पाठ्यः, अस्तीत्यादौ पिति सार्वधातुके अडागमो विधेयः, आस्ताम् आसिन्नत्यादौ आडागमः स्यात्" इति आपिशला मन्यन्ते । आगमौ गुणवृद्धौ इति । वैयाकरणः, सौवश्व इत्यादौ वृद्धेरागमत्विमत्याहुः । गुणस्य त्वागमत्वे उदाहरणं मृग्यम् ॥ २२ ॥

## भावबोधिनौ

#हर्षं, जीविका और कुलायकरण [घोसला बनाना] इन अर्थों में कृ घातु से आत्मनेपद होता है # । उदाहरण— अपस्किरते वृग्नभो हृष्टः । जीविका अर्थं में —अपस्किरते कुक्कुटो भक्षार्थी । कुलायकरण में —अपस्किरते इवा आश्रयार्थी ।

हर्ष आदि अर्थों में - इसका क्या फल है ? अपिकरित कुसुमम् [फूल को बिखेरता है]।

#'आङ् उपसर्ग साथ में रहने पर √'नु' और √पृच्छ घातुओं से आत्मनेपद कहना चाहिये।'# उदाहरण— आनुते श्वगाल:, आपृच्छते श्वगाल:।

#'शप से उपलम्भन=उलाहना अर्थ में आत्मनेपद कहना चाहिये।'\* वाणी के साथ शरीर को छूना उपलम्भन है। उदाहरण—देवदत्ताय शपते, यज्ञदत्ताय शपते। 'उपलम्भन में हो इसका क्या फल है ? शपित ॥ २१ ॥

सम्, अव, प्र और वि—इन उपसर्गों के साथ √स्था घातु से आत्मनेपद होता है । उदाहरण—सन्तिष्ठते, अवितष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते ।

\*'प्रतिज्ञान अर्थ में आङ् पूर्वक स्था घातु से आत्मनेपद होता है।'\* उदा० अस् घातु को [आपिशलि आचार्य] केवल 'स्' ही प्रतिज्ञात [स्वीकार] करते हैं। गुण और वृद्धि को आगम की प्रतिज्ञा करते हैं, स्वीकार करते हैं।। २२॥

१. स इति आपिशिलराचार्यं इत्ययं: । आपिशिलिमते-सकारमात्रस्यासघातोः स्तः स्यः सन्तीत्यादीन्युदाहरणानि । अस्ति, आसीदित्यादिसिद्धये तु सोऽडाटावागमौ प्रतिजानीते । तावडाटावेव पाणिनीयशास्त्रेऽकाराकारस्वरूपत्वाद् गुणवृद्धी इति; अतः स गुणवृद्धी आगमौ प्रतिजानीत इति न्यासकारस्याभिप्राय इति बोध्यम् ।

# १७१. प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च ॥ २३ ॥ (२६६०)

स्वाभिप्रायकथनं प्रकाशनम् । स्थेयस्याख्या स्थेयाख्या । तिष्ठन्त्यस्मिन्निति स्थेयः, विवादपदिनर्णेता लोके स्थेय इति प्रसिद्धः, तस्य प्रतिपत्त्यर्थमाख्याग्रहणम् । प्रकाशने स्थेयाख्यायां च तिष्ठतेरात्मनेपदं भवति । प्रकाशने तावत्-तिष्ठते कन्या छात्रेभ्यः । तिष्ठते वृषली ग्रामपुत्रेभ्यः । प्रकाशयस्यात्मानिमस्यर्थः । स्थेयाख्या-याम्-स्विय तिष्ठते, मिय तिष्ठते 'संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः' (कि० ३.१४) ॥

# १७२. उदोऽन्ध्र्वंकर्मणि ।। २४ ।। (२६६१)

#### न्यासः

प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च ।। तिष्ठन्त्यस्मिति स्थेय इति । 'कृत्यत्युटो बहुलम्' इत्यधिकरण 'अचो यत्' । 'ईद् यित' इतीत्वम् । गुणः । विवाद इति । सन्देहविषये । निर्णेतिति । निर्चेता, प्रमाणभूत इत्यथः । कथं पुनः स्थेयशब्दात् तस्य प्रतीतिर्भवित, यावता स्थेयशब्दो भावसाधनोऽप्यस्ति गतिनिवृत्तिवचन इत्याह — तस्येत्यादि । यस्य 'स्थेय' इत्याख्या, लोके तस्य प्रतीतिर्थथा स्यादित्येवमर्थमाख्याग्रहणम् । तेनाख्याग्रहणन् तस्य प्रतीतिर्भवतीति दर्शयितुमाख्याग्रहणं कृतम् । तिष्ठते कन्या छात्रेभ्य इति । पूर्ववत् संप्रदानसंशायां सत्यां छात्रेभ्य इति चतुर्थी । प्रकाशयत्यात्मनित्यर्थं इति । अनेकार्थत्वाद्वातूनां तिष्ठतिरत्र प्रकाशने वत्तंते । संशय्येति ।

जहातु नैनं कथमर्थमिद्धिः संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः। असाध्योगा हि जयान्तरायाः प्रमाथिनीनां विपदां पदानि ॥ (किरात० ३.१४)

इत्यस्य क्लोकस्यायमेकदेश इहोपन्यस्तः । संशय्येति विवादपदभूते वस्तुनि संशियतो भूत्वा कर्णादिषु तिष्ठत इति । कर्णशकुनिप्रभृतिषु निर्णेतृत्वेनाभिमतेषु सत्सु पक्षान्तरं परित्यज्य तिष्ठते; तदुपदिशतस्यैव पक्षस्याश्रयणात् ॥ २३ ॥

उदोऽनूर्ध्वकर्मणि ॥ अनूर्ध्वकर्मणि वर्त्तमानादित्युक्ते, यश्चोदयति—'ननु च तिष्ठतेरकर्मकित्य।वचन-

### पदमञ्जरी

प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च ।। स्वाभिप्रायकथनमिति । कथनमाविष्करणमात्रं न तु शब्देनैव, तेनाभाष-माणायामपि कन्यकायां भवति । तिष्ठत्यस्मित्ति । प्रकरणादिनात्र विवादपदिनर्णेतुः प्रतीतिः, न तु शाब्दीति विग्रहवाक्ये आत्मनेपदं न कृतम् । संशय्य कर्णादिष्वति । संशयस्थानेषु कर्णादीन् निर्णेतृत्वेनाश्रयतीत्यर्थः ॥ २३ ॥ उदोऽनूर्ध्वकम्मीण ।। कर्मशब्दः क्रियावाचीति । साधनकर्मणि धातोर्वृत्त्यसम्भवादिति भावः ।

### भावबोधिनी

अपना अभिप्राय कहना = प्रकाशन है। स्थेय की आख्या = कथन—स्थेयाख्या है। 'तिष्ठन्ति मस्मिन्' जिस पर लोग निर्भर करें; विवादों का निर्णय करने वाला व्यक्ति लोक में 'स्थेय' इस रूप में प्रसिद्ध है। इसकी प्रतीति कराने के लिये आख्या का ग्रहण है। प्रकाशन में और स्थेयाख्या अर्थ में विद्यमान स्था धातु से आत्मनेपद होता है। प्रकाशन अर्थ में उदाहरण—तिष्ठते कन्या छात्रेम्यः। तिष्ठते वृषली ग्रामपुत्रेम्यः। अपने को प्रकाशित करती है—यह अर्थ है। स्थेयाख्या = निर्णायकत्व कथन में—त्विय तिष्ठते, मिय तिष्ठते, संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः [तुझ पर निर्णय छोड़ता है, जो सन्देह स्थलों पर कर्ण को निर्णायक रूप से मानता है]। २३।।

अनूर्ध्वकर्म [ ऊपर उठना अर्थ न ] होने पर उत् से परे. 'स्था' धातु से आत्मनेपद होता है। कर्मशब्द कियाबाची है। अनूर्ध्वकर्मविशिष्ठ कियाबाचक स्था धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण—गेहे उत्ति हते, उत्पूर्वात्तिष्ठतेरतूर्ध्वंकर्मणि वत्तैमानादात्मनेपदं भवति । कर्मशब्दः क्रियावाची । अनूर्ध्वंकर्मविशिष्टात् क्रियावचनात्तिष्ठतेरात्मनेपदं भवति । गेहे उत्तिष्ठते । कुटुम्बे उत्तिष्ठते । तदर्थं यतते इत्यर्थः ।

\*उद ईहायामिति वक्तव्यम् (म०भा० १.३.२४ वा० १)\* । इह मा भूत्-अस्माद् ग्रामात् शतमु-क्तिष्ठति । शतमुत्पद्यते इत्यर्थः । ईहाग्रहणमनूर्ध्वकर्मण एव विशेषणम्, नापवादः ।

अनूर्ध्वकमंणीति किम् ? आसनादुत्तिष्ठति ॥

१७३. उपान्मन्त्रकरणे ।। २४ ।। (२६६२)

#### न्यास:

त्वाम कर्मणि वृत्तिरुपपद्यते । तत् किमुच्यते—'अनूर्ध्वकर्मणि वर्त्तमानात्' इति, तं प्रत्याह—क्रियावाचीति । यदुक्तम्—अनूर्ध्वकर्मणि वर्त्तमानादिति, तस्यार्थं विस्पष्टोकर्त्तुमाह—अनूर्ध्वकर्मविशिष्टात् क्रियावचनादिति ।

उद ईहायामिति वक्तव्यमिति । उत्पूर्वात् तिष्ठतेरोहायां परिस्पन्दने वर्तामानादात्मनेपदं भवतीत्येत-दर्थरूपं व्याख्येयमित्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम् —अन्तरेणापि कर्मग्रहणं क्रियामात्रवृत्तित्वे तिष्ठतेः सिद्धे यत् कर्मग्रहणं तल्लोके या क्रिया कर्मत्वेन प्रसिद्धा तस्याः प्रतिपत्त्यर्थं कृतम्, सा तु परिस्पन्दनात्मिकैव घटन-भ्रमणादिका, तथा हि—तां कुर्वाणः 'सिक्रयः' इत्युच्यते । स्थानासनादिकां त्वपरिस्पन्दनात्मिकां कुर्वाणोऽपि 'निष्क्रियः' इति । तस्मादात्मनेपदिमदं कर्मग्रहणादोहायामेव वर्त्तमानाद् भविष्यति । उद ईहायामित्युक्ते, ईहाग्रहणमन्द्रकं कर्मणोऽपवाद इति कस्यचित् भ्रान्तिः स्यात्, अतस्तान्निराकर्तुमाह —ईहाग्रहणित्यादि । विशेषणं व्यक्तीकरणिमहाभिन्नेतम् । एतदुक्तम् भवति —यदिदमुक्तम् 'उद ईहायामिति वक्तव्यम्' इति, तत्र यदीहाग्रहणं तदन्ष्वंकर्मण एव विशेषणं सूत्रोपात्तस्य व्यक्तीकरणार्थम् । ईहात्मकमिहान्ध्वंकर्म विविक्षतिमिति प्रतिपादनार्थमित्यर्थः ॥ २४ ॥

उपान्मन्त्रकरणे ।। मन्त्रकरण इति । मन्त्रः करणं = साधकतमं यस्य धात्वर्थस्य स तथोकः । उपादि-त्यादि । अत्र वक्तव्यशब्दस्य व्याख्येय इत्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम् — उत्तरसूत्र चकारोऽनुवर्त्तते, स चानुक-समुच्चयार्थः; तेन उपपूर्वात्तिष्ठतेर्देवपूजादिष्वर्थेष्वप्यात्मनेपदं भवति ।

## प्रधमञ्जारी

उद ईहायामिति । ईहा = परिस्पन्दः । ईहाप्रहणिमत्यादि । ईहारपकं यदनूष्ट्वंकमं इत्येवमनूष्ट्वंकमंण एव विशेषणमीहाप्रहणम्, न पुनरनूष्ट्वंकमंग्रहणमपनीय ईहाप्रहणं कर्त्तंव्यमित्युच्यते इत्यर्थः । तथा हि सत्यासना-दुत्तिष्ठतीत्यत्रापि स्यान्, परिस्पन्दरूपत्वादुत्थानस्येति भावः । उद ईहायामित्येतत्कमंग्रहणात् सिद्धमित्याहुः । कथम् ? 'ईहाऽनूष्ट्वं' इत्येतावताऽनूष्ट्वंताविशिष्टं कियावाचित्वं सिद्धम्, धातोः कियावाचित्वात् । एवं सिद्धे कमंग्रहणाल्लोकप्रसिद्धं परिस्पन्दात्मकं कमं गृह्यत इति ॥ २४ ॥

उपान्मन्त्रकरणे ॥ पारिभाषिकमत्र करणं गृह्यते, मन्त्रः करणं यस्यार्थस्य तस्मिन्वर्त्तमानादित्यर्थः ।

# भावबोधिनी

कुटुम्बे उतिष्ठते, [घर में उन्नित करता है] कुटुम्ब के लिये यत्न करता है। 'उत् से परे स्था घातु से ईहा अर्थ में आत्मनेपद कहना चाहिये'। यहाँ न हो अस्मात् ग्रामात् शतमुत्तिष्ठति। इस गाँव से सौ रुपये उत्पन्न होते हैं। ईहाग्रहण अनुर्व्वकर्म का ही विशेषण है, अपवाद नहीं।

अनूर्ध्वकर्मणि = [ऊपर उठना कर्म न हो] इसका क्या फल है ? आसनात् उत्तिष्ठति । [आसन से उठता है । यहाँ नहीं होता है ।। २४ ।।

मन्त्रकरण [मन्त्र द्वारा अनुष्ठानादि] अर्थ में वर्तमान, उपपूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण—ऐन्द्रघा गाहंपत्यमुपतिहते [इन्द्रदेवता-सम्बन्धी ऋचा से गाहंपत्य अग्नि, का उपस्थान = समीप

उपपूर्वातिष्ठतेमैन्त्रकरणेञ्यं वर्त्तमानादास्मनेपदं भवति । ऐन्द्रचा गार्हपस्यमुपतिष्ठते । आग्नेय्याञ्ज् नीध्रमुपतिष्ठते ।

मन्त्रकरण इति किम् ? भर्तारमुपतिष्ठति यौवनेन।

\*उपाहेवपूजासंगतिकरणिमत्रकरणपथिष्विति वाच्यम् (म० भा० १.३.२५ वा० १) \* । देवपूजायाम्— आदित्यमुपितष्ठते । सङ्गितिकरणे—रथिकानुपितष्ठते । मित्रकरणे—महामात्रानुपितष्ठते । मित्रकरणसंगितिकरणयोः को विशेषः ? संगतिकरणमुपञ्छेषः, तद्यथा—गङ्गा यमुनामुपितष्ठते; मित्रकरणं तु विनाप्युपञ्छेषेण मैत्री-सम्बन्धः । पथि—अयं पन्थाः सुघ्नमुपितष्ठते ।

\*वा लिप्सायामिति वक्तव्यम् (म॰ भा॰ १.३.२५ वा॰ २)\*। भिक्षुको ब्राह्मणकुलमुपतिष्ठते, उपतिष्ठ-तोति वा (म॰ भा॰ १.३.२५)॥

१७४. अकर्मकाच्च ॥ २६ ॥ (२६६३)

#### न्यास

वा लिप्सायामिति । लब्धुमिच्छा = लिप्सा । लिप्सायां गम्यमानायः मित्येषोऽर्थो वेदितव्यः, न तु तत्र वर्त्तमानात् तिष्ठतेरिति न लिप्सा तिष्ठतेरर्थः । तथा हि—भिक्षुको ब्राह्मणकुलमुपतिष्ठते इत्यत्र तिष्ठतिरुपसंकमणे वर्त्तते । लिप्सा तूपसंकमणस्य हेनुभूना गम्यते । लिप्सायां हेतुभूनायां ब्राह्मणकुलमुपसंक्रामनोत्यर्थः ॥ २५ ॥

अकर्मकाच्च ॥ अकर्मकादिति । नास्य कर्मास्नीति बहुव्रीहिः । 'डुकुत्र् करणे', 'अन्येभ्योऽिष दृश्यन्ते' इति मनिन्, धातोर्गुणः, 'शेषाद् विभाषा' इति कप् । ननु धाताः क्रियावचनादकर्मकत्वं न सम्भवतीति तस्माद-

### पदमञ्जरी

उपादित्यादि । अमन्त्रकरणार्थमिदम् । सङ्गतकरणमुपश्लेष इति । विनापि मैत्रोसम्बन्धात् । स्त्रुघ्नमुपतिष्ठते इति । प्राप्नोतीत्यर्थः ।

भिक्षुक इति । लिप्सया हेतुभूतया ब्राह्मणकुलमुपगच्छतोत्यर्थः ॥ २५ ॥

अकर्मकाच्च ।। अत्रासम्भवात् क्रिया कर्म न गृह्यते, न ह्यस्ति सम्भवः = भातुश्च भवत्यिकया-वचनश्चेति । ननु च साधनकर्मणाप्यकर्मत्वमव्यभिचारादिवशषण्म्, न हि शब्दात्मकस्य भातोः कर्मणा योग-

## भावबोधिनी

गमन करता है।] आग्नेय्याऽऽग्नीध्रमुपतिष्ठते। [अग्नि देवता-सम्बन्धी ऋचा के द्वारा आग्नीध्र का उपस्थान = समीप गमन करता है।]

मन्त्रकरणे—इसका क्या फल है ? भर्तारमुपतिष्ठति यौक्नेन । [यहाँ नहीं होता है ।]

'देवपूजा, संगतिकरण, मित्रकरण और मार्ग-अर्थों में उप से परे स्था धातु से आत्मनेपद होता है। देवपूजा अर्थ में —आदित्यमुपितष्ठते। संगतिकरण में —रिथकानुपितष्ठते [रिथकों से मिल जाता है]। मित्रकरण अर्थ में —महामात्रान् उपितष्ठते [महामात्रों को मित्र बनाता है।] मित्रकरण और संगतिकरण में क्या भेद है? संगतिकरण = उपश्लेष = परस्पर मिल जाना, जैसे —गङ्गा यमुनामुपितष्ठते [गङ्गा यमुना से मिलती है।] मित्रकरण तो उपश्लेष [परस्पर मिलना] के बिना भी मैत्री सम्बन्च है। पन्या अर्थ में —अयं पन्याः सुष्टनमुपितष्ठते। 'यह रास्ता' सुष्टन को प्राप्त करता है]।

'लिप्सा अर्थ में विकल्प होता है।' भिक्षुक: ब्राह्मणंकुलमुपतिष्ठते उपतिष्ठति वा ॥ २५॥

'उपात्' इसकी अनुवृत्ति होती है। अकर्मक क्रियावाचक, उपपूर्वंक स्था धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण—यावद्भुक्तम् उपतिष्ठते। [भोजन के समय आ जाता है] प्रत्येक भोजन में समीप आ 'उपात्' इति वर्तते । उपपूर्वात् तिष्ठतेरकमैकात् = अकमैकक्रियावचनादात्मनेपदं भवति । यावद्भुक्त-मुपतिष्ठते । यावदोदनमुपतिष्ठते । भुक्तम् इति भावे क्त प्रत्ययः । भोजने भोजने सिन्नधीयते इत्यर्थः ।

अकमंकादिति किम् ? राजानमुपतिष्ठति ॥

१७५. उद्विभ्यां तपः ॥ २७ ॥ (२६६४)

'अकर्मकात्' इति वर्त्तते । उत्, वि-इत्येवं पूर्वात् तपतेरकर्मकक्रियावचनादास्मनेपदं भवति । उत्तपते, वितपते । दोप्यत इत्यर्थः । अकर्मकादित्येव । [इह मा भूत्] उत्तपति सुवर्णं सुवर्णकारः । वितपति पृष्ठं सविता ।

#### न्यासः

युक्तमकर्मकादिति विशेषणम्, व्यच्छेद्याभावादित्यत आह—अकर्मकिक्रयावचनादिति । अर्कीमका चासौ क्रिया चेत्यकर्मकिक्रया, तस्या वचनो यः, तां विक्त सोऽकर्मकिक्रयावचनः । एतेनार्थद्वारकं विशेषणिमदं दर्शयति—अकर्मको यो धात्वर्थस्तत्साहचर्यादिभिधेयधर्मस्याभिधान उपचारात् धातुरकर्मक इति । अर्थस्य च युक्तमेतद् विशेषणम्, तस्य सकर्मकत्वाकर्मवत्वसम्भवात् । यावद्भुक्तमिति । यावच्छब्दो निपातोऽव्ययम्, तस्य यथार्थे वीप्सायामव्ययीभावः, सप्तम्यन्तश्चेतद् । अत एवाह—भोजने भोजने सिश्चिधेयत इति । भावे क्त इति । 'नपुसके भावे कः' इत्यनेन ॥ २६ ॥

उद्विम्यां तपः ॥ स्वाङ्गकर्मकाच्चेति वक्तव्यमिति । स्वाङ्गं कर्मं यस्य तस्मात् तपतेरात्मनेपदं भवतीत्येदर्थरूपं व्याख्येयमित्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम्—पूर्वसूत्राच्चकारोऽनुवर्त्तते, तस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्वात्

### प दमञ्जरी

वियोगो सम्भवतः, साधनयोगस्य क्रियाधर्मत्वादत आह—अकर्मकक्रियावचनादिति । एतेनार्थद्वारकमेतद् धातो-विशेषणमिति दर्शयति । यावद्भुक्तमिति । यथार्थे यदव्ययमिति वीप्सायामव्ययीभावः । सप्तम्यन्तं चैतत् । सिनिधिते इत्यर्थं इति । भावे लकारः । अर्थतो व्याख्यानं चैतत्—यो ह्युपतिष्टते स संनिधत्ते यश्च संनिधत्ते तेन संनिधीयते ।

अकर्मकादिति किमिति । पूर्वसूत्रे 'उपात्' इति योगविभागादिष्टस्य सिद्धं पश्यति । न चैवमितप्रसङ्गः, 'मन्त्रकरणे' इत्यस्य नियमार्थत्वात्—सकर्मकाद्यदि भवति मन्त्रकरण एवेति । राजानमुपितष्ठतीति । विपरीतोऽपि नियमः स्यात्—करणे यदि भवति मन्त्रकरण एवेति, ततश्चात्र स्यादेवेति भावः ॥ २६ ॥

उद्विभ्यां तपः । उत्तपति सुवर्णमित्यत्र सन्तापने विलापने वा तपिर्वर्तत इति सकर्मकत्वम् ।

स्वमङ्गं स्वाङ्गमिति । यस्मिन्कर्तर्यात्मनेपदं तस्य चेत् स्वमङ्गमित्यर्थः । यद्यन्वर्थग्रहणम् ? ततोऽप्राणिन्यपि कर्त्तार यस्य यदङ्गं तत्कर्मकादपि प्रसङ्गः । पारिभाषिके त्वेष दोषो न भवति; तस्य

### भावबोधिनी

जाता है। यावदोदनमुपतिष्ठते। जब तक चावल है, समीप में आता है। मुक्तम्—में भाव में क्त है। हर भोजन में समीप रहता है, यह अर्थ है। अन्ययीभाव समास है और वह सप्तम्यन्त है। अन्नर्मन से—इसका क्या फल है? राजानमुपतिष्ठति॥ २६॥

'अकर्मकात्' इसकी अनुवृत्ति होती है। अकर्मक क्रियावाचक, उप और वि उपसर्ग-पूर्वक तप धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण—उत्तपते, वितपते। दीस होता है—यह अर्थ है। अकर्मक से ही अतः यहाँ नहीं हुआ—उत्तपति सुवर्ण सुवर्णकारः। [सुनार सोने को खूब तपाता = गरम करता है।] वितपति पृष्ठं सविता। [सूर्य पीठ को तपाता है।] \*स्वाङ्गकर्मकाच्चेति वक्तव्यम् (म॰ भा॰ १.३.२७ वा॰ १)\* । उत्तपते पाणिम्, उत्तपते पृष्ठम्; वितपते पाणिम्, वितपते पृष्ठम् । स्वाङ्गं चेह न पारिभाषिकं गृह्यते-'अद्ववं मूक्तिमत् स्वाङ्गम्' इति; कि तर्हि ? स्वमङ्गं स्वाङ्गम् । तेनेह न भवति–देवदत्तो यज्ञदत्तस्य पृष्ठमुत्तपतीति ।

उद्धिभ्यामिति किम् ? निष्टपति ॥

१७६. आङो यमहनः ॥ २८ ॥ (२६६५)

'अकर्मकात्' इति वर्तते । 'यम उपरमे' (घा० पा० ९८४), 'हन हिसागस्योः' (घा० पा० १०९२) इति परस्मैपदिनो । ताभ्यामकर्मकियावचनाभ्यामाङ्पूर्वाभ्यामात्मनेपदं भवति । आयच्छते, आयच्छते, आयच्छते, आयच्छते । हनः खत्वपि-आहते, आघ्नते । अकर्मकादिस्येव-आयच्छति कूपाद् रज्जुम्, आहन्ति वृषलं पादेन (म० भा० १.३.२८ वा० १) ।

\*स्वाङ्गकर्मकाच्चेति वक्तव्यम्(म॰ भा॰ १.३.२८ वा॰ २)\* । आयच्छते पाणिम् । आहते शिरः (म॰ भा॰ १.३.२८) । स्वाङ्गं चेह न पारिभाषिकं गृह्यते, कि तहि ? स्वमङ्गं स्वाङ्गम्, तेनेह न भवति—आहिति शिरः परकीयमिति ॥

#### न्यासः

स्वाङ्गकर्मकादिप भविष्यति । स्वाङ्गञ्चेह न पारिभाषिकम्, किं तिंह ? स्वमङ्गं स्वाङ्गिमिति । आत्मीयमङ्ग-मित्यर्थः । निष्टपतीति । 'निसस्तपतावनासेवने' इति मूर्धन्यः ॥ २७ ॥

अङो यमहनः ।। आहते इति । 'अनुदात्तोपदेश' इत्यादिनानुनासिकलोपः । आघ्नते इति । 'गमहन' इत्युपधालोपः, 'हो हन्तेः' इत्यादिना कुत्वम् ।

स्वाङ्गकर्मकाच्चेति वक्तव्यमिति । अस्य पूर्ववदर्थः । व्याख्यानमपि पूर्वदेव ॥ २८ ॥

### पदमञ्जरी

प्राणिस्थत्वात् । अन्वर्थेऽपि न दोषः, तपेः प्राणिकतृंकत्वात् । पारिभाषिकस्य त्वसम्बन्धिशब्दत्वात् कर्तुश्चेत्स्व-मङ्गमित्येवं न प्रतोयेतेति भावः ॥ २७ ॥

आङो यमहनः ।। आहतेति । 'अनुदात्तोपदेश'इत्यनुनासिकलोपः । आष्ट्रत इति । पूर्ववदादेशोपधा-लोपो कुत्वं च । आहित्ति शिरः परकीयमिति । 'आजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः' इत्यत्र तु गाण्डावी विषम-विलोचनस्य वक्ष एत्य स्वं वक्षो हतवानित्यर्थः । मल्लोऽप्युत्साहवर्धनाय स्वं वक्ष आस्फालयति ।। २८ ॥

# भावबोधिनी

\*'स्वाङ्गकर्मक से ही होता है—ऐसा कहना चाहिये'। उदाहरण—उत्तपते पाणिम्, उत्तपते पृष्ठम्, वितपते पाणिम्, वितपते पृष्ठम् [हाथ को तपाता है, पीठ को तपाता है।] यहाँ पारिभाषिक स्वाङ्ग—'द्रविभन्न, मूर्तिमान्, अविकारज और प्राणिस्थ—' नहीं लिया जाता है। तो क्या ? स्व = अपना, अङ्ग—स्वांग। इसलिये यहाँ नहीं होता है—देवदत्त यज्ञदत्त की पीठ तपाता है। [यहाँ पराङ्ग है।]

उत् और वि से परे—यह किस लिये है ? निष्टुपति । [यहाँ निस् उपसर्ग के स् का मूर्वन्य और ष्टुत्व होता है। आत्मनेपद नहीं होता है।] ।। २७ ॥

'अकर्मकात्' इसकी अनुवृत्ति होती है। ्रयम उपरम अर्थ में तथा ्रेहन हिंसा और गमन अर्थ में परस्मैपदी है। अकर्मक क्रियावाचक, आङ् उपसर्गपूर्वक इन दोनों घातुओं से आत्मनेपद होता है। उदाहरण—आयच्छते, आयच्छते, आयच्छते। ['इषुगमियमां छः' (पा० सू० ७।३।७७) से यम के म का छ होता है] हन से भी— आहते, आघ्नते। [अनुनासिकलोप, उपघालोप, कुत्वादि करते हैं।] अकर्मक से ही—आयच्छति कूपाद

# १७७. समो गम्यृच्छिप्रच्छिस्वरत्यतिश्रुविदिभ्यः ॥ २६ ॥ (२६६६)

'अकमंकात्' इति वत्तंते । 'शेषात् कर्त्तरि परस्मैपदम्' (१.३.७८) इति प्राप्ते । संपूर्वेभ्यो गिम-ऋच्छि-प्रच्छि-स्वर्रात-अति-श्रु-विदि-इत्येतेभ्योऽकमंकेभ्यो धातुभ्य आत्मनेपदं भवति । संगच्छते । समृच्छते । संपुच्छते । संस्वरते । संकल्पा अस्य समरन्त ।

अतेंर्लुङ च्लेः 'र्सातशास्त्र्यातभ्यश्च' (३.१.५६) इत्यङादेशः । तत्र 'परस्मैपदेषु'(३.१.५५) इत्येतन्ना-श्रीयते, 'बहुलं छन्दस्यमाङचोगेऽपि (६.४,७५) इत्याट् प्रतिषिध्यते । 'ऋदृशोऽङि गुणः' (७.४.१६) इति गुणः ।

समरन्त । संश्रुणुते । संवित्ते ।

न्यासः

समो गम्य् च्छिप्रच्छिस्वरस्यत्तिश्रुविदिभ्यः ।। संस्वरते इति । 'स्वृ शब्दोपतापयोः' । समरन्त इति । अत्तेः 'सित्तशास्त्यित्तिभ्यश्च' इत्यत्र पुषादिसूत्रात् परस्मैपदग्रहणानुवृत्ते रात्मनेपदेष्वङादेशेन न भवितव्यमिति कस्यचिद् भ्रान्तिः स्यात्, अतस्तान्तिराकर्तुमाह—तत्र होस्यादि । संभ्रुणुत इति । 'श्रु श्रवणे', 'श्रुवः श्रु च' इति श्रुशतययः, श्रुभावश्च ।

ऋच्छेरनादेशस्य ग्रहणमिति । 'ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु' इत्यस्य । समृच्छिष्यते इति । ऌट, स्यप्रत्ययः । यद्यादेशस्य ग्रहणं स्यात् तदेतन्न सिध्येत्, पाघ्रादिसूत्रेणार्त्तेर्ऋच्छादेशस्य शितीत्येत्रं विधानात् ।

अथार्त्यादेशस्यापि ग्रहणं कस्मान्न भवतीत्याह —अत्त्यदिशस्य स्वर्त्तीत्येविमस्यादि ।

# पंदेमञ्जरी

समो गम्यृच्छिप्रच्छिर्स्वरर्त्यातश्चिविश्यः ॥ 'समो गम्यृच्छिभ्याम्' इत्येतावत्सूत्रम् । प्रच्छ्यादयस्तु वात्तिकदृष्टाः सूत्ररूपेण पठिताः, सूत्रकारवद्वात्तिककारोऽपि शास्त्रस्य कर्ता, न व्याख्यातेति दर्शयितुम् । तत्र होति । उत्तरार्थमनुवर्तमानमिप योगविभागसामर्थ्यात् तत्र न सम्बध्यत इत्यर्थः ।

न लाभार्थस्येति । सत्ताविचारणार्थयोस्त्वनुदात्तेत्त्वादात्मनेपदेन भाव्यमेवेति भावः । दृशेश्चेत्यादि । इदं वक्तव्यरूपेणैव पठितम् । विचित्रा हि वृत्तेः कृतिः वृत्तिकारेण । अथास्मिन्नकर्मकाधिकारे ये सकर्मकाः विकासम्बद्धाः

हानगिमप्रभृतयः, तेषां कथमकर्मकत्वम् ? उच्यते —

धातोरर्थान्तरे वृत्तेर्धात्वर्थेनोपसंग्रहात्। प्रसिद्धरविवक्षातः कर्मणोऽर्शिका क्रिया।। (वा॰ प॰ ३.७.८८)

## भावबोधिनी

रज्जुम [कुआँ से रस्सी खींचता है ।] आहन्ति वृषलं पादेन [शूद्र को पैर से मार डालता है ।] \* 'स्वाङ्गकर्मक से होता है— यह कहना चाहिये' \* उदाहरण—आयच्छते पाणिम, आहते शिरः । यहाँ भी स्वाङ्ग पारिभाषिक नहीं लिया जाता है; तो क्या ? स्व = अपना अङ्ग—स्वाङ्ग; इसलिये यहाँ नहीं होता है—आहन्ति शिरः परकीयम् [दूसरे का सिर पीटता है] ।। २८ ।।

'अकर्मकात्" इस की अनुवृत्ति होती है। 'शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्' (पा० सू० ११३१७८) से परस्मैपद प्राप्त रहने पर सम्पूर्वक गम्, ऋच्छ, प्रच्छ, स्वर्, श्रु, श्रु तथा विद्—इन अकर्मक धातुओं से आत्मनेपद होता है। संगच्छते (एक साथ चलता है।) सम्पृच्छते (सम्यक् पूछता है।) संस्वरते [स्वर करता है]। संकल्पा अस्य समरन्त [इसके संकल्प एक साथ हुये।], ऋ धातु से लुङ्, लकार में 'सर्तिशास्त्यितम्यक्च' (पा० सू० ३।१।५६) से ज्लि का अङ् आदेश होता है। उसमें 'परस्मैपदेषु' इसका आश्रयण नहीं होता है। 'बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि' इस सूत्र से आट् का प्रतिषेध होता है। 'ऋहशोऽङि गुणः' (पा० सू० ७।४।१६) से ऋ का गुण रपर होता है—समरन्त । संश्रुणुते [अच्छी प्रकार सुनता है।] संवित्ते [अच्छी प्रकार जानता है।]

ऋज्छेरनादेशस्य ग्रहणम् समृध्छिष्यते । अस्यदिशस्य त्वर्त्तीत्येवं सिद्धमात्मनेपदम् । अतिरुभयत्र पठ्यते—'ऋ गतिप्रापणयोः' (धा० पा० ९३६) इति भ्वादौ, 'ऋ सृ गतौ' (धा० पा० १०९८-१०९९) इति जुहोत्यादौ; विशेषाभावाद् द्वयोरपि ग्रहणम् ।

विदेर्ज्ञानार्थस्य ग्रहणम्, (धा० पा० १०६५) परस्मैपविभिर्गमाविभिः साहचर्यात्र लाभार्थस्य । स्वरिते-

त्त्वादुभयतोभाषस्य (धा० पा० १४३३)।

\*दृशेश्चेति वक्तव्यम्\* (म॰ भा॰ १.३.२९ वा॰ २) । संपश्यते । अक्मंकादित्येव-ग्रामं संपश्यति । १७८. निसमुपविभ्यो ह्वः ॥ ३० ॥ (२७०३)

#### न्यासः

अथ वा—यद्यनादेशस्य ग्रहणं स्यात्, आदेशस्यात्मनेपदं न सिध्यनीत्यत आह**—अत्यदिशस्य त्वर्ती-** त्येविमत्यादि । स्थानिवद्भावेनेत्यभिप्रायः।

न लाभार्थस्यति । 'विद् लामे' इत्यस्य । अथ 'न तु सत्तार्थस्य, नापि विचारणार्थस्य' इत्येवमपि कस्मान्नोक्तम् ? एवं मन्यते—नित्यात्मनेपदित्वादनयोरात्मनेपदार्थं ग्रहणं नाशङ्क्रयेतैवेति ।

दृशेक्चेति वक्तव्यमिति । 'दृशिर् प्रेक्षणे' इत्यस्मात् संपूर्वादारमनेपदं भवतीत्येतदर्थं रूपं व्यास्येय-मित्यर्थः । व्यास्यानन्तु पूर्ववदेव । संपन्न्यते इति । पाछादिना पश्यादेशः ॥ २९ ॥

निसमुपिवस्यो ह्वः ॥ ह्व इति 'ह्वेज् स्पर्धायां शब्दने च' इत्यस्य कृतात्त्वस्य 'आतो धातोः' इत्या-कारलोपं कृत्वा निर्देशः । निह्वयत इति । ननु च कृतात्त्वस्य निर्देशादत्रात्मनेपदेन न भवितव्यम्, न हि विकृतिः

### पदमञ्जरी

वहित भारमिति —प्रापणे सकर्मको विहः । स्यन्दने त्वकर्मकः —वहिन्त नद्य इति । प्राण्विशिष्टं धारणं जीवितराह, तत्र प्राणानां धातुनैवोपात्तत्वान्न तेन कर्मणा सकर्मकत्वम्, न च प्राणकर्मके धारणेऽन्यस्य कर्मत्विमित जीवितरकर्मकः । प्रसिद्धेयंथा —वर्षतीत्यनुपात्ते कर्मान्तरे नियमेन जलं प्रतोयत इति न तेन सकर्मकत्वम्, तेन 'वृष्टे देवे' इति कर्तरि को भवित । व्यभिचारिणा तु रुधिरादिना सकर्मक एव — रुधिरं वर्षति, शरान्वर्षतीति । कर्मणोऽविक्षयाप्यकर्मकत्वम्, यथा —नेह पच्यते, नेह भुज्यते इत्यन्न कर्मविवक्षायां तत्किमिकेव क्रिया प्रतिषिद्धा स्याद्, न पाकमात्रमित्यविवक्षा कर्मणः ॥ २९ ।

निसमुपविभ्यो ह्वः ॥ निह्नयते इति । कथं पुनरत्रात्मनेपदम्, यावता 'ह्वा' इत्याकारान्तादियं पञ्चमो, एकारान्तश्चायम्, न च विकृतिः प्रकृति संगृह्णाति ? सत्यम्; आकारान्तात्पञ्चमो, न त्विदं प्रयोग-

# भावबोधिनी

ऋच्छ यह मूल घातु ली जाती है, ऋ की आदेशभूत नहीं। क्योंकि 'ऋ' का स्वतः उल्लेख होने से आत्मने-पद सिद्ध है। ऋ घातु दो स्थलों पर पढ़ी गयी है—ऋ गति-प्रापणयोः यह स्वादि में तथा 'ऋ सु गती' यह जुहो-त्यादि में; कोई विशेष उल्लेख न होने से यहाँ दोनों ली जाती हैं।

परस्मैपदी गम् आदि के साहचर्य के कारण ज्ञानार्थंक [अदादिगणी] विद का ही ग्रहण है न कि लाभार्यक उभयपदी [विदल लाभे इस तुदादिगणी] का । \* 'दृश् से भी आत्मनेपद कहना चाहिये \* सम्पन्थते । अकर्मकात् यही लेना है गाम संपन्थति ।

विमर्श माध्यादिग्रन्थों में केवल 'समो गमृष्टिक्रम्याम्' (पा० सूं० १।३।२९) इतना ही सूत्र उपलब्ध होता है। परन्तु काशिकाकार ने वार्त्तिकों को भी मिला कर लम्बा सूत्र लिख दिया है। फिर भी 'हशेश्च' यह वार्तिक अलग से लिखा है। इनके इस लेखन का औचित्य समझना कठिन है वास्तव में यह प्रमाद है।। २९।।

का० द्वि०/६

'अकर्मकात्' इति निवृत्तम् । अतः परं सामान्येनात्मनेपर्दावधानं प्रतिपत्तन्यम् । नि, सम्, उप, वि-इत्येवस्त्रवीद् ह्वयतेद्धितोरात्मनेपदं भवति । निह्वयते, संह्वयते, उपह्वयते, विह्वयते । अकर्शभिप्रायार्थोऽय मारम्भः । अन्यत्र हि जित्वात् सिद्धमेवात्मनेपदम् ॥

\*उपसर्गादस्यत्यूह्योर्वा वचनम्\* (मा० भा० १.३.२९ वा० ३)। निरस्यति, निरस्यते। समूहति।

समूहते ॥

१७६. स्पर्द्धायामाङः ।। ३१ ॥ (२७०४)

अकर्त्रभित्रायार्थोऽयमारम्भः । स्पर्धायां विषये आङ्पूर्वाद् ह्वयतेरात्मनेपदं भवति । स्पर्धा=

प्रकृति गृह्णाति; अन्यत्वात्, नैष दोषः; क्विचिद्विकृतिरिष श्रकृति गृह्णात्येव । कथं ज्ञायते ? यदयं 'न व्यो लिटि' इति कृतात्त्वस्य व्येत्रो निर्देशेनात्त्वप्रतिषेधं शास्ति, ततो ज्ञायते — विकृतिरिष प्रकृति गृह्णातीति; अन्यया 'व्यः' इति निर्देशन व्येत्रा ग्रहणाभावात् कस्यायं प्रतिषेधः स्यात् !

उपसर्गादस्यस्यूह्योर्वा वचनिर्मित । वक्तव्यिमत्यर्थः । 'असु क्षेपणं', 'ऊह वितर्के' । अस्यतीति श्यना निर्देशाद्दैवादिकस्य ग्रहणम्, न त्वादादिकस्य—'अस भुवि' इत्यस्य ॥ ३० ॥

स्पर्धायामाङः ।। स्पर्धायां विषय इति । स्पर्धेह धात्वर्थस्य विषयोऽभिमतः, न धातोः । अत एवाह — स्पर्धा=संघर्षः । पराभिभवेच्छेति । स्पर्धायाः स्वरूपं दर्शयित्या धात्वर्थस्य विषयं दर्शयितुमाह – स विषयो धात्वर्थस्येति । कः पुनर्धातोरथों नाम यस्यैवं विषयः ? इत्याह — धातुस्तु शब्दक्रिय इत्यादि । शब्दनं शब्दः । सा क्रिया यस्य स तथोकः । शब्दनिक्रयावाचीति यावत् । यद्यपि ह्वयितः स्पर्धायामिप पठ्यते, तथाप्याङ्पूर्व- स्तत्र न वत्तेते, यथा—तिष्ठतिर्गतिनिवृत्तौ पठ्यते, अथ च प्रपूर्वो गतावेव वर्त्तते, न गतिनिवृत्तौ; तथा हि

# पदमञ्जरी

स्थस्याकारान्तस्यानुकरणम्, कि तिह ? धातुपाठेऽत्रस्थितकारान्तस्य, तस्यैव लक्षणवशादात्वम् । न चानुक्रिय माणरूपविनाशप्रसङ्गः; शास्त्रवासनया तस्यैव प्रतीतेः, यथा—'यस्येति च' इतीकाराकारयोः ॥ ३० ॥

स्पर्द्धायामाङः ॥ सविषय इति । हेतुभावेन च विषयत्वम्, अत एत्र हेतौ शानच् प्रयुक्तः । स्पर्द्धः मानस्तस्याह्वानमिति । शब्दिकय एवेति । यद्यपि स्पर्द्धायां पठ्यते, तथाप्याङ्पूर्वस्तत्र न वर्तते, कि तर्हि ? शब्दतिकयावाचीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

# भावबोधिनी

'अकर्मकात्' इसकी निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद सामान्य रूप से आत्मनेपद का विधान समझना चाहिये। नि, सम, उप, वि—ये जिसके पूर्व में हैं ऐसी ह्वे व् धातु से आत्मनेपद होता है। उदा०—निह्नयते (निधितरूपेण बुलाता है), संह्नयते (अच्छी प्रकार बुलाता है), उपह्नयते (समीप बुलाता है), विह्नयते (विशेषरूप से बुलाता है)। अकर्तृगामी कियाफलवाली घातु के लिये यह सूत्र बनाया गया है। अन्य अर्थ में तो जित् होने (उभयपदी होने) के कारण आत्मनेपद सिद्ध है।

\*'उपसर्ग से परे अस् और ऊह वातु से विकल्प से आत्मनेपद होता है' कि निरस्यति, निरस्यते । समूहिति, समूहिते। [असु क्षेपणे---ली जाती है। ]।। ३०।।

अकर्तृगामी कियाफल के लिये यह सूत्र बनाया गया है। स्पर्दा-विषय में आङ् पूर्वक ह्वे व् धातु से आत्मनेपद होता है। स्पर्दा = सङ्कर्ष, पराभिभव की इच्छा, यह धात्वर्थ का विषय रहता है। धातु तो शब्दकिया ( = बोलना ) संघर्षः, पराभिभवेच्छा, स विषयो धात्वर्थस्य । धातुस्तु शब्दक्रिय एव । मल्लो मल्लमाह्वयते, छात्रश्छात्र-माह्वयते । स्पर्धंमानस्तस्याह्वानं करोतीत्यर्थः ।

स्पर्द्धायामि त किम् ? गामाह्वयति गोपालः ॥

१८०. गन्धनावक्षेपणसेवनसाहंसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृजः ।।३२।। (२७०५)

कर्त्रभिप्राये क्रियाफले सिद्धमेवात्मनेपदम् । अकत्रैभिप्रायार्थोऽयमारम्भः । गन्धना दिष्वयेषु वर्त्तमाना-त्करोतेरात्मनेपदं भवति । गन्धनम् = अपकारप्रयुक्तं हिंसात्मकं सूचनम् । तथा हि-'वस्त गन्ध अर्हने' (वा० पा० १६८४-१६८५) 'अर्हे हिंसायाम्' (धा० पा० १८२९), इति चुरादौ पठ्यते । अवक्षेपणम् = भत्संनम् । सेवनम् = अनुवृत्तिः । साहसिक्यम् = साहसिकं कर्म । प्रतियत्नः = सतो गुणान्तराधानम् । प्रकथनम् = प्रकर्षेण कथनम् । उपयोगः = धर्मादिप्रयोजनो विनियोगः ।

#### न्यास

प्रतिष्ठित इत्युक्ते गच्छतीत्यर्थः। तस्मादाङपूर्वस्य ह्वयतेः स्पद्धीयां वृत्त्यभावात् स्पद्धी धात्वर्थस्य विषयः। धात्वर्थविषयत्वं तृ तद्धेतुभावेन वेदितव्यम् ॥ ३१ ॥

गन्धमा वक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियानप्रकथनोपयोगेषु कृञः । अपकारप्रयुक्तमिति । तृतीयासमासोऽ-यम् । अपकारमृहिश्य यत् प्रवत्तते तदपकारप्रयुक्तं वेदितव्यम् । हिंसात्मकमिति । हिनस्ताति हिंसः, पचाद्यच्, हिंस आत्मा यस्य तत् तथोक्तम् । पोडाकरणमित्यर्थः । सूचनमिति । दोषाविष्करणम् । कथमेतद् विज्ञायत एवंविधं सूचनं गन्धनिमत्याह— तथा हीत्यादि । वस्तेत्यादिना गन्धयतिधातृरदयतेरथे वर्त्तत इति दर्शयति । अदं हिंसायामित्यादिना अदंयतेहिंसात्मकत्वम् । एवञ्च हिंसार्थेन। दंयतिना गन्धयतेः समानार्थतो दर्शयता गन्धन-शब्दवाच्यस्यार्थस्य हिंसात्मकत्वं दिशतं भवति । भत्संनं = तिरस्करणम् । अनुवृत्तिः = परिचत्तावधारणम् ।

### पदमञ्जरी

गन्धनावक्षेपणसेवनसाहिस्वयप्रितयत्नप्रकथनोपयोगेषु कृञः ।। अपकारप्रयुक्तमिति । अपकारेण प्रयुक्तमिन मेन मेऽपकृतिमित्येतया बुद्धचा कृतिमित्यर्थः । अथ वा—कथं मयाऽपकृतं स्यादिति बुद्धचा प्रवितितिमित्यर्थः । हिंसात्मकिमिति । सूचितस्य वधवन्धनादिका हिंसा, इह तु तत्करणत्वात्सूचनमेव हिंसा-स्वभाविमत्युक्तम् । कथं पुनर्ज्ञायते गन्धनं हिंसात्मकिमित्यत आह— तथा होति । चुरादाविति । स्वभावानुवादः । साहसिक्यमिति ।

# भावबोधिनी

अर्थ वाली ही है। मल्लः मल्लम् आह्वयते। (एक पहलवान दूसरे पहलवान को बुलाता है।) छात्रव्छात्रमाह्वयते (छात्र छात्र को बुलाता है।) स्पर्धा करता हुआ उसका आह्वान करता है—यह अर्थ है।

स्पर्वीयाम् - इसका क्या फल है ? गोपाल गाय को बुलाता है। (यहाँ नहीं होता है।) ॥ ३१॥

जहाँ क्रियाफल कर्नृगामी (कर्ता को मिलने वाला) रहता है वहाँ तो आत्मनेपद सिद्ध ही है (क्योंकि लिए होने से उभयपदी है) अंतः अकर्नृगामी क्रियाफल के लिये यह सूत्र बनाया गया है। गन्धनादि सात अर्थों में वर्तमान कृष् धातु से आत्मने रद होता है। गन्धन = अपकारप्रयुक्त, हिंसात्मक सूचन। (चुगली करना) क्योंकि 'बस्त गन्ध अदंने' और 'अर्द हिंसायाम्' यह चुरादिगण में पठित है। [इस प्रकार गन्ध = अर्द = हिंसा] अवक्षेपण = भत्सन (डरवाना)। सेवेन = सेवा करना। साहसिक्य = बलाए करना, जबरदस्ती करना। प्रतियत्न = अन्य गुण को अन्य गुण में बदलना। प्रकथन = बढ़ा चढ़ा कर कहना। उपयोग = धर्म आदि के लिये लगाना।

गन्धने तावत् उत्कुरुते । उदाकुरुते । सूचयतीत्यर्थः । अवश्रेपणे द्येनो वित्तकामुदाकुरुते । मर्त्त्यतीत्यर्थः । सेवने नणकानुपकुरुते, महामात्रानुपकुरुते । सेवते इत्यर्थः । साहसिक्ये परदारान् प्रकुरुते । तेषु सहसा प्रवर्तते इत्यर्थः । प्रतियत्ने एधो दकस्योपस्कुरुते । काण्डं गुडस्योपस्कुरुते । तस्य सतो गुणान्त-राधानं करोतीत्यर्थः ।

\*षष्ठीसुटौ करोतेः प्रतियस्त एव विधीयते\* (२-३.५३; ६.१.१३९)। प्रकथने-गाथाः प्रकुरुते। जनापवादान् प्रकुरुते। प्रकर्षण कथयतीत्यर्थः। उपयोगे-शतं प्रकुरुते, सहस्रं प्रकुरुते। धर्मार्थं शतं विनियुङ्क्त इस्यर्थः।

एतेष्विति किम् ? कटं करोति ॥

१८१. अधेः प्रसहने ॥ ३३ ॥ (२७०६)

#### न्यासः

साहिसक्यं=साहिसं कर्म इति । 'ओजः सहोऽम्भमा वर्तने' इति ठक्, साहिसिकः । तस्य कर्मेति तस्माद् गुणवचन-ब्राह्मणादित्वात् ष्यञ्, साहिसक्यम् । उपयोगो धर्मादिप्रयोजनो विनियोग इति । धर्मादिषु प्रयोजनं यस्य स तथोक्तः । खादिशब्दः कामादिपरिग्रहाय । एधो दकस्योपस्कुरुत इति । 'उपात् प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु' इति सुद् । 'कृत्रः प्रतियत्ने' इति षष्ठी ।। ३२ ॥

अधेः प्रसहने ।। तमधिचक्र इति । क्रुत्रो लिट्, तस्य चैशादेशः । 'द्विर्वचनेऽचि' इति स्थानिवद्भावाद्

### पदमञ्जरी

सहसा वर्तते साहसिकः 'आजःसहोम्भसा वर्तते' इति ठक्, तम्य कर्मणि ष्यत्र् । वर्तिका = शकुनिविशेषः । एघोद-कस्येति । समाहारद्वन्द्वः । 'कृत्रः प्रतियत्ने' इति षष्ठी । उपस्कुरुत इति । 'उपारप्रतियत्न' इत्यादिना सुट् ॥३२॥

अधेः प्रसहने ।। प्रसहनमिभव इति । 'सामाह यो युधा नृभिः' (ऋ॰ ५.२५.६) 'तमग्ने पृतनाषाहं' (ऋ॰ ५.२३.२) इत्यादौ दर्शनात् । के चिन्तु 'षड् मर्षणेऽभिभवे छन्दिस' इति पठन्ति, तत्र 'छन्दिस' इति प्रायिकं द्रष्टव्यम् । अपराजयो वेति । पराजेनुं समर्थस्यैव क्षमया यस्तदभावः स इत्यर्थः । तथा च भारविः—'भवादृशाश्वे-

## भावबोधिनी

(१) गन्धन में — उत्कुरुते । उदाकुरुते । सूचित करता है । (२) अवक्षेपण — बाज पक्षी बत्तख को उरवाता है, धमकाता है । (३) सेवन में — गणकों की सेवा करता है, महामात्रों (प्रधान मन्त्रियों) की सेवा करता है । उपकुरुते = सेवा करता है । (४) साहसिवय में — दूसरे की स्त्री पर बलात्कार करता है । उसमें विना विचार के प्रवृत्त होने लगता है । (५) प्रतियत्न — लकड़ी पानी के गुण को बदल देती है । काण्ड = सूखा भिण्डी का पौधा गुण को बदल देता है । उसके विद्यमान गुण को बदल देता है यह अर्थ है ।

#कृत् वातु से प्रतियत्न में ही षष्ठी विभक्ति और सुट् का आगम होता है। # [अतः अन्यत्र यथाप्राप्त द्वितीन यादि ही होती है।] (६) प्रकथन में गायाः प्रकुरुते। कथायें बढ़ा-चढ़ा कर कहता है। जनापवादान् प्रकुरुते। लोगों की बुराई को बढ़ा-चढ़ा कर कहता है। (७) उपयोग में—सौ लगाता है हजार लगाता है। [धर्म के उद्देश्य से सौ और हजार लगाता है—यह अर्थ हैइ सका है] इनमें ही होता है—इसका क्या फल है ? कटं करोति। [चटाई बनाता है।]।।३२॥

अकर्तृगामी क्रियाफल के लिए यह मूत्र बनाया गया है। प्रसहन अर्थ में वर्तमान, अधिपूर्वक कृ धातु से आत्मनेपद होता है। प्रसहन = अभिभव = दबाना, अथवा अपराजय [ जो दबाने में समर्थ होता है उसीकी पराजव नहीं होती है।] उदा॰—तम् अधिचक्रे, उसे दबाया, अभिभूत किया, या पराजित नहीं हुआ।

अकर्त्रभित्रायार्थोऽयमारम्भः । अधिपूर्वात् करोतेः प्रसहने वर्त्तमानादात्मनेपदं भवति । प्रसहनम् = अभिभवः, अपराजयो वा । तमधिचक्रें । तमभिबभूव, न तेन पराजित इति वा ।

प्रसहन इति किम् ? अर्थमधिकरोति । पृथग्योगकरणमुपसर्गविशेषणार्थम् ॥

१८२. वेः शब्दकर्मणः ॥ ३४ ॥ (२७०७)

'कृञः' इत्यनुवर्तते । वियूर्वात्करोतेरकर्शभप्राये क्रियाफले शब्दकर्मण आत्मनेपदं भवति । कर्मशब्द इह कारकाभिद्यायी, न क्रियावचनः । 'क्रोष्टा विकुरुते स्वरान् । व्वाङ्क्षो विकुरुते स्वरान् ।'

शब्दकर्मण इति किम् ? विकरोति पयः ॥

#### न्यासः

द्विर्वचनम्, 'उरत्' इत्यत्त्वम्, रपरत्वञ्च, 'हुजादिः द्येषः', 'कुहोइचुः' इति चुत्वम् ॥ ३३ ॥

वेः शब्दकर्मणः ।। 'कर्त्तरि कर्म' इत्येवमादी क्वचित् कर्मशब्दस्य क्रियावाचिता दृष्टा । इहापि तस्य क्रियावाचिता मा विज्ञायीत्याह—कर्मशब्द इह कारकाभिधायीति । अथ क्रियाभिधायी कस्मान्न भवति ? विपूर्वस्य करोतेः शब्दन्कियायां वृत्त्यसम्भवात् । शब्दकर्मण इति । धातोरथंद्वारकं चेदं विशेषणम्—शब्दः कर्मास्येति; शब्दकर्मा धात्वर्थः । तदर्थस्य शब्दकर्मत्वाद् तद्द्वारेण धातुरिष शब्दकर्मेति; अन्यथा हि क्रियावाचित्वाद्वातोः कथं शब्दः कर्शस्येति सम्बन्ध उपपद्यते ॥ ३४ ॥

### पदमञ्जरी

दिधकुर्वते परान्' (कि-१.४३) इति भवादृशाश्चेत्परानिधकुर्वते = क्षमया न पराजयन्ते, क्षमन्त इत्यर्थः, तदाह — न वा तेन पराजित इत्यर्थं इति । तेनात्मनेपदवाच्येन कर्त्रा तिमत्येतद्वाच्यः कर्मभूतो न पराजित इत्यर्थः । पृथग्योगकरणिमत्यादि । प्रकथनोपयोगप्रसहनेषु 'अथः' इत्युच्यमाने गन्धनादिष्विप अधिपूर्वादेव स्यात् । अथ तत्राधिग्रहणं न क्रियेत, प्रसहनेऽप्यध्यभावेऽपि प्रसङ्गः, अत उत्सर्गेण प्रसहनं विशेषियस्यामोति प्रसहने वा उत्सर्गं विशेषियष्यामीति योगविभाग इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

वेः शब्दकर्मणः ॥ 'उदोऽनूर्ध्वकर्मणि' इत्यादिवत् कर्मशब्दः कियावाची मा विज्ञायोत्याह— कर्मशब्द इस्यादि । विपूर्वस्य करोतेः शब्दिकियायां वृत्यसम्भवात्, कृत्रिमसम्भवे लोकिकस्य ग्रहणायोगाच्च । 'किच 'वेः शब्दः' इत्येवं वक्तवरम्, कर्मग्रहणमनर्थकम्, विकरोति पय इति सकर्मकत्वाद् उत्तरेणापि न भवति ॥ ३४ ॥

### भावबोधिनी

प्रसहने—यह किस लिये है ? अर्थम् अधिकरोति । [अर्थ = धन को अधिकार में लेता है । ] अधि इस उपसर्ग से विशेषित करने के लिये यह सूत्र अलग से बनाया गया । [अन्यया पूर्ववर्ती सूत्र में ही प्रसहन जोड़ा आ सकता था । ] ।। ३३ ।।

कृत्र—इसकी अनुवृत्ति होती है। अकर्तृगामी कियाफल रहने पर शब्दकर्मक, वि पूर्वक कृ वातु से आत्मनेपद होता है। कर्म शब्द यहाँ कारक का वाची है। कियावाची नहीं है। अतः जब शब्द को कर्म माना जाय तभी इसकी प्रवृत्ति होती है। उदा०—सियार आवाज को बिगाइ कर वोलता है। कौवा आवाज को बिगाइ कर बोलता है। शब्दकर्मण: शब्द ही कर्म है जिसका उससे ] यह किसलिये है ? विकरोति पयः [ दूष विकृत हो जाता है। ]।। ३४।। १८३. अकर्मकाच्च ॥ ३४ ॥ (२७०८)

'वेः कृत्रः' इत्यनुवर्त्तते । विपूर्वात् करोतेरकर्मकक्रियावचनादात्मनेपदं भवति । विकुर्वते सैन्धवाः । साधुदान्ताः शोभनं वल्गन्तीत्यर्थः । ओदनस्य पूर्णाञ्छात्रा विकुर्वते । निष्फलं चेष्टन्त इत्यर्थः ॥

१८४. सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः ॥३६॥ (२७०६)

'णीव प्रापणे' (धा० पा० ९०१)—अस्मात् कर्त्रीभप्राये क्रियाफले सिद्धमेवात्मनेपदम् । अकर्त्रीभ-प्रायार्थोऽयमारम्भः । 'णीव् प्रापणे'—इत्येतस्माद्धातोरात्मनेपदं भवति सम्माननादिषु विशेषणेषु सत्सु ।

सम्माननम् = पूजनम् । नयते चार्वी लोकायते । चार्वी = बुद्धिः, तत्सम्बन्धादाचार्योऽपि चार्वी, स लोकायते शास्त्रे पदार्थान् नयते, उपपत्तिभिः स्थिरोकृत्य शिष्येभ्यः प्रापयति, ते युक्तिभिः स्थाप्यमानाः सम्मानिताः पूजिता भवान्त ।

अकर्मकाच्च ॥ ओदनस्य परिपूर्णा इति । सुहितार्थयोगे षष्ठी । 'पूरणगुणसुहितार्थ' इत्यादिना षष्ठी-समासप्रतिषेवेन ज्ञागितमेतत्—सुहितार्थयोगे षष्ठी भवतीति । सुहितार्थाः = तृप्त्यर्थाः । पूर्णास्तृप्ता इत्यर्थः ॥३५॥

सम्माननोत्सञ्जनाचार्यंकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः ॥ सम्माननादिषु विशेषणेष्विति । किस्वि-दत्र विशिष्यते नयत्यर्थोऽनेनेति विशेषणम् ? किस्विन्नयत्यर्थं एव विशेषणम् ? विशिष्यते व्यावर्त्यंतेऽर्थान्तरादिति कृत्वा । तत्र सम्माननमाचार्यंकरणं भृतिश्चेति पूर्वेणैवार्थेनैतानि, विशेषणानि परिशिष्टानि तु नयत्यर्थस्वभावानि

### पदमञ्जरी

अकर्मकाच्च ॥ ओदनस्य पूर्णा इति । मुहिताथंयोगे षष्ठो भवति, ज्ञापनात्. यदयं पूरणगुणसुहिताथंति सुहिताथंयोगे या षष्ठो सा न समस्यत इत्याह, तज्ज्ञापयत्याचार्यः—भवति सुहिताथंयोगे षष्ठीति ।
अकर्मकादिति किमिति । पूर्वसूत्रे वेरिति योगविभागेनेष्टिसिद्धि मन्यते, न चैवमितप्रसङ्गः, शब्दकर्मण इत्यस्य
नियमार्थत्वात्—कर्मण यदि भवति शब्द एवेति, कटं विकरोतीति । विपरीतोऽपि नियमः सम्भाव्येत-शब्दे
यदि भवति कर्मण्येवेति, तत्रश्चात्रापि स्यादिति भावः ॥ ३५ ॥

सम्माननोत्सञ्जानाचार्यंकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः ॥ सम्माननादिषु विशेषणेषु सित्स्वित । युक्तं सम्माननाचार्यंकरणवेतनानां विशेषणत्वस्, तत्र हि प्रापणमेव धात्वर्थः, सम्माननादीनि तु तमेव

## भावबोधिनी

'वे: कृतः' इनकी अनुवृत्ति होती है। अकमंक क्रियावाचक विपूर्वक कृ धातु से आत्मनेपद होता है। उदा॰ विकुर्वते सैन्धवाः, अच्छी प्रकार से सिखाये गये घोड़े चौकड़ी भरते हैं। ओदनस्य पूर्णाव्छात्रा विकुर्वते —खूब चावल खाये हुये छात्र बेकार कूद फांद करते हैं, निष्फल चेष्टा करते हैं, यह अर्थ है।। ३५।।

णीव प्रापणे (पहुँचना )—इस घातु से कर्तृगामी क्रियाफल रहने पर आत्मनेपद सिद्ध ही है। अकर्तृगामी क्रियाफल के विषय में यह सूत्र आरम्भ किया जा रहा है। 'णीव प्रापणे' इस घातु से, सम्मानन आदि सात विशेषण

रहने पर, आत्मनेपद होता है।

(१) सम्मानन=पूजन । उदा०—नयते चार्वी लोकायते । चार्वी = बुद्धि, इसके सम्बन्ध के कारण आचार्य भी 'चार्वी' हो जाता है वह आचार्य लोकायत = बौद्ध शास्त्र में पदार्थों को प्रतिष्ठित करता है = उपपत्तियों से सिद्ध करकें शिष्यों को समझाता है । वे शिष्य युक्तियों द्वारा स्थापित होते हुये सम्मानित = पूजित होते हैं ।

एतत्पाठपर्वालोचनयानुमीयते—वृत्तावयं पाठो भ्रष्ट इति । यद्वा स्पष्टतार्थं पदमंजरीकारेणैव योजितः ।

उत्सङ्जनम् = उत्श्रेपणम् । माणवकमुपनयते । उत्क्षिपतीत्यर्थः ।

आचार्यंकरणम् = आचार्यंक्रिया । माणवकमीदृशेन विधिनाऽऽत्मसमीपं प्रापयति, यथा स उप-नेता स्वयमाचार्यः संपद्यते । माणवकमुपनयते । आत्मानमाचार्योकुर्वन् माणवकमात्मसमीपं प्रापयतीत्यर्थः ।

नायायः सपद्याः । नाजवक्षमुपनयते । आत्मानमाचायाकुवन् माणवक्षमात्मसमापं प्रापयतात्ययः । ज्ञानम् = प्रमेयनिश्चयः । नयते चार्वी लोकायते । तत्र प्रमेयं निश्चिनोतीस्यर्थः । भृतः = वेतनम् । कर्मकरानुपनयते । भृतिदानेन समीपं करोतीत्यर्थः । विगणनम् = ऋणादेनिर्यातनम् । मद्राः करं विनयन्ते । निर्यातयन्तीत्यर्थः । व्ययः = धर्मादिषु विनियोगः । शतं विनयते, सहस्रं विनयते । धर्माद्यर्थं शतं विनियुङ्क्त इत्यर्थः । एतेष्विति किम् ? अजां नयति ग्रामम् ॥

#### न्यासः

द्वितीयेन विशेषणानि । नयते चार्वी लोकायत इति । अत्र नयतेः प्रापणमर्थी विशेष्यः, शिष्यसम्माननन्तु तस्य फलभावेन विशेषणम् । तत्मम्बन्धादाचार्णेऽपि चार्वीत्युच्यत इति । यथा कृन्तान् प्रवेशयेत्युक्ते कुन्तशब्दः कुन्तसम्बन्धात् पुरुषेष्वपि वर्त्तते, तथेहापि चार्वीशब्दश्चार्वीसम्बन्धादाचार्येऽपि । स्थिरीकृत्येति । निश्चली-कृत्येत्यर्थः । निश्चलत्वन्तु तेषामनन्यार्थभावः । स्थाप्यमाना इति । लोकायते शास्त्रे पदार्थानां सम्यगवबोधः । पूजिता भवन्तीति । अभिलिषतार्थसम्पादनमेव तेषां पूजा । अभिलिषतोऽर्थस्तु, लोकायते शास्त्रे पदार्थानां सम्यगवबोधः । उतिक्षपतीत्यर्थं इति । एतेनोत्यञ्जनं नयतेरथः, न तु नस्य विशेषणमिति दर्शयति । एवं निश्चिनोतीत्यर्थं इत्यादिभिरपि ज्ञानादीनां यथासम्भवं नयत्यर्थनां दर्शयतीति वेदितव्यम् । ईदृशेनेति । यादृशः

#### पदमञ्जरी

विषयतया व्यवच्छिन्दन्ति । उत्सञ्जनादोनां त्वयुक्तम्; तेषामेव धात्वर्थंत्वात्, तद्वचितिरिक्तस्य विशेष्यस्यासम्भवात्, उच्यते; सम्माननादेरुत्सञ्जनादेश्च विशेषणत्वं समानं पूर्वोक्तं धात्वर्थविशेषणम्, उत्तरस्तु धातुविशेषणमिति विशेष्यमात्रं भिद्यते, अतः सुष्ठूकम्—सम्माननादिषु विशेषणेष्विति । चार्वो बुद्धिरिति । चार्वशब्दात् 'वोतो गुणवचनात्' इति ङीष् । आचार्योऽपि चार्वोति । यथा यष्टीः प्रवेशयेति पृरुषेष्वजहत्स्विलङ्ग एव यष्टिशब्दः, तद्वच्चार्वीशब्दः । ते युक्तिभिरित्यादि । पूर्विस्मन् वावये गुणभावेनापि प्रकृताः शिष्याः तच्छब्देन परामृश्यन्ते । स्थाप्यमानिति । तिष्ठतिः प्रतिपादनेऽत्र वर्त्तते । ते शिष्याः युक्तिभः प्रतिपादमानाः =िष्ठपाद्यमान इत्यर्थः । पूर्जिता भवन्तीति । अभिलिषतार्थसंपादनमेवैतेषां पूजा । पदार्था युक्तिभः स्थाप्यमाना इति तु व्याख्याने पदार्थीनामवेतनत्वात् न मुख्यं सम्माननम् ।

उत्सिपतीत्यर्थं इति । तेनोत्सञ्जनं नयतेरर्थं इति दर्शयित ।

आचार्यंकरणमाचार्यंक्रियेति । सूत्रे च कारणावस्थायाः विविक्षातत्वात् चित्रः प्राप्तोऽपि विकल्पाधिकारान्न कृतः । तथा वृत्तौ चाचार्यीकुवैन्निति चित्रः प्रयुक्तः । ननूपनयनं माणवकस्य संस्कारः, येनासावध्ययने योग्यो

# भावबोधिनी

- (२) उत्सन्जन = उत्क्षेपण ( उछालना )। उदा०-माणवकमुपन्यते-माणवक को उछालता है।
- (३) आचार्यंकरण=आचार्यंकिया । माणवक को ऐसी विधि से अपने पास लाता है जिससे वह उपनेता स्वयम् आचार्यं बन जाता है । माणवकम् उपनयते । बच्चे का उपनयन करता है । अपने को आचार्यं बनाता हुआ बच्चे को अपने पास पहुँचा लेता है—यह अर्थं है ।
- (४) ज्ञान = प्रमेय का निश्चय । नयते चार्वी लोकायते । बुद्धि लोकायत शास्त्र में प्रमेय = तत्त्व का निश्चय करती है, यह अर्थ है ।
  - (५) भृति = वेतन । कर्मकरान् उपनयते । नौकरों को वेतन देकर अपने पास कर लेता है ।

१८४. कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि ॥ ३७ ॥ (२७१०)

नयतेः कर्त्ता देवदत्तादिर्लकारवात्यः। कर्तृस्थे कर्मण्यशरीरे सति नयतेरात्मनेपदं भवति। शरीरम् = प्राणिकायः, तदेकदेशोऽपि शरीरम् । क्रोधं विनयते, मन्युं विनयते ।

कर्तृस्य इति किम् ? देवदत्तो यज्ञदत्तस्य क्रोधं विनयति । अशरीर इति किम् ? गडुं विनयति ।

घाटां विनयति । कर्मणोति किम् ? बुद्धचा विनयति । प्रज्ञया विनयति ।

शास्त्रोक्तो विधिः, ताद्शेनेत्यर्थः । अत्राप्याचार्यकरण नयत्यर्थस्य फलभावेनेव विशेषणम् । कर्मकरानुपनयते इति । अत्र हि भृतिहेतुभावेन नयत्यर्थस्य समीपकरणस्य विशेषणम् । ऋणादेरिति । आदिशब्देन करश्लक-दण्डादीनां ग्रहणम् । करो नाम राजग्राह्या भागः कर्षकैः रक्षार्थं परिकल्पितः । धर्मादिष्विति । आदिशब्देन कामादिष्वपि।। ३६।।

कर्त्स्थे चाशरीरे कर्मणि ॥ नयतेः कत्तेति । अर्थद्वारकः सम्बन्धो वेदितव्यः । तदेकदेशोऽपि शरीर मिति । समुदायेषु हि प्रवृत्ताः शब्दाः क्वचिदवयवेष्वपि वर्त्तन्त इति भावः । कथं पुनर्मुख्ये सित गौणस्यापि ग्रहणं लभ्यते ? शरीरग्रहणात् । इह लघुत्वात् कायग्रहणे कर्तव्ये यच्छरीरग्रहणं करोति तच्छरीरैकदेशाऽपि शरीरश्रुत्या नाम गृह्येतेत्येवमर्थम् । क्रोधं विनयते इति । अत्र नयतेर्यः कर्त्ता स हि वृद्धीान्द्रयदेहसमुदायस्वभावो

भवति, न त्वनेनाचार्ये किश्चदितशयो जन्यते; आचार्यशब्दस्य तु प्रवृत्तिनिमत्तमुपनीयाध्यापनं नाम क्रिया-विशेषः, यथोपाध्यायशब्दस्यैकदेशाध्यापनं तत्कथ राचार्यकरण आत्मनेपदं विधीयते इत्यत आह -- माणवकमी-दुशेनेत्यादि । एवं मन्यते — उपनीयाध्यापनेनादृष्टरूपः कित्वदितिशय आचार्ये जन्यते, तदेव प्रवृत्तिमित्तमाचार्य-शब्दस्येति तदाह—स्वयमाचार्यः सम्पद्यते इति । 'आत्मानमाचार्यीकुर्वन्' इति च हेतुलक्षणे लटः शत्रादेशः। **ईदृशेनेति ।** यादृशः शास्त्रोक्तो विधिस्तादृशेनेत्यर्थः । ननु यद्याचार्यंकरणमुपनयनस्य प्रयोजनं तत्कर्त्रभित्रायमिति नार्थं आचायंकरण आत्मनेपदिवधानेन ? उच्यते; नोपनयनेनाचार्यंत्वं जन्यते, कि तिह ? तत्पूर्वकेणाध्यापनेन। उपनयनिकयायास्तु माणवकसंस्कारः साक्षात् फलम् । एवं संस्कृतस्य माणवकस्य यदघ्यापनं तेनाचार्यत्वं जन्यते इति न तदुपनयनायाः क्रियायाः फलम् । यच्च तस्याः फलं, तन्माणवकगामि, न कर्तृगामि ।

निश्चिनोतीत्यर्थं इति । अनेन ज्ञानं नयतेरर्थं इत्याह् । कारं विनयते इति । कर एव कारः, प्रज्ञादिः,

राजग्राह्यो भागः कर्षकैः कल्पितः ॥ ३६ ॥

कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि ॥ नयतेरात्मनेपदिवधानात्तत्सम्बन्ध्येव कत्ती लकारवाच्यः प्रत्यासन्नो गृह्यत इत्याह— नयतेः कर्तेति । तदेकदेशोऽपि शरीरमिति । अपिशब्दोऽवधारणे । इह शरीरस्यैव चैतन्यविशिष्ट्रस्य कर्तृत्वं लोकिकाः प्रतियन्ति, न तद्वंचितिरिक्तस्य बुद्धीन्द्रियादिमतश्चेतनस्य । न च शरीरमेव शरीरस्थं भवित, अतस्तदेकदेश एव तद्ग्रणेन गृह्यते इत्यर्थः । अत्र क्रोधाद्ययनयनफलं कर्त्रभिप्रायमिति 'स्वरितत्रितः' इत्येव

भावबोधिनी

(६) विगणन-ऋण आदि देना । मद्राः करं विनयन्ते । मद्रदेशवासी राजा को कर देते हैं ।

(७) व्यय—धर्मादि कार्यों में लगाना । शतं विनयते, सहस्रं विनयते । धर्मादि कार्य के लिये सौ और हजार रुपये लगाता है। इनमें ही हो —यह किसलिये है? अजां नयित ग्रामम् [बकरी को गाँव ले जाता है। ]।। ३६।।

नी घात्वर्थं का कर्ता देवदत्त आदि लकार का वाच्य होता है। कर्ता में स्थित, शरीर-भिन्न कर्म करने पर 'नी' घातु से आंत्मनेपद होता है। शरीर=प्राणी का शरीर, इसका एक अवयव भी शरीर होता है। [अतः अवयव भी कर्म नहीं होना चाहिये । ] उदा - - क्रोधं विनयते, मन्यूं विनयते । [ क्रोध दूर करता है, मन्यू = क्रोध दूर करता है । ]

# १८६. बृत्तिसर्गतायनेषु ऋमः ॥ ३८ ॥ (२७११)

'शेषात्कर्त्तरि परस्मैपदे' (१.२'७८) प्राप्ते वृत्त्यादिष्वर्थेषु क्रमेधितोरात्मनेपदं भवित । वृत्तिः = अप्रतिबन्धः । सर्गः = उत्साहः । तायनम् = स्फीतता । वृत्ती तावत् - ऋक्ष्वस्य क्रमते बुद्धिः । न प्रतिहन्यत इत्यर्थः । ऋजुःष्वस्य क्रमते बुद्धिः । सर्गे — व्याकरणाध्ययनाय क्रमते । उत्सहते इत्यर्थः । तायने – अस्मिन् शास्त्राणि क्रमन्ते । स्फीतीभवन्तीत्यर्थः ।

एतेष्विति किम् ? अपक्रामित ॥

१८७. उपपराभ्याम् ॥ ३६ ॥ (२७१२)

#### न्यासः

देवदत्तादिः। तत्रैव कर्म क्रोधो वर्त्ता इति कर्तृस्थं कर्माशरीरं भवति। एवं गड्ड विनयतीत्यादौ गडवादैः शरीरैकदेशस्य कर्मणः कर्तृस्थाभावो वेदितव्यः। अत्र च क्रोधाद्यपगमः क्रियाफलं कर्त्रभिप्राय एवेति 'स्विरतित्रतः कर्त्रभिप्राये' इत्यनेनेव सिद्धे नियमार्थमेतद् वचनं वेदितव्यम्—कर्तृस्थे कर्मण्यशरीर एव, नान्यत्रेति॥ ३७॥

वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः ॥ शेषलक्षणेन क्रमेः परस्मैपदे प्राप्त आत्मनेपदं विधीयते । वृत्त्यादयोऽर्था अप्रतिबन्धोत्साहस्फीततासु प्रसिद्धाः ॥ ३८ ॥

उपपराभ्याम् ॥ संक्रामतीति । 'क्रमः परस्मैपदेषु' इति दोर्घः ॥ ३९ ॥

### पदमञ्जरी

सिद्धे नियमार्थमिदम् कर्तृस्ये कर्मण्यश्रीरस्थ एवेति । अथ कथम् 'विगणय्य नयन्ति पौरुषं विजित-क्रोधरया जिगीषवः' इति ?

केचिदाहु:--अपगमे वर्तमानादिदमात्मनेपदिवधानं भवति. अत्र तु करोत्यर्थे प्राप्त्यर्थे वा वर्तते, अनेकार्थत्वाद्वातूनामिति ॥ ३७ ॥

वृत्तिसर्गंतायनेषु क्रमः ।। सर्गं उत्साह इति । 'सृष्टश्चेद्ब्राह्मणवधे', 'येनेन्द्रलोकापजयाय सृष्टः' इत्यादौ दर्शनात्स्विक्तसहार्थः । वृत्त्यादिष्विति किस् ? अपक्रामित ॥ ३८ ॥

#### भावबोधिनी

कर्तृस्थे—इसका क्या फल है ? देवदत्तो यज्ञदत्तस्य क्रोधं विनयित [ देवदत्त यज्ञदत्त के क्रोध को दूर करता है । कर्त्ता से भिन्न में क्रोध स्थित है ] 'अश्वरीरे' [श्वरीर अथवा अवयव न हो]—इसका क्या फल है ? गडुं विनयित, घटां विनयित [ गलगंड को झुकाता है । घांटी को झुकाता है ] कर्मणि—इसका क्या फल है ? बुद्ध्या विनयित, प्रजया विनयित [ बुद्धि से विनम्न होता है, प्रज्ञा से विनम्न होता है । ] ॥ ३७ ॥

'शेषात् कर्ति' परस्मैपदम्' (पा॰ सू॰ १।३।३) से परस्मैपद प्राप्त रहने पर वृत्ति आदि तीन अर्थों में क्रम धातु से आत्मनेपद होता है। वृत्ति = प्रतिबन्ध न होना। सर्ग = उत्साह। तायन = स्फीतता, विस्तार। (१) वृत्ति अर्थ में— ऋधु अस्य कमते बुद्धिः [ऋचाओं में इसकी बुद्धि विना रोक टोक के चलती है। प्रतिबद्ध नहीं होती है। यदुः व्यस्य कमते बुद्धिः [ यद्धवेद-मन्त्रों में इसकी बुद्धि खूब चलती है। (२) सर्ग = व्याकरणाध्ययनाय कमते [ व्याकरण पढ़ने में उत्साहित होता है । ] उत्साहित होता है —यह अर्थ है। (३) तायन में —अस्मिन् शास्त्राण कमन्ते [ इसमें शास्त्र समृद्ध = विस्तृत होते हैं ] विस्तृत होते हैं —यह अर्थ है।

इनमें ही हो-इसका नया फल है ? अपकामित [ पीछ हटता है । ] ॥ ३८ ॥

वृत्ति-सर्ग-तायनेषु—इसकी अनुवृत्ति होती है। वृत्ति आदि उपर्युक्त अर्थों में वर्तमान, उप तथा परा पूर्वक क्रम धातु से आत्मनेपद होता है। तो यह किसलिये बनाया गया है? उपसर्ग का नियम करने के लिये—यदि उपसर्य-

কাত দ্বিত/ও

'वृत्तिसर्गतायेनेषु' इति वत्तंते । उपपरापूर्वात्क्रमतेर्वृत्त्यादिष्वर्थेषु वर्त्तमानादात्मनेपदं भवति । किमथं तहींदमुच्यते ? उपसर्गनियमार्थम्—सोपसर्गादुपपरापूर्वादेव, नान्यपूर्वादिति । उपक्रमते, पराक्रमते । उपपराभ्यानिति किम् ? संक्रामति । वृत्त्यादिष्वित्येव—उपक्रामति, पराक्रामति ॥

१८८. आङ उद्गमने ॥ ४० ॥ (२७१३)

आङ्पूर्वात् क्रमतेरुद्गमने वर्त्तमानादास्मनेपदं भवति । आक्रमते आदिस्यः । आक्रमते चन्द्रमाः । आक्रमन्ते ज्योतीषि ।

उद्गमन इति किम् ? आक्रामित माणवकः कुतुपम् । \*ज्योतिरुद्गमने इति वक्तव्यम्\* (म० भा० १.३.४०, वा० १) । इह मा भूत्—आक्रामित धूमो हर्म्यतलात् (म० मा० १.३.४०) ॥

#### न्यासः

आङ उद्गमने ।। आक्रामित माणवकः कुतपिमिति । अवष्टभ्नातीत्यर्थः । ज्योतिरुद्गमन इति वक्तव्यमिति । ज्योतिषां ग्रहनक्षत्रादोनामुद्गमम एवात्मनेपदं भवतीत्येतदर्थरूपं व्याख्येयमित र्थः । तत्रेदं व्याख्यानम्—'अनुपसर्गाद्वा' इत्यतो वाग्रहणमनुवर्त्तते सिंहावलोकितन्यायेन, सा च व्यवस्थितविभाषा; तेन ज्य तिरुद्गमन एव भविष्यति, नान्यत्रेति । यदि तिहि 'वा' ग्रहणमनुवर्त्तते, उत्तरयोरिप योगयोरनुवर्त्तेत ? मण्डू सप्लुतिन्यायेन नानुवर्त्तिष्यत इत्यदोषः ॥ ४० ॥

### पदमञ्जरी

उपपराभ्याम् ॥ उपपराभ्यामिति किमिति । उपसर्गनियमः किमर्थः इत्यर्थः । संक्रामतीति । "क्रमः परस्मेपदेषु इति दोर्घः ॥ ३९ ॥

आङ उद्गमने ॥ आक्रामित माणवकः कुतुपमिति । अवष्टभ्नातोत्यर्थः । ह्रस्वा कुतूः कुतुपः, 'कुत्वा हुपच्' । कुतुपमिति पाठे कुनुपो दर्भसंस्तरः । आक्रामित धूमो हर्म्यतलमिति । उद्गमने क्रिमरकर्मकः, तस्माद्धम्यंतलादिति पञ्चम्यन्तं पठितव्यम् । यद्वा—उद्गमनपूर्विकायां व्याप्तावत्र क्रिमर्द्रष्टव्यः । इह तु 'नभः समाक्रामित चन्द्रमाः क्रमात्' इति क्रिमर्व्याप्तो वर्तन्ते; नोद्गमने ॥ ४० ॥

# भावबोधिनी

पूर्वक क्रम से आत्मनेपद हो तो 'उप और परा पूर्वक से ही हो, अन्य पूर्वक से न हो ।' उपक्रमते, परांकमते । [ उपक्रम= प्रारम्भ करता है, पराक्रम करता है।]

उपपराम्याम्—[ उप और परा से परवर्ती ] इसका क्या फल है ? संकामित । [ यहाँ नहीं होता है ।] वृत्ति आदि अर्थों में ही हो—इसका क्या फल है ? उपकामित, पराकामित—[ यहाँ नहीं होता है ] ॥ ३९ ॥

उद्गमन [उदय अर्थ में वर्तमान, आङ्पूर्वंक कम घातु से आत्मनेपद होता है। उदा०—आक्रमते आदित्यः, आक्रमते ज्योतींषि। [ सूर्य उदित होता है। चन्द्रमा उदित होता है। तारागण उदित होते हैं।]

उद्गमने—इसका क्या फल है ? आकामित माणवकः कुतुपम् [बच्चा कुप्पी या कुशासन को बन्द करता है ।] कुप्योति के उद्गमन में — यह कहना चाहिये। अयहाँ पर न हो — आकामित धूमो हर्म्यतलात् — [महल से ध्रुवाँ व्याप्त करता है ]।। ४०।।

पादिवहरण = पैर उठाना अर्थ में वर्तमान, विपूर्वक क्रम घातु से आत्मनेपद होता है। विहरण = पैर उठाना, चलना। उदा॰ सुष्ठु विक्रमते, सामु विक्रमते [ घोड़ा पैर अच्छी तरह उठाता है, चलता है। ] घोड़ा आदि की चालविशेष को विक्रमण कहा जाता है। यद्यपि क्रम भातु पादिवहरण [ पैर उठाना = चलना ] अर्थ में ही पढ़ी गयी है तथापि भातुमें अनेकार्यक होती हैं इस नियम के अनुसार यहाँ कहा गया है।

# १८६. वेः पादविहरणे ॥ ४१ ॥ (२७१४)

विपूर्वात् क्रमतेः पादिवहरणेऽर्थे वर्त्तमानादात्मनेपदं भवित । विहरणम् = विक्षेपः । सुष्ठु विक्रमते, साधु विक्रमते । अश्वादीनां गतिविशेषो विक्रमणमुच्यते । यद्यपि क्रमिः पादिवहरण एव पठ्यते—'क्रमु पादिवक्षेपे' ( धा० पा० ४७३ ) इति, तथाप्यनेकार्थत्वाद्धातूनामेवमुक्तम् ।

पादविहरणे इति किम् ? विक्रामत्यजिनसन्धिः॥

१६०. प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् ॥ ४२ ॥ (२७१५)

'प्र उप' इत्येताभ्यामुपसर्गाभ्यां परस्मात् क्रमतेरात्मनेपदं भवति, तो चेत् प्रोपौ समर्था = तुल्यार्थी

भवतः । वव चानयोस्तुल्यार्थता ? आदिकर्मणि । प्रक्रमते भोक्तुम् , उपक्रमते भोक्तुम् ।

समर्थाभ्यामिति किम् ? पूर्वेद्युः प्रक्रामित । गच्छतीत्यर्थः । अपरेद्युरुपक्रामित । आगच्छतीत्यर्थः । अथ 'उपपराभ्याम्' (१. ३. ३९) इत्यनेनात्मनेपदमत्र कस्मान्न भवति ? वृत्त्यादिग्रहणं तत्रानुवर्त्तते ततोञ्ज्यत्रेदं प्रत्युदाहरणम् ॥

१६१. अनुपसर्गाद्वा ॥ ४३ ॥ (२७१६)

न्यासः

वेः पादिवहरणे ॥ विकामत्यिजनसन्धिरिति । द्विधा भवति । स्फुटतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् ॥ प्रक्रमते, उपक्रमते इति । आरभत इत्यर्थः ॥ ४२ ॥ अनुपसर्गाद्वा ॥ अप्राप्तिवभाषेयमिति । वृत्त्यादीनां निवृत्तत्वात् ॥ ४३ ॥

#### पदमञ्जरी

वेः पादविहरणे ॥ विक्रामत्यजिनसन्धिरिति । द्विधा भवति, स्फुटतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥

प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् ॥ अन्योऽन्यसाह्चर्यात्प्रोपयोक्ष्पसग्योग्रंहणम्. न प्रातिपिदकान्तरकमंप्रवचनीययोः, नापि क्रियान्तरसम्बन्धिनोः, नाप्यनर्थकयोरित्याह—प्र उप इत्येताभ्यामुपसग्भ्यामिति । तुल्यार्थाविति ।
एतेन समोऽर्थो ययोरिति समर्थौ, शकन्ध्वादित्वात्पररूपम्, संशब्दस्यैव वाऽनेकार्थत्वात्तुल्यार्थत्वमिति दर्शयति ।
ननु 'समर्थः पदिविधः' इत्यादौ सम्बन्धार्थत्वं प्रसिद्धम्, सत्यम्; इह तु धात्वर्थं प्रति पारतन्त्र्यान्न परस्परेण
सम्बन्धार्थत्वम् । धातुना चोपसग्योः सम्बन्धोऽव्यभिचारो, तस्मात्पूर्वोक्त एवार्थः । प्रक्रमते इति । आरभत
इत्यर्थः ॥ ४२ ॥

अनुपसर्गाद्वा ।। अत्राप्तविभाषेयमिति । 'उपपराभ्याम्' इत्यस्य नियमार्थत्वाद् वृत्त्यादिसूत्रमनुपसर्गं-भावबोधिनी

• पादिवहरणे—इसका क्या फल है ? विकामित अजिनसिन्धः [ चमड़े का जोड़ टूटता है । ] ॥ ४१ ॥ प्र तथा उप—इन उपसर्गों से परे क्रम धातु से आत्मनेपद होता है यदि ये दोनों उपसर्ग समर्थं = तुल्यार्थक हों तो । इन दोनों की तुल्यार्थता कहाँ है ? आदिकर्म में । [िकसी क्रिया की प्रारम्भिक स्थिति को आदि कर्म कहते हैं ।] उदा०—प्रक्रमते भोवतुम्, उपक्रमते भोवतुम् । [ भोजन करना आरम्भ करता है । ]

समर्थाम्याम् [ = तुल्य अर्थवालों से परे ] यह किस लिये है ? पूर्वेद्युः प्रकामित [ पहले दिन ] जाता है—यह अर्थ है । अपरेद्युः उपकामित [ दूसरे दिन ] आ जाता है—यह अर्थ है ।

'उप पराम्याम्—' इसी सूत्र से इनमें आत्मनेपद क्यों नहीं होता ? उस सूत्र में 'वृत्ति-सर्गतायनेषु' की अनुवृत्ति होती हैं। इन अर्थों से भिन्न स्थलों पर यह प्रत्युदाहरण है।। ४२।।

'क्रमः' इसकी अनुवृत्ति होती है। यह अप्राप्त-विभाषा है। वियोंकि किसी से प्राप्ति न रहने पर यह विकल्प किया गया है। उपसर्ग से रहित क्रम धातु से आत्मनेपद विकल्प से होता है। क्रमते, क्रामित । 'क्रम' इति वर्त्तते । अप्राप्तविभाषेयम् । उपसर्गः वयुक्तास्क्रमते रात्मनेपदं वा भवति । क्रमते । क्रमति ।

अनुपसर्गादिति किस् ? संक्रामित ॥

१६२. अपह्नवे ज्ञः ॥ ४४ ॥ (२७१७)

शेषात्कर्त्तरि परस्मैपदे (१. ३. ७८) प्राप्ते जानाते रपह्नवे वर्त्तमानाद् आत्मनेपदं भवति । अपह्नवः = अपह्नितः, अपलापः । सोपसर्गश्चायमपह्नवे वर्त्तते, न केवलः । शतमपजानीते, सहस्रमपजानीते अपलपतीत्यर्थः ।

अपह्नव इति किम् ? न त्वं किञ्चिदि जानासि ॥

१६३. अकर्मकाच्च ॥ ४४ ॥ (२७१८)

#### न्यासः

अपह्नवे ज्ञः ॥ शतमपजानीते इति । 'ज्ञाजनोर्जा' इति जादेशः, श्ना, पूर्ववद् 'ई हल्यघोः' इतीत्त्वम् ॥ ४४ ॥

अकर्मकाच्च ।। कथञ्चायमकर्मक इति । एवं मन्यते —सर्पिरादि ज्ञेयत्वेन विवक्षितं कर्म, अतस्तेन पदमञ्जरी

विषयमेवेति न तत्रायं विकल्प इति भावः ॥ ४३ ॥

अपह्नवे ज्ञः ॥ शेषादित्यादि । अमत्यस्मिन् सूत्रे अयमितशेष एव भवतोति भावः । सोपसर्गाश्चेति । तेन 'अनुपसर्गाज् ज्ञः' इत्यनेन कत्रंभित्राये क्रियाफले न सिद्धधनोति भावः । अपजानीते इति । 'ज्ञाजनोजि' ॥ ४४ ॥

अकर्मकाच्य ।। अकर्त्रभित्रायार्थमिद्रमिति । अथ कर्त्रभित्राये कथम्, तत्रात्—कर्त्रभित्राये हीति । ननु

अनुपसर्गात [ उपसर्ग से रहित से ]—यह किस लिये है ? संक्रामित [ संक्रमण करता है । ] ।। ४३ ।।
'शेषात कर्तीर परस्मैपदम् (पा॰ सू॰ १।२।३) इससे परस्मैपद प्राप्त रहने पर अपहृत अर्थ में वर्तमान ज्ञा बातु से आत्मनेपद होता है । अपहृत = छिपाना, अपलाप । यह उपसर्गयुक्त ही अपहृत अर्थ में प्रयुक्त होता है, अकेला नहीं । उदा॰—शतम् अपजानीते [ सौ रुपयों के लिये झूठ बोलता है । ] सहस्रम् अपजानीते [ हजार रुपयों के लिये झूठ बोलता है । ]

अपलाप करता है = झूठ बोलता है, यह अर्थ है।

अपहनने—इसका क्या फल है ? न त्वं किश्विदिप जानासि । [ तुम कुछ भी नहीं जानते हो । ] ॥ ४४ ॥

अकर्नुगामी कियाफल के लिये यह सूत्र बनाया गया है; क्योंकि कर्नुगामी कियाफल रहने पर अकर्मक = अक्मंकिश्वावाचक से आत्मनेपद का विचान 'अनुपसर्गाज्जः' [पा॰ सू॰ १।३।७६] से होता है। उदा॰—सिपबो जानीते, मधुनो जानीते [घी समझ कर प्रवृत्त होता है, शहद समझ कर प्रवृत्त होता है।] यह अकर्मक किस प्रकार है? बहाँ सिपः (घी) जेबत्व [जानविषयत्व ] रूप से विवक्षित नहीं है; तो क्या ? जानपूर्वक प्रवृत्ति में करणत्व रूप से विवक्षित है। जैसो की 'जोऽविदर्यस्य करणे' (पा॰ सू॰ १।२।३) अज्ञानार्थंक जा धातु के करण में शेवत्वेन विवक्षा में घष्ठी होती है) इससे षष्ठी की जाती है। उदा॰—सिपबो जानीते, मधुनो जानीते। घी रूपी उपाय के द्वारा प्रवृत्त होती है, यह अर्थ है।

अकर्त्रभिप्रायार्थिमदम्, कर्त्रभिप्राये हि 'अनुपसर्गाज्जः' (१,३.७६) इति जानातें रकर्मकादकर्मकक्रियावचनाद्दात्मनेपदं भवति । स्पिषो जानीते, मधुनो जानीते । कथं चायमकर्मकः ? नात्र स्पिरादि ज्ञेयत्वेन
विवक्षितम्, कि तहि ? ज्ञानपूर्विकायां प्रवृत्तौ करणत्वेन । तथा च—'ज्ञोऽविदर्थंस्य करणे' (२.३.५१) इति
षष्ठी विधीयते । स्पिषो जानीते, मधुनो जानीते । स्पिषा उपायेन प्रवर्तत इत्यर्थः ।

अकर्मकादिति किम् ? स्वरेण पुत्रं जाना ते ॥

१६४. संप्रतिभ्यामनाध्याने ॥ ४६ ॥ (२७१६)

'ज्ञः' इति वर्त्तते । सकर्मकार्थमिदम् । 'सं प्रति' इत्येवं पूर्वात् जानातेरनाध्याने वर्त्तमानादात्मनेपदं भवति । आध्यानम् = उत्कण्ठास्मरणम् । शतं संजानीते । सहस्रं संजानीते । शतं प्रतिजानीते, सहस्रं प्रतिजानीते ।

#### न्यासः

कर्मणा सस्मंक एवायमित्यभिप्रायः। कथिमिति। न कथि चित्रवर्षः। तथा चेत्यादिना 'नात्र सिपरादि कर्मत्वेन, अपि तु करणत्वेन विवक्षितम्' इत्यत्र युक्तिमाह—सिपषोपायेनेत्यादि। यस्य सिपः विक्षितम् विना तेन भुजिकियायामभिलाषो न भवित तस्य भोजने प्रवृति प्रति सिप्रायभावं प्रतिपद्यत इति तेनोपायेन स प्रवर्तत इति।

अकर्मकादिति किमिति । 'नात्र सर्पिरादि ज्ञेयत्वे । विविधातम् । कि तिह ? "करणत्वेन' इति बुवता वृत्तिकृता साक्षाच्छब्दोपात्तेन करणेन सकरणादात्मनेपदं भवतीत्युक्तं भवति । एवञ्च सकरणादित्येवं वाच्यम्, किमकर्मकग्रहणेनेति भावः। एवमुच्यमाने करणयुक्तात् सकर्मकादिप स्यादिति दर्शयतुमाह्—स्वरेण पुत्रं जानातीति ॥ ४५॥

संप्रतिभ्यामनाध्याने ॥ उत्कष्ठास्मरणिमिति । उत्कष्ठापूर्वकस्मरणिमिति । मातुरिति । 'अघोगर्थद-

### पदमञ्जरी

सोपसर्गात्कर्त्रभित्रायेऽप्यनेनैवात्मनेपदमेषितव्यम् अशेषघस्यानुजानीते, औषघस्यानुजिज्ञासत इति; तस्मात्सिपिषो जानीते इत्युदाहरणाभित्रायमेतद्वेदितव्यम् । कयं चायमकर्मक इति । 'सिपिषः' इति कर्मणि शेषत्वेन षष्ठो, न माषाणामश्नीयादितिवत् । तेन सिपरादिना ज्ञेयेन सकर्मक इति मत्वा प्रश्नः ।

अकर्मकादिति किमिति । यदि सपिरादि करणत्वेन विविक्षितम्, तर्हि करणादिति वक्तव्यमित्यभि-प्रायः । एवमुच्यमाने सकर्मकादाप स्यादेवेति दर्शयति—स्वरेणेति ॥ ४५ ॥

सम्प्रतिस्यामनाध्याने ॥ उत्कण्ठास्मरणं उत्कण्ठापूर्वंकं स्मरणम् । मातुरिति । 'अधोगर्थदयेशाम्' इति षष्ठी । नतु 'शेष' तत्रानुवर्तते, तेन कर्म शेषत्वेन विवक्षितव्यमिति अकर्मकद्वात्पूर्वेणात्रात्मनेपदप्रसङ्गः ।

# भावबोधिनी

अकर्मकात्—यह किसलिये है ? स्वरेण पुत्रं जांनाति [ आवाज से पुत्र को जान लेता है । ] ॥ ४५ ॥

'ज्ञ:' इसकी अनुवृत्ति होती है। सकर्मक के लिये यह सूत्र है। सम् और प्रति पूर्वक, अनाव्याम अर्थ में वर्तमान, ज्ञा बातु से आत्मनेपद होता है। आव्यान = उत्कण्ठापूर्वक स्मरण। उदा०—शतं संजानीते, सहस्रं सज्जानीते [ सौ की प्रतिज्ञा करता है, हजार के लिये प्रतिज्ञा करता है।] शतं प्रतिजानीते, सहस्रं प्रतिजानीते [ सौ के लिये और हजार के लिये प्रतिज्ञा करता है। रुपये अर्थतः प्रतीत हो जाते हैं। ]

अनाध्याने इति किम् ? मातुः संजाताति, पितुः संजानाति । उत्कण्ठते इत्यर्थः (२. ३. ५२) । १६५. भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः ।। ४७ ।। (२७२०)

शेषात्कर्त्तार परस्मैपदे [१.३.७८) प्राप्ते भासनादिषु विशेषणेषु सत्सु वदतेरात्मनेपदं भवति। भासनम् = दोप्तिः । वदते चार्वी लोकायते । भासमानो दोप्यमानस्तत्र पदार्थान् व्यक्तीकरोतीत्यर्थः । उपसंभाषा = उपसान्त्वनम् । कर्मकरानुपवदते । उपसान्त्वयतीत्यर्थः । ज्ञानम् = सम्यगवबोधः । वदते चार्वी

न्यासः

येशां कर्मणि' इति षष्टी ॥ ४६ ॥

भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः ॥ भासनादिष्वथेषु विशेषणेष्विति । अत्रापि किस्विद्विशिष्यते वदत्यथोंऽनेनेति विशेषणम् ? किस्विद्वदत्यर्थं एव, विशेषणं ह्यर्थान्तराद् विशिष्यते = व्यविष्ठद्यत इति कृत्वा ? तत्रोपसम्भाषोपसान्त्वनमुपमन्त्रणञ्च द्वितीयेनार्थेन वदत्यर्थं एव विशेषणम् । परिशिष्टानि तु भासनाद्वीनि प्रथमेनार्थेन विशेषणानि । भासमानेत्यादिना भासनं वदत्यर्थस्य लक्षणभावेन हेतुभावेन वा विशेषणमिति दर्शयति । तथा ह्यत्र भासमान इति 'लक्षणहेत्वोः क्रियायाः' इत्यनेन शानजादेशो विहितः । जानातीत्यादिना ज्ञानं वदत्यर्थस्य विषयिभावेन विशेषणमिति दर्शयति । ज्ञानेन ह्यसौ वदितुं जानाति । अत्र येन ज्ञानेन वदनं

### पदमञ्जरी

'अनाध्याने' इत्यस्य तु मातरं संजानातीति व्यावत्यं स्याद्यत्र कर्मतेव विवक्षिता, नैष दोषः; 'अनाध्याने' इति विभज्यते, तेन पूर्वयोगस्यापि शेषो भविष्यति ॥ ४६॥

भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः ॥ भासनादिष्विति । अत्रापि किञ्चिद्धातोर्विशेषणम्, किञ्चिद्धात्वर्थस्य । उपसान्त्वनम् = उपच्छन्दनम्, धातोः, भासनादि धात्वर्थस्य । भासमान इति । हेतौ लटः शानजादेशप्रयोगेण भासनं हेतुत्वेन विशेषणमित्याह । शिष्यैः स्तूयमानो भासते । तथा चोपर्युपरि शास्त्रार्थस्य प्रतिभासनात् सुष्ठु वदनं भवति, तेजोभञ्जे तु न शक्नुयाद्वदितुम् । जानाति वदितुमिति । 'शक्धृष'

# भावबोधिनी

अनाध्याने [ उत्कण्ठापूर्वंक स्मरण न होने पर ] इसका क्या फल है ? मातुः संजानाति, पितुः संजानाति । [ माता के लिये, पिता के लिये ] उत्कण्ठित होता है—यह अर्थ है । अर्थात् माता का और पिता का उत्कण्ठापूर्वंक स्मरण करता है ॥ ४६ ॥

'शेषात् कर्तिर परस्मैपदम्' से परम्मैपद प्राप्त रहने पर, भासन आदि छह विशेषण रहने पर वद् धातु से आत्मने-पद होता है। भासन=दीस=प्रकाश। उदा०—(१) वदते चार्वी लोकायते [ आचार्य लोकायत शास्त्र में प्रकाशित होता है। ] भासमान=दीस होता हुआ उस शास्त्र में पदार्थों को व्यक्त करता है, यह अर्थ है। (२) उपसंभाषा=सात्त्वना देना। कर्मंकरान् उपवदते। नौकरों को सान्त्वना देता है। यह अर्थ है। (३) ज्ञान = अच्छी प्रकार से समझना। वदते चार्वी लोकायते। आचार्य लोकायत शास्त्र में बोलना जानता है—यह अर्थ है। [ चार्वी = बुद्धि, उसके सम्बन्ध से आचार्य भी चार्वी कहा जाता है।] (४) यत्न = उत्साह। क्षेत्रे वदते, गेहे वदते। खेतविषयक और धरविषयक उत्साह को प्रकट करता है, यह अर्थ है। (५) विमित्त = नाना प्रकार की बुद्धि। गेहे विवदन्ते, क्षेत्रे विवदन्ते [घर के विषय में या खेत के विषय में विवाद करते हैं।] विमित्त में फेंसे हुये विचित्र बातें करते हैं—यह अर्थ है। (६) उपमन्त्रण = एकान्त में बात करना। परदारानुपवदते। [दूसरे की स्त्री से एकान्त में बात करता है] उपच्छन्दयति (= प्रिये! मुझे चाहो, मैं तुम्हें यह दूँगा, वह दूँगा आदि कहकर अपने उद्देश्य में खींचना चाहता है—) यह अर्थ है।

लोकायतें । जानाति विदितुमित्यर्थः । यत्नः = उत्साहः । क्षेत्रे वदतें, गेहे वदतें । तिद्वषयमुस्साहमाविष्करोती-त्वर्यः । विमितः = नानामितः । क्षेत्रे विवदन्तें, गेहे विवदन्ते । विमितिपितता विचित्रं भाषन्त इस्यर्थः । उपमन्त्रणम् = रहस्युपच्छन्दनम् । कुलभार्यामुपवदतें । परदारानुवदतें । उपच्छन्दयतीत्यर्थः ।

एतेष्वित किम् ? यक्तिब्बिद्वदति ॥

१६६. व्यक्तवाचां समुच्चारणे ॥ ४८ ॥ (२७२१)

'वदः' इति वर्त्तते । व्यक्तवाचां समुच्चारणं सहोच्चारणम्, तत्र वर्त्तमानाद्वदतेरात्मनेपदं भवति । ननु 'वद व्यक्तायां वाचि' (धा॰ पा॰ १००९) इत्येव पठ्यते, तत्र कि व्यक्तवाचामिति विशेषणेन ? प्रसि-द्ध्युपसंग्रहार्थमेतत् । व्यक्तवाच इति हि मनुष्याः प्रसिद्धाः, तेषां समुच्चारणे यथा स्यात् । संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः । संप्रवदन्ते क्षत्रियाः ।

### न्यासः

वदत्यर्थं जानाति, तत्र तेनेव विषयेण परिच्छेद्येन विषयीभवति । तिद्वषयिनत्यादिना यत्र आविष्करणस्य वदत्यर्थं स्य हेतुभावेन विशेषणिमत्याचव्टे । उत्साहो ह्याविष्कियमाण आविष्करणिक्रयायाः कर्माख्यं साधनं भवित, साधनञ्च हेतुं:; कारकाणां क्रियानिमित्तत्वात् । विमितिपतिता इत्यादिना विमितिभीषणस्य वदत्यर्थस्य हेतुभावेन विशेषणिमित दर्शयित । सत्यां विमतौ विचित्रं नानाप्रकारं भाषन्ते । यदि ह्यभिन्ना मितः स्यादिभिन्नमेव भाषेरन् । उपच्छन्दयतीति । 'भद्रे भजस्व मामिदं ते दास्यामि' इत्येवमादिभिरभीष्टेऽथे प्रवर्त्तयतीत्यर्थः ॥ ४७ ।

व्यक्तवाचां समुच्चारणे प्रसिद्ध्युपसंग्रहार्थमिति। यदि तदर्थं व्यक्तवाचामिति नोच्येत, 'वरतनु

इत्यादिना तुमुन्, अत्र वदत्यर्थो ज्ञानस्य विषयः, ज्ञानं विषयि । तिहृषयिमत्यादि । अत्र यत्नोऽस्याविष्करणरूपस्य वदत्यर्थस्य कर्म । विमितिपतिता इति हेतुगर्भविशेषणं प्रयुक्षानो विमितिहेनुत्वेन विशेषणमित्याह । विमतौ हि सत्यां विचित्रभाषणरूपो वदत्यर्थो निवर्तते । उपच्छन्दयतीति । 'भद्रे भजस्त्र माम्, इदं ते दास्मामि' इति, स्वाभिलिषते प्रवर्तयतीत्यर्थः । ४७ ॥

व्यक्तवाचां समुच्चारणे ।। मनुष्याः प्रसिद्धा इति । यद्यपि कुक्कुटादिरुतमपि स्वरूपेण व्यक्तम् — अस्येदं रुनमस्येदमिति । मनुष्यवाक्तु व्यक्ततरा भवति, वर्णात्मकत्वाद्, अर्थावगतिहेतुत्वाच्च, अतस्त एव गृह्यन्ते । शुक्रशारिकादीनां नु पुरुपप्रयत्नवशेन क्वाचित्कं व्यक्तवाक्तवम्, न स्वाभाविकमिति न तेषां ग्रहणम् ।

# भावबोधिनी

इनमें ही हो-इसका क्या फल है ? यत्कि चित् वदित । [जो कुछ बोलता है ।] ॥ ४७ ॥

'वदः' इसकी अनुवृत्ति होती है। व्यक्तवाणी वालों का समुच्चारण = सहोच्चारण, इस अयं में वर्तमान वद धातु से आत्मनेपद होता है।

प्रश्न—'वद व्यक्तायां वाचि' वद धातु व्यक्त वाणी अर्थ में ही पठित है तब यहाँ 'व्यक्त-वावाम्' इस विशेषण का क्या लाभ ? प्रसिद्धि के उपसंग्रह के लिये—यह है। क्योंकि व्यक्तवाक् [स्पष्ट बोलने वाले] मनुष्य ही प्रसिद्ध हैं, उनके सामूहिक उच्चारण में ही हो। [कुक्कुट आदि पशु या पक्षियों के उच्चारण में न हो] उदाहरण— सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः, सम्प्रवदन्ते क्षत्रियाः [ब्राह्मण एक साथ मिलकर बोलते हैं।]

व्यक्तवाचाम् [व्यक्त वाणीवालों का]—यह किसलिये है ? सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः [सुर्गे बोलते हैं।] समु-च्चारणे—इसका क्या फल है ? ब्राह्मणः वदित, क्षत्रियः वदिति [ब्राह्मण बोलता है, क्षत्रिय बोलता है।] यहाँ अकेले का 48

व्यक्तवाचानिति किम् ? (वरतनु) संप्रवदन्ति कुक्कुटाः (म॰ भा॰ १.३.४८) समुच्चारणे इति किम् ? ब्राह्मणो वदति । क्षत्रियो वदति ॥

१६७. अनोरकर्मकात् ॥ ४६ ॥ (२७२२)

'वदः' इति 'व्यक्तवाचाम्' इति च वर्त्तते । अनुपूर्वाद् वदतेरकर्मकाद् व्यक्तवाग्विषयादात्मनेपदं भवति । अनुवदतें कठः कलापस्य । अनुवदतें मौद्गः पैप्पलादस्य । अनुः सादृश्ये । यथा कलापोञ्घीयानो व्दति तथा कठ इत्यर्थः।

अकर्मकादिति किम् ? पूर्वमेव यजुरुदितमनुवदित । व्यक्तवाचामित्येव-अनुवदित दीणा ॥

सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः दत्यत्रापि स्यात्; कुक्कुटा अपि व्यक्तवाच एव । तथा हि—कुक्कुटेनापि रुपिते विशेष-परिच्छेदादुच्यते - कुक्कुटा लपन्तीति । वरतन्विति तनूशब्दस्य 'अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः' हस्वः । हस्ववचनसाम-र्थ्याद् 'ह्रस्वस्य गुणः' इति गुणो न भवति । नृणामिति न कृतं वैचित्यार्थम् ॥ ४८ ॥

अनोरकर्मकात् । अनुवदतीति । अनुशब्दः पुनिरत्यस्यार्थे वर्तते । पुनर्वदतीत्यर्थः । यजुषात्र कर्मणा सक्मंकत्वम् ॥ ४९ ॥

# पदमञ्जरी

वरतनु सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः इति ।

अपनय पादसरोजमङ्कतः, शिथिलय बाहुलतां गलादृताम् । क्व च वदनेंऽशुक्रमाकुलीकृतम्, वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः ॥

क्वचिनु कृत्स्न एव श्लोकः पठ्यते, तत्र वरतनुरिति बहुवोही यदि ह्रस्वान्तस्तनुशब्दः, ततः संबुद्धों च' इति गुणप्रसङ्गः, दीर्घन्ते तु नदीलक्षणः कप् प्राप्नोति । केचिदाहुः—तनुशब्दः स्त्रीजाती कविभिः

प्रयुज्यते, तस्माद् 'ऊङ्तः' इति ऊङि कृते कर्मधारयोऽयमिति ॥ ४८ ॥

अनोरकर्मकात् ॥ व्यक्तवाचामिति वर्त्तत इति । न तु समुच्चारण इति सर्वानुवृत्तो वचनमिदमनर्थकं स्यादिति भावः। तद्व्यक्तवाक्सम्बन्धिनो वदेरिति सूत्रार्थमाह-व्यक्तवाग्विषयादिति। अनुः सादृश्ये इति। तेन कलापस्येति तुल्यार्थयोगे शेषन्धाणा षष्ठीति भावः। यथेत्यादि। वदनमात्रसादृश्ये तात्पर्यमिति कर्मं न विवक्षितमिति भावः । अनुवदित । पुनर्वदतीत्यर्थः ॥ ४९ ॥

# भावबोधिनी

उच्चारण होने से आत्मनेपद नहीं होता है। ।। ४८।।

'वदः' और 'व्यक्तवाचाम्' उन दो की अनुवृत्ति होती है। अकर्मक, व्यक्तवाग्विषयक, अनुपूर्वक वद धातु से आत्मनेपद होता है। उदा॰-अनुवदते कठ: कपालस्य। अनुवदते मौद्ग: पैप्पलादस्य। अनु साहश्य अर्थ में है। कपाल पढता हुआ जैसे बोलता है उसी प्रकार कठ बोलता है, यह अर्थ है।

'अकर्मकात' यह किसलिये है ? पहले ही कहे हुए यजुर्मन्त्र का अनुवाद करता है, पुन: बोलता है। [बहाँ सकमंक है।] व्यक्तवाचाम् [स्पष्ट बोलने वालों का]—यह किसलिये है। अनुवदत्ति वीणा। विीणा व्यक्तवाक् नहीं है।]।। ४९॥

१, अयि विज्ञहोहि हढोपगूहनं त्यज नवसङ्गमभीरु वल्लभम्। अरुणकरोद्गम एष वस्ति वरतनु संप्रवदन्ति कुँवकुटाः ॥ इत्येवं कृत्स्नवलोकः औचित्यविचारंचर्चायां दृष्यते ।

# १६८. विभाषा विप्रतापे ।। ५० ॥ (२७२३)

'वद' इति वर्त्तते, 'व्यक्तवाचां समुच्चारणे' इति च । विप्रलापात्मके व्यक्तवाचां समुच्चारणे वर्त्तमानाद्वदतेरात्मनेपदं भवति विभाषा । प्राप्तविभाषेयम् । विप्रवदन्ते सांवत्सराः, विप्रवदन्ति सांवत्सराः । विप्रवदन्ते मौहूर्त्ताः, विप्रवदन्ति मौहूर्त्ताः । युगपत्परस्परप्रतिषेथेन विरुद्धं वदन्तीत्यर्थः ।

विप्रलाप इति किम् ? संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः । व्यक्तवाचामित्येव—विप्रवदन्ति शकुनयः । समुच्चारण इत्येव-क्रमेण मौहुर्त्ता मौहुर्त्तेन सह विप्रवदन्ति ॥

१६६. अवाद् ग्रः ॥ ५१ ॥ (२७२४)

'गॄ निगरणे' (घा॰ पा॰ १४१०) इति तुदादौ पड्यते, तस्येदं ग्रहणम्; न तु 'गॄ शब्दे' (घा॰ पा॰ १४९८) इति क्रचादिपठितस्य । तस्य ह्यवपूर्वस्य प्रयोग एव नास्ति (म॰ भा॰ १.३.५१) । 'शेषात् कर्तरि परस्मैपदे (१.३.७८) प्राप्ते; अवपूर्वाद् गिरतेरात्मनेपदं भवति । अवगिरते, अवगिरते, अवगिरन्ते । अवादिति किम् ? गिरति ।।

### न्यासः

विभाषा विप्रलापे ।। विप्रलापात्मके इति । परस्परप्रतिबन्धेन विरुद्धः प्रलापो विप्रलापः, स यस्यात्मा= स्वभावः स तथोक्तः । प्राप्तविभाषेयभिति । 'व्यक्तवाचां समुद्धारणे' इत्यस्यानुवृत्तेः ॥ ५० ॥

अवाद् ग्रः ॥ अवगिरत इति । 'ऋत इद्धातोः' इतीत्त्वम्, रपरत्वञ्च ॥ ५१ ॥

### पदमञ्जरी

विभाषा वित्रलापे ।। संवत्सरान् वदन्तीति सांवत्सराः = ज्यौतिषिकाः । एवं मौहूर्तिकाः ॥ ५० ॥

अवाद् ग्रः ।। 'गिरः' इति पाठे धात्वनुकरणत्वाद् विभक्तावित्वम् । 'ग्रः' इति तु पाठे रूपमात्रानुकरणं द्रष्टव्यम् । तस्य द्व्यवपूर्वस्येति । नियतविषयाण्यपि क्रियाविशेषणानि भवन्ति, यथा—उर्यादयः कृभ्वस्तिभ्योऽन्य-विषया न भवन्तीति भावः ॥ ५१ ॥

# भावबोधिनी

'वदः' इसकी और 'व्यक्तवाचां समुच्चारणे' इसकी अनुवृत्ति होती है। व्यक्त वाणी वालों के विप्रलापात्मक [परस्पर विरोधी कथन], समुच्चारण अर्थ में वर्तमान वद घातु से आत्मनेपद होता है। यह प्राप्त-विभाषा है। उदा०—विप्रवदन्ते सांवत्सराः, विप्रवदन्ति सांवत्सराः। [ज्योतियो लोग परस्पर विरुद्ध बोल रहे हैं।] विप्रवदन्ते मौहूर्ताः [ज्योतियो लोग एक दूसरे के विपरीत बोलते हैं।] एक साथ आपस में प्रतियेव के द्वारा विरुद्ध बोलते हैं।

विप्रलापे [परस्पर रोकते हुए विरुद्ध बोलने में]—यह किस लिये है ? सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः । [ब्राह्मण एक साथ वोलते हैं । यहाँ विरोधी कथन नहीं ही ।] व्यक्त वाणी वालों का ही—[प्रहण है—] विप्रवदन्ति शकुनयः । [पक्षी व्यक्तवाक् नहीं होते ।] समुच्चारण (एक साथ बोलने) में—यही लिया जाता है—ज्योतिषी लोग क्रम से एक दूसरे ज्योतिपी के विरुद्ध बोलते हैं । [यहाँ नहीं होता है ।] ।। ५० ।।

तुदादि गण में पठित 'गॄ निगरणे' इसी धातु का ग्रहण है, न कि क्रच।दिगण में पठित 'गॄ शब्दे' इसका । क्योंकि इसका तो अवपूर्वक प्रयोग ही नहीं होता। 'शेषात् कर्तारि॰' से परस्मैपद प्राप्त रहने पर, अब पूर्वक गॄ घातु से आत्मनेपद होता है। उदा॰—'अविगरते, अविगरते, अविगरते' [िनगलता है यह अर्थ है।] 'अव' से परे—यह किसलिये हैं ? गिरित [केवल में आत्मनेपद नहीं होता है।] ॥ ५१॥

का० हि०/८

२००. समः प्रतिज्ञाने ।। ५२ ॥ (२७२५)

'ग्रः' इति वर्त्तते। संपूर्वाद् गिरतेः प्रतिज्ञाने वर्त्तमानादात्मनेपदं भवति। प्रतिज्ञानम् = अभ्युपगमः। शतं संगिरते, नित्यं शब्दं संगिरते।

प्रतिज्ञाने इति किम् ? संगिरति ग्रासम्।।

२०१. उदश्चरः सकर्मकात् ॥ ५३ ॥ (२७२६)

'शेषात्कर्तरि परस्मैपदे' (१.३.७८) प्राप्तें उत्यूर्वाच्चरतेः सकर्मकक्रियावचनादात्मनेपदं भवति । गेहमुच्चरते, कुटुम्बमुच्चरते, गुरुवचनमुच्चरते । उत्क्रम्य गच्छतोत्यर्थः ।

सकर्मकादिति किम् ? वाष्पमुच्चरित ।।

२०२. समस्तृतीयायुक्तात् ॥ ५४ ॥ (२७२७)

सम्पूर्वाच्चरतेस्तृतीयायुक्तादास्मनेपदं भवति । 'तृतीया' इति तृतीयाविभक्तिर्गृह्यते, तथा चरतेरर्थ-द्वारको योगः । अक्ष्वेन संचरते ॥

### न्यासः

समः प्रतिज्ञाने ॥५२॥ उदश्चरः सकर्मकात् ॥ गेहमुच्चरत इति । चरिर्गत्यर्थः । गुरुवचनमुच्चरते इति । अत्रोत्क्रमणात्मिकायां गतौ वर्त्तमानश्चरितर्गुरुवचनेन कर्मणा सकर्मकः । वाष्पमुच्चरतीति । उपरिष्टाद् गच्छतीत्यर्थः । नात्र किञ्चित् कर्म विवक्षितिमित्यकर्मकत्वम् ॥ ५३॥

समस्तृतीयायुक्तात् ॥ यद्यत्र तृतीयिति तृतीयार्थो गृह्यते, तदेहापि स्यात्—उभौ लोकौ सञ्चरित

समः प्रतिज्ञाने ।। प्रतिज्ञानमभ्युपगम इति । केचिदाहुः— "परोपदेशनिरपेक्षमात्मनैव विप्रतिपन्नस्य पक्षस्य परिग्रहोऽभ्युपगमः, परेण प्रार्थितस्यार्थस्य नियमवचनम् 'एतावद्दास्यामि' इति, 'अस्मिन्काले दास्यामि' इत्येवंरूपः प्रतिश्रवः । परेण युक्त्या साधितस्यार्थस्य सम्माननम्—समीचीनमुक्तमत्र भवता-इत्येवं रूपमङ्कीकरण-मिति, प्रतिज्ञासामान्यावान्तरभेदा एते, न तु पर्यायाः" इति । वृत्तिकारस्तु परस्परविषयेऽङ्कीकरणादिव्यवहार-दर्शनात् पर्यायत्वमेव मन्यते ॥ ५२ ॥

उदश्चरः सकर्मकात् ॥ उत्क्रम्येति उल्लङ्घयेत्यर्थः । उच्चरतीति । उपरिष्टाद् गच्छतीत्यर्थः ॥ ५३॥ समस्तृतीयायुक्तात् ॥ विभक्तिर्गृह्यते इति । तत्रैव तृतीयाशब्दस्य मुख्यत्वात् । यद्येवम्, तया सह

ंग्रः' इसकी अनुवृत्ति होती है। प्रतिज्ञान [स्वीकार करना] अर्थ में वर्तमान, सम्पूर्वक गृधातु से आत्मनेपद होता है। प्रतिज्ञान = स्वीकारोक्ति]। उदा०—शतं संगिरते [सौ रुपये स्वीकार करता है।] शब्दं नित्यं संगिरन्ते। वियाकरण शब्द को नित्य कहते हैं।]

प्रतिज्ञाने [स्वीकार में] इसका क्या फल है ? संगिरित ग्रासम् [ग्रास निगलता है यहाँ नहीं होता है ।] ॥५२॥ 'शेषात् कर्तार' (पा॰ सू॰ १।३।७८) से परस्मैपद प्राप्त रहने पर, सकर्मक क्रियावाचक, उत्पूर्वक चर धातु से आत्मनेपद होता है । उदाहरण—गेहमुच्चरते [घर की बात का उल्लंघन करके चला जाता है ।] कुटुम्बमुच्चरते । गुरुवचनमुच्चरते । [इनमें] उल्लंघन करके चला जाता है—यह अर्य है । सकर्मकात्—यह किस लिये है ? वाष्पमुच्चरित । वाष्प = भाप ऊपर जाता है । यहाँ कर्म अविवक्षित होने से अकर्मकत्व है ।। ५३ ।।

तृतीयान्त पद से युक्त, सम्पूर्वक चर् धातु से आत्मनेपद होता है। 'तृतीया' यहाँ तृतीया विभक्ति ली

तृतीयायुक्तादिति किम् ? 'उभौ लोकौ संचरित इमं चामुं च देवल ।' (म॰ भा॰ १.३.५४) यद्यप्यत्र तदर्थयोगः संभवति, तृतीया तु न श्रूयत इति प्रत्युदाहरणं भवति ॥

२०३. दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे ॥ ५५॥ (२७२८)

'दाण् दाने' (धा॰ पा॰ ९३०) परस्मैपदी । ततः संपूर्वातृतीयायुक्तादात्मनेपदं भवति, सा चेतृतीया खतुर्थ्यर्थे भवति ।

कथं पुनस्तृतीया चतुर्थ्यंथें स्यात् ? वक्तव्यमेवैतत्-\* अशिष्टव्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यं भवतीति वक्तव्यम् \*। दास्या [मालां] संप्रयच्छते । वृषल्या संप्रयच्छते । (म० भा० १.३.५५ वा० १) कामुकः सन् दास्यै ददातीत्यर्थः ।

### न्यास

इमञ्चामुञ्च देवलेति'। अत्रापि तृतीयार्थो गम्यत एव। स तपसा श्रुतेन वा विद्यत एवेत्येतच्चेतिम कृत्वाह—
तृतीयेति। तृतीयाविभक्तिगृ ह्यत इति। यद्येवं तया सह धातोः सम्बन्धो नोपपद्यते। न हि तृतीया धातुवाच्येत्याह—
तयेत्यादि। अर्थो द्वारं = मुखमुपायो यस्य स तथोक्तः। तृतीयार्थेन धात्वर्थस्य युक्तत्वादौपचारिको धातोस्तृतीयाथेन योग इति दर्शयति। यद्यप्यत्र तदर्थेन योगः सम्भवतीति। विना करणेन क्रियानिष्पत्तेरभावात्, तथापि न
भवति। तृतीया त्वित्यादि। तृतीयायुक्तग्रहणं ह्येवमर्थं क्रियते—श्रूयमाणतृतीयायुक्ताद् यथा स्यादिति, अन्यथा
सम इत्येवं वक्तव्यं स्याद्? अनुक्तेऽपि सिद्धत्वात् तृतीयाप्रयोगस्य। न हि तेन विना क्रियानिष्पत्तिष्पपद्यते।
तस्माद् यत्र तृतोया श्रूयते तन्मूलोदाहरणम्, यत्र तु न श्रूयते तत् प्रत्युदाहरणम्।। ५४।।

दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यथे ।। कथं पुनस्तृतीया चतुर्थ्यथे स्यादिति ? न कथि बिद्धित्यर्थः । ति ब्रिधायिनः शास्त्रस्याभावादिति भावः । वक्तव्यमेवैतिदिति । व्याख्येयिमत्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम्—तदेव संप्रदानं यदा

### पदमञ्जरी

घातोः सम्बन्धो त भवतिः न हि तृतीया धातुवाच्या, नापि धातुस्तृतीयान्त इत्यत आह—तयेत्यादि । तृतीयार्थेन धातवर्थस्य योगादौपचारिको धातोस्तृतीयायोग इत्यर्थः । यद्यप्यत्रेति । न हि चेष्टारूपसञ्चरणमन्तरेण करणं सम्भवति, अतोऽश्रुतेऽपि करणपदे तपसा श्रुतेन वेति गम्यमानत्वात्तदर्थयोगस्य सम्भवः । तृतीया त्विति । एतदर्थमेव हि पूर्वमुक्तम्—विभक्तिगृंह्यत इति । तृतीयायुक्तादिति वाऽनर्थकं स्यात् । यदि तदर्थयोगः स्यात्, सर्वत्रैवं तदर्थभावादिति भावः ॥ ५४॥

दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यंथं ।।वक्तव्यमेवैतिदिति । सूत्रे चेच्छब्दश्चशब्दश्चार्थे, अनेकार्थत्वान्निपातामिति । केचिद्—दाणस्तृतीयायुक्तादात्मनेपदं भवति, सा च तृतीया चतुर्थ्यर्थे वेदितव्येति व्याचक्षते; एवमपि 'अशिष्ट-

### भावबोधिनी

जाती है। उसके साथ चर्का अर्थ के माध्यम से योग होता है। [अर्थात् चर्घात्वर्थ का योग तृतीयाविभक्त्यन्तपद-बोध्य पदार्थ के साथ रहना चाहिये।] उदा०—अक्वेन सञ्चरते [घोड़े से चलता है।]

तृतीयायुक्तात् [नृतीयान्त पदार्थं से युक्त]—यह किस लिये है ? 'उभौ लोकौ संचरिस इमं चामुं च देवल ।' [हे देवल ! इस लोक और परलोक दोनों में सन्धरण करते हो ।] यहाँ यद्यपि तृतीयार्थं का योग सम्भव है [क्योंकि करण के विना सन्धरण सम्भव नहीं है ।] किन्तु तृतीया नहीं सुनाई देती है, अतः यह प्रत्युदाहरण बन सकता है ॥५४॥

'दाण् दाने' परस्मैपदी है। सम्पूर्वक, तृतीयायुक्त उस दाण् से आत्मनेपद होता है, यदि वह तृतीया चतुर्थी के अर्थ में हो।

१. देवलेतीत्यस्य स्थाने नाग्देतीति पाठोऽपि नवचित् ।

चतुर्थ्यथें इति किम् ? पाणिना संप्रयच्छति । समः प्रशब्देन व्यवधाने कथमात्मनेपदं भवति ? 'समः' इति विशेषणे षष्ठी, न पञ्चमी ॥

२०४. उपाद्यमः स्वकरणे ॥ ५६ ॥ (२७२९)

### न्यासः

साधकतमत्वेन विवक्ष्यते तदा चतुर्थ्यर्थेऽपि, तृनीया भवितः, विवक्षातः कारकाणि भवन्तोति कृत्वाः न तु स्वभा-वतः । सा च विवक्षा लोकिकी समाश्रीयते, न तु प्रायोगिकीति । लाके चाशिष्टव्यवहारे एव सा सम्भवितः, नान्यत्र । लोकिकविवक्षात्र समाश्रीयत इति अस्यैवार्थस्य द्योतनाय चेच्छव्दः प्रयुक्तः । दास्या मालां संप्रयच्छत इति । यो हि धर्मशास्त्रविरुद्धां दासीं कामियतुं तस्यै मालां ददाति तस्यासाविशष्टव्यवहारो भवतीत्यस्त्यत्रा-शिष्टव्यवहारः । संप्रयच्छत इति पाद्मादिसूत्रेण दाणो यच्छादेशः । कथमात्मनेपदं भद्दोति । न कथि दित्यर्थः । 'तस्मादित्युक्तरस्य' इत्यत्र निर्दिष्टग्रहणस्यानन्तर्यार्थत्वादिति । एवं मन्यते—सम इति विशेषणे षष्टीत्यादि । यदि 'समः' इति पञ्चमी स्यान्न षष्टी, तदा प्रशब्देन व्यवधानादात्मनेपदं न स्यात्; तस्मान्नेयं पञ्चमी, कि तिहं ? षष्टी—समो विशेषणस्य सम्बन्धी यो विशेष्यो दाणिति । ततश्च व्यवहितोऽपि विशेषणविशेष्यभावो भवतीति तेन व्यवधानेऽपि भवत्यात्मनेपदम् ॥ ५५॥

उपाद्यमः स्वकरणे ॥ यदि स्वकरणमात्र आत्मनेषदं भवति शाटकादिस्वीकारेऽपि स्यादिति चोद्यम-पाकर्तुमाह—पाणिग्रहणमित्यादि । एवं मन्यते —प्रतिनियतिवषया हि शब्दशक्तयो भवन्ति, यस्मादुपपूर्वो यमि-

### पदमञ्जरी

व्यवहारे' इति वक्तव्यमेव, अशिष्टानां = सङ्कीर्णाचाराणां यो व्यवहारः = आचारः तस्मिन्नित्यर्थः । दास्या सम्प्र-यच्छत इति । यो दास्या सह भुञ्जानस्तया दत्तं स्वयं भुङ्के, स्वयं च तस्यै ददाति तद्विषयोऽयं प्रयोग इत्याहुः । कथमात्मनेपदिमिति । न कथञ्चित्, 'नस्मादित्युत्तरस्य' इत्यत्र निर्दिष्टग्रहणस्यानन्तर्यार्थत्वादिति भावः । विशेषणषष्टीति । एवं च पूर्वसूत्रेऽप्यश्वेन समुदाचरत इत्यादाविष भवितव्यम् ॥ ५५ ॥

उपाद्यमः स्वकरणे ।। इह स्वस्य सतो रूपान्तरेण यत्करणं तत्स्वकरणामिति न गृह्यते, कि तर्हि ? यदाऽस्वं स्वं करोति तदा भवितव्यम्, च्विप्रत्ययस्तु विकल्पितत्वान्न भवति । पाणिग्रहणविशिष्टमिति । पाणि-

# भावबोधिनी

चतुर्थी के अर्थ में तृतीया कैसे होती है ? यह कहना ही होगा—'अशिष्टव्यवहार में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होती है, यह कहना चाहिये।' उदा०—दास्या मालां संप्रच्छते। कामुक होता हुआ दासी को माला [आदि सामग्री] देता है। [पत्नी को धनादि देकर लुभाना शास्त्रमम्मत है। परन्तु नोकरानो को कामुक द्वारा दिया जाना शास्त्र-वर्जित है। अतः अशिष्ट व्यवहार होने से चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होती है। तभी आत्मनेपद होता है।]

चतुर्थी के अर्थ में तृतीया—यह किसलिये है ? पाणिना सम्प्रयच्छिति । [हाथ से देता है ।] 'सम्' का 'प्र' शब्द से व्यवधान होने पर आत्मनेपद कैसे होता है ? 'समः' यह विशेषण में पष्ठी है [सम् विशेषण का सम्बन्धी विशेष्य जो दाण्—यह स्थिति यहाँ भी है], न कि पञ्चमी विभक्ति है । [अतः अव्यवधान की शंका नहीं करनी चाहिये] ॥५५॥

'शेषात् कर्तरि' (पा॰ सू॰ १।३।७८) से परस्मैपद प्राप्त रहने पर, स्वकरण अर्थ में वर्तमान, उपपूर्वक सम् धातु से आत्मनेपद होता। यहाँ पाणिग्रहणविशिष्ट = पाणिग्रहणात्मक स्वकरण लिया जाता है, न कि केवल स्वकरण अपना बनाना। उदा॰—भार्यामुपयच्छते। [पत्नी से विवाह करता है।]

शेषात्कत्तंरि परस्मैपदे (१.३.७८) प्राप्ते उपपूर्वाद् यमः स्वकरणे वर्तमानादात्मनेपदं भवति । पाणिग्रहणविशिष्टमिह स्वकरणं गृह्यते, न स्वकरणमात्रम् । भार्यामुपयच्छते ।

स्वकरण इति किम् ? देवदत्तो यज्ञदत्तस्य भार्यामुपयच्छति ॥

२०४. ज्ञाश्रुस्मृदृशां सनः ॥ ५७ ॥ (२७३१)

ज्ञा, श्रु, स्मृ, दृश्-इत्येतेषां सम्नन्तानामात्मनेपदं भवति । तत्र जानातेः 'अपह्नवे ज्ञः' (१.३.४४) इति त्रिभिः सूत्रैरात्मनेपदं विहितम्, श्रुदृशोरिप 'समो गम्यृच्छि' (१.३.२९) इत्यत्र विहितम्, तिस्मिन्वषये 'पूर्ववत्सनः' (१.३.६२) इत्येव सिद्धमात्मनेपदं ततोऽन्यत्रानेन विधोयते । स्मरतेः पुनरप्राप्त एव विधानम् । धर्मं जिज्ञासते । गुरुं शुश्रूषते । नष्टं सुस्मूष्ठंते । नृपं दिदृक्षते ।

'सनः' इति किम् ? जानाति, श्रृणोति, स्मरति, पश्यति ।

### न्यासः

रात्मनेपदान्त एवविध एव स्वीकारे वर्त्तते, न तु सर्वस्मिन् । तस्मात् पाणिग्रहणात्मकमेव स्वोकरणंगृह्यते । उपयच्छत इति पूर्ववद् यच्छादेशः ॥ ५६॥

ज्ञाश्रुस्मृदृशां सनः ॥ त्रिभिः सूत्रैरिति । 'अपह्नवे ज्ञः' इत्यादिभिः । धर्म जिज्ञासत इति । 'ज्ञा अव-बोधने', सन्, द्विवंचनम्, अभ्यासस्य ह्रस्वत्वम्, 'सन्यतः' इतोत्त्वम् । शुश्रूषत इति । 'श्रु श्रवणे', 'इको झल्' इति सनः कित्त्वम्, 'श्रयुकः किति' इतीट्प्रतिषेधः, 'अज्झनगमां सनि' इति दीर्घः । सुस्मूर्षत इति । 'स्मृ आध्याने'; पूर्ववत् कित्त्वाद् 'उदोष्ठ्यपूर्वस्य' इत्युत्त्वम्, रपरत्वम् । दिदृक्षत इति । 'हलन्ताच्च' इति कित्त्वम्, ततश्च व्रश्चादिना षत्वम्, 'षढोः कः सि' इति कत्वम् ॥ ५७॥

### पदमञ्जरी

ग्रहणं नाम कश्चित्कन्यासंस्कारस्तिद्विशिष्टिमित्यर्थः भाष्ये तु — अस्त्रस्य सतः स्वत्वापादनमेव स्वकरणमित्युक्तम् । भिट्टकाव्येऽपि तदनुगुणः प्रयोगः – उपायंस्त महास्त्राणि (१५.२१), मामुपायंस्त रामेति (४.२८), नोपायंस्त दशानन (७.१०१) इति । देवदत्तो यज्ञदत्तस्य भार्यामुप्तयच्छति, यज्ञदत्तसम्बन्धिनीं भार्यां दास्यादिरूपेण स्वीकरोतोत्यर्थः । पाणिग्रहणाभावाद् वृत्तिकारमते युक्तं प्रत्युदाहरणम्, भाष्यकारमते त्वत्रापि भवितव्यम् ॥ ५६ ॥

ज्ञाश्रुस्मृह्शां सनः ॥ श्रुद्शोरपीति । श्रुवः सूत्र एव निर्देशाद्, दृश उपसंख्यानात् ॥ ५७॥

# भावबोधिनी

स्वकरणे—[अपना बनाना]—यह किसलिये है ? देवदत्तो यज्ञदत्तम्य भार्याम् उपयच्छित [देवदत्त यज्ञदत्त की भार्या को दास्यादिरूप में स्वीकार करता है यहाँ अपनी भार्या नहीं बनाता है ।] ।। ५६ ।।

जा, श्रु, स्मृ और दृश्—इन सन्नन्त धातुओं से आत्मनेपद होता है। यहाँ 'जा' घातु से 'अपह्नवे जां' (पा० सू० १।३।४४) आदि पूर्वोक्त तीन सूत्रों से आत्मनेपद कहा गया है, श्रु तथा दृश् से भी "समी गमृ०" (पा० सू० १।२।३) में कहा गया है, इनके विषय में 'पूर्ववत्सनः' (पा० सू०१।३।६२) से आत्मनेपद सिद्ध ही है, इससे भिन्न में यह सूत्र आत्मनेपद का विधान करता है। किन्तु स्मृ का तो अप्राप्त का ही विधान किया जा रहा है। उदा०—धर्म जिजासते [धर्म जानना चाहता है]; गुरुं शुश्रूषते [गुरुवचन सुनना चाहता।]; नष्टुं सुस्मूषते [नष्ट हुये को, सूले हुये को याद करना चाहता है]; नृपं दिदक्षते [राजा को देखना चाहता है।]

सनः [सन्नन्त का—] यह किमलिये है ? जानाति, श्वणोति, स्मर्ति, पश्यति । [यहाँ मूल घातु में नहीं होता है ।] ॥ ५७ ॥ २०६. नानोर्ज्ञः ॥ ५८ ॥ (२७३२)

पूर्वेण योगेन प्राप्तमात्मनेपदं प्रतिषिध्यते । अनुपूर्वाज्जानातेः सम्बन्तादात्मनेपदं न भवति । तथा च सति सकर्मकस्यैवायं प्रतिषेधः संपद्यते । पुत्रमनुजिज्ञासति ।

अनोरिति किम् ? धर्मं जिज्ञासते ॥

२०७. प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः ॥ ५९ ॥ (२७३३)

'प्रति, आङ्' इत्येवम्पूर्वाच्छुणोतेः सम्नन्तादात्मनेपदं न भवति । प्रतिशुश्रूषति । आशुश्रूषति । उपसर्गग्रहणं चेदम्, तस्मादिह प्रतिषेधो न भवति-देवदत्तं प्रति शुश्रूषते ॥

नानोर्जः ॥ पूर्वेणेति । अनन्तरसूत्रप्राप्तं यत् तत् प्रतिषिध्यते—'अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा' इति कृत्वा । तथा चेत्यादि । यस्मादनन्तरसूत्रेणात्मनेपदं यत् प्राप्नोति, तस्यायं प्रतिपेधः सम्पद्यते । एवं सित सकर्मकस्यवायं प्रतिषेधः; अनन्तरसूत्रेण सकर्मकादात्मनेपदविधानात् । अकर्मकाद्धि 'अकर्मकाच्च' इत्यनेन प्रागेवात्मनेपदं विहितमित्यनन्तरातीतो योगः सकर्मकार्थो विज्ञायते; यतश्चैवम्, तेनाकर्मकात् 'पूर्ववत् सनः' इत्यात्मनेपदं भवत्येव-अोषधस्यानुजिज्ञासत इति ॥ ५८ ॥

प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः । उपसर्गग्रहणञ्चेदमिति । कथं श्रुव इति ? विशेषणिवशेष्यभावसम्बन्धे षष्ठी । तेनायं सम्बन्धो भवति—श्रृणोतेयौ विशेषणभूतौ प्रत्याङौ तत्पूर्वाच्छ्वः सम्बन्धात् सन्नन्तादात्मनेपदं न भवति । उपसर्गदिवार्थद्वारेण श्रृणोतेविशेषणभूताविति सामर्थ्यादुपसर्गयोर्ग्रहणम् । देवदत्तं प्रति शुश्रूषत इति । प्रतिशब्दस्य 'लक्षणेत्थम्भूताख्यान' इत्यादिना लक्षणे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा, तेन प्रतिना देवदत्त एव सम्बध्यते; न

धात्वर्थं इति ॥ १९॥

पदमञ्जरी

नानोर्जः ॥ पूर्वेणेति । अनन्तरसूत्रेण यत्त्राप्तं तत्प्रतिषिध्यते, कुत एतत् ? 'अनन्तरस्य विधिवी भवति प्रतिषेघो वा' इति । तथा चेति । अनन्तरस्य प्रतिषेध इत्युक्तम्, एवं सति सकर्मकस्यैवायं प्रतिषेधः सम्पद्यते, अनन्तरयोगस्य सकर्मकविषयत्वाद्, अकर्मकाविषयत्वाद् 'अकर्मकाच्च' इति प्रागेव विहितत्वात्। प्रवर्तित्-'पूर्ववत्सनः' इत्यात्मनेपदं भवत्येव-अोषधस्यानुजिज्ञासत इति । औषधेन तेनाकर्मकात् मिच्छतीत्यर्थः ॥ ५८ ॥

प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः ॥ उपसर्गग्रहणं चेदमिति । परस्परसाहचर्यात् । देवदत्तं प्रतीति । 'लक्षणेत्थंभूत'

इत्यादिना प्रति कर्मप्रवचनीयः, नोपसर्गः ॥ ५९ ॥

# भावबोधिनी

पूर्व सूत्र से प्राप्त आत्मनेपद का प्रतिषेध होता है। अनुपूर्वक, सन्नन्त ज्ञा धातु से आत्मनेपद नहीं होता है और इस प्रकार सकर्मक का ही यह प्रतिषेध हो जाता है। उदा०-पुत्रम् अनुजिज्ञासित [पुत्र को अनुमित देना चाहता है।

अनो: [अनु से परे ज्ञा का] — यह किसिलिये है ? धर्म जिज्ञासते [धर्म जानने की इच्छा करता है। पूर्व सूत्र

से आत्मनेपद होता है] ॥ ५८ ॥

प्रति एवम् आङ् पूर्वक, सन्नन्त श्रु धातु से आत्मनेपद नहीं होता है । उदा०-प्रतिशुश्रूषति । आशुश्रूषित । [बदले में सुनना चाहता है। अच्छी प्रकार सुनना चाहता है।] यहाँ प्रति उपसर्ग का ग्रहण है; अतः इस [कर्मप्रवचनीय के योग] में 'निषेव नहीं' होता है—देवदत्तं प्रति शुश्रूषते । [यहां ''लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः" ( पा॰ सू॰ १।२।३) से प्रति की कर्मप्रवचनीयता उपसर्गत्व नहीं है । ।। ५९ ।।

२०८. शदेः शितः ॥ ६० ॥ (२३६२)

'शद्र शातने' (घा॰ पा॰ १८५५) परस्मैपदी, तस्मादात्मनेपदं वित्रोयते । शदियंः शित्, शिद्भावी शितो वा सम्बन्धी तस्मादात्मनेपदं भवति । शीयते, शीयते, शीयन्ते ।

शित इति किम् ? अशत्स्यत् । शत्स्यति । शिशत्सिति ॥

२०९. म्रियतेर्लङ्खिङोश्च ॥ ६१ ॥ (२५३८)

न्यासः

शदेः शितः ॥ यदि 'शदेः शितः' इति व्यधिकरणे एते पञ्चम्यानित्यभ्युपगम्यैनं व्याख्यायते —शदेः परो यः शित् तस्मादात्मनेपदं भवनीति, तदा मार्वधातुकाश्रयत्वाच्छितः प्रागेव तदुत्पत्तेर्घातोः शेषत्वादस्य लावस्थायां परस्मैपदं स्यात्, ततस्तिश्चित्तकः शिद्विकरणः । तथा च विहितमिदानीं परस्मैपदमशक्यं निवर्त्तं- यितुमित्यात्मनेपदाभावः स्यादित्यालोच्यान्यथा व्यानिख्यामुराह—शिद्धः शिदिति । एतेन 'शदेः शितः' इति समानाधिकरणे एते पञ्चम्याविति दर्शयति । कथं पुनः शदिः शिद्धवित, यावता विकरणस्य शकार इत्संज्ञक इत्संज्ञासम्बन्धो, न तु शदेः ? इत्यत आह —शिद्धावीति । भाविशब्दोऽयम् 'भविष्यति गम्यादयः' इति भविष्यत्वत्कालविषयः । शिद्धावीति यतः शिद्धविष्यति स शिद्धावी । एतदुक्तं भवित—शिश्विमित्तत्वादुपचारेण शिदः शिदित्युक्तमिति । भविति हि कारणे कार्योपचारात् तथा व्यपदेशः, यथा—नङ्वलोदकं पादरोग इति । शितो वा सम्बन्धोति । एतेन 'शितः' इत्यस्य षष्ट्यन्ततां दर्शयति । कः शदेः शित्सम्बन्त्री ? यस्तस्य प्रकृतिः । प्रागिपि शितः शदेस्तत्प्रकृतित्वमस्त्येविति शित्प्रकृतेः शदेरात्मनेपदं भवित । शोयते इति । पाद्यादिसूत्रेण शीयादेशः ॥ ६० ॥

म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च ॥ नियमार्थमिदं वचनमिति—म्रियतेर्लुङ्लिङोः शित एव यथा स्यात् । यद्येवम्, पदमञ्जरी

शदेः शितः ॥ यद्यत्र शदेः परो यः शित्. तत आत्मनेपदं भवतीत्येवं व्यधिकरणे पश्चम्यावाश्रित्यं व्याख्यायेत, ततोऽपि विकरणे सत्यनेन विधिना भिवतव्यम् । सार्वधातुके च परतो विकरणो विधोयते, ततश्च प्रागेवास्माद्विधेः सार्वधातुकं भवच्छेषत्वात्परस्मैपदं स्यात्, तिस्मश्च सित तिन्तिमित्ते शिति विकरणे कृते परस्मैपदस्य निवृत्तिनं सिद्धयेत् । न हि निर्वृत्तस्य निवृत्तिवंचनशतेनापि शक्यते कर्तुमिति—इमं व्यधिकरणपक्षे दोषं दृष्ट्वा समानाधिकरण्ये पञ्चम्याविति दर्शयन्ताह—शिद्धां शिदिति । कथं पुनः शदिः शिद्धवित, विकरणे हि शकार इद् भवति, तत्राह—शिद्धाविति । शिद्धावी यस्मात् स तथोकः । शिद्धावित्वाद् उपचारेण शिदरेव शिदित्युक्तमित्यर्थः । शितो वा सम्बन्धोति । शितः इत्यस्य षष्ठ्यन्ततां दर्शयति । कश्च शिदः शितः सम्बन्धो ? यस्तस्य प्रकृतिः । प्रागेव च शिदुत्पत्तियोग्यतया तत्रकृतित्वमस्त्येव । शीयत इति । पाद्रादिसूत्रेण शियादेशः ॥ ६० ॥

न्त्रियतेर्लुङ्लिङोश्च ॥ 'लुङ्लिङोः' इति स्थानषष्ठःयम्, विषयसप्तमी वा । नियमार्थमिति । यदि भावबोधिनी

'शद्लृ शातने' परस्मैपदी है। उससे आत्मनेपद का विधान होता है। शित् जो शद्, शित् होने वाला या शित् का सम्बन्धी जो शद् धातु उससे आत्मनेपद होता है। उदा०—शीयते, शीयते, शीयन्ते। [शद् से जहाँ शप् होता है वहाँ शित् होने से यह आत्मनेपद और "पाघ्राष्मा०" (पा० सू० ७।३।७८) से शीय आदेश होता है।]

शित: [शकारेत्संत्रक ]—यह किसलिये है ? अशत्स्यत्, शत्स्यति, शिशत्सिति । [इनमें शप् सम्भव न होने से शित् नहीं है । अतः आत्मनेपद नहीं होता है । ।। ६० ।।

'मृङ्' प्राणत्यागे' ( मरना अर्थ में मृङ् धातु है ) ङित् होने से ['अनुदात्तङित आत्मनेपदम्' ( पा॰ सू॰

'मृङ् प्राणत्यागे', (धा॰ पा॰ १४०४) ङित्त्वादात्मनेपदमत्र सिद्धमेवेति नियमार्थमिदं वचनम्— भ्रियतेर्लुङ्लिङोः शितश्चात्मनेपदं भवति, अन्यत्र न भवति । अमृत । मृषीष्ट । शितः खल्वपि-स्नियते, भ्रियते, स्नियन्ते ।

नियमः किमर्थः ? मरिष्यति । अमरिष्यत् ॥

२१०. पूर्ववत् सनः ॥ ६२ ॥ (२७३४)

सनः पूर्वो यो घातुः आत्मनेपदो तद्वत्सन्नन्तादात्मनेपदं भवति । येन निमित्तेन पूर्वस्मादात्मनेपदं विद्यीयते तेनैव सन्नन्तादिप भवति । 'अनुदात्तङित आत्मनेपदम्' (१.३.१२) आस्ते, शेते । सन्नन्तादिप तदेव

### न्यासः

िंड्युहणं किमर्थम् ? यावतान्यत्रात्मनेपदेन न भवितव्यमिति ? उच्यते; स्वरार्थमुपदिश्यते—मा हि मृतेति लुङि 'तास्यनुदात्तेन्ङददुपदेशाल्लसार्वधातुवस्य' अनुदात्तत्वे कृते धातोरन्तोदात्तत्वं भवित । 'तिङ्ङितङः' इति निघातोऽत्र 'हि च' इति प्रतिषिध्यते, अडागमोऽपि 'न माङ्योगे' इति । अमृतेति । 'ह्रस्वादङ्गात्' इति सिचो लोपः । मृषीष्टेति । आशिषि लिङ्, तस्य 'लिङाशिषि' इत्यार्द्धधातुकत्वाद्विकरणाभावः, 'सुद् तिथोः' इति सुद्, विल यलोपः । स्त्रियत इति । तुदादित्वाच्छः, 'रिङ् शयग्लिङ्क्षु' इति रिङादेशः, 'अचि श्नुधातु' इत्यादिनेयङ् । मिरध्यतीति । 'ऋद्धनोः स्ये' इतीट् ॥ ६१ ॥

पूर्ववत् सनः ॥ पूर्वादिति । 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः' इति वतिः । पूर्वशब्दः सम्बन्धिशब्दत्वाद-विधमपेक्षते । स चाविधः श्रुतत्वात् सन्नेव विज्ञायत इत्याह—सनः पूर्वो यो धातुरिति । यद्येवम्, अविधमावो-पगम एव सन्प्रहणस्योपयुक्तत्वात् सन्नन्तादात्मनेपदं भवतीति, न तन्नैतल्लभ्यतेः कुतस्तिहं स्यात् ? धातुमात्रात्, नैतदस्तिः एवं ह्यात्मनेपदं परस्मैपदानुक्रमणमनर्थकं स्यात् । अथ प्रत्ययान्तात् स्यात् ? एवमपि सन्प्रहण-मनर्थकं स्यात्, पूर्ववत् प्रत्ययादिति वाच्यं स्यात् । तस्मात् प्रत्यासन्नं सनं त्यक्त्वा न युक्तान्यस्याश्रुतस्य परिकल्पनेति सन्नन्तादेव भवतीति विज्ञायते । येनेत्यादिना वत्यर्थमाचष्टे । तदेव निमित्तमिति । अनुदात्तेत्वं

### पदमञ्जरी

नियम: क्रियते, ङित्करणं किमर्थम्, यावताऽप्राप्ते विधिरेवास्तु ? इह मा हि मृतेति लुङि 'तास्यनुदात्तेत्' इति ङिल्लक्षणः सार्वधात्कनिघातो यथा स्यात् । तिङ्निघातोऽत्र 'हि च' इति प्रतिषिद्धः ॥ ६१ ॥

पूर्ववत्सनः ॥ पूर्वविदिति । 'तेन तुल्यम्' इत्यादिनाः तृतीयान्ताद्वतिः, न पञ्चम्यन्तात्; लक्षणा-भावात् । यथा च ब्राह्मणेन तुल्यं वैश्यादधीत इत्युक्ते ब्राह्मणादिवद् वैश्यादधीते इति पञ्चम्यथीं गम्यते, तथेहापि पूर्वस्मादिव सनन्तादप्यात्मनेपदिमत्यर्थी लभ्यते । 'तुल्यार्थैः' इति हि तृतीया सर्वविभक्त्यर्थीनन्तर्भा-वर्यात । यदि सनः पूर्वी यो धातुरिति । एतेन 'सनः' इति पूर्वस्याविधनिर्देशः, न त्वात्मनेपदापेक्षया परपञ्चमीति दश्यति ।

# भावबोधिनी

१।२।३) से आत्मनेपद सिद्ध ही है इसिलये यह सूत्र नियम करने के लिये है—लुङ्, लिङ्, तथा शित् विषय में ही मृङ् धातु से आत्मनेपद होता है, अन्यत्र नहीं होता है। उदा०—अमृत [लुङ्] मृषीष्ट [आशीर्लिङ्] शित् से भी म्रियते, म्रियन्ते।

नियम किसलिये है ? मिर्द्यित । अमिर्द्यत् । [यहाँ नहीं होता है ।] ॥ ६१ ॥

सन् से पहले जो धातु आत्मनेपदी रहती है उसी प्रकार सन्नन्त से आत्मनेपद होता है। जिस निमित्त को मानकर पहले धातु से आत्मनेपद का विधान किया जाता है, उसी निमित्त को मानकर सन्नन्त से भी हीता है। 'अनुदात्तिक्त आत्मनेपदम्' (पा० पू० १।२।३)—आस्ते (अनुदात्तित्), शेते (क्रित्)। सन्नन्त से भी वही

निमित्तम्—आसिसिषते, शिशयिषते (म० भा० १.३ ६२)। 'नेविशः'(१.३.१७)।-निविशते, निविविक्षते। 'आङ उद्गमने' (१.३.४०)—आक्रमते, आचिक्रंसते।

इह न भवति—शिशत्सित । मुमूर्षित । न हि शदिम्रियतिमात्रमात्मनेपदिनिमत्तम् । कि तिह ? शिदाद्यपि, तच्चेह नास्ति ।

### न्यासः

ङित्त्वञ्च धात्वन्तरावस्थायामि सन्नन्ताद् वचनसामर्थ्यान्निःमत्तं भवति । आसिसिषत इति । इटि कृते 'अजादेद्वितीयस्य' इति सिशब्दस्य द्विवंचनम् । निविविक्षत इति । 'विश प्रवेशने', पूर्ववत् कित्त्वषत्वकत्वानि । आचिक्रंसत् इति । आत्मनेपदिनिमित्तत्वात् 'स्नुक्रमोरनात्मनेपदिनिमित्ते' इतीण् न भवति ।

शिशत्सित, मुमूषंतीति । अत्र सनो यः पूर्वो भागः, तस्यात्मनेपदिनिमित्तत्वमस्तिः, शीयते, म्रियत इत्यात्मनेपददर्शनात् । तत आत्मनेपदेन भवितव्यमिति कस्यचिद् भ्रान्तिः स्यात्, अतस्तां निराकर्तुमाह—इह न भवतीत्यादि । किं कारणिमत्याह—न हीत्यादि । किं तिहं ? शिदाद्यपीति । शिच्छब्देनात्र शिद्धा-वित्वं शित्सम्बन्धित्वञ्चोक्तम् । आदिशब्देन लुङ्लिङोग्रंहणम्, तच्चेह नास्तीति न ह्यत्र सनः पूर्वभागस्य शिद्धावित्वं शित्सम्बन्धित्वं वास्तिः, शित्प्रत्ययस्यास्मिन् विषयेऽत्यन्तासम्भवात्, नापि म्रियतेः परो लुङ्लिङौ स्तः; तस्मान्नेह शदिम्रियत्योरात्मनेपदिनिमित्तत्वमस्तीति न भवत्यात्मनेपदम्।

इह ति कस्मान्न भवति—अनुचिकीर्षति, पराचिकीर्षतीति ? करोतेर्हि गन्धनादिष्वर्थेष्वात्मनेपदं विहितम्, अतस्तिद्विवक्षायां सन्नन्तादिष तेन भवितव्यमित्याह— यस्य चेल्यादि । गन्धनादिष्वर्थेषु पूर्वत्रासनन्ता- वस्थायाम् 'अनुपराभ्यां कृत्रः' इत्यनेन परस्मेपदिविधानात् करोतेरात्मनेपदाभावः क्रियते । तस्मादाभ्यां सनन्ता- दप्यात्मनेपदिनिमत्ताभावान्न भवति ।

# .नदमञ्जरी

यशेवम्, गनन्तादात्मनेपदमिति न लभ्येत, 'सनः' इत्यस्य सकृच्छ्रतस्याविधिनिर्देशेनोपक्षीणत्वाद्, अत आह—तद्वत्सनन्तादपीति । अविधित्वेनापि तावत्सनः श्रुतत्वात् प्रत्यासया तदन्तादेव विधिविज्ञायत इति भावः । अथैवं कम्मान्न विज्ञायते सनन्तादात्मनेपदं भवित, पूर्वविदित श्रोतोऽन्वयः, तत्र कुतः पूर्वविदित्यपेक्षायां सिन्निहितत्वात्सन एव पूर्वविदिति विज्ञास्यत इति ? एवं मन्यते—एवं विज्ञायमानेऽयमेव योगः पूर्वस्यायिः सम्भाव्येत, यथा— पूर्वत्रासिद्धम्' इत्यत्र तत एव योगात् पूर्वत्रेति । तत्रश्चायमर्थः स्याद्—'अनुदात्तिक्तः' इत्यारभ्येनः पूर्वं ये धातवो निर्दिष्टास्तेभ्यः सनन्तेभ्यस्तद्वदेवात्मनेपदं भवतीति, तत्रश्चोत्तरो विधिः सनन्तात्र स्यात्—'मुजोऽनवने', वुभुक्षत इति, तस्मात् सनः पूर्वविदित्येव श्रोतोऽन्वय एष्टव्य इति । यद्ययं कार्यातिदेशः शास्त्रातिदेशो वा विज्ञायेतः तदा सन्प्रकृतौ योगान्तरे दृष्टीमत्येव निमित्तनिरपेक्षं कार्यं शास्त्रं वात्तिदृश्यमान-मिहाप्यतिदिश्यते—शिशत्तिति, मुमूषंति; शीयते, स्रियते इत्यत्र दृष्टत्वादिति मतेऽनयोः पक्षयोदोषं दृष्ट्वा निमित्ता-तिदेशमाश्रित्याह—येन निमित्तेनेति। निमित्तस्य नुल्यत्वात्तदृद्वात्त्यं यदात्मनेपदिविधेसनुल्यत्व तदाश्रीयते इत्यर्थः।

# भावबोधिनी

(अनुदात्तेत्त्व और ङित्त्व ) निमित्त होता है—(१) आसिसियते, (२) शिशयिवते । 'नेविशः' (पा० सू० १।२।३ ) निविशते, (३) निविविक्षते । आङ् उद्गमने । आक्रमते, (४) आचिक्रंसते । [(१) बैठना चाहता है । (२) सोना चाहता है, (३) प्रवेश करना चाहता है । (४) आक्रमण करना चाहता है ।]

यहाँ [आत्मनेपद] नहीं होता है—शिशत्सित, मूमूर्पति । क्योंकि शद् या म्रि धातु ही आत्मनेपद की निमित्त नहीं है; तो फिर क्या [निमित्त] है ? शित् आदि ['शतेः शितः' (पा० सू० १।३।६०) तथा 'म्रियते लुंङ्लिङोध्य' (पा० सू० १।३।६१) सूत्र से प्रतिपादित भी निमित्त है, और वह यहाँ नहीं है ।

का० दि० १९

यस्य च पूर्वत्रैय निमित्तभावः प्रतिषिध्यते, तत्सन्नन्तेऽप्यनिमित्तम् —अनुचिकोर्षति । पराचिकोर्षति ।

अथ जुगुप्सते, मीमांसत इत्यत्र कथमात्मनेपदम्, यावता 'पूर्ववत्सनः' इत्युच्यते, न च गुपादिषु सनः प्रागेवात्मनेपदं भवतीतिः, अतः पूर्वविद्यितिदेशाभावान्न भिवतव्यमात्मनेपदेनेत्यत आह—इहेत्यादि। जुगुप्सत इति। 'गुप्तिजिकद्भ्यः सन्' इति सन्। मीमांसत इति। 'मानवध' इत्यादिना सन्, अभ्यासस्य 'सन्यतः' इतीत्त्वे दीर्घः। कथं पुनिरह 'अनुदात्तिक्ति आत्मनेपदम्', यावता गुपादाववयवेऽनुदात्तेत्त्वं लिङ्गम्, न जुगुप्सादौ समुदाय इत्यत आह—अवयवे कृतिमत्यादि। यथा गोः कर्णादाववयवे कृतं लिङ्गं समुदायस्य विशेषक भवति, तथा गुपादाववयवे कृतमनुदात्तेत्वं समुदायस्य जुगुप्स इत्येवमादेविशेषकं भवति। यद्येवम्, गोपायित, तेजयित सङ्कतयतीत्येवमादाविप प्राप्नोति, सत्यम्; स्यादेतत्—अवयवे कृतं लिङ्गं तस्य समुदायस्य गोविशेषकं भवति, यं समुदायं सोऽवयवो न व्यभिचरितः, सनन्तं पुनर्नं व्यभिचरितः णिजन्तन्तु व्यभिचरतीत्य-तोऽवात्मनेपदेन न भवत्वय्यमः, वार्त्तमेतत् मन्नन्तमिप व्यभिचरतीति विनापि तेन गोपयतीत्यादौ सम्भवात्।

पूर्विमिति । सनुत्पत्तेः प्राक् प्रयोगान्तर इत्यर्थः । पूर्वस्मादिति युक्तः पाठः, तथा च सनन्तादपीति सङ्गच्छते । यद्यपि प्रकृतिगतं ङिन्त्रादिकं सनन्ते धातौ वचनशतेनापि प्रापियतुमशक्यम् —शिशियषितः, तथापि प्रकृतिगतमेव तत्सना व्यवधानेऽपि तदन्तादात्मनेपदस्य निमित्तं भवतोत्यतिदेशार्थः, तावता च निमित्तातिदेशवाचोयुक्तिः । आसिसिषत इति । इटि कृते 'अजादेद्वितीयस्य' इति सिशब्दस्य द्विवंचनम् । निविविक्षत इति । 'हलन्ताच्च' इति सनः कित्त्वम्, व्रश्चादिषत्वम्, 'षढोः कः सि'। आचिक्रंसत इति । आङ आत्मनेपदिनिमित्तत्वात् 'स्नुक्रमोः' इतीड् नैव भवति ।

निमित्तातिदेशाश्रयणस्य फलमाह—इहेति । कारणमाह—न होति । शिद्धावित्वादि-कमगोत्यर्थः । आदिशब्देन लुङ्लिङोग्रंहणम्, तच्चेह नास्ति । कृते सनि तदन्तमेव शिद्धावि, न शदिम्रियति-भ्याम् । शिशियषत इत्यादौ तु कृतेऽपि सनि तदानीमपि ङिन्त्रादिकं प्रकृतिगतं विद्यत इति भावः ।

यदि तिह निमित्तातिदेशः, अनुचिकीर्षतीत्यत्रापि प्रसङ्गः; गन्धनादेरथंस्य ङित्त्वस्य चारमनेपदनिमित्तस्य सन्यपि परस्मैपदे निमित्तत्वात् । कार्यातिदेशे तु न दोषः 'अनुपराभ्यां कृत्रः' इति परस्मेपदेनापवादेनात्मनेपदस्य बाधितत्वादत आह—यस्य चेति । न योग्यतामात्रेण निसित्तत्वम्, कि तिह ? कुर्वद्रपस्येति
सनुक्रमोरित्यत्र वक्ष्यत इति भावः । यदि कुर्वद्रपं निमित्तम्, जुगुप्सत इत्यादौ कथम्, नह्यत्र प्रकृतिगतमनुदात्तेत्वं
तत्रात्मनेपदं कदाचिदपि करोति नित्यसन्नन्तत्वाद्' गुगादोनामत आह—इहेत्यादि । न वात्रानेनात्मनेपदम्, कि
तिह ? 'अनुदात्तिङतः' इत्यनेनेत्यर्थः । कथं पुनः समुदायस्य जुगुप्सादेरनृदात्तेत्त्वमत आह—अवयव इति ।
अवयवे ह्यचिरतार्थं लिङ्गं मामर्थ्यात्समुदायस्य विशेषकं भवित । यद्येवम्, गोपायित तेजयतीत्यादाविप प्रसङ्गः ।
अथ यं समुदायं योऽत्रयवो न व्यभिचरित, तत्र कृतं लिङ्गं तस्य विशेषकं भवित; णिजन्तं च
व्यभिचरित विनापि तेन जुगुप्सत इति गुपेः प्रयोगादित्युच्येत । यद्येवम्, सनन्तादिप न स्याद्, विनापि तेन
गोपायतीत्यत्र गुपेः प्रयोगात् । वक्तव्यो वा विशेषः, अयमुच्यते—'गुप गोपने' इत्यस्य मन्विधौ ग्रहणम्, तस्माच्च
भावबोष्वनी

और जिसका पहले ही निमित्तभाव प्रतिषिद्ध हो जाता है, सन्नन्त में भी वह निमित्त नहीं रहता है; जैसे—अनुचिकीर्षित, पराचिकीर्षित । ['अनुपराम्यां कृतः' (पा॰ सू॰ १।२।३) से आत्मनेपद का प्रतिषेध होकर केवल परस्मैपद का विधान होता है। अतः सन्नन्त से भी आत्मनेपद निषिद्ध हो जाता है।]

१. यत्तु—नित्यसन्नन्तत्वादिति श्रीवत्साङ्काचार्योत्प्रेक्षितं तु गौरवग्रस्तमिति, तन्न, गुपादीनां प्रकृतित्वेन नित्यसन् प्रत्ययान्तत्या तदन्तोल्लेखनस्यैवौचित्यात्, प्रत्ययान्तस्यैवात्मनेपदिवधाने निमित्तत्वाच्च, तदन्तिविधकल्पनायां गौरवस्य तुल्यत्वाच्च।

इह जुगुप्सते, मोमांसते इति ? 'अनुदात्तेतः' (१.३.१२) इत्येव सिद्धमात्मनेपदम् अवयवे कृतं लिङ्गं समुदायस्य विशेषकं भवति (म० भा० १.३.६२,पृ० १७५) इति ।।

२११. आम्प्रत्ययवत्कृजोऽनुप्रयोगस्य ॥ ६३ ॥ (२२४०)

अकर्त्रभित्रायार्थोऽयमारम्भः । आम् प्रत्ययो यस्मात् सोऽयमाम्प्रत्ययः । आम्प्रत्ययस्येव घातोः कृञोऽनुप्रयोगस्यात्मनेपदं भवति । ईक्षाञ्चक्रे, ईहाञ्चक्रे [उहाञ्चक्रे] । यदि विष्यर्थंमेतत्, तर्हि उदुब्जाञ्चकार,

तस्मात् समुदायं यं गुपादिनं व्यभिचरति, तस्यासम्भवात् सर्वस्य गुपादाववयवे कृतमनुदात्तेत्वं लिङ्गं समुदायस्य विशेपकं भविष्यति । ततश्च गोपायतिप्रभृतिभ्योऽप्यात्मनेपदं प्राप्नोतीय्येव । एवं तर्हि 'निगरण-चलनार्थेभ्यश्च' इत्यत्र चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थः क्रियते । तेन गुपादिभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मेपदमात्मनेपदापवादो भविष्यति ॥ ६२ ॥

अाम्प्रत्ययवत् कृजोऽनुप्रयोगस्य ।। आम्प्रत्ययविति 'तत्र तस्येव' इति षष्ठीसमर्थाद् वितः । 'कृजोऽनुप्रयोगस्य' इति समानाधिकरणे षठ्यां । ईक्षाञ्चक्रे इत्यादि । 'ईक्ष दर्शने', 'ईह चेष्टायाम्', 'ऊह वितर्के, लिट्,
'इजादेः' इत्यादिनाम्, 'आमः' इति लेर्लुक्, प्रातिपदिकत्वात् सुप् पाप्तः, सुः, स्वरादित्वादव्ययत्वात् सुव्लुक्,
'कृञ्च' इत्यादिना कृजो लिट्परस्यानुप्रयोगः । अकर्जिभप्रायार्थोऽयमारम्भ इति बुवता विध्यर्थमेतदित्युक्तं
भवति । तत्रास्मिन् विध्यर्थे यो दोषस्तमुद्भावितुमाह—यदीत्यादि । उदुब्जाञ्चकारेति । 'उब्ज आर्जवे',
उत्पूर्वाल् लिट्, पूर्ववदाम् । 'परस्मैपदानाम्' इत्यादिना तिपो णल । उदुम्भाञ्चकारेति । 'उभ उन्भ पूरणे ।
पदमञ्जरी

नित्यं सनेव भवति, नापरः प्रत्ययः। गोपयतीत्यादिकस्तु प्रयोगः 'गुपू रक्षणे' इत्यस्य, स चान्य एव। अवश्यञ्चेतदेवं विज्ञेयम् – अन्य एव सन्प्रकृतिः, तस्माच्च सनेव भवतीतिः, अन्यथा निन्दाया अन्यत्र यथा णिज् भवति तथा लङादिरिप स्यात्। एवं तिजिप्रभृतयोऽपि, क्षमाद्यर्थे यत्र सन्निष्यते तत्रानुदात्तेतो नित्यसनन्ताश्चः क्षमादिभ्योऽन्यत्र तु यत्र णिजिष्यते तत्राननुबन्धका एव चुरादौ पठितव्याः।। ६२ ॥

आम्प्रत्ययवत् कृञोऽनुप्रयोगस्य ।। नन्वामन्तस्याधातुत्वाददृष्टमात्मनेपदम्, तत्कथं कृञोऽतिदिश्यते ? स्यादियमनुपपत्तिः; यदि प्रत्ययग्रहणं न क्रियते, कृतेऽपि वा तिस्मन् प्रत्ययग्रहणे कर्मधारयस्तद्गुणसंविज्ञानो वा बहुव्रीहिराश्रीयेतः; इह त्वतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः, धातुरन्यपदार्थस्तदाह—आम्प्रत्ययो यस्मादिति । भावबोधनी

यहाँ 'जुगुप्सते मीमांसते' में कैसे ? यहाँ तो 'अनुदात्तिक्ति । (पा॰ सू० १।२।३) इसी से आत्मनेपद सिद्ध है क्यों कि अवयव (गुप आदि) में किया गया अनुदात्तेत्व चिह्न समुदाय जुगुप्स को भी विशेषित करता है, उसे भी अनुदात्तेत् सूचित करता है। [अतः सामान्य सूत्र से ही आत्मनेपद होता है। अतिदेश की आवश्यकता नहीं है। 'गुप गोपने, मान पूजायाम' इस घातुपाठ में ये अनुदात्तेत् पठित हैं। इनसे 'गुप्-तिज्-किद्म्यः सन्', (पा॰ सू॰ १।२।३) तथा 'मान्वधदान्शान्म्यो दीर्घश्चाम्यासस्य' (पा॰ सू० १।२।३) से सन् प्रत्यय आदि होता है। यह इच्छार्थक सन् से भिन्न है ।। ६२।।

कर्ता से भिन्न में क्रियाफल रहने के लिये आत्मनेपद का विधान करने के लिये यह सूत्र बनाया गया है। आम् प्रत्यय होता है जिस धातु से वह आम्प्रत्यय है। आम्प्रत्यय वाली-धातु के समान ही [अर्थात् प्रकृतिभूत धातु के समान ही] अनुप्रयोग = बाद में प्रयुक्त होने वाली कृत्र् धातु से (भी) आत्मनेपद होता है। [जिससे आम् प्रत्यय किया जाता है उस मूल धातु से जिस प्रकार आत्मनेपद होता है उसी प्रकार आम्प्रत्ययान्त के बाद प्रयुक्त होने वाली कृत्रातु से भी आत्मनेपद होता है उदा०—ईक्षाश्वके, ईहा खेके उहा खेके। [ईक्ष दर्शने, ईह चेष्टायाम् उह वितर्के, धातुएँ आत्मनेपदी हैं। अत: लिट् लकार में कृत्र का अनुप्रयोग होने पर उससे भी आत्मनेपद ही होता है]

उदुम्भाञ्चकारेति कर्त्रभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं प्राप्नोति ? नैष दोषः; उभयमनेन क्रियते—विधः, नियमञ्च । कथम् ? पूर्ववदिति वर्तते । स द्वितोयो यत्नो नियमार्थो भविष्यति ।

कृञ इति किम् ? ईक्षामास, ईक्षाम्बभूव । कथं पुनरस्यानुप्रयोगः, यावता 'क्रुञ्चानुप्रयुज्यते लिटि'

उभयमित्यादिना—परिहारः । कथिमिति ? एकेन प्रयत्नेनाशक्यमेतदुभयं कर्त्तुमित्यत आह—पूर्वंबदित्यादि । नैवात्रेको यत्नः, कि तिहि ? द्वौ—'आम्प्रत्ययवत्' इत्येको यत्नः, पूर्ववद्ग्रहणमनुवर्तमानं द्वितीयः । तत्र पूर्वेण यत्नेन विधिः क्रियते, इतरेण नियमः । यद्यनुप्रयोगस्य कृत्र आत्मनेपदं भवति, पूर्ववदेवः नान्यथा । तेनोदुब्जा-ञ्चकारेत्येवमादौ न भवति । न ह्युब्जादीनामात्मनेपदं सम्भवति, परस्मैपदित्वात् ।

ईक्षामासेति । आम्, अस्तेरनुप्रयोगः । ईक्षाम्बभूवेति । 'भवतेरः' । 'कुञ्च' इत्यत्र करोतेरेव ग्रहण-मित्यिभिप्रायेणाह —कयं पुनित्त्यादि । कृजिति प्रत्याहारग्रहणिनत्यादि । तत्र प्रत्याहारेऽस्तिभवत्योरिष् सन्नि-वेशः । अतस्त्योरप्यनुप्रयोगे भवतोति भावः । यद्येवम्, सम्पदोऽप्यनुप्रयोगः प्राप्नोति, तस्यापि तत्र सन्निवेशाऽ-स्त्येवः 'अभिविधो सम्पदा च' इति वचनात् । सत्यिप सन्निवेशे नासौ प्रत्याहारग्रहणेन गृह्यत इत्यदोषः । यथा तस्याग्रहणं तथोत्तरत्र प्रस्तावान्तरे प्रतिपादियिष्यामः । अथाम्प्रत्ययविदिति किम् ? असिति हि तस्मिन्ननु-

### पदमञ्जरी

तद्गुणसंविज्ञानेऽवयवेन विग्रहः, समुदायः समासार्थ इति, आम् प्रत्ययो यस्येति विग्रहः स्यात्; प्रतियोगिनि षष्टीनिर्देशात्, 'तत्र तस्य' इति षष्ट्यान्ताद्वितिरत्याह—आम्प्रत्ययस्येवेति । कृजोऽनुप्रयोगस्येति । समानाधिकरणे षष्ट्यो । अनुप्रयोगशब्दः कर्मसाधनः । ईक्षाञ्चक्रे इति । 'ईक्ष दर्शने' 'ईह चेष्टायाम्' लिट् 'इजादेश्च' इत्याम्, 'आमः' इति लेर्लुक् । 'अकर्त्राभिप्रायार्थोऽयमारम्भः' इति बुवता विध्यर्थमेवैतदित्युक्तम् । तत्र दोषमुद्भावितुन्माह—यदीति । कि पुनः कारणं विध्यर्थत्वमङ्गोकृत्य तदनुगुणो दोष उद्भाव्यते, न पुनित्यमार्थत्वमङ्गोकृत्य तदनुगुणो दोष उद्भाव्यते, न पुनित्यमार्थत्वमङ्गोकृत्य तदनुगुणो दोष उद्भाव्यते ? सत्यम्; अकत्रंभिप्राये पाचयाञ्चके, उब्जाञ्चकारेति प्राप्ते आम्प्रत्ययवदेव, तत्र विधित्यमसम्भवे विधित्व ज्यायान्, तस्मादेवमुच्यते—'उब्ज आजंव', 'उन्भ पूरणे' । उभयमित्यादि परिहारः । कथमिति । नैकेनैव यत्नेनोभयं लभ्यमिति भावः ।

ईक्षाम्बभूवेति । 'भवतेरः', 'भुवो वुग् लुङ्लिटोः' । कथं पुनरिति । 'कृत्रः' इत्यत्र स्वरूपग्रहणं मन्यमानस्य प्रश्नः । प्रत्याहारग्रहणमिति । यदि तत्र स्वरूपग्रहणं स्याद्, इह कृत्र्ग्रहणमनर्थकं स्याद्; अन्यस्यानु-प्रयोगस्याभावादिति भावः । अत एव विपर्ययोऽपि न भवति—तत्र स्वरूपग्रहणं स्याद्, इह प्रत्याहारग्रहणमिति, इह

# भावबोधिनी

यदि यह विध्यर्थ है; तब तो उदुब्जा चकार उदुम्भा चकार—इनमें कर्नुगामी कियाफल रहने पर आत्मनेपद प्राप्त होता है ? यह दोष नहीं है; क्योंकि यह सूत्र विधि और नियम दोनों करता है । कैसे ? ['पूर्ववत् सनः' (पा० सू० १।३।६२ से) 'पूर्ववत्' ग्रहण की अनुवृत्ति होती है । यह द्वितीय यत्न नियमार्थ हो जायगा ।

विमर्श—यह सूत्र विधि मानने पर सर्वत्र प्राप्ति प्रसक्त होती है। अतः इसे विधि और नियम दोनों माना जाता है। इसके लिये दो सूत्रों की कल्पना करते हैं (१) 'आम्प्रत्ययवत्' [आम्प्रत्यय जिससे होता है उसके समान ही कृत् से भी होता है] दूसरे में पूर्ववर्ती सूत्र से 'पूर्ववत्' की अनुवृत्ति करके 'आम्प्रत्ययवत् पूर्ववच्च' यह बनाते हैं। दूसरा वाक्य नियम करता है—यदि अनुप्रयुक्त कृत् से आत्मनेपद हो तो पूर्ववत् [मूलवातु के समान] हो हो अन्यया नहीं होता है। अतः उदुक्ता चकार आदि में आत्मनेपद वारित हो जाता है।

(अनु०) 'कृतः' इसका ग्रहण किसिलिये है ? ईक्षामास, ईक्षाम्बभूव । [यहाँ अस् और भू के अनुप्रयोग में नहीं होता है ।] 'भू' तथा 'अस्' का अनुप्रयोग कैसे होगा क्योंकि 'कृत् च' इतना ही कहा गया है ? उस [अनुप्रयोग- (३.१.४०) इत्युच्यते ? 'कृञ्' इति प्रत्याहारग्रहणं तत्र विज्ञायते । क्व संनिविष्टानां प्रत्याहारः ? 'अभूततद्भावे कृम्वस्तियोगे संपद्यकर्तरि च्विः' (५.४,५०) इति कृशब्दादारम्य यावत् 'कृञो द्वितीयतृतीयशम्बद्योजात् कृषी (५४.५८) इति जकारम् ॥

# २१२. प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु ॥ ६४ ॥ (७२५३)

'युजिर् योगे' (धा॰ पा॰ १४४५) स्वरितेत् । तस्य कर्त्रभित्राये क्रियामले सिद्धमेवात्मनेपदम् । अकर्त्रभित्रायार्थोऽयमारम्भः । प्र, उप-इत्येवं पूर्वाद् युजेरयज्ञपात्रप्रयोगविषयादात्मनेपदं भवति । प्रयुङ्क्ते । उपयुङ्क्ते ।

### न्यासः

प्रयोगमात्रस्यात्मनेपदं स्यात्—देवदत्तः करोतीति ? अत्रापि पूर्वविदत्यनुवर्त्तते । तथापीह स्यात् —ईहते, करोतीति ? 'आम्प्रत्ययवत्' इत्युच्यमाने प्रत्यासत्तेराम एवानुप्रयोगस्येति गम्यते, नानुप्रयोगमात्रे, तेनातिप्रसङ्गो न अवति ॥६३॥

प्रोपाभ्यां युजेरज्ञपात्रेषु ॥ 'युज समाधी' इत्यस्यानुदात्तेत्त्वात् सिद्धमात्मनेवदिमत्यतस्तस्येह ग्रहणम-यक्तमित्यभिप्रायेणाह—युजिर् योगे इति । प्रयुङ्क्त इति । रुघादित्वात् 'श्नसोरल्लोपः' इत्यकारलोपः । 'चोः कुः' इति कुत्वम्=जकारस्य गकारः, 'खरि च' इति चर्त्वम्=ककारः, 'नश्च' इत्यादिनाऽनुस्वारः, 'अनुस्वारस्य यिय परसवर्णः' इति ङकारः ।

स्वराद्यन्तोपसृष्टादिति वक्तव्यमिति । स्वरोऽज् आदिरन्तो वा यस्य स स्वराद्यन्तः, तदुपसृष्टात्= तत्सम्बन्धाद् युजेरात्मनेपदं भवति—इत्येतदर्थं रूपं व्याख्येमित्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम् —इह सूत्रे प्रशब्दाऽजन्ता-

### पदमञ्जरी

हि प्रत्याहारग्रहणे भ्वस्त्योरप्यात्मनेपदिविधः प्रयोजनम् । यन्दं चानुप्रयोगिविधिना कृत्र एवानुप्रयुक्तः स्यात्, तदा भवस्त्योरनुप्रयोगाभावादात्मनेपदिविधिरनुपपन्नः स्यात् । तस्मादिह स्वरूपग्रहणम्, आमनुप्रयोगिविधौ प्रत्याहारस्येति सिद्धम् । 'अभिविधौ सम्पदा च" इति सम्पदोऽपि तत्रान्तर्भावादनुप्रयोगः प्राप्तः 'सनाद्यन्ता धानवः इत्यतो धात्विधिकाराद्धातूपसर्गसमुदायस्य न भवति । योऽत्र धातुस्तस्यापि न भवति; अर्थविप्रतिषेवादिति तत्रैव वक्ष्यामः ॥ ६३ ॥

प्रोपाम्यां युजेरयज्ञपात्रेषु ॥ युजियोंगे इति । 'युज समाघो' इत्यस्य, न दैवादिकस्य, अनुदात्तेत्वादेव सिद्धम्, युजरिति च विवक्षित इकारः, न त्वागन्तुकः। यज्ञपात्रविषयता चास्यैत सम्भवतीति भावः। प्रयुङ्क्त इति । 'रुघादिभ्यः इनम्' 'इनसोरल्लोपः' कृत्वचर्त्व, अनुस्वारपरसवर्णौ ।

# भावबोधिनी

विधायकं सूत्र] में 'कृब्' यह प्रत्याहारग्रहण समझा जाता है। कहाँ सिन्निविष्टों [एक साथ प्रयुक्तों] का प्रत्याहार है ? 'अभूतत द्भावे कृम्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तीर चिवः' (पा० सू० ५।४।५०) यहाँ के 'कृ' शब्द से लेकर 'कृत्रो' दितीय॰ तृतीय॰' (पा० सू० १।२।३) के बकार तक [कृब् प्रत्याहार है इसके अन्तर्गत अस् और भूभी हैं।]।। ६३।।

युजिर् योगे यह स्विरितेत् है। इसका कर्नृगामी कियाफल रहने पर आत्मनेपद सिद्ध ही है; अकर्नृगामी कियाफल के विषय में आत्मनेपद के लिये सूत्र है। अयज्ञपात्र-विषयक, प्रपूर्वंक तथा उपपूर्वंक युज धातु से आत्मनेपद होता है। उदा०—प्रयुङ्क्ते उपयुङ्क्ते। [प्रयोग में लाता है, उपयोग में लाता है।] अयज्ञपात्रेषु [यज्ञसम्बन्धी पात्र विषय न रहने पर] इसका क्या फल है ? 'द्वन्द्वं न्यन्धि पात्राणि प्रयुनिक्त ।' [यहाँ आत्मने पद नहीं होता है।]

अयज्ञपात्रेष्विति किम् ? 'द्वन्द्वं न्यञ्चि पात्राणि प्रयुनक्ति।' (देवसंयुक्तानि) (आ॰ गृ॰ १.१.१६) \* स्वराद्यन्तोपसृष्टादिति वक्तव्यम् \*। उद्युङ्क्ते, नियुङ्क्ते । स्वराद्यन्तोपसृष्टादिति किम् ? संयुनक्ति ॥

२१३. समः क्ष्णुवः ॥ ६४ ॥ (२७३६)

'क्ष्णु तेजने' (बा॰ पा॰ १०३७) परस्मैपदी । ततः सम्पूर्वादात्मनेपदं भवति । 'समी गम्यृच्छि' (१.३.२९) इत्यत्रैव कस्मान्न पठितः ? अकर्मकादिति तत्र वर्तते । संक्ष्णुते शस्त्रम्, संक्ष्णुवाते, संक्ष्णुवते । २१४. भुजोऽनवने ॥ ६६ ॥ (२७३७)

न्यास:

पसर्गलक्षणार्थः, उपशब्दोऽजाद्युपलक्षणार्थः, तेन सर्वेणाजान्तेनाजादिना चोपसर्गेण च युक्ताद् युजेरात्मनेपदं भवतीति । स्वराद्यन्तोपसृष्टादिति किम् ? निर्यूनिक ॥६४॥

समः क्षणुवः ।। अकर्मकादिति तत्रानुवर्त्तत इति । सकर्मकादिष क्षणुव आत्मनेपदिमत्यत इति मन्यते । अत एव सकर्मकस्योदाहरणमुपन्यस्तम् । संक्ष्णुते शस्त्रमिति । अदादित्वाच्छपो लुक् ।संक्ष्णुवाते इति । 'अचि क्ष्मात्' इत्यादिनोवङ् । संक्ष्णुवत इति । पूर्ववददादेशः ॥६५॥

भुजोऽनवने ।। अवनप्रतिषेघेनेत्यादि । अवनं = पालनम् तत्प्रतिषेघेन रौधादिकस्य भुजेर्ग्रहणं विज्ञायते, न तौदादिकस्य—'भुज कौटिल्ये' इत्यस्य । यथैव हि सवत्साधे नुरानीयतामित्युक्ते यस्या हि वत्सेन सह सम्बन्धः

### पदमञ्जरी

स्वराद्यन्तोपसृष्टादिति । स्वरः=अ इ, आदिरन्तो वा यस्य स स्वराद्यन्तः । तेनोपसर्गेण सम्बन्धः, स्वराद्यन्तोपसृष्टः—सम् निस् दूस् इत्येतान् वर्जयत्वा सर्व एवोपसर्गास्संगृहीताः ॥ ६४ ॥

समः क्षणुवः ॥ इह 'शर्परे विसर्जनीयः' इत्यस्यावकाशो यत्र कुप्वोरसम्भवः—पुरुषः त्सरुकः; 'कुप्वोर्व्यक्त्रं च' इत्यस्य यत्र शर्परो कुपू न सम्भवतः—पुरुषः करोतीतिः; शर्परयोरुभयोः प्रसङ्गे पूर्वत्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषेघोऽभावादुत्तरस्येति 'शर्परे विसर्जनीयः' इति नित्यं विसर्जनीय एव भवति । तेन 'समः क्षणुवः' इति सूत्रे विसर्जनीयस्यैव पाठः 'समो सम्यृच्छि' इत्यत्रोवेति । एवं हि द्विः समो ग्रहणं न कर्तव्यमिति भावः । संक्षणुवत इति । अदादित्वाच्छपो लुक्, 'आत्मनेपदेष्वनतः' इति झस्यादादेशः, 'अचि इनुधातु' इत्यादिनोवद्धः ॥६५॥

भुजोऽनवने ।। अनवनप्रतिषेधेनेत्यादि । संसर्गवद्विप्रयोगोऽपि विशेषस्मृतिहेतुः । यथा दोग्ध्रीपर्यायो भावबोधिनी

'स्वराद्यन्त = स्वर जिसमें आदि अथवा अन्त में हो, उससे उपसृष्ट = सम्बद्ध युज धातु से आत्मनेपद होता है।' उदा॰ उद्युङ्क्ते, नियुङ्क्ते [यहाँ उद् में आदिस्वर है और नि में अन्त में स्वर है। अतः वार्त्तिक से आत्मनेपद होता है।]

स्वर जिसके आदि या अन्त में हो ऐसे उपसर्ग से सम्बद्ध—('स्वराद्यन्तोपसृष्टात्') इसका क्या फल है ? संयुनक्ति । [यहाँ नहीं होता है क्योंकि 'सम्' में आदि और अन्त में स्वर नहीं है ।] ॥ ६४ ॥

'क्ष्णु तेजने' [धार रखना] परस्मैपदी होती है। सम्पूर्वंक क्ष्णु धातु से आत्मनेपद होता है। 'समो गम्यृच्छि॰' (पा॰ स्॰ १।२।३) इसमें ही इसको भी नयों नहीं पढ़ा गया ? उसमें 'अकर्मकात्' इसकी अनुवृत्ति होती है। [यह सकर्मंक में प्रवृत्त होता है ] उदा॰—संक्ष्णुते शस्त्रम्, संक्ष्णुवाते, संक्ष्णुवते। [शस्त्र पर धार रखता है]।। ६५।।

'भुज पालनाम्यवहारयोः' [पालन और भोजन अर्थ में भुज् धातु] यह धातु रुधादि गण में पठित है। अपालन अर्थ में वर्तमान उस [भुज्] धातु से आत्मनेपद होता है। उदा०—भुङ्क्ते, भुआते भुआते। [भोजन करता है।]

'भुज पालनाम्यवहारयो' (वा॰ पा॰ १४५५) इति रुघादौ पठ्यते । तस्मादनवने = अपालने वर्त्त-मानादात्मनेपदं भवति । भुङ्क्ते, भुञ्जाते, भुञ्जते ।

अनवने इति किम् ? भुनक्त्येनमग्निराहितः । अनवन इति प्रतिषेधेन रौघादिकस्यैव ग्रहणं विज्ञायते, न तौदादिकस्य—'भुजो कौटिल्ये' (घा० पा० १४१८) इत्यस्य । तेनेह न भवति—विभुजति पाणिम् ॥

२१५. णेरणौ यत्कर्म णौ चेत् स कर्त्ताऽनाध्याने ॥ ६७ ॥ (२७३८)

'णिच्च अ' (१.३.७४) इति कर्त्रभिप्राये क्रियाफले सिद्धमेवात्मनेपदम् । अकर्त्रभिप्रायार्थोऽयमारम्भः ॥

### न्यास

सम्भवति सैव गोधेनुरानीयते, न महिष्यादिधेनुः; तथेहाप्यवनप्रतिषेधेन यस्य भुजोऽनवने वृत्तिः सम्भवति, स एव रौधादिकः प्रतीयते; तस्मात् तस्यैव ग्रहणं विज्ञायते । तेन निर्भुजति, विभुजताति तौदादिकस्यारमनेपदं न भवति ॥६६॥

णेरणौ यत् कर्म णौ चेत् स कर्त्ताऽनाध्याने ॥ आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपका इति । अणौ कर्मप्रद-र्शानार्थमेतदुक्तम् । इदं त्वत्रोदाहरणम् —आरोहयते हस्तो स्वयमेवेति । आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपका इत्यत्रा-ङ्पूर्वस्य तु 'रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे' इत्यस्य द्वे क्रिये वाच्ये —न्यग्भवनम्, न्यग्भावनञ्च । तत्र न्यग्भवनस्य हस्ती कर्त्ता, न्यग्भावनस्य हस्तिपका इति । न्यग्भवन्तं हस्तिनं न्यग्भावयन्तीत्यर्थः । स यदा तु सुशिक्षितत्वात् सुविधेयत्वाच्च न्यग्भावनिक्रयायामत्यन्तमानुकूल्यं प्रतिपद्यते हस्ती स्वयमेव, तदासौ हस्ती हस्तिपकान् प्रति

### पनमञ्जरी

संसर्गिभिः विशेषेऽवस्थाप्यते—सवत्सा धेनुरानीयतां सिकशोगा सवर्करेति 'तथाऽवत्साऽिकशोराऽवर्करेति । यस्या आनयने दृष्टः संसर्गः सैव तत्र गृहीता आनोयते; तद्वदिहापीत्यर्थः ॥६६॥

णेरणौ यत्कमं णौ चेत्स कर्तानाध्याने ।। अत्र 'णेः' इति यद्यपि सामान्यनिर्देशः, तथापि पुच्छमाण्डादिणिङ् न गृह्यते; अणौ कर्मणो णावसम्भवात्, कर्मिणङस्तु 'आयादय आर्द्धधातुके वा' इति वचनादण्यन्तावस्था सम्भवति । कर्मणश्च कर्तृत्वम् —किमध्यते योषितं देवदत्तः कामियध्यते योषितःस्वयमेवेति, तथापि
ङित्त्वादेव सिद्धे सोऽपि न गृह्यत इति णिच एव ग्रहणिमत्याह् —िणचश्चेति कर्त्रभिन्नाये कियाफले सिद्धमेवात्मने
पदिमिति । अकर्त्रभिन्नायार्थं इति । उपलक्षणमेतत्, कर्त्रभिन्नाये पदान्तरेण द्योतिते 'विभाषोपपदेन प्रतोयमाने'
इति विकल्पं बाधित्वा नित्यो विधियंथा स्यादित्यिप द्रष्टव्यम् । अत्रक्तवाक्यतायामयमर्थो भवति—ण्यन्तादात्मनेपदं
भवत्यण्यन्तावस्थायां यत्कर्मं ण्यन्तावस्थायां यदि स कर्त्ता भवति आध्यानादन्यत्रेति । तत्र कर्मान्तरिनवृत्तिनं
कृता स्यात्, ततश्चेहापि प्रसज्येत—आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकास्तानारोहयित हस्तोति । कि च उक्तेऽर्थे

# भावबोधिनी

अनवन = पालनभिन्न अर्थ में —इसके ग्रहण का क्या फल है ? भुनिक्त एनम् अग्निराहित: [यहाँ पालन अर्थ है ।] अनवन = अपालन में प्रतिषेघ होने के कारण रुधादिगणीय भुज का ही ग्रहण विज्ञापित होता है, न कि तुदादिगणीय 'भुज कौटिल्ये' [कुटिल = वक्र होना] का । अतः यहाँ आत्मनेपद नहीं होता है —विभुजित पाणिम् [हाथ टेढ़ा करता है] ॥ ६६ ॥

'कर्नुगामी क्रियाफल रहने पर 'णिचश्च' (पा॰ सू॰ १.२.३) से आत्मनेपद सिद्ध ही है। अकर्नुगामी क्रिया-फल रहने पर आत्मनेपद के विधानार्थ यह सूत्र बनाया गया है। णिजन्त बातु से आत्मनेपद होता है; किस प्रकार ? अणिजन्त अवस्था में जो कर्म णिजन्त में भी वही कर्म है, यदि वही कर्ता बन जाता है, [उत्कण्ठापूर्वंक स्मरण] नहीं होना चाहिये; उसे छोड़कर। उदा॰—आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः। [महावत हाथियों पर चढ़ते हैं] 'आरोहयते हस्ती स्वय-मेव। [हाथी उन्हें स्वयं चढ़ाता है] उपसिच्चन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः [महावत हाथियों को पानी से नहलाते हैं।] ण्यन्तादात्मनेपदं भवति, कथम् ? अणौ यत्कर्म णौ घेत्तदेव कर्म, स एव कर्त्ता भवति, अनाध्याने = अध्यानं वर्जायत्वा । आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः (म० भा० १.३.६७) । आरोहयते हस्ती स्वयमेव । उपसिक्चन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः । उपसेचयते हस्ती स्वयमेव । पश्यन्ति भृत्या राजानम् (म० मा० १.३.६७) । दर्शयते राजा स्वयमेव ।

### **स्यास**।

प्रयोजकत्वेन विवक्ष्यते, हस्तिपकास्तु प्रयाज्यत्वेन । हस्ती हस्तिपकान् प्रयुङ्के—मामारोहतेति, ततश्च प्रयोज्यप्रयोजकभावे विवक्षिते हेतुमण्णिच् । एवमुत्तरत्रापि कर्मणः कर्तृत्वस्य विवक्षितत्वात् प्रयोजकभाविव-क्षायां णिज् विधेयः । ततस्तिस्मन्नुत्पन्ने यदा निर्ज्ञातस्वरूपत्वाच्चरितार्थत्वात् प्रयोज्यप्रयोजकभावस्य न्यग्भवनमात्रे हिर्वतते । अत्रेदमुदाहरणम्—आरोहयते हस्ती स्वयमेवेति । तदा हि, यदेवाण्यन्ते कर्मासीत् स एव ण्यन्ते हस्ती कर्त्ता भवति । न च प्रयोज्यप्रयोजकभावे निवृत्तेऽपि णिचो निवृत्तिर्भवति, निवृत्तिकारणाभावात् । यथैव हि देवदत्तस्य व्यापारे निवृत्तेऽपि पिचः पाकान्न निवर्तते—पच्यत खोदनः स्वयमेवेति, तथेहापि निवृत्ते प्रयोज्यप्रयोजकव्यापारे णिचो निवृत्तिर्भ भवतीति वेदितव्यम् ।

### पदमञ्जरी

'णंरणो कर्मणि' इत्येतावदेव वाच्यम्; कर्त्तरीत्येव ण्यन्तादात्मनेपदं भवति, 'अणौ कर्मणि कर्तरि' इत्युक्ते को नाम विवक्षितोऽर्थो न सिद्धचति ! 'सः' इत्येतच्चानर्थकम्; यत्तदोनित्यसम्बन्धादेवाध्याहारतः सिद्धेः । तस्मा- द्यथाश्रुतमात्रं न विवक्षितमिति मत्वा पृच्छति—कथिमिति ।

इतरोऽपि वाक्यभेदाश्रयणेन परिहरित—अणौ यत्कर्मेत्यादि । णेरात्मनेपदं भवित आध्यानादन्यत्रेत्येकं वाक्यम्, ततोऽणो यत्कर्मेति द्वितीयम् । अत्र वाक्ये यत्तदोनित्यसम्बन्धाद्यच्छब्देन तच्छब्द आक्षिप्यते ।
कर्मान्तरस्य चानिर्देशाद् उद्देश्यतयापि श्रुतं कर्मत्वमेव विधीयते । तच्च विधीयमानं सामर्थ्याण्णेरिति सिन्निहितत्वाण्यन्तावस्थायामेव । विधीयते । किं तत्सामर्थ्यम् ? अणौ यत्कर्मेत्यनुवादसामर्यादेवाणौ कर्मत्वसिद्धेस्तत्रैव तद्धिधानस्यासम्भवः । तदेवमणौ यत्कर्मेत्येतावत एवाणौ यत्कर्मं णौ चेत्तत्कर्मेत्यर्थो भवित ।
अनेन च कर्मान्तरिनवृत्तिः क्रियते, न त्वणौ कर्मणो णौ कर्मभावः प्रतिपाद्यते । स कर्तेति वाक्यान्तरेण तस्य
कर्तृत्वपतिपादनात् एकस्य युगपदेकस्यां क्रियायां कर्मत्वकर्तृत्वयोरुभयोरसम्भवात् । ततो णौ चेदिति तृतीयं
वाक्यम्—अणौ यदित्येव, अणौ यत्प्रतिपाद्यं वस्तु णो चेत्तदेव प्रतिपाद्यमित्यर्थः । ततः स कर्तेति चतुर्थम् ।
वत्राणौ यत्कर्मं णौ चेदिति सर्वमनुवर्त्तते । 'अनाध्याने' इत्येतदिप प्रसज्यप्रतिषेधे पञ्चमं वाक्यम् ।

# भावबोधिनी

उपसेचयते हस्ती स्वयमेव । [हाथी अपने आप पानी फेंक कर नहाता है ।] पश्यन्ति भृत्या राजानम् [नौकर राजा को देखते हैं।] दर्शयते राजा स्वयमेव [राजा स्वयं अपने को दिखा रहा है।]

विमर्श—शुद्ध वाक्य में जिसे कर्म बनाया गया है वहीं यदि णिजन्त वाक्य में भी कर्म रहता है। ऐसा कर्म जब कर्ता रूप से विवक्षित होता है तब इस सूत्र से आत्मनेपद होता है। उदा०—आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः = महा- वत हाथी पर चढ़ते हैं। यहाँ हस्ती = हाथी कर्म है। जब सिखाने के बाद शिक्षित होकर हाथी अपने आप महावत को चढ़ा छेता है तब कर्म = हाथी कर्ता बन जाता है—आरोहयते हस्ती स्वयमेवं [हाथी स्वयं झुक कर महावत को चढ़ा छेता है।] यहाँ आत्मनेपद-विधान के लिये यह सूत्र है। जहाँ क्रियाकृत कोई विशेष [प्रभाव] कर्म में नहीं दिखाई देता है वहाँ कर्तृस्यभावकत्व माना जाता है। वहीं पर यह सूत्र आत्मनेपद करता है। जहाँ क्रियाकृत विशेष कर्म में दिखाई देता है वहाँ तो 'कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः' (पा० सू० ३।१।८७) से कर्मवद्भाव होकर आत्मनेपद सिद्ध हो जाता है।

णेरिति किम् ? आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, आरोहयमाणो हस्ती साध्वारोहित । अणाविति किम् ? गणयित गोगणं गोपालकः, गणयित गोगणः स्वयमेव (म० भा० १.३.६७ वा० ६) । कर्मग्रहणं किम् ? लुनाति दात्रेण, लावयित दात्रं स्वयमेव ।

न्यासः

सिद्धन्तीत्यादि । अत्रापि सिच्यमानो हस्तो कर्म यदा सुशिक्षितत्वात् सुविधेयत्वाच्च सेचनिक्रयां प्रति प्रकृष्टमानुकूल्यं भजते, तदा तस्य प्रयोजकत्वे विवक्षिते हस्तिपकानाञ्च प्रयोजयत्वे णिच् । तत्र कृते पूर्ववत् प्रयोजयेष्विविक्षितेषु यदेवाण्यन्ते कर्म स एव ण्यन्ते कर्त्ता भवति । पश्यन्तोत्यादि । अत्रापि दृश्यमानस्य राज्ञः दर्शनिक्रयायामितशयेनानुकूल्यभावोपगमनात् प्रयोजकत्वे विवक्षिते भृत्यानाञ्च प्रयोजयत्वे णिच् । तत्र विहिते पूर्ववत् प्रयोजयाविवक्षायां यदेव दृशेरण्यन्ते कर्म राजा स एव ण्यन्ते कर्त्ता । क्रियापि च सर्वेष्वेतेषूदाहरणेषु येवाण्यन्तावस्थायाम्, सैव ण्यन्तेऽपि । सत्यपि च णिचि प्रयोज्यप्रयोजकभावस्य निर्वित्तत्वात् क्रियान्तरस्य चानुत्पत्तेः ।

गणयतीत्यादि । 'गण संख्याने' चुरादावदन्तः पठ्यते । ततो णिच्, 'अतो लोपः' इत्यकारलोपः । तस्य पूर्वविधो कर्तव्ये स्थानिवद्भावाद् 'अत उपधायाः' इति वृद्धिनं भवति । गणयति गोगणं गोपालकः ।

### पदमञ्जरी

तत्र वृत्तिकारेण त्रोणि वाक्यानि स्ववाचा दर्शितानि—(१) ण्यन्तादात्मनेपदं भवतीत्येकं वाक्यम्, (२) अणो यत्कर्मं णो चेत्तदेव कर्मेति द्वितीयम्, (३) स एव कर्त्ता भवतीति तृतीयम्। 'णो चेद्' ग्रहणं समानिकयार्थं-मिति तु वक्ष्यति, अतस्तदिप वाक्यमभ्युपगतमेव।

आरोहन्तीत्यादि । अणौ कर्मप्रदर्शनार्थमिदमुक्तम्, इदं तत्रोदाहरणम्—आरोहयते हस्ती स्वयमेवेति । आङ्पूर्वो रुहिः न्यग्भवनोपसर्जने न्यग्भावने वर्तते, न्यग्भवन्तं हस्तिनं न्यग्भावयतीत्यर्थः । यदा तु हस्तिनः सौकर्यातिशयप्रतिपादनाय हस्तिपकव्यापारो न विवक्ष्यते, तदा न्यग्भावमात्रे रुहिवंतते, तत्र च हस्तिनः कर्तृत्वम् । उक्तं च—

निवृत्तप्रेषणं कर्म स्विक्रयावयवे स्थितम्। निवर्तमाने कर्मत्वे स्व¹कर्तृत्वेऽविष्ठिते ॥ (वा० प० ३-७-५६) इति ।

अस्य च कर्तुः कर्मस्थिक्रियेषु कर्मकार्याण्यतिदिश्यन्ते—'कर्मवत्कर्मणा तुल्यिक्रियः' इति, तद्यथा—
लूयते केदारः स्वयमेवेति । लुनातिहि द्विधाभवनोपसर्जनं द्विधाभावने वृत्तः कर्तृव्यापाराविवक्षायां द्विधा
भवनमात्रे वर्तते । दुहिस्तु कर्तृस्थिक्रियत्वात् कर्मकार्याणि न लभत इत्येतावत् ततो न्याभवनवृत्ते रुहेर्हस्तिपकव्यापारे णिजुत्पद्यते, तदा च य एवार्थं आरोहयन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, स एवार्थं आरोहन्ति हस्तिपका
इति । पुनः सौकर्यातिशयविवक्षायामिवविक्षते हस्तिपकव्यापारे न्याभवनमात्रे रोहिर्वर्तते—आरोहयते हस्ती
स्वयमेवेति । सुष्ठु न्याभवतीत्यर्थः । उक्तं च—
भावश्रीधनी

(अनु॰) णे:—णिजन्तात्—इसका क्या फल है ? आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः [महावत हाथी पर चढ़ते हैं।] 'आरोहयमाणः हस्ती साधु आरोहित । [आरोहित = न्यग्भवित = झुकता है, यहाँ णिजन्त न होने से आत्मने-पद नहीं होता है।]

अणी—[अण्यन्तावस्था में] इसका क्या फल है? गणयित गोगणं गोपालकः [गोपाल गायों के समुदाय को गिनता है।] गणयित गोगणः स्वयमेव [गायों का समुदाय स्वयं गिनती करा देता है। यहाँ णिजन्त का ही कर्म गण था न कि अणिजन्त का। क्योंकि गण धातु के चुरादिगणीय होने से प्रारम्भ में ही णिच् हो जाता है।]

का वि०/१०

१. 'स्वे कुर्तृत्वे' इति पाठः वाक्यपदीये ।

'णौ चेद्' ग्रहणं समानिक्रयार्थम् । आरोहिन्त हस्तिनं हस्तिपकाः, आरोहयमाणो हस्ती भोतान् सेचयति मत्रेण।

न्यासं

गणयित गोगणः स्वयमेवेति । अत्र स गण्यमानो यदा गणनं प्रत्यानुकूल्यं भजमानः प्रयोजकत्वेन विवक्ष्यते, गोपालकस्तु प्रयोज्यत्वेनः तदा हेतुमण्णिच् । तस्मिन् कृते पूर्ववत् प्रयोज्याविवक्षायां यदेव कर्म स एव कर्त्ता भवति । तथाप्यणाविति वचनादात्मनेपदं न भवति, न हि गणः प्रागणौ कर्मासीत्, कि तर्हि ? ण्यन्त एव । नतु च "'अणावकर्मकाच्चित्तवत् कर्तृकात्' इत्यत्र 'अणी' इति किम् ? चेतयमानं प्रयोजयति चेतयते इति केचित् प्रत्युदाहरिन्त'' इत्युक्त्वा वृत्तिकारो वक्ष्यति, तदयुक्तम्, 'हेतुमण्णिचो विधिः। प्रतिषेधोऽपि प्रत्यासत्त्या तस्यैव न्याय्यः' इति, तच्चेत्, सत्यम्; गणयति गोगणं गोपालकः, गणयति गोगणः स्वयमेवेत्येतदपि प्रत्यु-दाहरणमयुक्तमेव स्यात्, नैतदस्ति; भेदस्याविवक्षितत्वात् । यदि हि भेदो विवक्ष्यते, तदा हेतुमण्णिचो विधिरिति प्रतिषेधोऽपि प्रत्यासत्तेस्तस्येव स्यात्, न हि विप्रकृष्टस्य चुरादिणिचः। न चेह भेदो विवक्षितः, 'णेः' इति जातिनिर्देशात् । तस्माण्णिज्मात्राद्विधिः, अतः प्रतिषेथोऽपि णिज्मात्रस्यैव स्यादिति युक्तमेतत् प्रत्युदाहरणम् । 'अणावकर्मकात्' इत्यादौ सूत्रेऽणाविति हेतुमण्णिच एव ग्रहणम् । अत एव हेतुमण्णिच एव विधिरिति प्रत्यासत्तस्येव प्रतिषेधो युक्तः। यथा तत्र हेतुमण्णिचो ग्रहणं तथा तत्रैव प्रतिपादियिष्यामः। न

न्यग्भावनं न्यग्भवनं रुहौ शुद्धे प्रतीयते। न्यग्भावनं न्यग्भवनं ण्यन्तेऽपि प्रतिपद्यते ॥ अवस्थां पञ्चमीमाहुर्ण्यन्तानां भ कर्मकर्तरि ।

निवृत्तप्रेषणाद्धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते ॥ (वा० प० ३-७-५९-६०) इति । एवं सिञ्चतेरप्यार्दीभवनोपसर्जनमाद्रीभावनमर्थः । ततो निवृत्तप्रेषणितयादि पूर्ववत् । सेचयते हस्ती

स्वयमेव, सेचनेऽत्यन्तमनुकूलो भवतीत्यर्थः। एवं दृशिरिप कर्मव्यापारमात्रवृत्तिः, णिजुत्पन्ने पूनस्तत्रापरोऽपि,

तदुदाहरणम्—दर्शयते राजा स्वयमेव, दर्शनेनानुकूलो भवतीत्यर्थः । सोऽयं निवृत्तप्रेषणपक्ष उच्यते ।

अपरः प्रकारः--अरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, तान् सौकर्यातिशयाद्धस्ती प्रयुङ्क्ते इति; हस्तिव्यापारे णिजुत्पद्यते —आरोहयति हस्ती हस्तिपकानिति । तत्र सौकर्यातिशयप्रतिपादने तात्पर्यमिति कर्म न विवक्ष्यते, ततोऽकर्मको भवति; यथा - नेह पच्यते, नेह भुज्यते इति पाकमात्रप्रतिषेधे तात्पर्यमिति कर्माविवक्षायां भावे को भवति-आरोह्रयते हस्ती स्वयमेव, सुष्ठु न्यग्भवतीत्यर्थः। एष एव हि हस्तिनः प्रयोजकव्यापारः। एविमत-रयोरपि द्रष्टव्यम् । सोऽयमध्यारोपितप्रेषणपक्ष इति गीयते ।

तदेवमुभयोरिप पक्षयोः सैव किया, याऽण्यन्तावस्थायाम् । न च कर्मान्तरमस्ति, कर्तापि स एवेत्युदाहरणोपर्पातः । स्वयमिति वचनं कर्त्रन्तरव्युदासार्थम् ।

# भावबोधिनी

कमंग्रहण का क्या फल है ? लुनाति दात्रेण (हिसया से काटता है)। लावयित दात्रं स्वयमेव। (हिसया स्वयं ही कटवाता है। यहाँ कर्म न होकर करण है। आत्मनेपद नहीं होता है।)

णौ चेत्-णिजन्तावस्था में यदि-इसका ग्रहण समान = एक किया के लिये है। [अर्थात् प्रयोजक किसी भी अवस्था में क्रिया बदलनी नहीं चाहिये। वही रहनी चाहिये] आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, ( महावत हाथी पर चढ़ते हैं ), आरोहयमाणो हस्ती भीतान् सेचयितं सूत्रेण [ चढ़ा जाता हुआ हाथी भयभीत लागों को मूत्र से गीलाकर देता है। यहाँ पहले आरुह—है और बाद में सिञ्चन—है। क्रियाभेद के कारण सेचयित में आत्मनेपद नहीं होता है]।

यत्सग्रहणमनन्यकर्मार्थम् । आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः । आरोहयमाणो हस्ती स्थलमारोह-यति मनुष्यान् ।

### न्य ।सः

चात्र तथाविधं किञ्चित्रबन्धनमस्ति, यतो णेरिति हेतुमण्णिच एव ग्रहणमवसीयते, चौरादिकानामप्य-नित्यण्यन्तत्वात्, विभाषितणिचां च केषाञ्चिद् विद्यमानत्वात् येषामण्यन्तानामेव यत् कर्म, तेषामेव चुरादिणि-जन्तानां तस्यैव कर्तृत्वसम्भवात् । तस्मादिह णेरिति णिज्मात्रस्य ग्रहणं सूत्रकारस्याभिमतिमिति लक्ष्यते ।

अथ गणयितः गोगणः स्वयमेवेत्यत्र 'कर्मवत् कर्मणा तुल्यिक्रयः' इत्यितदेशात् कस्मादात्मनेपदं न भवित ? कर्तृस्थभावकत्वात् । अत्र हि गणयित्रयं संख्यानिमित्ते परिच्छेदे ज्ञानिवशेषे वर्त्तते, यस्य हि संख्यानिमित्ते परिच्छेदे ज्ञानिवशेषे वर्त्तते, यस्य हि संख्यानिमित्ते परिच्छेदे ज्ञानिवशेषे वर्त्तते, यस्य हि संख्यानिमित्ते । स च ज्ञानिवशेषः कर्त्तरि वर्त्तते; तत्र तस्य समवेतत्वात्, न कर्मणि । तस्मात् कर्तृस्थभावकत्वादि-हात्मनेपदं न भवित । कर्मस्थिकयाणां कर्मस्थभावकानाञ्च कर्मवद्भावातिदेशेनात्मनेपदिमाष्यते, नेतरेषाम् ।

लुनाति दात्रेणेत्यादि । दात्रस्य तीक्ष्णतया करणस्यापि सतो विशिष्टव्यापारभूतत्वाल्लावकपुरुषान्

प्रति प्रयोजकत्वविवक्षायां णिच्।

णौ चेद् ग्रहणिमत्यादि । इह णौ चेदिति न वक्तव्यम् । णेरणौ यत् कर्मं स कर्तेत्येतावत्युच्यमानेऽणौ यत् कर्म तस्य सामर्थ्याण्णावेव कर्तृत्वं विज्ञायत इति कि णौ चेदित्यनेन ? तदैतण्णौ चेद्ग्रहणं कियमाणं समान-कियार्थं विज्ञायते—यदि यैव कर्मावस्थायां किया, सैव कर्त्रवस्थायां भवतीति । एतदुक्तं भवति—यस्यैव

### पदमञ्जरी

णेरिति किमिति । अणो कर्मत्वानुवादेन णो कर्तृत्विवधानात् प्राधान्याण्यन्तादेव भविष्यतीति प्रश्नः । साध्वारोहतीति । साधु न्यग्भवतीत्यर्थः । अत्र कर्मव्यापारमात्रे रुहिर्वर्तते, कर्तृस्थिक्रयत्वात्तु कर्मवद्भान्वाभावाद्यगात्मनेपदे न भवतः, शप्परस्मेपदे भवतः, अणो यत्कर्मेत्यण्यन्तावस्थायामिप श्रुतत्वात्ततोऽपि स्यादिति भावः । ननु प्राधान्याण्ण्यन्तादेव भविष्यतीत्युक्तम्, किमर्थमणो यत्कर्म णो चेत्स कर्तेति ? अयमुपाधिर्यस्मिन्नेव प्रयोगे संभवति; तत्रेवात्मनेपदं युक्तम्, साध्वारोहतीत्यत्र च नायं प्रकारः सम्भवति । आरोहयते हस्तीत्यत्र तु णिचः प्रकृतिभूते रुहावण्यन्ते यत्कर्म ण्यन्ते स एव कर्त्तेति तत्रेव भविष्यति, सत्यम्; तदेवमुत्तरार्थमवश्यं णेरिति वक्तव्यमिहापि विस्पष्टार्थं भविष्यतीति मन्यते ।

अणाविति किमिति । कर्मत्वकर्तृत्वयोयौगपद्यासम्भवात् णौ च कर्तृत्वस्य श्रुतत्वादवस्थान्तरे णावेव कर्मत्वं विज्ञास्यत इति प्रश्नः । गणयतीति । 'गण संख्याने' चुरादावदन्तः पठ्यते, अतो लोपस्य स्थानि-वङ्गावाद् उपधावृद्धचभावः । गण्यमानो गणो यदा गणनिक्रियायामानुकूल्यं प्रतिपद्यते, तदा तद्ध्यापारमात्र-वृत्तोर्हेतुमण्णिच पुनः कर्मव्यापारमात्रे आरोपितस्यैवायं प्रयोगः । गणयित गोगणः स्वयमेवेति । अत्र णावेव गणेः कर्म, णावेव कर्ता इत्यात्मनेपदं न भवित । कर्मवङ्गावेनापि न भवितः कर्नृस्थिक्रियत्वात् । गणनं हि संख्या-विमित्तः परिच्छेदो ज्ञानिववेषः । भाष्ये तु भागशोऽवस्थापने गणिवंतिते । भागशोऽवितष्ठभानं गणं गोपाल-कोऽवस्थापयतीत्यर्थमङ्गीकृत्य तत्रानुकूलत्वाद् गणस्यैव कर्तृत्विववक्षायामस्ति कर्मस्थभावकत्विमिति कर्मवङ्गा-वादात्मनेपदमुदाहृहम् । ननु चाणावकर्मकादित्यत्र वक्ष्यित—'हेतुमिण्णचो विधिः' इति, प्रतिषेधोऽपि प्रत्या-सत्तेस्तस्यैव न्याय्य इति, तच्चेत्, सत्यम्; इदमिप प्रत्युदाहरणमयुक्तमेव, उच्यते—युक्तं तत्र हेतुमिण्णचो

# भावबोधिनी

'यत् सः'—( अण्यन्तावस्था में जो कर्म ण्यन्तावस्था में भी वही कर्म कर्ता बनता है, दूसरा कर्म कर्ता नहीं बनता है) इसका ग्रहण—दूसरा कर्म न हो—इसके लिये है। आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः; आरोहयमाणो हस्ती स्थलम् आरोहयित मनुष्यान्' [यहाँ हस्ती कर्म है, बाद वाले वाक्य में मनुष्यान् यह भी कर्म है। अतः इससे आत्मनेपद नहीं होता है।]

कर्त्तेति किम् ? आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, तानारोहयित महामात्रः । अनाध्याने इति किम् ? स्मर्रात वनगुल्मस्य कोकिलः, स्मरयत्येनं वनगुल्मः स्वयमेव (म० भा० १.३.६७ वा० ७) ।

न्यासः

घात्वर्थस्य यत् कर्म तस्यैव यदि तत् कर्तृत्वेन विवक्ष्यत एवमात्मनेपदं भवति, नान्यथेति । तेन वारोहन्ति हिस्तनं हिस्तपकाः, आरोह्यमाणो हस्ती भीतान् सेचयित मूत्रेणत्यत्र सेचयतेरात्मनेपदं न भवतिः भिन्नत्वात् क्रियायाः । तथा हि, न्यग्भावनिक्रयायां प्राक् हस्ती कर्मत्वेन विवक्षितः, सेचनिक्रयायां तूत्तरकालं कर्तृत्वेन । यत्सप्रहणमनन्यकर्मार्थमिति । अण्यन्ते यत् कर्म ण्यन्तेऽपि यदि तदेव कर्म कर्त्ता भवति न कर्मान्तरम्, एवमात्मनेपदं भवतिः, नान्यथा । ननु विप्रतिषिद्धमेतत्—एकस्यैवैकदा कर्मत्वं कर्तृत्वञ्च ? नैतद् विप्रतिषिद्धम्; एको हि वस्तुधमः, अपरश्च विवक्षाधमः, स्वातन्त्र्याविवक्षायां कर्तृत्वस्य विवक्षाधमंत्वात् वस्तुधमत्वाच्च।क्ष्यमाणतया कर्मत्वम् । स्थलमारोह्यति मनुष्यानिति । अत्र कर्मान्तरमप्यस्ति । मनुष्यानिति न केवलं हस्त्येवेति न भवत्यात्मनेपदम् । यद्येवम्, भीतान् सेचयति मूत्रेणत्यत्र कर्मान्तरसद्भावादात्मनेपदं न भविष्यति, अस्ति ह्यत्रापि कर्मान्तरम्—भोतानिति, अतो न वक्तव्यम्—समानिक्रयार्थं णौ चेदित्येतत् ? नैतदस्ति, न हि

# पदमञ्जरी

विधिरितिः, तत्र बुधादिसूत्रे 'णेः' इति वर्तते, बुधादिभ्यश्च हेतुमण्णिजेव सम्भवति । इह तु सामान्येन ग्रहणं विशेषहेत्वभावात् । ननु चाणौ यत्कर्मेत्युच्यते चुरादीनां च नित्यण्यन्तत्वात्केवलानां प्रयोगाभवाद् अणौ कर्मणोऽसम्भवाद् अत्रापि हेतुमण्णिच एव विधिः, नेत्याहः 'आ धृषाद्वा' इति विभाषिनणिचामिप केषाञ्चितसम्भवात् । भाष्ये तु हेतुमण्णिचो विधिरिति स्थितम् । लावयित दात्रं स्वयमेवेति । करणस्य दात्रस्यापि तैक्ष्ण्यातिशयेन लवने यदानुकूल्यं तत्प्रतिपादनाय लावकान्प्रति प्रयोजकत्वविवक्षायां णिच् ।

इह ण्यन्तादात्मनेपदं भवत्यणौ यत्कर्म स चेत्कर्तेत्युक्ते गम्यत एतद्—यस्माद् ण्यन्ताद्विधिः तत्रैवाण्यन्ते यत्कर्म स चेत्कर्त्तेति, अतो णौ चेद्ग्रहणमनर्थकम्, तत्राह—णौ चेद्ग्रहणं समानक्रियार्थमिति । प्रयोज्यप्रयोजकभावलक्षणेऽपि क्रियाभेदे मा भूत्, णिच्प्रकृत्यर्थभूतायामेव क्रियायां यथा स्यादित्यर्थः । यथा पुनर्यं
शब्दार्थस्तथोक्तं पुरस्तात् । बारोहयमाणो हस्तो भीतान् सेचयित मूत्रेणेति । येन प्रयोज्यप्रयोजकभावलक्षणेऽपि
कियाभेदे बात्मनेपदं वार्यंत एवानेन धातुभेदादत्यन्तभेद इति मत्वैतत्प्रत्युदाहृतम्, भीताश्चात्रारोह्यतेः कर्म ।
बारोहयमाण इति । णिचश्च' इत्यात्मनेपदं शानच् भीता ह्यारोह्यमाणा भीत्या मूत्रयन्ति, तेन हस्ती सिच्यते ।
कर्माविवक्षायां तु सेचयतेरकर्मकत्वम् ।

उद्देशप्रतिनिर्देशात् लब्धे यत्सग्रहे पुनस्तद्ग्रहो वाक्यभेदेन कर्मान्तरिनवृत्त्रये इत्याह — यत्सग्रहणमनन्यकर्मार्थमिति । स्थलमारोह्यित मनुष्यानित्यत्र कर्मान्तरमप्यस्ति मनुष्याः, रुहेर्गत्यर्थत्वान्मनुष्याणां कर्मसंज्ञा । कथं पुनरत्राणो कर्मणो णो कर्तृत्वम्, यावता स्थलमणो कर्म हस्तो तु णो कर्ता ? स्यादेतत् — आरोह्यमाण इत्यत्राणो कर्मणो हस्तिन् एव कर्तृत्वम्, स एव च स्थलमारोह्यतीत्यत्रापि कर्त्तेति । एवमपि प्रत्यासत्तेरेवात्र न भविष्यति, तथा हि ण्यन्तादात्मने । अणो यत्कर्मणो चेत् स कर्तेत्युक्ते प्रत्या- सत्तेरेतद् गम्यते — येन णिचा ण्यन्तादात्मनेपदं विधित्सितं तेनैव णिचाऽण्यन्ते तत्प्रकृतिभूते धातौ यत्कर्मं स एव चेत्कर्ता तस्मिन्नेव ण्यन्त इति । अत्र च यत्रायमुपाधिः, कृतमेव तत्रात्मनेपदम् — आरोह्यमाण इति ।

# भावबोधिनी

कर्ता—[कर्ता में ही आत्मनेपद होता है। भाव या कर्म में नहीं] इसका क्या फल है ? आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिनं हस्तिपकाः, तानारोहयित महामात्रः। [यहाँ कर्म हायो कर्ता नहीं है अपितु महामात्र है जो कर्म नहीं था।]

अनाच्यान (= उत्कण्ठापूर्वक स्मरण न होने में)—यह किसलिये है ? स्मरित वनगुल्मस्य कोकिलः, स्मरयित एनं वनगुल्मः स्वयमेव । कोयल वनगुल्म = वनवृक्ष को याद करती है, वनगुल्म इसे स्वयम याद कराता है ।

ननु चात्र कर्मकर्त्तरि मूलोदाहरणानि, तत्र कर्मवद्भावेनैव सिद्धमात्मनेपदम्, किमथैमिदमुच्यते ? कर्मस्थभावकानां कर्मस्थिक्रयाणां च कर्मवदितदेशो विज्ञायते । कर्तृस्थार्थोऽयमारम्भः ।

### न्यासः

भीतानिति सेचयतेः कर्म, कि तर्हि ? आरोहयतेः, भीतानारोहयमाणः सन् मूत्रेणात्मानं सेचयतीत्यर्थः, अयुक्तमेतत्, एवं ह्यारोहयमाण इत्यत्रात्मनेपदं शानच्च न स्यात्, कर्मान्तरसद्भावात् । नैवं तर्हि शानजेवात्र विहितः, कि तर्हि ? 'ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु' चानश्प्रत्ययः । तत्र यदि समानिक्रयार्थं णौचेद्ग्रहणं न क्रियेत, तदा यदेवारोहयतेरण्यन्ते कर्म, स एव हस्ती सेचयतेर्ण्यन्ते कर्त्ता भवतीति तदेव कर्म, स एव कर्त्तेति स्यादेवात्मनेपदम् । तस्माण्णौ चेद् ग्रहणं समानिक्रयार्थं कर्त्तंव्यम् ।

कर्त्ति किमिति ? कर्त्तयेवात्तनेपदमनेन विधीयते; भावकर्मणोस्तु 'भावकर्मणोः' इत्यनेनैव सिद्धत्वात् । तस्माद् सामर्थ्यलब्धः कर्त्तेत्यभिप्रायः । कर्तृग्रहणं यदेवाण्यन्ते कर्मे तस्मिन्नेव कर्तृत्वेन विविक्षते सत्येवात्मनेपदं भवति, नान्यथेत्येवमर्थं क्रियत इति दर्शयितुमाह—आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, तानारोहयति

### पदमञ्जरी

यत्र तु न कृतम्—स्थलमारोहयतीति, न तत्रायमुपाधिरिति नैवात्मनेपदप्रसङ्गः । इह तर्हि —आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिनं हस्तिनं हस्तिमकाः तानारोहयति हस्तीति ? कि पुनरत्र नेष्यते ? वृत्तिकृता नेष्यते, भागवृत्तिकारेण त्विष्यते । तथा माद्यः प्रयुक्के —'करेणुरारोहयते निषादिनम्' इति ।

कर्तेति किमिति। भावकर्मणोः सिद्धत्वात् कर्त्तयेव भविष्यतोति मन्यते। अणौ यत्कर्म तस्मिन्नेव कर्त्ति यथा स्यात्, कर्त्रन्तरे मा भूदित्येवमर्थं कर्तृ ग्रहणमिति दर्शयन्नाह—तानारोहयित महामात्र इति। गत्यर्थत्वाच्च रुहेः हस्तिपकानां कर्मसंज्ञा। यद्येवम्, कर्मान्तरसम्भवादेवात्र न भविष्यति ? नैतदेवम् ? अस्तोत्यत्राणौ कर्मणो हस्तिनो णाविष कर्मत्वेनान्वयः। न वा सित कर्तृ त्विवधौ कर्मान्तरच्यावृत्तिर्लभ्यते। यद्वा— प्रयोजकव्यापारमात्रे तात्पर्याद्यदा हस्तिपकाः कर्मत्वेनाविवक्षिताः, तदेदं प्रत्युदाहणं द्रष्टव्यम्। वनगुल्मस्येति। कर्मोपलक्षणमेतत्, न त्वत्र वनगुल्मस्य कर्मत्वमस्ति; शेषत्वेन विविक्षत्वात्। तस्माद्वनगुल्मिति प्रदर्शनीयम्। स्मरयत्येनिसितः। 'स्मृ आध्याने' घटादिः, वनगुल्मस्य रमणीयत्वप्रतिपादनाय प्रयोजकत्वे विविक्षिते णिच्। एनिसितः। बुद्धचर्थत्वात्कोकिलस्य कर्मसंज्ञा। एतदप्युपलक्षणम्, अत्र हि कर्मान्तरसद्भावादेव प्राप्तिनिस्तं कर्माविवक्षायां प्रत्युदाहरणं द्रष्टव्यम्।

ननु चात्र कर्मकर्तिर मूलोदाहरणानीति । ननु चाध्यारोपितप्रेषणपक्षे आरोह्यतो हस्तिनः कर्मत्वा-भावात्कर्मणा समानधातो तुल्यिक्रयत्वाभावात् पचत्योदनं देवदत्तो राध्यत्योदनं स्वयमेवेतिवत्कर्मवद्भावो न प्राप्नोति, सत्यम्; आरब्ध एवास्मिन् सूत्रे सोऽपि पक्षः सम्भवात् प्रदर्शितः, अनारब्ये तु निवृतप्रेषणपक्षप्रक्रियै-वाश्रयिष्यते । ननु तत्रापि व्यापारद्वयाभिधायिषु रुहादिषु भवत्येवम्, ये तु केवलकर्तृ व्यापारवाचिनो दृश्यादयः तेषु कथम्, न हि दृशिः कर्मव्यापारं किञ्चदाचष्टे ? स्यादेतत्—विषयभावापत्तिः कर्मव्यापारस्तदापादनं कर्नृ व्यापार इति । यद्येवम्, इच्छापि दृश्यर्थः स्यात् । नन्वत्रापि विषयभावापत्तिः, तदापादनं च विद्यते, अथ दर्शनविषयभावापादनं दृश्यर्थः, ननु तदेव निरूप्यते कि नाम तद्दर्शनम् इति, अत्रोच्यते; मा नामाख्यातकर्म-व्यापारः, अस्ति तावत्कर्मणोऽपि व्यापारः, कारकत्वात्, तत्र णिजुत्पत्तिदशायां तावत्येव वित्वयते, उदाहरण-

# भावबोधिनी

इसमें कर्मकर्ता अर्थ में ही प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, और उस (कर्मकर्ता) में तो कर्मबद्भाव के द्वारा [अतिदेश से ही] आत्मनेपद सिद्ध होता है, तो यह किसलिये कहा जा रहा है? कर्मस्थभाव वाले और कर्मस्यिकिया वाले का कर्मबद्भाव अतिदिष्ट होता है यह जात होता है। यह सूत्र कर्नृस्थभाव वाले के लिये है और इसीलिये

# तथा च रुहिः कर्तृस्यक्रियः, दृष्टिः कर्तृस्यभावकः उदाहृतः।

महामात्र इति । अत्र यदेवाण्यन्ते हस्ती कर्म न तदेव ण्यन्ते कर्तृत्वेन विवक्षितम्, किं तर्हि ? महामात्रः, तेनात्मनेपदं न भवति । एतच्च कर्तृग्रहणाल्लभ्यते; तस्यानन्यार्थत्वात् । ननु च यत्सग्रहणमनन्यकर्मार्थमित्युक्तम्, इह च कर्मान्तरं हस्तिपकाख्यमस्ति, अतो यत्सग्रहणादेव न भविष्यति, तत् किमेतन्निवृत्त्यर्थेन कर्तृग्रहणेन ? नेतदस्ति; एवं सिति हि कर्तृग्रहणेऽणो यत् कर्म णो चेत् स कर्त्ता तदेव कर्म कर्त्ता भवतीत्यस्यार्थस्य च प्रतिपादनाय क्रियमाणं यत्सग्रहणमर्थवद् भवतीति । असति तु कर्तृग्रहणे तन्न कर्त्तव्यमेव स्यादिति कुतः समान-कर्मता प्रतीयते ?

स्मरित वनगुल्मस्येति । अणौ कर्मप्रदर्शनार्थमेतत् । कर्मविषयेण शेषत्वेन विषयिणा विषयं दशैंपितु-मुक्तम्। नन्वत्र न कर्मास्तिः तस्य शेषत्वेन विवक्षितत्वात् । तथा हि 'शेष' इत्यनुवर्तमाने 'अधीगर्थ' इत्यादिना कर्मणि शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठीयं विहिता । तस्मादेवं दर्शयितव्यम्,—स्मरित वनगुल्ममिति । अथ वा—यद्यपि तच्छेषत्वेन विवक्षितम्, तथापि स्मर्यमाणत्वात् तस्य कर्मत्वं वस्तुनोऽस्त्येवेति । स्मरयतीति । 'स्मृ आध्याने',

दशायां ण्यन्तोऽपीति मन्यते। तथा च रुहिः कर्तृ युक् वर्मणाभिधेय इति युक्तं केवलकर् व्यापारवाचिनां गिमदृशिप्रभृतीनां कर्तृ स्थिक्तियत्वम्; कथं तु विक्लित्युपसर्जनविक्लेदवचनः पिचः, द्विधाभवनोपसर्जनद्विधाभावन-वचनश्च लुनातिः कर्मस्थिक्तियः, न्यग्भवनोपसर्जनन्यग्भावनवचनस्तु रुहिः कर्तृ स्थिक्तियः? उच्यते; रुहिरपि गत्यर्थः, तथा च 'यद्धितुपरं छन्दिसं' इत्यत्र भाष्यकारो वक्ष्यति—हस्तिनमारोहतीत्यत्र हि उपरिगमनलक्षण एव रुहेर्थः, तत्पुनन्यंग्भवनहेतुत्वाद् न्यग्भावनिमत्युच्यते, उपरिगमनरिहतं तु न्यग्भावनमात्रं रुहेर्थों न भवति, यदा खलु क्वचिद् भूमावेव तिष्ठम् वृक्षस्य शाखां हस्ताभ्यामवनमयित, तदा नासावारोहतीत्युच्यते। तस्माद् गतिविशेष एव रुहेर्थः। कस्तिहं क्रियाणां कर्मकर्नृ स्थतायां हेतुः ? उक्तमत्र—

विशेषदर्शनं यत्र किया तत्र व्यवस्थिता। क्रियाव्यवस्था त्वन्येषां शब्देरेव प्रकल्पिता। ।। इति । (वा॰ प॰ ३.७.६६)

विशेषदर्शनेन शब्दानुसारेण वा क्रियायास्तात्स्थ्यं कथ्यते । एतच्च कारणगतमारोहस्य कर्नृंस्थत्वं प्रतिपादयित, न तु कर्मस्थताम् । न हि हस्तिनमारोहित, वृक्षमारोहित, पर्वतमारोहितीत्यादौ कर्मभेदेऽप्यारोहणे रूपभेदः प्रतीयते, यथा—घृतमांसतण्डुलादिषु पाकः । न च हस्ती न्यग्भवित्वत्येवं कारकव्यापारः कि तिहं ? हस्तिपका उपर्यासीरिन्नित । पाके तु तण्डुलादिगतो विकिल्त्यादिरूपो विशेषो यथा स्यादित्येव कारकव्यापारः । तस्मात्कर्मभेदे रूपभेदादुद्देशस्य च कर्मगतत्वात् पिचः कर्मस्थिक्रियः, विपर्ययाद्वृहिः कर्नृंस्थिक्रिय इति सिद्धम् । एवं चारुह्यते हस्ती स्वयमेवेति कर्मवद्भावं प्रदर्शयन्तो भाष्यन्यायि रोधादुपेक्ष्याः । दृशिकर्तृस्थभावक इति । अथ सिचः कस्मादुपेक्षितः ? कर्मस्थिक्रयत्वाद् । आर्द्रोभवनं ह्यत्र प्रधानम्, तदर्थत्वात्कारकव्यापारस्य । किमथं तहर्युदाहृतः ? विशेषाभावात् । न ह्यत्रानेन 'कर्मवत्कर्मणा' इत्यनेन वा आत्मनेपदे सित् कश्चिद्विशेषः, तिनापि सित् यक्चिणो न भवतः, 'णिश्रन्थिग्रन्थि' इति प्रतिषेघात् । भाष्येऽपि कर्मवद्भावस्य सिद्धिमाशङ्कर्णान्स्य सिविष्ठिमी

'कर्तृंस्यिकयक' रुह घातु तथा कर्तंस्थभावक दृश् घातु को ही उदाहरणरूप में प्रस्तुत किया है।

विमर्श—पहले यह बताया जा चुका है कि जहाँ क्रियाफल से कर्म में कोई परिवर्तन आदि लक्षित होता है वहाँ कर्मस्थाक्रिया मानी जाती है। जैसे—तण्डुलं पचित आदि। परन्तु जहाँ ऐसा बैलक्षण्य दृष्टिगोचर नहीं होता है वहाँ कर्नृस्था क्रिया मानी जाती है। कुछ वैयाकरणों ने यह व्यवस्था शब्दों के आधार पर की है इसमें अर्तृहरि की कारिका प्रमाण है—

१. 'प्रकाश्यते'—इति वा पाठ:।

# २१६. भोस्म्योहेंतुभये ॥ ६८ ॥ (२४९४)

न्यास

वनगुल्मस्य प्रयोजकत्वे विवक्षिते णिच्, घटादित्वान् मित्संज्ञा, 'मितां ह्रस्वः' इति ह्रस्वत्वम् । एनिमिति । 'गतिवृद्धिप्रत्यवसानाथं' इत्यादिना कर्मसंज्ञायां सत्याम् 'द्वितीया टौस्स्वेनः' इत्येनादेशः । ननु च यत्सग्रहण-मनन्यकर्मार्थम्, इह च कर्मान्तरमस्ति कोकिलः, ततश्च कर्मान्तरसद्भावादात्मनेपदं न भविष्यतीति किमेतिन्न-वृत्त्यर्थेनानाध्यानग्रहणेन ? नैतदस्तिः, आध्यानमात्रं विवक्षित्वेदं प्रत्युदाहरणमुपन्यस्तम् । एनिमिति तु वचनं वनगुल्मः कर्त्ता न कोकिलः इत्यर्थोपदर्शनपरं वेदितव्यम् । अथ वनिमत्यनेन स एव वनगुल्मः परामृश्यते । यदेव कर्म स एव कर्त्तेत्यर्थस्य प्रदर्शनार्थमेनिमत्युक्तम् । एवं वनगुल्मं वनगुल्मो स्मरयित । आत्मानमात्मना स्मरयतीत्यर्थः । णिच्युत्पन्ने कोकिलस्य प्रयोज्यस्य विवक्षितत्वान्निवृत्ते प्रयोज्यप्रयोजकभावे स्मरयतेण्यंन्तस्य प्रकृत एवार्थो भवित । ननु च स्मरणं चेतनावतां धर्मः, वनगुल्मश्चाचेतनः, तत् कथमसौ स्मरेत् ? नैतदस्तिः, अचेतनष्विप चेतनावद्धर्मोपचारः—यथा नदीकूलं पिपतिषतीति । रहः कर्तृस्यक्रिय इति । तदर्थस्य न्यग्भावनात्मने हस्तिपकेषु समवेतत्वात् । दृशिश्च कर्तृस्यभावक इति । तदर्थस्य दर्शनस्य कर्तृषु = भृत्येषु व्यवस्थित्वात् ॥ ६७ ॥

भीस्म्योर्हेतुभये ।। हेतुभय इति । हेतोर्भयं हेतुभयमिति । 'पश्चमी भयेन' इति समासः । भीतिर्भयम् =

ध्यानप्रतिषेधार्थमित्युक्त्वा स्मरतेः कर्तृं स्थभावकत्वात् कर्मवद्भावस्य प्राप्तिर्नास्तीत्यिभधायोक्तम्। एवं तिह् सिद्धे सित यदाध्यानप्रतिषेधं शास्ति, तज्ज्ञापयत्याचार्यः—भवत्येवञ्जातीयकानामात्मनेपदमिति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् ? पश्यन्ति भृत्या राजानम्; दर्शयते भृत्यान् राजा स्वयमेव—अत्रात्मनेपदं सिद्धं भवतीति । एवञ्जातीयकानामिति कर्तृं स्थिकियाणामित्यर्थः । एवं च ब्रुवता विध्यर्थमेतिदित्युक्तं भवति, विशेषप्रतिषेधेन सामान्यविधेरनुमानात् । अत्र दर्शयते भृत्यान् राजेत्येतदेकमुदाहरणमनुपपन्नम्; कर्मान्तरसद्भावात् । तत्र वृत्तिकारः 'त्यजेदेकं कुलस्यार्थें' इति न्यायाद् उदाहरणमेतद्गमित्वयं मन्यते । अस्मिन्नुदाहरणे कर्मव्यापार-मात्रे विवक्षिते सिद्धं भवतीत्यर्थः ।

अन्ये त्वाहुः—अस्मादेवोदाहरणादणौ ये कर्तृंकर्मणी तद्वचितिरिक्तकर्मान्तरसद्भाव एवात्मनेपदं न भविति, यथा—स्थलमारोह्यित मनुष्यानिति, इह त्वणो कर्तृंणां भृत्यानां णौ कर्मत्विमिति । एवं स्मारयत्येन-मिति कोिकलस्य कर्मत्वेऽपि प्रत्युदाहरणमुपपन्नम्, 'करेणुरारोहयते निषादिनम्' [माधः] इति प्रयोगश्चोपपन्न इति तेषां सूत्राक्षराण्येव तावदिधिकािन, भाष्यं च सर्वमुदाहरणवर्जमनुपपन्नम् ॥

प्रयोगाणां तु निर्वाहो णिचरचेत्यात्मनेपदात्। जयादित्यस्य हृदयं गूढमतत्प्रकाशितम्॥ ६७॥

भोस्म्योहेंतुभये ।। भयमनिष्टापातशङ्कासाधनमात्रं लोकिको हेतुः, न चान्तरेण साधनं क्रिया सम्भव-भावबोधिनी

> विशेषदर्शनं यत्र क्रिया तत्र व्यवस्थिता। क्रियाव्यवस्था त्वन्येषां शब्दैरेव प्रकल्पिता॥ [वा० प० ३।७।६६]

'कमंवत् कर्मणा तुल्यक्रियः' (पा० सू० १।२।३) वहीं कर्मवद्भाव का अतिदेश करता है जहाँ कर्मस्था क्रिया रहती है। अतः देखना, जाना, चढ़ना आदि कर्नृस्थिकियाओं के विषय में आत्मनेपद—विघानार्थ यह सूत्र बनाया गया है।। ६७।।

'णे:' (णिजन्त से) इसकी अनुवृत्ति होती है। अकर्तृंगामी क्रियाफल के लिये यह सूत्र बनाया गया है।

'णेः' इति वर्त्तते । अकर्त्रीभप्रायार्थोऽयमारम्भः । विभेतेः स्मयतेश्च ण्यन्तादात्मनेपदं भवित हेतु-भये । हेतुः = प्रयोजकः कर्त्ता लकारवाच्यः, ततश्चेद्भयं भवित । भयग्रहणमुपलक्षणार्थम्, विस्मयोऽपि तत एव । जटिलो भोषयते । मुण्डो भीषयते । जटिलो विस्मापयते ।

हेतुभय इति किम् ? कुख्चिकयैनं भाययति । रूपेण विस्माययति । अत्र कुख्चिका भयस्य करणम्, न हेतुः ॥

### स्यासः

त्रासः, अनिष्टापाताशङ्का । ततश्चेद् भयं भवित । यदि ततो हेतुसंज्ञकात् प्रयोजकाद् भयं भवत्येवमात्मनेपदं भवित, नान्यथेति । यद्येवम्, स्मयत्यथीं न विशेषितः स्यात्; यस्माद् भयं विभेतेरेवार्थों न स्मयतेः, ततश्च रूपेण विस्माययतीत्येवमादावप्यात्मनेपदं स्यात् । मुण्डो विस्मापयत इत्यादौ न स्यादित्यत आह—भयप्रहण-भित्यादि । भयप्रहणं हि धात्वर्थोपलक्षणार्थम् । धात्वर्थश्चेत् प्रयोजकाद्भवतीत्यमर्थो विवक्षितः । तेन विस्मयोऽपि यदि तत एव हेतोर्भवित यद्येषोऽर्थो लभ्यत इति स्मयत्यर्थोऽपि विशेषित एव । विस्मयः = आश्चर्यम् । मुण्ड इति । मुण्डगुणोपेतत्वान् मुण्डः । भोषयते इति । जिभी भये', 'विभाषा लीयतेः' इत्यतो विभाषा-प्रहणानुवृत्तेः 'विभेतेहेतुभये' इति पक्ष आत्त्वम् । 'भियो हेतुभये षुक्' इति षुक् । विस्मापयत इति । 'स्मिङ् ईषद्धसने' । 'नित्यं स्मयतेः' इत्यात्त्वम्, 'अत्तिह्नी' इत्यादिना पुक् ।

कुञ्जिकयैनं भाययतीति । करणादत्र भयम्, न हेतोः प्रयोजकात् । तेनात्मनेपदं न भवति । षुगप्यत्र न भवति, स हीकारान्तस्यैवेष्यते, 'भियो हेतुभयो षुक्' इत्यत्र भी ई—इतीकारप्रश्लेषनिर्देशात् । रूपेण विस्माययतीति । अत्र करणादेव विस्मयः; न हेतोः ॥ ६८ ॥

### पदमञ्जरी

तीति विशेषणसामर्थ्यात् कृतिमत्वाच्च पारिभाषिकस्य हेतोग्रंहणमित्याह—हेतुः प्रयोजक इत्यादि । ततश्चेद्भ्यं भवतीति । यद्येवम्, स्मयत्यर्थो न विशेषितः स्यात्, न हि स्मयतेर्भयमर्थः, अत आह—भयप्रहणमिति । वित्तिकारस्योपलक्षणमित्यर्थः । विस्मयोऽपि तत एवेति । अत्र चेद्भवतीत्यनुषङ्गः । भोषयत इति । 'भियो हेतुभये षुक्' । भाययत इति । 'विभेतेर्हेत्भये' इति वैकित्पकमात्वम् । एवं च अत्र षुक् न भवतिः, तद्विधावाकारप्रश्लेषात् । विस्मापयत इति । 'नित्यं स्मयतेः' इत्यात्वम् । 'अतिही' इत्यादिना पुक् । कुञ्चिकयेति । कारणादत्र भयम्, न हेतोः । यद्यपि तद्व्यापारे णिज्विधानात् प्रयोजकसाध्यमेव भयम्, तथापि विशेषणोपादानसामर्थ्यदेवं विज्ञायते—अन्यनिरपेक्षाद्धेतोरेव यद्भयमिति । एवं च मौण्ड्येनं भाययतीत्यत्रापि गुणगुणिनोर्भेदवित्रक्षायां न भवति । उदाहरणे तु तादात्म्यस्य विविक्षतत्वाद्धेतोरेव भयम् ॥ ६८ ॥

# भावबोधिनी

णिजन्त 'भी' तथा 'स्मि' धातुओं से, हेतुभय [हेतु से भय] रहने पर आत्मनेपद होता है। यहाँ हेतु = प्रयोजक कर्ती लकार का बाच्य (लिया जाता है), यदि उससे भय होता है, तभी आत्मनेपद होता है। भयग्रहण [चित्तविकार का] उपलक्षण है, विस्मय भी उसी (हेतु = प्रयोजककर्ता से) होना चाहिये। उदा०—जिटलो भीषयते। मुण्डो भीषयते (जटाधारी डरवाता है, मुंडे हुये शिर बाला डरवाता है।) जिटलो विस्मापयते, मुण्डो विस्मापयते। (जटाधारी विचित्र हंसकर डरवाता है, मुण्ड भी डरवाता है।)

हेतुभये = [हेतु = प्रयोजक कर्ता से भय रहने पर )—यह किसलिये है ? कुश्विकया एनं भाययित, रूपेण विस्माययित । यहाँ कुश्विका = कूची भय का करण = साधन है, प्रयोजक कर्ता = हेतु नहीं है । [अतः आत्मनेपद नहीं होता है । इसलिये पुक् आगम और आत्व भी नहीं होता है] ॥ ६८ ॥

₹. ₹. ७०. ]

प्रथमाध्याये तृतीयः पादः



२१७. गृधिवञ्च्योः प्रसम्भने ॥ ६९ ॥ (२७३९)

'णेः' इति वर्तते । अकर्त्रभिप्रायार्थोऽयमारम्भः । 'गृधु अभिकाङ्क्षायाम्' (घा० पा०-१२४७) 'वञ्चु गती' (घा० पा० १८९) इत्येतयोण्यंन्तयोः प्रलम्भने वर्त्तमानयोरात्मनेपदं भवति । प्रलम्भनम् = विसंवादनम्, मिथ्याफलाख्यानम् । माणवकं गर्धयते । माणवकं वश्चयते ।

प्रलम्भन इति किम् ? श्वानं गर्धयति । गर्धनमस्योत्पादयतीत्यर्थः । अहि वक्कयति । परिहरतीत्यर्थः ॥

२१८. लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्च ॥ ७० ॥ (२५९२)

'णेः' इति वर्त्तते । अकर्त्रभिप्रायार्थोध्यमारम्भः । 'लीङ् क्लेषणे' (घा॰ पा॰ ११३९) इति दिवादी पठ्यते, 'ली क्लेषणे' (घा॰ पा॰ १५०१) इति च क्रचादी; विशेषाभावाद् द्वयोरपि ग्रहणम् । लियो प्यन्ता-

न्यास

गृधिबद्धयोः प्रलम्भने ॥ लियः सम्माननशालीनीकरणयोद्य ॥ विशेषाभावादिति । कथं पुनिवशेषाभावः, यावता निरनुबन्धकत्वं सानुबन्धकत्वञ्चानयोविशेषोऽस्त्येव, तत्रश्च 'निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य' इत्यनया परिभाषया न लीङो पहणेन भिवतव्यम्, तदयुक्तमुक्तं विशेषाभावाद् द्वयोरिष ग्रहणमिति ?
नैष दोषः, उत्सृष्टानुबन्धको हि लीङ् ल्यन्तो भवति । उत्सृष्टे चानुबन्धे द्वयमेवाभेदकं भवति—अर्थः, शब्दान्तरत्वञ्च । तत्रार्थस्तावदनयोरेक एव शब्दान्तरत्वमिष नास्ति । शब्दान्तरत्वञ्च प्रकृतिभेदिवकरणमेदाभ्यां भवति ।
न चानयोर्ण्यन्तयोः प्रकृतिभेदः, नापि विकरणभेदोऽस्तिः, शब्दिकरणत्वात् । यदिष 'विभाषा लीयतेः' इत्याद्वं
तदप्युभयोर्भवति । तथा च वक्ष्यति—'किमिदं लीयतेरिति ? लीनातिलीयत्योरागन्तुकेन यका निर्देशः' इति ।
न्यग्भावनिमिति । अभिभवनिमत्यर्थः । जटाभिरिति । हेतौ तृतीया । जटा हि पूजाद्यधिगमहेतुभूताः । तथा हि—
यस्य जटाः सन्ति लोके महानयं तपस्वीत्युपजातसंप्रत्ययैः पूज्यते ॥ ६९ ॥

मिथ्योपपवात् कृत्रोऽभ्यासे । मिथ्योपपवाविति । उपोच्चिरतं पदमुपपदम्, मिथ्याशब्द उपपदं यस्य स तथोक्तः । पदं मिथ्या कारयत इति । अत्रात्मनेपदेनाभ्यासस्य द्योतितत्वात् 'नित्यवीप्सयोः' इति द्विवंचनं न

# पवमञ्जरी

गृष्विवञ्च्योः प्रलम्भने । परिहरतोत्यर्थं इति । वर्जयतीति यावत् ॥ ६९ ॥

लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्च ।। विशेषाभावादिति । निरनुबन्धकपरिभाषा तु 'वामदेवाद् ड्यड्ड्यो' इत्यत्र ज्ञापिता प्रत्ययग्रहणविषयेवेति मन्यते । संमानने शालीनोकरणे च वर्तमानादिति । संमाननं विषयः, न धात्वर्थः । यदाह—पूजामधिगच्छतीत्यर्थं इति । धात्वर्थे तु पूजयतीति वाच्यं स्यात्, यथा न्यक्करो-

'णे:' (णिजन्त से ) इसकी अनुवृत्ति होती है। अकर्तृगामी क्रियाफल के लिये यह बारम्भ किया गया है। प्रलम्भन अर्थ में विद्यमान 'गृषु अभिकाङ्क्षायाम्' और 'वञ्चु गतौ' इनसे आत्मनेपद होता है। प्रलम्भन = विसम्वाद, मिथ्याफलकथन। (ठगना अर्थ)। उदा०—माणवकं गर्थयते (बच्चे को प्रलोभन देता है); माणवकं वच्चयते [बच्चे को ठगता है।]

'प्रलम्भने' (ठगना ) इसका क्या फल है ? स्वानं गर्धयति । इस (कुत्ते ) की इच्छा उत्पन्न कराता है, यह अर्थ है । अहि वश्वयति । साँप को दूर करता है—यह अर्थ है ॥ ६९ ॥

'णे:' की अनुवृत्ति होती है। अकर्तृगामी क्रियाफल के विषय में यह सूत्र बनाया गया है। 'लीड् क्लेषणे' यह दिवादि गण में पढ़ा गया है और 'ली क्लेषणे' यह क्रियादि में। कोई विशेष कारण न होने से इन दोनों का प्रहण होता है। सम्मानन, शालीनीकरण और प्रलम्भन—इन अर्थों में वर्तमान, णिजन्त 'ली' घातु से आत्मनेपद होता है। सम्मानन = पूजन। शालीनीकरण = न्यग्भावन = दबाना। उदा०—जटामिरालापयते। जटाओं के कारण पूजा प्राप्त

का० द्वि०/११

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

त्सम्मानने शालोनीकरणे च वर्त्तमानादात्मनेपदं भंवति, 'च' शब्दात् प्रलम्भने च । सम्माननम् = पूजनम् । शालोनीकरणम् = न्यग्भावनम् । जटाभिरालापयते । पूजां समधिगच्छतीत्यर्थः । श्येनो विक्तिमुल्लापयते । न्यक्करोतीत्यर्थः । प्रलम्भने कस्त्वामुल्लापयते । विसंवादयतीत्यर्थः । 'विभाषा लीयतेः' (६.१.५१) इति वाञ्दं विघीयते । तदस्मिन् विषये नित्यमन्यत्र विकल्पः । व्यवस्थितविभाषा हि सा ।

सम्माननादिष्विति किम् ? बालकमुल्लापयित ॥

२१९. मिथ्योपपदात् क्रुजोऽभ्यासे ॥ ७१ ॥ (२७४०)

'णेः' इति वर्तते । अकर्त्रीभप्रायार्थोध्यमारम्भः । ण्यन्तात्करोतेर्मिथ्योपपादास्मनेपदं भवति अभ्यासे । अभ्यासः = पुनः पुनः करणम्, आवृत्तिः । पदं मिथ्या कारयते । सापचारं स्वरादिदुष्टमसक्नदु-च्चारयतीत्यर्थः ।

### स्यास

भवति । सापचारमिति । सदोषम् । अनेन मिथ्याराब्दस्यार्थमाचष्टे । स्वरादिदुष्टिमिति । पूर्वस्यैवार्थं व्यक्ती-करोति । आदिशब्देन रूपस्य परिग्रहः । असकृदिति । अभ्यासशब्दार्थमुदाहरणेन दर्शयति ॥ ७० ॥

स्वरितिजतः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले ।। कर्त्रभिप्राय इति । कर्त्तारमभिप्रैतोति 'कर्मण्यण्'। यदि सामान्येन यत्र क्रियाफलं कर्त्तारमभिप्रैति तत्रात्मनेपदम्, तदेहापि स्यात्—पचन्ति पाचकाः, यजन्ति याजका इति । तथा ह्यत्र क्रियाफलं दक्षिणा याजकान् कर्त् निभित्रैति, मृतिश्च पाचकानित्यत आह—क्रियायाः फल-मित्यादि । प्रधानभूतं यत् फलं क्रियायाः तदिह गृह्यते । न च दक्षिणादिकं क्रियाफलं प्रधानभूतम्, ततो न भवत्यतिप्रसङ्गः । कि पुनस्तत्प्रधानभूतिभत्यत आह—यदर्थमित्यादि । एतेन यदुिह्श्यासी यागादिक्रियारभ्यते तत् प्रधानभूतमिति दर्शयति । तत् पुनः स्वर्गादि, न तु दक्षिणादि । तथा हि—स्वर्गाद्यथं यागादिक्रियारभ्यते, न तु दक्षिणाद्यथंम् । यदर्थभिति । क्रियाविशेषणमेतत् । यच्छव्देन क्रियायाः प्रधानभूतं फलं निर्दिश्यते । यदर्थः

### पदमञ्जरी

तीत्यर्थं इति । अकर्मकश्चायमस्मिन् प्रयोगे पूजाख्यस्य कर्मण आत्मनेपदसिहतेन धातुनैवोपात्तत्वात् पुत्रीयतीति-विदत्याहुः । जटाभिरिति । हेतौ तृतीया, यस्य हि जटाः सन्ति लोके स पूज्यते ॥ ७० ॥

मिथ्यापपदात् कृत्रोऽम्यासे ।। उपोच्चारितं पदमुपपदम्, मिथ्याशब्द उपपदं यस्य स तथोक्तः । मिथ्या कारयते इति आत्मनेपदेनेवाभ्यासस्य द्योतितत्वात् 'नित्यवोष्सयोः' इति द्विवंचनं न भवति । सदोष- मिति । एतेन मिथ्याशब्दस्यार्थमाचष्टे । अस्यैव विवरणम् —स्वरादिदुष्टमिति । आदिशब्देन रूपं गृह्यते ।

### भावबोधिनी

करता है, यह अर्थ है। श्येनो वात्तिकामुल्लापयते। बाज बतल को दबाता है, यह अर्थ है। प्रलम्भन में कः त्वाम् उल्लापयते कौन तुमको ठगता है यह अर्थ है। 'विभाषा लीयतेः' (पा० सू० ६।१।५१) विकल्प से आत्व का विधान करता है। वह आत्व इस सूत्र के विषय में नित्य होता है, अन्यत्र विकल्प है। क्योंकि वह व्यवस्थित विभाषा है।

सम्माननादि में—इसका क्या फल है ? बालकम् उल्लापयति । (बालक को प्यार करता है, यहाँ नहीं होता है । ) ॥ ७० ॥

'णे:' इसकी अनुवृत्ति होती है। अकर्तृयामी क्रियाफल के लिये यह सूत्र बनाया गया है। मिध्या जिसके उपपद है ऐसी णिजन्त कृत् धातु से अम्यास अर्थ में आत्मनेपद होता है। अम्यास = बार-बार करना, आवृत्ति। उदा०—पदं मिध्या कारयते। सापचार = स्वरादिदोष से दुष्ट पद का अनेक बार उच्चारण कराता है, यह अर्थ है।

मिण्या उपपद हो—इसका क्या फल है ? पदं सुब्दु कार्यति । पद का गुद्ध उच्चारण कराता है । [यहाँ आत्मनेपद नहीं होता,है ।]

सिथ्योपपदादिति किम् ? पदं सुष्ठु कारयति । कृत्र इति किम् ? पदं सिथ्या वाचयति । अभ्यास इति किम् ? पदं सिथ्या कारयति । सक्नदुच्चारयति ॥

२२०. स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले ।। ७२ ।। (२५४१)

'णेः' इति निवृत्तम् । शेषात्कर्त्तरि परस्मैपदे (१.३.७८) प्राप्ते स्वरितेतो ये वातवो जितश्च तेभ्य आत्मनेपदं भवति, कर्त्तारं चेत्क्रियाफलमभिष्रैति । क्रियायाः फलं = क्रियाफलं प्रधानभूतं यदर्थमसौ क्रिया आरभ्यते तच्चेत् कर्तुलंकारवाच्यस्य भवति । यजते । पचते । जितः खल्विप सुनुते । कुरुते । स्वर्गीद प्रधानफलिमहं कर्त्तारमभिष्रैति ।

### न्यास

प्रयोजनं यस्य कियारम्भस्य तत् तथोक्तम् । कथं पुनः सामान्योक्तो प्रधानस्य कियाफलस्य ग्रहणं शवयते विज्ञातुम् ? फलग्रहणात् । यदीह फलमात्रस्य ग्रहणमभिप्रेतं स्यात्, तदा फलग्रहणमनर्थकं स्यात्; व्यवच्छेद्या-भावात् । नास्त्येव हि स विषयो यत्र कियाफलं कर्तारं नाभिप्रेतिः; ततश्च कत्रंभिप्राये कियाया इत्येवं बूयात् । एवमप्युक्ते षष्ठ्या कियाया सम्बन्धिन कर्त्रभिप्राये प्रत्यायिते सामर्थ्यात् फलमेव कियायाः कर्त्रभिप्रायं गम्यते । न हि फलादन्यत् कियासम्बन्धि कर्त्तारमभिप्रेति । तस्मात् फलग्रहणसामर्थ्यात् प्रधानं फलं गृह्यते । अथ वा—प्रधानत्वादेव प्रधानं फलं गृह्यते । तथा चोक्तम्—'प्रधाने कार्यसंप्रत्ययात् सिद्धमिति' । अस्मिन् व्याख्याने फलग्रहणं स्पष्टार्थम्, कर्त्यात्मनेपदविधानात् । प्रत्यासत्तेयंस्तस्य वाच्यः कर्त्ता यदि तस्येव तत् फलं भवतीति विज्ञायत इत्याह—तच्चेत्यादि । गतार्थम् । स्वर्गादीति । आदिशब्देनौदनादिकमिप गृह्यते ॥७१ ॥

तयापित्यादिना दक्षिणादेः फलस्याप्राधान्यं दर्शयति । यदर्थं सा क्रियारभ्यते तत्प्रधानिमहोपात्तं

### पवमञ्जरी

बसकृदिति अभ्यासं दर्शयति । उच्चारयतीत्यर्थं इति ण्यन्तस्य करोतेरुच्चारणे वृत्तिरनेकार्थंत्वाद्वातूनाम् । एवं च प्रकृतिभूतः करोतिरुच्चारणे वर्त्तते, अकर्मकश्च ॥ ७१ ॥

स्वरितिज्ञतः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले ॥ कर्तारमिप्रगैतीति कर्त्रभिप्रायम्, 'कर्मण्यण्', क्रियाफलं चेह्र कर्मैवित नास्ति नियमः तेनाकर्मकेभ्योऽपि यिजप्रभृतिभ्यः स्वर्गादिके फले कर्तृगामिन्ययं विधिभैवत्येव । कर्तारं चेदिति । क्रियाफलस्य कर्तृगामित्वद्योतनायात्मनेपदं भवतीत्यर्थः । यदि यच्च यावच्च क्रियानन्तरभावि फलं तत्र कर्तृगामिन्ययं विधिभैवति, इहापि स्याद्—यजन्ति याजकाः, पचन्ति पाचका इति; दक्षिणादेः कर्तृगामिन्व्वादित्यत्र आह—प्रधानभूतिमिति । किं पुनस्तदित्यत आह—यवर्थमिति । यदुद्दियेत्यर्थः । क्रिया आरभत इति । सामग्रीसमवधानात्मिका आद्या प्रवृत्तिः = आरम्भः, यामन्तरेण याजकादीनामप्रवृतिः, स्वर्गादिकं हि फलं प्रेक्षः सामग्रीं समवधाप्य प्रवर्त्यति, सा प्रवर्तिता यथायथं प्रवर्त्ते । कथं पुनरेतल्लभ्यते—प्रधाने फले कत्रंभिप्राय इति ? प्रधानत्वादेव । किञ्च—यत् किंचन फलं सर्वत्र कर्त्रभिप्रायं भवति । ननु यत्र क्रियाभ्यासमात्रे

# .भावबोधिनी

कृब:-इसका क्या फल है ? पदं मिथ्या वाचयित । पद को अशुद्ध कहलवाता है ।

अम्यासे—इसका क्या फल है ? पदं मिथ्या कारयित । पद का एक बार अशुद्ध उच्चारण कराता है ॥७१॥
'णे' इसकी निवृत्ति होती है । 'शेषात कर्तौर परस्मैपदम' (पा॰ सू॰ १।३।७८) इससे परस्मैपद प्राप्त
रहने पर स्वरितेत् और जित् जो घातुमें हैं उनसे आत्मनेपद होता है यदि क्रिया का फल कर्ता से सम्बद्ध होता है,
करने वाले को ही प्राप्त होता है । क्रिया का फल = क्रियाफल प्रधानभूत, जिसके लिये वह क्रिया आरम्भ की जाती है,
बह यदि लकारवाच्य कर्ता का ही होता है । [क्रियाफल कर्तृगामी रहने पर ही आत्मनेपद होता है ।] उदा॰—यजते
(अपने लिये याग करता है ।) पचते (अपने लिये पकाता है, इन दोनों में स्वरित स्वर इत् है ।) जित् से भी आत्मनेपद
होता है—सुनुते । कुक्ते । यहाँ यागादि का प्रधान फल कर्ता को ही प्राप्त होता है । [पुज, कृज,—जित् हैं ।]

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

'कर्त्रभिप्राये' इति किम् ? यजन्ति याजकाः । पचन्ति पाचकाः । कुर्वन्ति कर्मकराः । यद्यपि दक्षिणा भृतिश्च कर्तुः फलमिहा स्ति, तथापि न तदर्थः क्रियारम्भः ॥

२२१. अपाद वदः ॥ ७३ ॥ (२७४१)

'कर्त्रभिप्राये' इति वर्त्तते । अपपूर्वाद्वदतेः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं भवति । धनकामो न्यायमपवदते । 'न्यायापवादेन धनमर्जीयष्यामि' इति मन्यते ।

### न्यासः

फलम् । स्वर्गाद्ययंद्य यागादिकियारभ्यते, न दक्षिणाद्यर्थम् । अतोऽप्रयोजकत्वात् तदप्रधानम् । तेन यद्यपि तत् कर्त्तारमभिष्रेति तथाप्यात्मनेपदं न भवति ।

अथाभित्रग्रहणं किम्थंम् ? वित्रकृष्टेऽपि फले यथा स्यात् । द्विविधं हि कियाफलम् —आसन्तम्, वित्रकृष्ट्य । तत्रासम्भ् —यस्य व्यापारानन्तरमेव निष्पत्तिः । वित्रकृष्टन्तु —उपरतेषु व्यापारेषु यन्तिमित्तान्तरमेवस्य कृालवित्रकर्षकृतं संस्कारपरिपाकाच्चिराद् भवति । तत्राद्यमासन्तत्वाद् दृष्टत्वादुत्पत्ति प्रत्यव्यभि चाराच्च प्रधानम् । इतरत् पुनवित्रकृष्टत्वादनुमेयत्वात् सम्भवव्यभिचाराच्चाप्रधानम् । सम्भवति हि विप्रकृष्टस्य कालान्तरसम्बन्धिनः फलस्य सहकारिवैकल्याद् विरुद्धप्रत्ययोपनिपाताच्चोत्पति प्रति व्यभिचारः । यद्यपि तदु-द्विष्ट्य क्रियारम्भात् तदिष प्रधानम्, तथाप्यविष्ठकृष्टफलापेक्षया तस्याप्रधान्यमस्त्येव । तत्र यद्यभिप्रग्रहणं न क्रियेत, तदा लुनीत पुनीत इत्यादावेव स्याद् — यत्राविष्ठकृष्ट क्रियाफलम् । यजते इत्यादो तु न स्याद् —यत्र विष्रकृष्ट स्वर्गादिकं क्रियाफलम्, प्रधाने कार्यसंप्रत्ययात् । अभिप्रग्रहणे तु न दोषः; यस्मादभिराभिमुख्ये वर्त्तते,

### पदमञ्जरी

तात्पर्यम्, तत्र न किञ्चित्फलं कर्तृगामि ? तत्रापि किञ्चित्फलं कर्तृगामि; कि कौशलम् ? पुनः पुनरभ्यासे हि कियासु कौशलं भवति, तस्मात्प्रधाने फले कर्त्रभिप्राय इति सिद्धम् । यजत इति । केचिदाहुः—'देवताये इदं न मम' इत्येवंविधो मानसः सङ्कल्पो याग इति, तेषां यजन्ति याजका इति ऋत्विग्व्यापारे प्रयोगो नोपपद्यते । अन्ये त्वाहुः—'होमादिष्वभिष्ट्वादिऋत्विग्व्यापारो यागः' इति, तेषां यजतिव्यापारप्रयोगो नोपपद्यते । एवं तहर्च्भयं यजेरथंः—ऋत्विग्व्यापारश्च, यजमानव्यापारश्च । तदुक्तम्—यजादिषु चाविपर्यासो नानािकवाणां यज्यर्थत्वादिति ।

न तवर्थः क्रियारम्भ इति । ननु ऋत्विजामारम्भस्तदर्थं एव, नैतदेवम्; 'आद्या प्रवृत्तिरारम्भः' इत्युक्तम्, सा च यजमानस्य —स्वर्गमहं लभेयेति, न पुनिर्मे दक्षिणां लभेरिन्निति । यथा — अवघाते क्रियमाणे स्वेदश्च भवति वैतुष्यं च भवति, भृतिश्च लभ्यते, अथ च वैतुष्यार्थं एवावघातः; तद्वदत्रापि । तदुक्तं हरिणा —

यस्यार्थस्य प्रसिद्धचर्थमारभ्यन्ते पचादयः।

तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभादि प्रयोजनम् ॥ (वा॰ प॰ ३.१२.१८) इति ।

### भावबोधिनी

कर्शिप्राये—[कर्ता को प्राप्त होने वाला होने पर ] यह किसलिये है ? यजन्ति याजकाः पचन्ति पाचकाः । कुर्वन्ति कर्मकराः [ याजक यज्ञ करते हैं, रसोइये भोजन पकाते हैं, नौकर काम करते हैं।] यद्यपि इनमें दक्षिणा और वेतन फल कर्ता लोगों को मिलता है तथापि यह प्रधान फल नहीं है, इन फलों के लिए क्रियाचें नहीं की जाती हैं। [ इसीलिए भतृंहरि का कहना है कि जिस फल को लक्ष्य मान कर कोई क्रिया की जाती है वही उसका प्रधान फल है, वही कर्ता को मिलने पर आत्मनेपद होता है। ]। । ७२।।

'कर्त्राभिप्राये' [कर्नुगामी कियाफल रहने पर ] इसकी अनुवृत्ति होती है। कर्नुगामी कियाफल प्रतीत होने पर 'अप' पूर्वक बद बातु से आत्मनेपद होता है। उदा॰—धनकामी न्यायमपबदते (धन का लोशी व्यक्ति न्याय छोड़ कर धन पैदा कर्रुगा—ऐसा मानता है।

'कर्त्रीभत्राये क्रियाफले' इत्येव-अपवदति ॥

२२२. णिचश्च ॥ ७४ ॥ (२५६४)

'कर्जभिप्राये क्रियाफले' इति वर्त्तते। णिजन्तादात्मनेपदं भवति, कर्जभिप्राये क्रियाफले। कटं कारयते । ओदनं पाचयते ।

कर्त्रभिप्राय इत्येव कटं कारयति परस्य ॥

२२३. समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे ॥ ७५ ॥ (२७४२)

प्रशब्दस्त्वारम्भे । तेन प्रारम्भमात्रस्याभिमुख्ये फलनिष्पत्तौ बुद्धावाश्रीयमाणायां सर्वत्र सिद्धं भवति । ननु चासत्यभित्रग्रहणे प्रकृतीनां यजिप्रभृतीनामनुबन्धविशेषासञ्जनादेव विप्रकृष्टेऽपि फले भविष्यति; अन्यथा हि तस्य वैयथ्यं स्यात्, नः अभिचारादौ यत्राविप्रकृष्टं फलं दृष्टमस्ति तत्र तस्य सार्थंकत्वात् । तस्माद् विप्रकृष्टेऽ-प्यप्रधाने फले यथा स्यादित्येवमर्थमिभप्रग्रहणं कर्तव्यमेव ॥ ७२ ॥

खपाद्धदः ॥ न्यायापवादेनेत्यादिना येनाभिप्रायेण धनकामो न्यायमपवदते तं दर्शयति ॥ ७३ ॥ णिचक्च ॥७४॥ समुदाङ्भ्यो यमोऽप्रन्थे ॥ उद्यन्छतोति। चिकित्सां वैद्य इति । चिकित्साशास्त्रमधि-पदमञ्जरी

इह स्वामिदासौ पचत इति । कियामात्रविवक्षायां परस्मैपदं भवति । स्वामिगते तु धर्मे दास आरो-पिते स्वामिदासौ पचेते इत्यात्मनेपदं भवति ।

अथाभित्रग्रहणं किमर्थम् ? वित्रकृष्टेऽपि फले यथा स्याद् । द्विविधं क्रियाफलम्, दृष्टम् — अन्नपुत्रवृष्टि-शत्रुवधादिकम्, अदृष्टं च स्वर्गादि । तत्र पूर्वं प्रत्यासन्नमवश्यम्भावीति प्रधानम्, इतरत्तु विधुरप्रत्ययोपिनपाते सति व्यभिचारसंभवाद्विप्रकृष्टत्वाच्चाप्रधानम् । संभवति ह्यविकलमनुष्ठातुं यागस्यापि मध्ये वैराग्योत्पत्तौ मोक्षार्थप्रवृत्तौ सत्यामनुत्पत्तिः स्वर्गस्य । ततश्चेह तस्य ग्रहणं न स्याद् । अभिप्रग्रहणे तु सित अभिराभिमुख्ये वर्तते, प्रशब्दस्त्वारम्भ इति कर्त्तारं प्रत्याभिमुख्येन क्रियाफलं चेत्तत्प्रैति एतुम् = आरभते एवमात्मनेदं भवतीत्यर्थो भवति । तथा च यद्यपि स्वर्गीदिकं स्वरूपेणान्नादिवत् तदानीं नैति तस्य त्वङ्करावस्था कर्त्तारमेतीति तद्द्वारेण फलमेवेतुमारभत इति सर्वत्र सिद्धचित । फलस्येव ह्यङ्कुरावस्था पूर्वशब्दवाच्या ॥ ७२ ॥

अपाद्वदः ॥७३॥ णिचक्च ॥ अत्र कश्चिदाह—इदमात्मनेपदं चुरादिणिचो न भवति, कुतः? ज्ञापकात् । कि ज्ञापकम् ? लक्षयतेः स्वरितेत्त्वमिति । नात्राप्तभाषितमस्ति । पारायणेऽपि चुरादिणिच आत्मने-पदमुदाहृतम्—एष विधिश्चुरादिणिजन्तात्स्यादिति । कश्चन निश्चुनुते सम—अशासवचनेऽत्र न किचन दृष्टम्,

रुक्षयते। स्वरितेत्त्वमनार्षम् ॥ ७४ ॥

समुदाङ्म्यो यमोऽप्रन्थे ॥ उद्यच्छति चिकित्सामित्यत्र अधिगमपूर्वके उद्यमे यमिर्वर्त्तते, चिकित्सा-भावसोधिनी

कर्त्रीभिप्राये (कर्तृगामी कियाफल रहने पर)—इतना ही देखना चाहिए-अपवदित (मूठ बोलता है।) ॥७३॥ 'कर्त्रभिप्राये क्रियाफले' इसकी अनुवृत्ति होती है। कर्तृगामी क्रियाफल रहने पर णिजन्त धातु से आत्मनेपद होता है। उदा० - कटं कारयते। चटाई बनवाता है। ओदनं पाचयते। चावल पकवाता है। [ यहाँ बनवाने वाले को ही चटाई और भात मिलता है। ] कर्त्रीभिप्राये—इतना ही; कटं कारयित परस्य (दूसरे की चटाई बनवाता है। बात्मनेपद नहीं होता है।)।।७४।।

'कर्त्रभिप्राये' इसकी अनुवृत्ति होती है। कर्तृगामी क्रियांफल रहने पर, सम्, उद, आङ्, ये जिसके पूर्व में हैं ऐसी यम् घातु से आत्मनेपद होता है, अगर ग्रन्यविषय का प्रयोग न हो। उदा० — द्रीहीन संयच्छते। चावल इकट्ठे

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

'कर्त्रभिप्राये' इति वत्तंते । सम्, उद्, आङ्—इत्येवस्पूर्वाद् यमेः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं भवति, ग्रन्थविषयश्चेत्प्रयोगो न भवति । श्रीहान् संयच्छते । भारमुद्यच्छते । वस्त्रसायच्छते । आङ्पूर्वाद-कर्मकाद् 'आङो यमहनः' (१.३.२८) इति सिद्धमेवात्मनेपदम् । सकर्मकार्थमिदं पुनर्ग्रहणम् ।

अग्रन्थ इति किम् ? उद्यच्छति चिकित्सां वैद्यः । कर्त्रभिप्राय इत्येव संयच्छति, उद्यच्छति, आयच्छति ॥

२२४. अनुपसर्गाज् ज्ञः ॥ ७६ ॥ (२७४३)

'कर्त्रभिप्राय' इति वर्त्तते । अनुपसर्गाज्जानातेः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं भवति । गां जानीते, अश्वं जानीते ।

अनुपसर्गादिति किम् ? स्वर्गलोकं न प्रजानाति मूढः। कर्त्रभिप्राय' इत्येव—देवदत्तस्य गां जानाति ॥ २२५. विभाषोपपदेनं प्रतीयमाने ॥ ७७ ॥ (२७४४)

' ग्यासः

गन्तमद्यमं करोतीत्यर्थः ॥ ७५ ॥

अनुपसर्गाज् ज्ञः ॥ नास्योपसर्गाः सन्तीति बहुवीहिः । सकर्मकार्थश्रेदम् । अन्यत्र 'अकर्मकाञ्च' इत्येवं सिद्धत्वात् ॥ ७६ ॥

विभाषोपपदेन प्रतोयमाने ॥ तत्र 'स्वरितिजितः' इत्यादोनि पञ्च सूत्राण्यनुवर्त्तन्ते । कर्त्रभिप्राये क्रियाफले द्योत्य इति । केन द्योत्ये ? प्रकृतत्वादात्मनेपदेनेति विज्ञेयम् । तदुपपदेन द्योतिते न प्राप्नोतीति । पदमञ्जरी

शास्त्रमधिगन्तुमद्यमं करोतीत्यर्थः ॥ ७५ ॥

अनुपसर्गाज्जः ॥ सकर्मकार्थमिदम्, अन्यत्र 'अकर्मकाच्च' इति सिद्धत्वात् । गां जानीत इति । स्वर्ग-लोकं न प्रतिजानातीति । 'संप्रतिभ्यामनाष्याने' इत्यनेनापि न भवति; आध्यानविषयत्वात् । प्रजानातीति वा पाठः ॥ ७६ ॥

विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ॥ अप्राप्तविभाषेयमित्याह— तदुपपदेनेति । अत्र च 'स्वरितित्रतः' इत्या-भावबोधिनी

करता है। भारम् उद्यच्छते। बोझा उठाता है। वस्त्रम् आयच्छते। वस्त्र फैलाता है। 'आङ्' उपसर्गयुक्त अकर्मक यम् से 'आङो यमहनः' (पा॰ सू॰ १।३।२८) से ही आत्मनेपद सिद्ध है, सकर्मक के लिए यह सूत्र पुनः बनाया गया है।

'अग्रन्थे' इसका क्या फल है ? उदयच्छिति चिकित्सां वैद्यः । [वैद्य चिकित्साशास्त्र पढ़ने का उद्योग करता है । ]

कर्त्रभिप्राये—इतना ही होना चाहिए—संयच्छिति, उद्यच्छिति, आयच्छिति। (यहाँ क्रियाफल दूसरे को मिलने के कारण परस्मैपद होता है)।।७५।।

'कर्त्रभिप्राये' इसकी अनुवृत्ति होती है। कर्तृगामी क्रियाफल रहने पर उपसर्गरहित ज्ञा धातु से आत्मनेपद होता है। उदा॰—गां जानीते (अपनी गाय को जानता है); अश्वं जानीते (अपने घोड़े को पहचानता है)।

अनुपसर्गात्—इसका क्या फल है ? स्वर्ग लोकं न प्रजानाति मूढ: । मूर्ख पुरुष स्वर्ग को नहीं जानता है । कर्त्रभिप्राये—इतना ही—देवदत्तस्य गां जानाति (देवदत्त की गाय जानता है, यहाँ कर्तृगामी फल नहीं है । अत: आत्मनेपद नहीं होता है ।) ।।७६।।

'स्वरितन्नितः' (पा॰ स्॰ १।२।३) आदि पाँच सूत्रों से वहाँ आत्मनेपद किया गया है जहाँ कर्तृगामी क्रिया फल द्योतित रहता है, किन्तु उपपद द्वारा द्योतित रहने पर आत्मनेपद नहीं प्राप्त होता है, अतः यह सूत्र आरम्भ किया 'स्वरितिज्ञतः' (१.३.७२) इति पद्धिभः सूत्रैरात्मनेपदं कर्त्रभिप्राये क्रियाफले द्योतिते विहितम्, तदुपपदेन द्योतिते न प्राप्नोतीति वचनमारभ्यते । समीपे श्रूयमाणं शब्दान्तरम् = उपपदम्, तेन प्रतीयमाने कर्त्रभिप्राये क्रियाफले विभाषाञ्दमनेपदं भवति । स्वं यज्ञं यजित, स्वं यज्ञं यजते । स्वं कटं करोति, स्वं कटं कुरुते । स्वं पुत्रमपवदित, स्वं पुत्रमपवदते । एवं पद्धसूत्र्यामुदाहार्यम् ॥

२२६. शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् ॥७८ ॥ (२१५९)

पूर्वेण प्रकरणेनात्मनेपदिनयमः कृतः, न परस्मैपदिनयमः, तत् सर्वतः प्राप्नोति, तदर्थमिदमुच्यते । येभ्यो धातुभ्यो येन विशेषणेनात्मनेपदमुक्तं ततो यदन्यत्स शेषः । शेषात्कर्तीर परस्मैपदं भवित शेषादेव नान्यस्मात् । 'अनुदात्तिक्ति आत्मनेपदम्' (१.३.१२) उक्तम् — आस्ते, शेते । ततोञ्च्यत्र परस्मैपदं भविति — याति, वाति । 'नेविशः' (१.३.१७) आत्मनेपदमुक्तम् – निविशते । ततोञ्च्यत्र परस्मैपदम् – आविशति, प्रविशति ।

उक्तार्थानामप्रयोगात् । एतेनाप्राप्तिविभाषेयिमिति दशंयित । नतु च स्वं यज्ञं यजते इत्यत्र स्वशब्दस्योपपदत्वन्नोपपद्यते ? यतः 'तत्रोपपदं सप्तमें स्थम्' इति द्वितोयधात्विधिकारे यत् सप्तमीनिर्दिष्टं तदुपपदसंज्ञं भवित, न च
स्वशब्द एवंविध इत्याह—समीपे श्रूयमाणितत्यादि । एतेनोपोच्चारितं पदमुपपदिमित्यन्वर्थस्योपपदस्य ग्रहणम्,
न पारिभाषिकस्योति दर्शयित । एतच्च पारिभाषिकस्यासम्भवास्त्रभ्यते । स्वं यज्ञिमत्यादिना पञ्चसूत्र्यां यदाद्यं
सूत्रं तत्रोदाहरित । स्वं पुत्रमित्यादिना यद् द्वितीयं तत्र । एवं पञ्चसूत्र्यामुदाहार्यमिति । अन्यत्रापीति शेषः ।
पञ्चसूत्र्यन्तर्गते सूत्रे यदुदाहृतं ततोऽन्यत्राप्युदाहार्यमित्यर्थः । स्वं कटं कारयते, कारयित वा । स्वं व्रीहि
संयच्छते, संयच्छति वा । स्वं भारमुद्यच्छते, उद्यच्छित वा । स्वं वस्त्रमायच्छते, आयच्छित वा । स्वां गां
जानीते, जानाति वेति । एतानि 'णिचश्च' इत्यादिषु सूत्रेषु यथायोगमुदाहरणानि ॥ ७७ ॥

शेषात् कर्त्तरि परस्मैपदम् ॥ पूर्वेणेति । 'अनुदात्तिङ्त' इत्यादिना । सर्वत्र प्राप्नोतीति । अशेषेभ्योऽपि । तदर्थमिदमुच्यत इति । सर्वत्र परस्मैपदे प्रसक्ते तिस्नवृत्त्यर्थम्; अर्थशब्दस्य निवृत्तिवचनत्वात्, यथा—मशकार्थो घूम इति । तदेतेनैतत् नियमार्थमित्युक्तं भवति । येभ्यो धातुभ्य इत्यादिना शेषत्वं दर्शयति । यथा मशकार्थो घूम इति । तदेतेनैतत् नियमार्थमित्युक्तं भवति । येभ्यो धातुभ्य इत्यादिना शेषत्वं दर्शयति । येन विशेषणेनेति । अनुबन्धादिना । याति, वातोत्यनुबन्धशेषस्योदाहरणम् । आविशति, प्रविशतीत्युपसर्गशेषस्यार्थ-

रभ्य पञ्च सूत्राण्यनुवर्तन्ते । समीपे श्रूयमाणिमिति । न तु पारिभाषिकम्; असंभवात् । एवं पञ्चसूत्र्यामुदाहार्य-मिति । न केवलमुदाहृतयोर्द्वयोः; अपि तु पञ्चस्विप सूत्रेष्वित्यर्थः । स्वं यत्नं कारयते कारयति वा । स्वं ब्रीहि

संयच्छते संयच्छतीति वा । स्वां गां जानाते जानातीति वा । ७०॥

शेषात्कर्त्तार परस्मैपदम् । आत्मनेपदिनयमः कृत इति । प्रकृत्याश्रयोऽर्थाश्रयश्च, अनुदात्तिकतोरेवा-त्मनेपदं भावकर्मणोरेवेति । सर्वत इति । सर्वाभ्यः प्रकृतिभ्यः सर्वेषु चार्थेष्वित्यर्थः । तदर्थमिति । सर्वतः प्राप्तिनिवृत्त्यर्थमित्यर्थः । येन विशेषणेनेति । अनुबन्धादिना । याति वातीत्यनुबन्धशेषः, आविशति प्रविशतीत्युप-भावबोषिनी

जा रहा है, समीप में सुनाई देने वाला दूसरा शब्द उपपद होता है, उसके द्वारा कर्तृगामी क्रियाफल प्रतीत कराये जाने पर विकल्प से आत्मनेपद होता है। उदा०—स्वं यज्ञं यजित, स्वं यज्ञं यजित। अपना यज्ञ करता है। स्वं कटं करोति, स्वं कुरते। अपनी चटाई बनाता है। स्वं पुत्रमपवदित, स्वं पुत्रमपवदित। अपने पुत्र को झूठ सच कहता है। इस प्रकार पाँच सूत्रों के और उदाहरण देने चाहिये।।७७॥

पूर्वोक्त प्रकरण द्वारा आत्मनेपद का नियम किया गया है, परस्मेपद का नहीं। वह परस्मेपद सभी से प्राप्त होता है, उसका नियम करने के लिए यह कहा जा रहा है। जिन घातुओं से जिस विशेषण के साथ आत्मनेपद कहा होता है, उसका नियम करने के लिए यह कहा जा रहा है। जिन घातुओं से जिस विशेषण के साथ आत्मनेपद कहा गया है, उससे भिन्न जो है, वह शेष है। शेष से कर्ता अर्थ में परस्मेपद होता है—शेष से ही होता है, बन्य से नहीं।

कर्तरीति किम ? पच्यतें, गम्यतें।

कर्मकर्तीर कस्मात्परस्मैपदं न भवति पच्यतं ओदनः स्वयमेव ? 'कर्त्तीर कर्मव्यतिहारे (१.३.१४) इति द्वितीयं कर्तृग्रहणमेनुवर्त्ततें; तेन कर्त्तेव यः कर्त्ता (म० भा० १.३.३८), तत्र परस्मैपदं भवति, कर्मकर्तार न भवति ॥

२२७. अनुपराभ्यां कृजः ॥ ७९ ॥ (२७४४)

### न्यास:

शेषस्यापि । एवं गन्धनादिभ्योऽन्यत्र करोतीत्येवमादिकमुदाहरणं वेदितव्यम् । ननु शेषादित्यनेन पञ्चम्यन्तेन धातुसमानाधिकरणेन घातुरेव विशिष्यते, नार्थः, ततश्चाशेषेषु गन्धनादिष्वर्थेषु परस्मेपदं प्राप्नोति, नैतदस्ति; गन्धनादयो हि प्रकृतेरेवार्थाः, तत्रासौ शेषग्रहणान्निवर्त्तमानस्तानिप निवर्त्तयि त

पच्यते, गम्यते इति । ननु च यद्यत्र परस्मेपदं स्यात्, तदा 'भावकर्मणोः' इति वचनमनर्थकं स्यात्; अनवकाशत्वात्, नैतदिस्तः; अस्ति हि तस्यावकाशः। कः पुनरसौ ? यो न शेषः—आस्यते, शय्यते, क्रियतं इति । अनुदात्तेत्वं ङित्त्वश्चाशेषः। 'शेषात् कर्तरि' इत्यत्र कर्तृग्रहणं सामान्यमुपात्तमिति यो देशयेत् तं प्रत्याह—कर्मकर्त्तरीत्यादि । 'कर्तरि कर्मव्यतीहारे' इत्यादिना परिहरति । कर्तेव यः कर्तेति । शुद्धो यः कर्त्ता, कर्तृवद्भावरहितो यः कर्तेत्यर्थः॥ ७८॥

अनुपराभ्यांकृजः ॥ ७९ ॥

### पदमज्ञरी

सर्गशेषः, गन्धनादेरन्यत्र करोतीत्यादिरथंशेषः। गन्धनादिविशिष्टो हि कृत्रादिः शेषग्रहणेन पञ्चम्यन्तेन निवर्त्त्यमानो नागृहीतिवशेषणन्यायेन विशेषणं गन्धनाद्यपि व्यावर्त्तंयति। शेषादेव नान्यस्मादिति। उपलक्षण-मेतत्, कर्तर्येव नान्यत्रेत्यपि द्रष्टव्यम्।

पच्यते, गम्यत इति । ननु क्रियमाणेऽपि कर्तरिग्रहणे यदि तावदेवं नियमः—कर्तरि यदि भवति शेषादेवेतिः; ततोऽशेषात्कर्तरि मा भूत्, शेषातु भावकर्मंकतृं षु त्रिष्विप प्राप्नोति । अथाप्येवं नियमः—शेषाद्यदि भवति कर्तर्येवेति, ततः शेषाद्भावकर्मणोर्मा भूद्, अशेषात् त्रिष्विप प्राप्नोति । उक्तोऽत्र परिहारः—'योग-विभागोऽत्राभिप्रेतः' इति । तत्र प्रथमे योगे शेषादेवेति नियमः, द्वितीये तु कर्तर्येवेति । कर्मंकर्तरीत्यिप भावकर्मं-णोरित्यत्रोक्त एवार्थो विस्मरणशीलाननुग्रहीतुं पुनरिप स्मारितः ॥ ७८॥

अनुपराम्यां कृतः ॥ अत्रापि द्वितीयं कर्तृग्रहणमनुवर्तते । अनुक्रियते स्वयमेव, पराक्रियते स्वयमेव ॥ ७९ ॥

# भावबोधिनी

'अनुदात्तिकित आत्मनेपदम् (पा॰ सू॰ १।३।१२) यह कहा गया है—आस्ते, शेते । इससे भिन्न स्थल पर परस्मैपद होता है—याति, वाति । 'नेविशः' (पा॰ सू॰ १।२।३) इससे आत्मनेपद कहा है—निविशते । इससे भिन्न में आत्मनेपद नहीं होता है परस्मैपद होता है—आविशति, प्रविशति ।

कर्तिर [कर्ता अर्थ में]—इसका क्या फल है ? पच्यते, गम्यते । [यहाँ कर्म अर्थ में नहीं होता है] कर्मकर्ता में परस्मैपद क्यों नहीं होता है—पच्यते ओदनः स्वयमेव ? 'कर्तिर कर्मव्यतिहारे' (पा० सू० १।३।१४) इससे दूसरे 'कर्तिर' की अनुवृत्ति होती है । इसके कारण—कर्ता हो जो कर्ता होता है वहीं परस्मैपद होता है, कर्मकर्ता में परस्मैपद नहीं होता है ॥७८॥

कर्तृगामी क्रियाफल में और गन्थन [सूचन] आदि अर्थों में 'कृ' घातु से आत्मनेपद का विधान किया गया है, उसका अपवाद परस्पैपद किया जा रहा है। अनु तथा परा—इन दो उपसर्गों के साथ 'कृ' भातु से परस्पैपद ही होता है। उदा० अनुकरोति (अनुकरण करता है), पराकरोति (दूर करता है)।। ७९।।

कर्त्रभिप्राये क्रियाफले गम्धनादिषु च करोतेरात्मनेपदं विहितम्, तदपवादः परस्मैपदं विघीयते । अनु, परा-इत्येवस्पूर्वात्करोतेः परस्मैपदं भवति । अनुकरोति, पराकरोति ॥

२२८. अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ॥ ८० ॥ (२७४६)

'क्षिप प्रेंरणे' (घा० पा० १२८६) स्वरितेत्, ततः कर्त्रभिप्रायक्रियाफलविवक्षायामास्मनेपदे प्राप्ते परस्मेपदं विघीयते । अभि, प्रति, अति—इत्येवं पूर्वात् क्षिपः परस्मैपदं भवति । अभिक्षिपति, प्रतिक्षिपति, अतिक्षिपति ।

अभिप्रस्यतिभ्य इति किम् ? आक्षिपते ।

द्वितीयमपि कर्तृंग्रहणमनुवर्त्तते, तेनेह नं भवति—अभिक्षिप्यते स्वयमेव ॥

२२९. प्राद्वहः ॥ ८१ ॥ (२७४७)

'वह प्रापणे' (धा॰ पा॰ १००४) स्वरितेत्, तत्र कर्त्रभिप्रायक्रियाफलविवक्षायात्मनेपदे प्राप्ते परस्मै-पदं विघीयते । प्रपूर्वाद्वहतेः परस्मैपदं भवति । प्रवहति, प्रवहतः, प्रवहन्ति ।

प्रादिति किम् ? आवहते ॥

२३०. परेर्मु षः ॥ ५२ ॥ (२७४८)

'मृष तितिक्षायाम्' (था॰ पा॰ ११६५) स्वरितेत्, ततस्तथैवास्मनेपदे प्राप्ते परस्मैपदं विघीयते । परिपूर्वाद् मृष्यतेः परस्मैपदं भवति । परिमृष्यति, परिमृष्यतः, परिमृष्यन्ति ।

अभिप्रत्यतिम्यः क्षिपः ॥ अभिक्षिपतीति । तुदादित्वाच्छः ॥ ८० ॥

प्राद्धहः परेमृंषः ॥ परिमृष्यतीति । दिवादित्वाच्छयन् ॥ ८१ ॥

# भावबोधिनी

'क्षिप् प्रेरणे' यह स्वरितेत् है, इससे कर्नृगामी क्रियाफल की विवक्षा में आत्मनेपद प्राप्त रहने पर परस्मैपद का विधान किया जाता है। अभि, प्रति, अति—ये जिसके पूर्व में हैं ऐसी क्षिप् धातु से परस्मैपद होता है। उदा० — अभिक्षिपति (इथर उथर फेंकता है), प्रतिक्षिपति (बदले में फेंकता है), अतिक्षिपति (बहुत अधिक फेंकता है।) अभि-प्रति-प्रतिम्यः—[इनसे परे] इसका क्या फल है ? आक्षिपते । [यहाँ आङ् के योग में आत्मनेपद हो जाता है ।]

यहाँ भी दितीय कर्तृग्रहण की अनुवृत्ति होती है, [अतः कर्ता ही जो कर्ता है, कर्मकर्ता नहीं है वहीं होता है] अतः यहाँ नहीं होता है-अभिक्षिप्यते स्वयमेव [वाण आदि स्वयं फिक जाता है। यह कर्मकर्तृ प्रयोग है।] ॥८०॥

'वह प्रापणे' ( प्रापण = पहुँचाना ) स्वरितेत् है । इसमें कर्नृगामी क्रियाफल की विवक्षा में आत्मनेपद प्राप्त रहने पर परस्मैपद का विद्यान किया जाता है। 'प्र' पूर्वंक वह धातु से परस्मैपद होता है। उदा०—प्रवहति, प्रवहतः, प्रवहन्ति । [बहता है ।]

'प्रात्' [प्र से परे ] इसका क्या फल है ? आवहते [यहाँ आङ् के योग में परस्मैपद न होकर आत्मनेपद

होता है। ] ॥ ८१ ॥

'मृष तितिक्षायाम्' (तितिक्षां = क्षमाः = सहन करना अर्थं में मृष) स्वरितेत् है, इससे कर्नृगामी कियाफल में आत्मनेपद प्राप्त रहने पर परस्मैपद का विधान किया जाता है। परिपूर्वक मृष् धातु से परस्मैपद होता है। उदा०—

का० द्वि०/१२

परेरिति किम् ? आमृष्यते । वहतिर्माप केचिदत्रानुवर्त्तयन्ति—परिवहति ॥

२३१. व्याङ्परिभ्यो रमः ॥ ५३ ॥ (२७४६)

'रमु क्रोडायाम्' (घा॰ पा॰ ८५४), अनुदात्तेत्त्वादात्मनेपदे प्राप्ते परस्मैपदं विधीयते । वि, आङ्, परि—इत्येवंपूर्वात् रमतेः परस्मैपदं भवति । विरमति, आरमित, परिरमित ।

एतेभ्य इति किम् ? अभिरमते॥

२३२. उपाच्च ॥ ५४ ॥ (२७५०)

### न्यासः

व्याङ्परिभ्यो रमः ॥ ८३ ॥ उपाच्च ॥ उपाच्चिति चक्रारः पूर्वापेक्षया समुद्ययार्थः । उपरमित विवदत्तिति । ननु चोपपूर्वो रिमरकर्मक एव भवति । तथा ह्युपपूर्वस्यास्य विनाशोऽर्थो भवति, यथा— उपरतानि, नष्टानीति गम्यते । निवृत्तिर्वा भवति, स्वाध्यायादुपरमित, निवर्तत इति गम्यते । न चास्मिन्नस्य वर्तमानस्य सकर्मकत्वमुपपद्यते, तत् कथं सकर्मकस्योदाहरणं युज्यत इत्याह—उपरमयत्मेति याविति । एतेन ण्यथंवृत्तितामुपरमतेर्दर्शयन् सकर्मकतामुपपादयतीति । अकर्मको हि धातुर्ण्ययं वर्त्तमानः सकर्मको भवति, अय पुनरण्यन्तस्य प्यथंवृत्तितोपपद्यते कथम् ? अत आह—अन्तर्मावितण्यर्थो रिमरित्यादि । अन्तर्भावितो बुद्धयानुवेशितो प्यथंः प्रयोज्यप्रयोजकभावो यस्य स तथोकः । एवंविधस्य तस्य प्रयोज्येन कर्मणा सकर्मकत्वमुपपद्यत एव ।

अथ किमर्थं पृथग् योगः क्रियते, 'न व्याङ्पर्युपेभ्यो रमः' इत्येक एव योगः क्रियतामित्याह—
पृथग्योगकरणिमस्यादि । गतार्थम् ॥ ८४ ॥

# पदमञ्जरी

उपाच्च ।। उपपूर्वो रिमानिवृत्तिविनाशयोर्वतंते, उपरतोऽध्ययनाद्, उपरतो निधनादिति । न चानयोरुभयोरप्यर्थयोः सकर्मकत्वमुपपद्यते, तत्कथं सकर्मकस्योदाहरणम् ? अत आह—उपरमयित यावदिति । कथं पुनरण्यन्तो ण्यर्थे वर्तते ? अत आह—अन्तर्भावितण्यर्थं इति ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

# भावबोधिनी

परिमृष्यति, परिमृष्यतः, परिमृष्यन्ति । [ सब प्रकार से सहन करता है । ]

परे:—[परि के बाद ] यह किसलिये है ? आमृष्यते [ यहाँ आङ् के योग में आत्मनेपद होता है । ] कुछ आचार्यं इसमें वह थातु की भी अनुवृत्ति करते हैं—परिवहति ॥ ८२ ॥

'रमु क्रीडायाम्' यह अनुदात्तेत् है अतः आत्मनेपद प्राप्त रहने पर परस्मैपद का विधान किया जा रहा है। वि, आङ, परि—इन उपसर्गों से परे रम् धातु से परस्मैपद होता है। उदा०—विरमति [क्कता है], आरमति [खेळता है;] परिरमति [चारों ओर खेळता है]।

इन उपसर्गों से परे ही क्यों ? अभिरमते । [यहाँ अभि के योग में परस्मैपद नहीं होता है ।] ॥ ८३ ॥ रम से ही, उपपूर्वक रम धातु से परस्मैपद होता है । उदा०—देवदत्तमुपरमित, यज्ञदत्तमुपरमयित । देवदत्त को हटाता है । यहाँ [प्रेरणा] अन्तर्भृत है ।

यह अलग सूत्र बनाना आगे वाले सूत्र में अनुवृत्ति के लिये है जिससे अकर्मक धातु से विकल्प कहा जायगा, वह केवल उपपूर्वक धातु से हो ॥ ८४ ॥

'रमः' इत्येव उपपूर्वात् रमतेः परस्मैपदं भवति । देवदत्तमूपरमति । यज्ञदत्तमुपरमति । उपरमय-तीति यावत् । अन्तर्भावितण्यर्थोऽत्र रिमः।

पृथायोगकरणमुत्तरार्थम् । अकर्मकाद् विभाषां वश्यति, सा उपपूर्वदिव यथा स्यात् ॥ २३३. विभाषाऽकर्मकात् ॥ ८४ ॥ (२७४१)

'रम' 'उपात्' इति च वर्त्तते । पूर्वेण नित्ये परस्मैपदे प्राप्ते विकल्प आरभ्यते । उपपूर्वाद्रमतेर-कर्मकाद्विभाषा परस्मैपदं भवति । यावद्भुक्तमूपरमित, यावद्भुक्तमुपरमते । निवर्तत इत्यर्थः ।।

२३४. बुधयुधनशजनेङ्ग्रद्धस्र भ्योणेः ॥ ८६ ॥ (२७५२)

विभाषाऽकर्मकात् ।। यावद्भुक्तमिति । 'यावदवधारणे' इत्यव्ययोभावः । भुक्तमिति । 'नपुंसके भावे कः' इति कप्रत्ययः । यावन्ति भोजनानि तावद्भयो निवर्त्तत इत्यर्थः । अथ वा यावद्भुकमिति यथार्थे

वीप्सायामव्ययीभावः । भोजनाद् भोजनाद् निवर्त्तत इत्यर्थः ॥ ८५ ॥

बुधयुधनशजनेङ्पुद्रुसुभ्यो णेः ॥ 'बुध अवगमने', 'युध संप्रहारे', 'णश अदर्शने', 'जनी प्रादुर्मावे' 'इङ् अध्ययने', च्युङ् छचुङ् ज्युङ् झ्युङ् प्रुङ् प्लुङ् गतौ', 'दु दु गतौ', 'सु स्नु गतौ', जनयतीति । 'जनीज्यून्' इत्यादिना मित्संज्ञा । मितां ह्रस्वत्वम् । अध्यापयतीति । एतद्विषयाण्युदाहरणानीति । प्राप्तिविरुयनस्यन्दन-विषयाण्येतानि । प्रावयतीत्याद्युदाहरणानि यथाक्रममित्यर्थः । स्यन्दनं चलनमिति लोके प्रसिद्धम् । ततोऽन्यत्र स्यन्दयतीति बोद्ध्यम् । प्रावयति = प्रापयति । द्रावयति = विरुपयति । स्रावयति = स्यन्दयतीत्यर्थः ॥ ८६ ॥ पदमञ्जरी

बुधयुधनशजनेङ्प्रद्रुसुभ्यो णेः ॥ प्राप्नोतीति । गम्यत इति वचनं तु प्राप्तिहेतुर्व्यापारः । कुण्डिका स्रवतीति । कुण्डिकायामुदकं कुण्डिकोदकव्यापारो वा कुण्डिकायां छिद्रवत्यामुपचयंते । ननु स्यन्दनमपि द्रवद्रव्यकर्तृकं चलनमेवः तथा प्रसिद्धयभावात् ॥ ८६ ॥

### भावबोधिनी

'रम' तथा 'उपात्' इनकी अनुवृत्ति होती है। पूर्व सूत्र द्वारा नित्य परस्मैपद प्राप्त रहने पर यह विकल्प आरम्भ किया जा रहा है। अकर्मक, उपपूर्वक रम बातु से विकल्प से परस्मैपद होता है। उदा० — यावत् भुक्तम् उपरमित, यावद् भुक्तम् उपरमते। (यहाँ यावत् = वीप्सा अर्थ में हैं।) भोजन भोजन से हटता है। उपरमते = निवृत्त

होता है। ॥ ८५॥

कर्तृगामी क्रियाफल की विवक्षा में 'णिजश्व' (पा० सू० १।३।७४) से आत्मनेपद प्राप्त रहने पर इससे परस्मैपद का विधान किया जाता है। बुध, युध, नश, जन, इङ्, प्रु, द्रु और स्रु—इन णिजन्त धातुओं से परस्मैपद होता है। उदा० — बोधयति, (बोध कराता है), योधयति (लड़ाता है), नाशयति (नाश करता है), जनयति ( उत्पन्न करता है । ), अध्यापयति ( पढ़ाता है ), प्रावयति ( प्राप्त कराता है । ) द्रावयति ( पिघलाता है ), स्रावयति (टपका है)।

इस सूत्र में जो धातुर्ये अकर्मक हैं उनका तो 'अणावकर्मकान्चित्तवत्कर्तृकात्'—( पा० सू० १।२।३ ) इसीसे परस्मैपद सिद्ध रहने पर यह सूत्र अचित्तवान कर्ता वाली धातुओं के लिये है। बोधयित पद्मम्। योधयित काष्ठानि। नाशयति दुःखम् । जनयति सुखम् । [ यहाँ सभी कर्ता चित्तरिहत जड़ पदार्थं हैं । अतः इंसीसे परस्मैपद होगा । ]

इसमें जो घातुयें चलना अर्थवाली हैं उनैको तो 'निगरणचलनार्थेम्यश्च' (पा॰ सू॰ १।२।३) इससे सिद्ध रहने पर जब चलना अर्थ नहीं है उसके लिये यह सूत्र है। उदा०-प्रवते = प्राप्त करता है-यह अर्थ प्रतीत होता है। अयो द्रवित । विलीन होता है । कुण्डिका स्रवित-स्यन्दित होती है, यह अर्थ है । इनको विषय बनाने वाले उदाहरण हैं [ प्रावयति = प्रापयति, द्रावयति = विलापयति, स्नावयति = स्पन्दयति—इनमें परस्मेपद के लिये है । ] ॥ ८६ ॥

'णिचश्च' (१.३.७४) इति कर्त्रभिप्रायक्रियाफलविवक्षायामास्मनेपदे प्राप्ते परस्मैपदं विधीयते। बुध, युध, नज्ञ, जन, इङ्, प्रु, द्रु, स्नु—इत्येतेभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं भवति। बोधयति। श्रोधयति। नाज्ञ-यति। जनयति। अध्यापयति। प्रावयति। द्रावयति। स्नावयति।

येंश्त्राकर्मकास्तेषाम् 'अणावकर्मकास्चित्तवस्कर्तृकात्' (१.३.८८) इत्येवं सिद्धे वचनिमदमिचत्त-वस्कर्तृकार्थम् । बोधयति पद्मम् । योधयन्ति काष्ठानि । नाशयति दुःखम् । जनयति सुखम् ।

येऽत्र चलनार्था अपि तेषां 'निगरणचलनार्थेभ्यश्च' (१.३.८७) इति सिद्धे यदा न चलनार्थास्तदर्थं वचनम् प्रवते । प्राप्नोतीति गम्यते । अयो द्रवति । विलीयत इत्यर्थः । कुण्डिका स्रवति । स्यन्दत इत्यर्थः । तिद्विषयाण्युदाहरणानि [प्रावयित, द्रावयित, स्रावयित] ।

२३४. निगरणचलनार्थेभ्यश्च ॥ ८७ ॥ (२७४३)

'णैः' इति वर्त्तते । कर्त्रभिप्रायक्रियाफलविवक्षायामात्मनेपदापवादः परस्मैपदं विधीयते । निग-रणम् = अभ्यवहारः । चलनम् = कम्पनम् । निगरणार्थेभ्यश्च धातुभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं भवति । निगार-यति । आशयति । भोजयति । चलनार्थेभ्यः – चलयति, चोपयति, कम्पयति ।

अयमपि योगः सकर्मकार्थः, अचित्तवतुकर्त्कार्थश्च ।

#### न्यासः

निगरणचलनार्थेम्यश्च ।। चलयतीति । 'चल कम्पने' घटादिः। आदयते देवदत्तेनेति । 'गतिबुद्धि' इत्यादिनाऽणो कर्तुः कर्मसंज्ञा प्राप्ता, 'अत्तिखाद्योः प्रतिषेधः' इति वचनान्न भवति ॥ ८७॥

### पदमञ्जरी

निगरणचलनाथॅभ्यश्च ।। निगारयतीति । 'गॄ निगरणे' । आशयतीति । 'अश भोजने' । भोजयतीति । 'भुज पालनाभ्यवहारयोः' । चलयतीति । 'चल कम्पने' । घटादित्वान्मित्त्वम्, पूर्ववद्ध्रस्वः । चोपयतीति । 'चल कम्पने' । घटादित्वान्मित्त्वम्, पूर्ववद्ध्रस्वः । चोपयतीति । 'चृप मन्दायां गतौ' । कम्पयतीति । 'कपि चलने' । अयमपि योगः सकर्मकार्थः, अचित्तवत्कर्तृकार्थश्चेति । तिद्विपरीतेभ्यः 'अणावकर्मकािच्चत्तवत् कर्तृकात्' इत्यनेनैव सिद्धत्वात् । तत्र येषामुदाहरणान्युपन्यस्तानि, तेषु चलिकम्पी अकर्मकौ द्वीः, तयोरचित्तवत्कर्तृकार्थोऽयं योगः । शेषाणान्तु सकर्मकार्थः ।

वक्तव्य इति व्याख्येय इत्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम् — 'विभाषाऽकर्मकात्' इत्यतो विभाषाग्रहणं मण्डूकप्लुत्यानुवर्तते, सा च व्यवस्थितविभाषा विज्ञायते । तेनादेरन्येभ्यो नित्यं परस्मैपदम्, अदेस्तु न भवत्येव । आदयते देवदत्तेनेति । अत्र 'गतिबुद्धि इत्यादिना कर्मसंज्ञा न भवति; 'आदिखादिनीवहोनां प्रतिषेधः' इति वचनात् ॥ ८७ ॥

### भावबोधिनी

'णे:' इसकी अनुवृति होती है। कर्तृगामी कियाफल की विवक्षा में आत्मनेपद का अपवाद यह परस्मैपद किया जा रहा है। निगरण = भक्षण। चलन = काँपना। णिजन्त निगरण=निगलना अर्थवाली घातुओं से परस्मैपद होता है। उदा०—निगारयित (निगलवाता है।) आशयित (खिलाता है), भोजयित (भोजन कराता है।) चलनार्थक से—चलयित (चलाता है), चोपयित (धीरे घीरे चलाता है), कम्पयित (काँपाता है)। चलयित यहाँ मित् होने के कारण 'मितां हुस्वः' (पा० सू० ६।४।९२) से उपधा का हुस्व हुआ है।]

यह सूत्र भी सकर्मक के लिये और अचित्तवत्कर्तृक [ चित्तरहित कर्तावाली ] धातुओं के लिये है। 'अद का प्रतिषेध कहना चाहिये।' उदा॰—अत्ति देवदत्तः। आदयते देवदत्तेन [ देवदत्त खाता है। देवदत्त. खिलाता है। यहाँ परस्मैपद का निषेध हो जाने पर आत्मनेपद होता है। ]।। ८७।।

\*अदेः प्रतिषेघो वक्तव्यः \* । अति देवदत्तः । आदयते देवदत्तेन ॥

२३६. अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात् ॥ ८८ ॥ (२७५४)

'णेः' इति वर्तते । कर्त्रभित्रायक्रियाफलिववक्षायामात्मनेपदापवादः परस्मैपदं विधीयते । अण्यन्तो यो घातुरकर्मकश्चित्तवस्कर्तृकश्च तस्माद् ण्यन्तात्परस्मैपदं भवति । आस्ते देवदत्तः, आसयित देवदत्तम् । शेते देवदत्तः, शाययित देवदत्तम् ।

#### न्यासः

अणावकर्मकान्चित्तवत्कतृंकात् ॥ चेतयमानिमिति । 'चिती संज्ञाने', चौरादिकः । अयञ्चाकर्मकिश्चतिन्वत्कर्तृंकश्च । हेतुमिण्णिचो विधिरिति । बुधादेः सूत्रादिह णिज्यहणमनुवर्तते, स च हेतुमिण्णिजेव; बुधादिभ्योऽन्यस्य णिचोऽसम्भवात् । यतश्च हेतुमिण्णिचो विधिः, प्रत्यासत्तेस्तस्यैव प्रतिषेधो युक्तः । यथाभूत एव विधिभाक्, तथाभूतेनैव प्रतिषेधभाजा भवितव्यम्; प्रत्यासत्तेः । तथा हि—बाह्मणाः प्रवेश्यन्तामन्यत्रानधीयानेभ्य इत्युक्ते यथाजातीयकानां प्रवेशो विहितस्तथाजातीयकानामेव प्रत्यासत्तेः पर्युदासो विज्ञायते । आरोह्यमाण इति । णेरणाव।दिसूत्रेणात्मनेपदम् । यद्यप्यत्र हस्तिपकान् प्रति हस्तिनः प्रयोजकत्वे विविक्षते णिज् विहितः; तथापि ण्यन्तावस्थायां हस्तिपकाः प्रयोज्यत्वेन न विवक्ष्यन्ते; अन्यथा ह्यणो यत् कर्म तदेव णो कर्ता न स्यात् । तत्र प्रयोज्यत्वाविवक्षायामारोह्यमाण इत्यस्य स्वयमेवारोहयतीत्येषोऽर्थो भवति । तमारोह्यमाणं यदान्यः

### पदमञ्जरी

अणावकर्मकिच्चित्तवत्कर्तृकात् ॥ अणाविति किमिति । ण्यन्तस्य प्रयोज्येन कर्मणा सकर्मकत्व-मवश्यम्भावीति मन्यमानस्य प्रश्नः । चेतयमानिति । 'चिती संज्ञाने' चुरादिः । हेतुमण्णिचो विधिरिति । बुधादिसूत्रादिह णिज्प्रहणमनुवर्तते, बुधादिभ्यश्च हेतुमत्येव णिच् सम्भवित, तस्मादिहापि तस्यैव ग्रहणिमिति भावः । तत्र यथा—'ब्राह्मणा आनीयन्तामन्यत्रानधीयानेभ्यः' इत्युक्ते प्रत्यासत्तेर्यदध्ययनं ब्राह्मणानां सम्भवित तदधीयानेभ्य इति गम्यते, न त्वध्येतव्यमात्रमधीयानेभ्य इति, तद्विदहापि प्रतिषेधोऽपि तस्यैव गम्यते यज्जातीयस्य विधी ग्रहणिमिति ।

### भावबोधिनी

'णं:' इसकी अनुवृत्ति होती है। कर्तृगामी क्रियाफल की विवक्षा में आत्मनेपद का अपवाद परस्मैपद किया जा रहा है। अणि जन्त जो धातु अकर्मक तथा चित्तवत्कर्तृक (चेतनकर्तावाली) हो, उस णिजन्त से परस्मैपद का विधान होता है। उदा — आस्ते देवदत्तः, देवदत्तम् आसयित (देवदत्त को बैठाता है), शेते देवदत्तः, शाययित देवदत्तम् (देवदत्त को सूलाता है)।

अणी (अणिजन्त में )—इसका ग्रहण किसिलिये है ? चेतयमानं प्रयोजयित इति चेतयते (यहाँ नहीं होता है)
—ऐसा प्रत्युदाहरण कुछ लोग देते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि प्रयोजककर्ता=हेतुमान अर्थ वाली घातु से णिच् होता
है, अतः प्रत्यासत्त्या (उपस्थित होने के कार्ण) प्रतिषेध भी हेतुमान अर्थ में होने वाले णिच् का ही होना चाहिये (न कि
चौरादिक स्वाधिक णिच् का )। इसिलिये यहाँ 'चेतयित' यह प्रत्युदाहरण है—आरोहयमाणं प्रयुद्धक्ते, आरोहयते (स्वयं
बैठाते हुये हाथी को प्रयुक्त करता है )।

अकर्मकात्—इसका क्या फल है ? कटं कुर्वाणं प्रयोजयित, कारयते । चटाई बनाते हुये को प्रेरित करता है। (यहाँ कु बातु सकर्मक है।)

१. आकरे नोपलब्धः।

अणाविति किम् ? चेतयमानं प्रयोजयित = चेतयते इति केचित् प्रत्युदाहरन्ति, तदयुक्तम्; हेतुमण्णिचो विधिः, प्रतिषेधोऽपि प्रत्यासत्तेस्तस्यैव न्याय्यः । तस्मादिह चेतयतीति परस्मैपदेनैवभिवतन्यम् । इदं तु प्रत्युदाहरणम्—आरोहयमाणं प्रयुङ्क्ते, आरोहयते ।

अकर्मकादिति किम ? कटं कूर्वाणं प्रयोजयित, [प्रयुङ्क्ते] कारयते । चित्तवःकर्त्कादिति किम ?

शुष्यन्ति त्रीहयः, शोषयते त्रीहीनातपः॥

## २३७. न पादम्याङचमाङचसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः ।। ८६ ।। (२७४५)

पूर्वेण योगद्वयेन कर्त्रभिप्रायक्रियाफलिववक्षायामात्मनेपदापवादः परश्मैपदं विहितम्, तस्य प्रति-षेधोऽयमुच्यते । यत्कर्त्रभिप्रायविषयमात्मनेपदं तदवस्थितमेव न प्रतिषिध्यते । पा, दिम, आङचम, आङचस,

#### न्यासः

प्रयुङ्कें, तदा द्वितीयो हेतुमण्णिच् । तदन्तात् 'णिचश्च' इत्यात्मनेपदं भवति । तेनारोहयत इति युक्तमेव प्रत्युदाहरणम् ॥ ८८ ॥

न पादम्याङचमाङचसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः । 'पा' इति 'लुग्विकरणालुग्विकरणयोरलुग्विकरण-स्यैय ग्रहणम्' इत्यनेन 'पा पाने' इत्यस्यैव ग्रहणम्, न 'पा रक्षणे' इत्येतस्य। 'दमु उपशमे', 'यम उपरमे' 'यमु प्रयत्ने' आङ्पूर्विवती । 'मुह वैचित्त्ये', परिपूर्वः, 'रुच दीप्तौ', 'नृती गात्रविक्षेपे' 'वद व्यक्तायां वाचि', 'वस निवासे', आच्छादनार्थस्य वसेर्ग्रहणं पूर्वोक्तादेव हेतोनं भवति । पूर्वेण योगद्वयेनेति । अनन्तरेणत्यर्थः । नृतिश्वलनार्थोऽपीति । अपिशब्दाच्चित्तवत्कर्तृकार्थश्च । पाययत इति । 'शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक्' । पातेस्त्व-कर्मकत्वविवक्षायां परस्मैपदं भवति । पालयतोति । 'पातेर्लुग् वक्तव्यः' इत्युपसंख्यानाल्लुगागमः । दमयत इति । पूर्ववत् 'मितां ह्रस्वः' आयामयत इति । ननु च।त्रापि मित्त्वे सित ह्रस्वेन भित्तव्यमित्यत आह—यमोऽपरि-वेषण इति । तत्र हि 'न कम्यमिचमाम्' इत्यतो नेत्यनुवर्तते । आङिति । ङिद्विशिष्टस्याकारस्योपादानमुपसर्ग-प्रतिपत्त्यर्थम् । तेनोपसर्गप्रतिख्पको य आकारस्तस्य ग्रहणं न गवति ।

### पदमञ्जरी

आरोहयमाणिमिति । 'णेरणौ' इत्यात्मनेपदं शानच् तत्रैवास्याकर्मकत्वमुपपादितम् । प्रयुङ्क्त इति पाठः । प्रयोजयतीति पाठे णेरथीं मृग्यः ॥ ८८ ॥

न पादम्याङचमाड्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः ॥ लुग्विकरणालुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्य ग्रहणिमिति पित्रतिवसत्योर्ग्रहणम्, न पातिवस्त्योः; तेनाणावकर्मकत्वविवक्षायां परस्मैपदं भवत्येव । पाययते इति । 'शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक्' ।

### भावबोधिनी

चित्तवत्कर्तृकात् (चित्तवाला = चेतन प्राणी कर्ता हो--) इसका क्या फल है ? शुष्यन्ति ब्रीह्यः (धान सूखते हैं ), शोषयते ब्रीहोन् आतपः । आतप = धूप धान को सुखाते हैं । यहाँ आतप चित्तवान् नहीं हैं । अतः निषेय नहीं होता है । ] ॥ ८८ ॥

पूर्ववर्ती दो सूत्रों द्वारा, कर्नृगामी क्रियाफल की विवक्ष में आत्मनेपद का अपवाद प्रस्मैपद किया गया है, उसका यह प्रतिषेध कहा गया है। कर्नृगामी क्रियाफलविषयक जो आत्मनेपद है, वह अवस्थित है, प्रतिषिद्ध नहीं होता है। पा, दम, आङ्यम, आङ्यम, परिमुह, रुच्, नृत, वद और वस्—इतनी णिजन्त धातुओं से प्रस्मैपद नहीं होता है। 'णिचश्व' (पा॰ सू॰ ११३१७४) इससे आत्मनेपद हो जाता है। इनमें पा = पीने अर्थ वाली, दम आदि िस्तवान कर्तावाली है, नृति-चलनार्थक भी है। इनका परस्मैपद नहीं होता है। उदा॰—पाययते (पिलाता है), दमयते,

प्रित्नुह, र्हाच, नृति, यद, यस—इस्पेतेभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं न भवति । 'णिचश्च' (१.३.७४) इस्यात्मनेपदं भवति । तत्र पिवर्तिनगरणायः । दिमप्रभृतयश्चित्तवस्मतृकाः । नृतिश्चलनार्थोऽपि । एवा परस्मैपदं न भवति । वा—वाययते । दिम—दमयते । आङ्यम—आयामयते । 'यमोऽपरिवेषणे' (ग॰ स० १९३) इति जिस्तंबा प्रतिषिष्यते । आङ्यस—आयासयते । परिमुह—परिमोहयते । रिच—रोचयते । नृति—नसंयते । वद—वादयते । वस—वासयते ।

\*पादिषु घेट उपसंख्यानम् (म० भा० १.३.८९ वा० १)\*। धापये ते जिञ्जमे कं समीची (ऋ० १.१९६.५)।।

२३८. वा क्यवः ॥६० ॥ (२६६६)

'लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्' (३.१.१३) इति वक्ष्यति, तदन्ताद्धातोर्वा परस्मैपदं भवति । लोहिता-यति, लोहितायते । पटपटायति, पटपटायते ।

#### न्यासः

पादिषु घेट उपसंख्यानमिति । पादिष्विति विषयसप्तमी । उपसंख्यानशब्दस्य प्रतिपादनमर्थः । धेटः पादिविषयस्य परस्मैपदप्रतिषेघस्य प्रतिपादनं कर्तव्यम् । योऽयं पादिविषयः परस्मैपदप्रतिषेघः, स घेटोऽपि भवतीत्यर्थः । तत्रेदं प्रतिपादनम्—नेति योगविभागः क्रियते, तेन घेटोऽपि प्रतिषेघो भविष्यति । यद्येवम्, नेत्यनेनैव सिद्धत्वात् पादीनां ग्रहणमनर्थकम् ? नानर्थकम्; पूर्वयोगस्यासर्वविषयत्वज्ञापनार्थत्वात् । धापयेते इति । 'घेट् प.ने' । 'आदेचः' इत्यादिनात्त्वम्, पूर्ववत् पुक् । शिशुमिति । 'गतिबुद्धि' इत्यादिना कर्मसंज्ञायां द्वितीया । ८९ ॥

वा क्यषः ॥ लोहितायतीति । अलोहितो लोहितो भवतीत्यत्रार्थे 'लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्' इति क्यष्। 'अकृत्सार्वधातुक्रयोः' इति दीर्घः । पटपटायतीति । पटच्छब्दस्य डाचि विषयभूते 'डाचि बहुलं दें' पदमञ्जरी

पादिष्वित । धेडप्यस्मिन् सूत्रे पठितव्य इत्यर्थः । समीची इति । प्रथमाद्विवचने 'वा छन्दिस'

इति पूर्वसवर्णदीर्घः ॥ ८९॥

वा क्यषः ॥ लोहितायते इति । अलोहितो लोहितो भवतीत्यत्रार्थे क्यष्, 'अकृत्सार्वधातुकयोः' इति दीर्घः । पटपटायतीति । पटच्छव्दस्य डाज्विषये द्विवंचनम्, 'अव्यक्तानुकरणात्' इति डाच्, टिलोपः, 'नित्य-माम्रेडिते डाचि' । कथमिति । न कथिद्विदित्यर्थः । कि कारणिनत्याह—यावतेति । न नियमेन व्यावित्तत-मात्मनेपदमनेन शक्यं प्रापियतुम्, ह्यशक्यार्थे वचनस्य व्यापारः, वावचनं तु केवलस्य लस्य प्रयोगार्थं स्यादिति भावः । एवं तहीत्यादि—परिहारः । विकल्पितं विभाषितम्, पाक्षिकमित्यर्थः । कथं पुनः परस्मेपदप्रकरणेन विच्छिन्नमात्मनेपदं शक्यं विधातुम्, अत आह — तच्चेति । ननु शाब्दः सिन्निधः सम्बन्धकारणम्, प्रतिषेधेन भावविधिनी

(दबाता है), आयामयते (फिकवाता है), 'यमोऽपरिवेषणे' इससे मित् संज्ञा का निषेध होता है (अतः ह्रस्व नहीं होता।) आङ्यस्—आयासयते (फिकवाता है)। परिमुह—परिमोहयते (अच्छी तरह मोह कराता है)। रच्— रोचयते (पसन्द कराता है)। नृत् = नर्तयते (नचाता है)। वद = वादयते (कहलाता है)। वस् = वासयते (वसाता है)।

\*'पादि में धेर् को भी कहना चाहिये। \* उदा० धापयते शिशुमेकं समीज़ी। (ऋ० १।१९६।५) एक शिशु को

पिलवाती है ॥ ८९ ॥

'लोहितादिडाज्म्य: नयप्' (पा० सू० १।२।३) यह आगे कहा जायगा, क्यवन्त धातु से विकल्प से परस्मै-पद होता है। उदा०—लोहितायित, लाहितायते। लाल होता है। पटपटायित, पटपटायते [पट पट शब्द करता है।] अयात्र परस्मैपदेन मुक्ते कथमास्मनेपदं लक्ष्यते, यावता 'अनुदात्तङित आत्मनेपदम्' (१.३.१२) इत्येवमादिना प्रकरणेन तित्रयतम् ? एवं तिंह आत्मनेपदमेवात्र विकत्पितं विधोयते, तच्चानन्तरं परस्मैपदः प्रतिषेधेन सिन्नधापितिमिह संबध्यते । तेन मुक्ते, शेषात्कर्त्तीर परस्मैपदं (१.३.७८) भवति ॥

## २३६. द्युद्भचो लुङि ॥ ६९ ॥ (२३४४)

#### स्यास:

इत्युपसंख्यानाद् द्विर्वचनम्, 'अव्यक्तानुकरणाद्' इत्यादिना डाच्, 'नित्यमाम्रेडिते डाचि' इति पटच्छव्दस्य योऽन्त्यस्तकारः, यश्च तस्मात् परः पकारः—तयोः पररूपत्वमेकादेशः।

कथिति। न कथि वित्यर्थः। कि कारणं न लभ्यत इत्यत आह—यावतेत्यादि। आत्मनेपदं हि
'अनुदात्ति छितः' इत्यादि नियतम्, अतो न शक्यते क्यपन्ताद् विज्ञातुमिति। एवं तहींत्यादिना परिहरित।
विकालिपतिमिति विभाषितम्, पाक्षिकमित्यर्थः। ननु चात्मनेपदं परस्मैपदेन व्यवच्छिन्नम्, अतोऽसिन्निहितत्वान्न
शक्यते विज्ञातुमित्याह—तच्चेत्यादि। कर्त्रभिप्राये क्रियाफले विविक्षत आत्मनेपदे प्राप्ते तदपवादेन 'अणावकमंकात्' इत्यादिना योगद्वयेन परस्मैपदं विहितम्। तस्यापवादस्यानन्तरसूत्रेण यः प्रतिषेधो विहितः, तेनापवादेन
परस्मैपदमपनयतात्मनेपदं सिन्निधापितम्। अपवादे ह्यपनीते नियोगत एवोत्सर्गेण भवितव्यम्। तदेवं प्रतिषेधेन
सिन्निधापितिमिहात्मनेपदं सम्बध्यते। यदि तर्ह्यानेन कर्त्यात्मनेपदमेव विकल्पेन विधीयते, पक्षे परस्मैपदं कथं
लभ्यत इत्याह—तेनेत्यादि॥ ९०॥

खुद्भचो लुङि ॥ ननु च द्यतेरेकत्वाद् बहुवचननिर्देशो नोपपद्यत इत्याह—तस्साहचर्यादित्यादि ।

चापवादभूतस्य भावमात्रं प्रतिपाद्यते, आत्मनेपदं तु स्वेन शास्त्रेण भवित, न भावेन तस्य सिन्निधिभंवित, उच्यते; तात्पर्यतोऽिप सिन्निधः, सिन्निधिरेवापवादापनयनस्य चोत्सर्गप्रवृत्तौ तात्पर्यम्, तेन परस्मैपदं भवतीत्यस्यात्मनेपदं भवतीति तात्पर्याधः। यद्वा—इहापि प्रतिषेध एव विधेयः स च पूर्वसूत्रविद्दिात्मनेपदं प्रवत्तंियष्यित । किं तिह् उच्यते—अनन्तरं सिन्निधापितमिति, नन्वेविमहैव सिन्निधापितं भविति ? स्यादेवम्, यदि परस्मैपदेन वयपन्ता-दात्मनेपदं बाधितं स्याद्, नियमेन तद्वचावृत्तिः, तत्र स्वविषये परस्मैपदप्रतिषेधो विकल्प्यमानः किं कारण-मात्मनेपदं प्रवत्त्येत् ? पूर्वत्र त्वपवादमपनयता प्रतिषेधेनात्मनेपदं प्रवत्त्यंते, तस्मादिहापि तदनुवृत्तिसामर्थ्यात् यादृशः प्रतिषेध आत्मनेपदप्रवृत्त्यविनाभवी प्रकृतः, तादृश एव विधीयत इति मत्वोक्तम्—'अनन्तरं सिन्निधा-पितम्' इति । यद्यात्मनेपदं विधीयते, केनेदानीं परस्मैपदं पक्षे भवतीत्यत आह—तेन मुक्त इति । इह 'प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्' 'अनुपसर्गाद्वा' इत्यनन्तरं 'क्यषः' इति सूत्रं कर्त्तंव्यम्—क्यषन्तादात्मनेपदं भवतीति, नेदं दुःख-मनुमवितव्यं भवितः, 'वा' ग्रहणञ्च न कर्तव्यं भवित, उत्तरमिप योगद्वय तत्रैव कार्यम् ? तथा तु न कृतिमत्येव ॥ ९० ॥

### भावबोधिनी

यहाँ परस्मेपद से मुक्त होने पर आत्मनेपद कैसे लक्षित होता है क्योंकि 'अनुदात्त ङित' (पा० सू० १।२।३) आदि प्रकरण द्वारा आत्मनेपद को नियमित कर दिया गया है ? यदि ऐसी बात है तो यहाँ आत्मनेपद का ही विकल्प किया जाता है। और वह परस्मेपद के प्रतिषेध से उपस्थापित कराया जाता हुआ यहाँ सम्बद्ध हो जाता है। उस आत्मनेपद से मुक्त होने पर 'शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्' (पा० सू० १।३।७८) से परस्मैपद होता है।। ९०॥

-'वा' इसकी ही अनुवृत्ति होती है। युत दीप्ति अर्थ में है, इसके साहचर्य से लुठ से लेकर कृतू तक धातुर्ये भी युतादि कही जाती हैं। ( युद्म्य: इस ) बहुवचन के निर्देश से 'आदि' अर्थ लिया जाता है। अनुदात्तेत होने के वैत्येव । 'खुत दोप्तो' (धा० पा० ७४१), तत्साहचर्याद् लुठादयोऽपि 'कृतू' (बा० पा० ७६२)-। पर्यन्ता-स्सर्थेव व्यपदिश्यन्ते । बहुवचननिर्देशादाद्यर्थो भवति । अनुदात्तेत्त्वान्नित्यमेत्रात्मनेपदे प्राप्ते खुतादिम्यो लुङि बा परस्मैपदं भवति ।

> न्यस्तृतत्, व्यस्त्रोतिष्ट । अलुठत्, अलोठिष्ट । लुङोति किम् ? द्योतते ॥

२४०. वृद्भचः स्यसनोः ॥ ६२ ॥ (२३४७)

द्युतादिष्वेव वृतादयः पठ्यन्ते । 'वृतु वर्तने' (घा० पा०- ७५८) 'वृधु वृद्धौ' (घा० पा० ७५९), 'शृधु शब्दकुत्सायाम्' (घा० पा० ७६०), 'स्यन्दू प्रस्रवणे' (भा० पा ७६१), 'कृपू सामथ्ये' (घा० पा० ७६२)— एतेश्यो धातुभ्यः स्ये सिन च परतो वा परस्मैपदं भवित । वृत्—वर्त्स्यति, अवस्त्यत्, विवृत्सितः, वित्वत्यते, अवितिष्यत्, विवित्तिषते । वृध्—वर्त्स्यति, अवस्त्यत्, विवृत्सितः, विवृत्सितः, विवृत्सितः, विविद्धिषते ।

यथैकेन छित्रणा साहचर्यादन्येऽपि तत्सहचारिणइछित्रिण इत्युच्यन्ते—छित्रिणो गच्छन्तीति, तथेहापि स्वृतिस्य साहचर्यात् श्वितादयोऽपि 'द्युत' इति व्यपिदश्यन्ते । कथं पुनरेकस्य व्यपदेशे सत्ययमिभप्रेतोऽर्थः सम्पद्यत इत्याह — बहुवचनिर्वेशादित्यादि । एवं हि विनाप्यादिशब्देन तदर्थो लभ्यत इत्येषोऽर्थः सम्पद्यत इति दर्शयित । कृपूपर्यन्ता इति । अनेन कृपेः परे ये पठ्यन्ते ते द्युतादयो न भवन्तोत्याचष्टे । एतच्च तदनन्तरं वृत्करणाद् गणपित्समाप्तिलिङ्गाद् विज्ञायते । व्यद्युतदिति । पुणिदित्वादङ् । यद्येवम्, तत एवाङ्विधानात् परस्मेपदं तभ्यो भविष्यति, किमनेन योगेन ? नेतदितः, ज्ञापकाद्धि नित्यं लुङि परस्मेपदं विज्ञायते । किञ्च-लुङोऽन्यत्रात्मनेपदं न भवतीति सम्भाव्येत । ननु चानुदात्तेत्करणसामर्थ्यादन्यत्र न भविष्यति, नैतत् अनुदात्तेत्करणम् 'अनुदात्तेतश्च हलादेः' इति युजर्थं स्यात् । तस्मात् कर्तव्योऽयं योगः । अलुठत् । 'कठ लुठ प्रतीघाते' ।। ९१ ।।

वृद्भ्यः स्यसनोः ।। स्यसनोरिति सतो सप्तमीयम् । वत्स्यतीत्यादौ 'सेऽसिचि' इत्यादेः सूत्रादिसिचि स इत्यनुवर्त्तमाने 'गमेरिट् परस्मैपदेषु' इत्यतः परस्मैपदे च 'न वृद्भयश्चतुभ्यः' इतीट्प्रतिषेषः । आत्मनेपदे

भावः । लुठादयोऽपीति । प्रत्यासन्नानामेव साहचर्यात् प्रतीतिः स्यादित्याशङ्कामपनेतुं दूरवर्तिनामुपादानम् । क्विचत् श्विद्यादय इत्यनन्तराणामेव पाठः । कृपूपर्यन्ता इति । तदनन्तरं वृत्करणाद् एतदुक्तं भवतीत्याह— बहुवचनिवर्देशादिति । व्यद्युतदिति । 'पुष्पादि' इति सूत्रेणाङ् । न च तत एवाङ्विधानात् परस्मैपदं शक्यं विज्ञातुम्; नित्यत्वप्रसङ्गात्, लुङ्गोऽन्यत्रापि प्रसङ्गाञ्च । अनुदात्तेत्त्वं तु युजर्थं स्यात् ॥ ९१ ॥

वृद्भा स्यसनोः ।। 'स्यसनोः' इति सत्सप्तमी । द्युतादिष्वेव वृतादयः पठ्यन्त इति । यद्येविमयं प्राप्तिवृद्भा पूर्वा प्राप्ति बाधेत, ततश्च अवृतत्, अवित्तष्टेति लुङि विकल्पो न स्यात्, तथा चोत्तरत चकारः भावबोधिनी

कारण नित्य ही आत्मनेपद प्राप्त रहने पर लुङ् परे रहते द्युतादि वातुओं से विकल्प से परस्मैपद होता है। उदा०— व्यद्युतत्, व्यद्योतिष्ट । (परस्मैपद में 'पुषादिद्युतादिलृदितः परस्मैपदेषु' (पा० सू० ३।१।५५) से च्लि का अङ् होता है और आत्मनेपद में च्लि का सिच् होता है।)

'लुङि' इसका क्या फल है ? द्योतते [ लट् में विकल्प नहीं होता है ] ॥ ९१ ॥

चुतादि के अन्तर्गत ही वृतादि पठित हैं। वृतु वर्तने एघ वृद्धी, श्रष्टु शब्दकुत्सायाम्, स्यन्दू प्रस्नवणे, कृष्ट् सामर्थे—इतनी धातुओं के बाद स्य और सन् प्रत्यय रहने पर विकल्प से परस्मैपद होता है। वृत् = वर्त्स्यंति, अवर्त्स्यंत्, विवृत्सित्, [परस्मैपद के कारण इट् का प्रतिषेत्र हो जाता है।] वितिष्यते, अवितिष्यते, विवितिषते। वृक् का भी ( घ् का चत्वं होने के कारण) वर्त्स्यंति, अवर्त्स्यंत्, विवृत्सिति [ इट् नहीं होता है। ] विद्विष्यते, अविद्विष्यते, विविद्विषते।

कार दि । १३ · CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

स्यसनोरिति किम ? वर्तते ॥

२४१. लुटि च क्ल्पः ॥ ६३ ॥ (२३४१)

वृतादित्वादेव स्यसनोविकत्पः सिद्धः, लुटि विधीयते । चकारस्ति स्यसनीरनुकर्षणार्थौ न चक्तन्यः । एवं तहींयं प्राप्तिः पूर्वौ प्राप्ति बाधेत, तस्माच्चकारः स्यसनीरनुकर्षणार्थः क्रियते । लुटि च स्यसनीश्च वल्पेः परस्मैपदं वा भवति । कत्मा, कत्मारो, कत्मारः । कत्प्स्यति, अकत्प्स्यत्, चिवित्यसित । किप्ता, किप्ति । क्ष्यते, अकित्प्ष्यतं, चिकित्प्षते ॥

॥ इति श्रीजयादित्यविरचितायां काशिकावृत्तौ प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

#### स्यासः

त्विड भवत्येव । विवस्सतीति । 'हलन्ताच्च' इति कित्वाद् गणाभावः ॥ ९२ ॥

लुटि च क्लृपः ।। चकारस्तर्हीत्यादि । स्यसनोर्वृतादित्वादेव सिद्धे विकल्प इत्यभिप्रायः । एवं तर्हीत्यादिना विशेषविधानं सामान्यविधानस्य बाधकं भवतीति विज्ञायते । ननु च यदीयं प्राप्तिः कृपेः पूर्वां प्राप्तिः बाधते, द्युतादिषु पाठस्य तस्यानर्थंक्यं प्रसज्येत ? नैतदस्तिः अङर्थत्वात् । ननु च स्यसनोरिति स्वरितत्वमिष्यते, तेन तस्य बाधा न भविष्यतीति, सत्यमेनत् सूत्रकारस्तु चकारं वैचित्रयार्थं चकार, न स्वरितत्वार्थम् । कल्प्रेति । पूर्ववदिधकारद्वयानुवृत्तौ सत्याम् 'तासि च क्छपः' इतीट्प्रतिषेधः । 'लुटः प्रथमस्य डारोरसः' इति डादेशः । 'कृपो रो लः' इति लत्वम् । चिक्लृप्सतीति । पूर्ववत् कित्वाद् गुणाभावः ॥ ९३ ॥

।। इति श्रीबोधिसत्त्वदेशीयाचार्यश्रीजिनेन्द्रबुद्धिपादिवरिचतायां काक्षिकाविवरणपिञ्चकायां प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ।।

### पटमञ्जरी

क्रियते—इमां प्राप्ति पक्षे इतरा प्राप्तिनं बाधेतेति, चुतादिपाठसा[म]ध्यात्सोऽपि भविष्यति । यद्वा—लङीत्यत्र स्वरिष्यते, वर्त्स्यंतीत्यादौ 'न वृद्भचश्चतुभ्यंः' इति इट्-प्रतिषेधः ॥ ९२ ॥

लुटि च क्छपः ।। एवं तहींति । सामान्यस्य विशेषो बाधक इति भावः । कलप्तेत्यादौ 'तासि च

बरूपः' इतीट्प्रतिषेधः ॥ ९३ ॥

॥ इति श्रीहरदत्तविरिचतायां पदमञ्जर्यां प्रथमाध्यायस्यं तृतीयः पादः ॥

### भावबोधिनी

स्यसनो:—(स्य और सन् में) इसका वया फल है ? वर्तते । िल्ट् में विकल्प नहीं होता ] ॥ ९२ ॥
वृतादि के अन्तर्गत होने के कारण स्य तथा सन् में विकल्प सिद्ध है, लुट् में विकल्प का विधान किया जा
रहा है। तब तो स्य तथा सन् के अनुकर्पण के लिये चकार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी बात है तो यह
प्राप्ति पहले वाली प्राप्ति को बाध लेगी; अतः स्य और सन् के अनुकर्पण = अनुवृत्ति कराने के लिये चकार का उल्लेख
आवश्यक है। लुट् परे रहते तथा स्य और गन् में क्लुप् का परस्मैपद विकल्प से होता है। उदा०—कल्प्ता, कल्प्तारी,
कल्सारः। कल्प्स्यति, अकल्प्स्यत्, चिक्लुप्सिति। [परस्मैपद में इट् का निषेध हो जाता है।] कल्पिता, कल्पितारी,
कल्पतारः अकल्प्यित, चिक्लिपति।। ९३।।

।। इस प्रकार जयादित्य-विरचित काशिकावृत्ति में अष्टाध्यायी-प्रथमाध्याय का तृतीय पाद समाप्त हुआ ।।
।। जयशङ्करलालित्रपाठि-विरचित भावबोधिनी हिन्दी-व्याख्या में काशिकावृत्ति के
प्रथमाध्याय का प्रथम पाद समाप्त हुआ ।।

## अथ प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः

२४२. आ कडारादेका संज्ञा ॥ १॥ (२३२)

'कडाराः कर्मधारये' (२.२.३८) इति वक्ष्यति । आ एतस्मात्सूत्रावधेर्यदित अध्वंमनुक्रमिष्यामः, तत्र एका संज्ञा भवतीति वेदितव्यम् । का पुनरसौ ? या पराज्यवकाञ्चा च । अन्यत्र संज्ञासमावेशानियमार्थ— न्यासः

आ कडारादेका संज्ञा ॥ या परेति । यत्र विप्रतिषेधस्तत्र 'विप्रतिषेधे परम्' इति वचनात् परा भवति । अनवकाशा च येति । यस्याः संज्ञायाः वविचवकाशो नास्ति, साप्यपवादभूतत्वात् संज्ञान्तरं बाधित्वा प्रवत्ति । यद्यवम्, अत एव संज्ञासमावेशो न भविष्यति, तत् किमेकसंज्ञाधिकारेण ? नैतदस्ति, विरोधे हि सत्यपवादभूतत्वं भवति । विप्रतिषेधस्तु विरोध एव, स च विरोध एकसंज्ञाधिकारे स्ति भवति, नासितः; तथा हि यत्रैकसंज्ञाधिकारो नास्ति, तत्र विप्रतिषेधो नास्त्येव, यथा—प्रत्ययादीनां संज्ञानामः; तस्मादस्मिन्न-धिकारे सित विरोधो भवति । तस्मिश्च सित 'विरोधे परम्' इति वचनात् परा भवति, अपवादभूतत्वादन-वकाशा च । तस्मात् कर्त्तंव्योऽयमधिकारः ।

यद्येवम्, अङ्गसंज्ञायां भपदसंज्ञयोः समावेशो वक्तव्यः—बाभ्रव्यः, धानुष्क इति । बभ्रुशब्दात् 'मधुबभ्नोर्न्नाह्मणकौशिकयोः' इति यत्र् । तत्र भत्वाद् 'ओर्गुणः' अङ्गत्वादादिवृद्धिः, तत्र 'वान्तो यि प्रत्यये'. इत्यवादेशः; धनुःशब्दाच्च धनुः प्रहरणमस्य 'तदस्य प्रहरणम्' इति ठक्, 'इसुसुक्तान्तात्कः' इति कादेशः, अत्र

वा कडारादेका संज्ञा ॥ 'आङ्मर्यादाभिविध्योरिति' समासस्य विकल्पितत्वाद् 'आकडारात्' इति निर्देशः, समासे त्वाकडारमिति स्यात् । इह द्वौ कडारशब्दौ भवतः—'प्राक्कडारात् समासः', 'कडाराः कर्म-धारये' इति च, तत्र कोऽविधिरित्यत आह—'कडाराः कर्मधाः ये' इति वक्ष्यतीति । कुतः पुनरेतत् ? स्वातन्त्र्यात् । स्वतन्त्रो ह्यसौ प्रथमानिर्देशेन स्वयं कार्ययोगित्वात् । प्राक्कडारादित्ययं तु परतन्त्रोऽविधत्वेन स्वयं कार्ययोगित्वामावाद्, व्याप्तेश्च न्यायाद् । एवं हि भूयसामनुग्रहो भवति । लिङ्गाञ्च, यदयं 'तत्रुरुषः' 'द्विगुश्च' इति द्विगोस्तत्पुरुषसंज्ञां शास्ति, तज् ज्ञापयित—अनुवर्त्तते द्वितीयेऽप्येकसंज्ञाधिकार इति; अन्यधा 'दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम्' इत्यत्र तत्पुरुषाधिकारादेव समावेशसिद्धेस्तदर्थो यत्नोऽपार्थकः स्यात् । किमधं पुनरियानविधरपाद्योयते, न आ द्वन्द्वात् इत्येवोच्येत, न हि 'चार्थे द्वन्दः' इत्यतः परत्रास्योपयोगः ? उच्यते; 'द्वन्दश्च प्राणित्यं' इत्ययमप्यविधः सम्भाव्यते, ततश्च सम्बुद्धसंज्ञामन्त्रितसंज्ञयोः समावेशो न स्यात् ।

का पुनरसाविति । एका संज्ञा भवतीत्येतावत् सूत्रव्यापारः, तत्र विशेषादर्शनात् प्रश्नः । 'या परान-वकाशा च' इति वचनाद् न्यायाच्च व्यवस्थिति भावः । ननु यद्यारब्धेऽप्यस्मिन् परत्वानवकाशत्वाभ्यामेव व्यवस्था वाच्या, अनारब्धेऽप्यस्मिन् आभ्यामेव व्यवस्था भविष्यति, नार्थ एतेन ? तत्राह—अन्यत्रेति । अयम्भावः—यत्र प्रयोजनमेकं मवति, सहानवस्थानलक्षणो वा विरोधः, तत्रैवानवकाशः सावकाशं बाधते,

### भावबोधिनी

'कडारा: कर्मधारये' (पा० सू० २।२।३८) यह कहा जायगा। इस सूत्र तक यहाँ से जो आगे कहेंगे उसमें एकही संज्ञा होती है, ऐसा समझना चाहिये। वह कौन सी होगी? जो परवर्ती और अनवकाश हो (जिसकी कहीं प्रवृत्ति न हो पा रही हो)। अन्यत्र (लोक तथा शास्त्र में) (एक से अधिक) संज्ञाओं के समावेश हो जाने के कारण यह सूत्र नियम के लिये है—एक ही संज्ञा होती हैं। आगे कहा जायगा 'ह्रस्वं लघु' (पा० सू० १।४।१०) भिद् छित्— (पुंगतलघूपघस्य च' पा० सू० ७।३।८६ गुण होकर) भेत्ता, छेता। 'संयोगे गुरु' (पा० सू० १।४।११) संयोग परे

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

वचनमेकैव संज्ञा भवतीति । वक्ष्यति—'ह्रस्वं छघु', (१.४.१०) भिदि, छिदि—भेत्ता, छेत्ता (७.३.८६)। 'संयोगे गुरु', (१.४.११) शिक्षा, भिक्षा (३.३.१०३)। संयोगे परस्य ह्रस्वस्य छथुसंज्ञा प्राप्नोति, गुरुसंज्ञा

पदत्वात् 'इणः षः' इति षत्वम् । अङ्गत्वादादिवृद्धिनं वक्तव्या । 'वा वयषः' इत्यतो वाग्रहणमनुवर्त्तते, सा च व्यवस्थितविभाषा । तेन ववित् संज्ञासमावेशो भविष्यतीति । अन्यत्रेति । लोके च, शास्त्रे च । लोके तावत्— इन्द्रः, शकः, पुरन्दर इति संज्ञायाः समावेशो दृष्टः । शास्त्रेऽपि प्रत्ययः, कृत्, कृत्यप्रत्ययः । एवमन्यत्र संज्ञासमावेशादिहापि स्यात्, अत एवैका संज्ञा यथा स्यादिति नियमार्थमेतत् । भिविदिक्विदिति । लघुसंज्ञाया अवकाशः । प्रयोजनं तु—भेत्ता, छेत्तेति । 'पुगन्तलघूपधस्य' इति गुणः । शिक्षिभिक्षिरिति । गुरुसंज्ञाया अवकाशः । प्रयोजनं तु—शिक्षा, भिक्षेति । 'गुरोश्च हलः' इत्यकारप्रत्ययः । लघुसंज्ञा त्वत्र प्रयोजनाभवान्न भवति । इहोभयं प्राप्तोति—अततक्षत्, अररक्षदिति । परत्वाद् गुरुसंजैव भवति । 'तक्षू त्वक्ष् तनूकरणे', 'रक्ष पालने', हेतु-मिण्णच्, लुङ्, च्लेश्चङ्, णिलोपः, 'चिङ्ग' इति द्विवंचनम् । यद्यत्र लघुसंज्ञा स्यात्, 'सन्वल्लघुनि' इत्यादिना सन्बद्भावादित्वं स्यात् । तदभावान्न भवतीत्याह—सन्वल्लघुनीत्यादि । एष विधिरिति । सन्बद्भावविधिः।

पदमञ्जरी

यथा -- नैवारश्चरुर्नेखावपूतानामिति, नखावपनेन वैतुष्यफलकेन तत्फलकोऽवघातो बाध्यते । अष्टाश्रियूपः कर्त्तव्यः, वाजपेयस्य तु चतुरश्र इति, अष्टाश्रित्वचतुरश्रत्वयोविरोधात् बाध्यबाधकभावः । विप्रतिषेधोऽपि विरोधात्म-कत्वात्तत्रैव भवति । न चासत्यस्मिन् सूत्रे संज्ञानानेतदुभयं भवति, अत एवान्यत्र समावेशो भवति, तद्यथा-क्रत्कृत्यप्रत्यसंज्ञानां तद्धिततद्राजप्रत्ययसंज्ञानां च। सति त्वस्मिन् सूत्रे एकस्यैकैवेति नियमाद्विरोधो जायते, विरोधे च सति परत्वानवकाशत्वाभ्यां व्यवस्था शक्यते वक्तुमिति, तत्रानवकाशाया उदाहरणमाह—वक्ष्य-तीति । शिक्षा, भिक्षेति । 'गुरोश्च हलः' इत्यकारप्रत्ययः । यद्यप्यत्र समावेशेऽपि न कश्चिद्दोषः, तथापि वस्तुतः समावेशो नास्तीत्येतावता इद्मुदाहरणम् । सम्प्रति यत्र समावेशे सति दोषः, तद्दश्यति अततक्षिति । परस्यास्त्दाहरणम् —धनुषा विध्यतीति, शराणामपायं प्रत्यविधभूतस्यैव धनुषो व्यधनं प्रति साधकतमत्व-मित्युभयप्रसङ्गे परत्वात्करणसंज्ञापादानसञ्ज्ञां वाधते, तथा 'कांस्यपात्र्यां भुङ्क्ते' इत्यधिकरणसंज्ञा, धनुर्विध्य-तीति कर्नुसंज्ञा । उक्तं च-अपादानमुत्तराणीति । इह 'गाग्यी धानुष्क' इति अनवकाशाभ्यां भपदसंज्ञाभ्या-मङ्गसंज्ञाया धातुप्रत्ययेषु सावकाशाया बाधः प्राप्नोतिः ? ज्ञापकात्सिद्धम्, यदयम् 'सुवि च', 'बहुवचने झल्येत्', 'तद्वितेष्वचामादेः' इति स्वादिषु तद्वितेषु चाङ्गस्य सतः कांये शास्ति, तज् ज्ञापयति—समाविशत्यसंज्ञा भपदसंज्ञाभ्यामिति । द्वये हि स्वादयः —यजादयो हलादयश्चः; तत्र यजादिषु भसंज्ञा, हलादिषु पदसंज्ञेति अङ्गस्य यतः कार्यविधानमनुपपन्नं स्थात् । गुरुलघुसंज्ञे वर्णमात्रस्य विधीयेते, नदीघिसंज्ञे तु तदन्तस्यति ताभ्यां समा-विशतः, तद्यथा - वात्सीबन्धुरिति । 'नदौ बन्धुनि' इति पूर्वपदान्तोदात्तत्वं वात्सीबन्धो इति 'गुरोरनृतः' इति प्लुतश्च भवति । विश्व ना च विनरौ, 'द्वन्द्वे घि' इति पूर्वनिपातः, विन्रोर्भावो वैन्रम् 'इगन्ताच्च लघुपूर्वात्' इत्यण्, विनरावचष्टे इति विनयति, प्रविनय्य गतः 'ल्यपि लघुपूर्वात्' इत्ययादेशो भवति ।

भाष्ये तित्रष्टिविषये समावेशो न्यासान्तरेण साधितः—प्राङ्कडारात् परं कार्यभिति । तत्रायमर्थः— प्राङ्कडारात् संज्ञाख्यं कार्यं परं भवतीति संज्ञाप्रकरणात् संज्ञैवात्र कार्यमित्युच्यते, परा संज्ञेत्येव तु नोवतम्, 'विप्रतिषेये वा' इति वक्ष्यिति, तत्र परं कार्यमित्यनुवृत्तिर्यंथा स्यादिति तत्र यस्याः संज्ञायाः परस्याः

### भावबोधिनी

रहने पर गुरु हो जाता है)—िश्विता, भिक्षा । संयोग परे रहते ह्रस्व की लघुसंज्ञा प्राप्त होती है और गुरुसंज्ञा भी; 'एक ही संज्ञा हो' इस वचन से केवल गुरुसंज्ञा ही होती है—अततक्षत्, अरस्कत् । (यहाँ लघुसंज्ञा न रहने के कारण) 'सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे' (पा॰ सू॰ १।४।९३) से सन्बद्भाव (और इत्व) नहीं होता है ।। १ ।। व । 'एका संज्ञा' इति वचनाद् गुरुसंज्ञैव भवति—अततक्षत्, अररक्षत् । 'सन्वल्लवुनि चङ्परेऽनग्लोपे' (१.४.९३)। इत्येष विधिनं भवति ॥

## २४३. विप्रतिषेधे परं कार्यम् ॥ २ ॥ (१७४)

परस्या इदमुदाहरणमुक्तम् । अनवकाशायास्तूच्यते —अयन्ते योनिर्ऋत्विय इति । ऋतुः प्राप्तोऽस्येति 'ऋतोरण्' 'छन्दिस घस्' इति घस्, तस्येयादेशे कृते 'सिति च' इति पदसंज्ञा प्राप्नोति, 'यचि भस्' इति भसंज्ञा च, अनवकाशत्वात् पदसंज्ञैव भवति । यदि भसंज्ञा स्यात् तदा "ओर्गणः" इति गुणः स्यात् । भसंज्ञायास्त्वौपगवादि-ष्ववकाशः । आ कडारादितीयतोऽवधेर्ग्रहणं वैचित्र्यार्थम्; अन्यथा हि 'आ द्वन्द्वात्' इत्येवं ब्रूयात् । न हि द्वन्द्व-संशब्दनात् परेणाकडारादेकसंज्ञाविधानस्य प्रयोजनमस्तिः यत एतावतोऽवधेर्ग्रहणमर्थवद् भवति ॥ १ ॥

विप्रतिषेधे परं कार्यम् ॥ विरोधो विप्रतिषेध इति । विप्रतिषेधशब्दस्य लोके विरोधवाचित्वेन प्रसिद्धत्वात् । तथा हि - विरुद्धेऽभिहिते वकारो वदन्ति - 'विप्रतिषिद्धमिदमुच्यते' इति, विरुद्धमिति गम्यते । तस्य विप्रतिषेधस्य विषयं दर्शयितुमाह—यत्रेत्यादि । प्रसज्येते विधीयेते इति प्रमङ्को = विधी । अन्यार्थाविति । अन्यत्र विषयेऽर्थः = प्रयोजनं ययोस्तौ तथोक्तौ । अन्यत्र विषयान्तरे कृतार्थावित्यर्थः । एकस्मिन्निति अभिन्ने ।

पूर्वयाऽनवकाशया बाधः प्राप्तः, सा परा भवतीति विधिरूपेणास्य प्रवृत्तिः। नन्वनवकाशयापि पूर्वया नैव परस्या बाधः प्राप्नोति; विरोधाभावात्, फलैक्याभावाच्च, संज्ञानामन्यत्र समावेशस्य दृष्टत्वात्, सत्यम्; एतदेव ज्ञापयति-भवत्यत्र प्रकरणे संज्ञानां बाध्यबाधकभाव इति । तेन परयानवकागया पूर्वा बाध्यते, द्वयोश्य सावकाशयोविप्रतिषेधे परमिति परेव भवतीति । नियमफलस्यापि सिद्धिरस्ति न्यासेऽङ्गसंज्ञा परा कार्या, पूर्वे न भपदसंज्ञे । एवं सर्वत्र यत्र समावेश इष्टोऽस्मिन्पक्षे—'ऋतोरण्', 'छन्दिस घस्', ऋत्विय इति, अत्र 'सिति च' इति—पदसंज्ञाविषये परं कार्यमिति वचनाद् भसंज्ञापि स्यात्। ततश्च 'ओर्गुणः' प्राप्नोति, सित्करणं पदत्वे सति अवग्रहार्थं स्यात् । 'शेषो बहुव्रीहिः' इत्यत्र च शेषग्रहणं कत्तेव्यम्, अन्यथा 'अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्' इति अव्ययीभावविषये परं कार्यमिति वचनाद् वहुवीहिसंज्ञापि स्याद् । एकसंज्ञाधिकारे त्वव्ययीभावसंजैव बाधिकेति शेषग्रहणमनर्थकम् । तदेवं शेषग्रहणमेव प्रमाणम् —न्यासान्तरमपि सूत्रकारस्यैवाभिमतिमिति ॥ १ ॥

विप्रतिषेधे परं कार्यम् ।। विप्रतिषेध इति । 'षिधु शास्त्रे', 'षिधु गत्याम्' इति भौवादिकयोरन्य-तरस्य रूपम्, तस्य हिं 'सेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्' इति पत्विमिति । उपसर्गवज्ञाच्च विरोधार्थत्वम् । धातूनां ह्युपसर्गवशादन्यश्चार्थं उपजायते, तद्यथा -प्रहारः, उपहारः, अनुहारः, संहार इति । 'षिघू संराद्धो' इत्यस्य तु दैवादिकस्य षटवं नास्ति, 'सेधिषच' इति शपा निर्देशात् । 'आदेशप्रत्यययोः' इति विहितस्य तु 'सात्पदाद्याः' इति निषेयः। ननु 'गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तः' इति वचनान्नायं सकारः

भाववोधिनी

(समान वलवानों का) विरोध = विप्रतिपेथ है। जहाँ दो प्रसंग अन्य विषय में प्रवृत्त होने वाले एक ही विषय में एक साथ प्राप्त होते हैं वह तुल्यवलियाय = विप्रतिषेव (कहा जाता है) उस विप्रतिषेव में परवर्त्ती कार्य होता है।

उत्सर्ग, अपवाद, नित्य, अनित्य, अन्तरः ङ्ग, बहिरंग-इनमें तुल्यबलता नहीं है अतः इनमें इस सूत्र का विषय नहीं है, इनमें जो बलवान है, वही प्रवृत्त हाता है। प्रवृत्ति न रहने पर अथवा पर्याय से प्रवृत्ति प्राप्त होने पर यह बचन सूत्र (आएम्भ) किया जा रहा हैं। 'अता दीर्घी यित' (पा० सू० १।२।३) 'सुपि च' (पा० सू० १।२।३) इसका अवकाश (प्रवृत्ति)—वृक्षाभ्याम्, प्लक्षाभ्याम् में है; 'बहुवचने झल्येत्' (बहुवचन में झलादि सुप् परे रहते 'अ' का 'ए' होता है)—इसका अवकाश = प्रवृत्ति—वृक्षेपु तथा प्लक्षेपु में है; परन्तु—वृक्षेम्यः, प्लक्षेम्यः इनमें दोनों (दीर्घत्व तथा एत्व) की प्राप्ति होती है। विप्रतिपेध के कारण परकार्य = एत्व ही होता है।

तुल्यबलवरोधः = विप्रतिषेधः । यत्र द्वौ प्रसङ्गावन्यार्थावेकस्मिन् युगपत् प्राप्नुतः, स तुल्यबल-विरोधो विप्रतिषेधः ( म॰ भा॰ १.४.२ वा १ ) । तस्मिन् विप्रतिषेधे परं कार्यं भवति ।

न्यास

युगपद् = एककालम् । स इत्यस्य विप्रतिषेध इत्यनेन सम्बन्धः । स विप्रतिषेघो विप्रतिषिद्धः, विप्रतिषेधस्य विषय इत्यथः । विप्रतिषेधविषयत्वाद्विप्रतिषेधविषयो ह्यत्र विप्रतिषेधशब्देनोको विषयिणा विषयं दर्शयितुम् । यस्मान्न प्रसङ्गो विप्रतिषेध उपपद्यते, नापि तदाधारः । तुल्यबलविरोध इति । तुल्यबलयोविरोधोऽस्मिन्निति बहुत्रीहिः । इदं जातिपक्षमाश्रित्य विवरणं कृतम् । द्रव्यपदार्थपक्षे त्वयं विशेषः—अन्यः = भिन्नोऽथंः = प्रयोजनं ययोस्तावन्यार्थाविति । शेषं समानम् । 'विप्रतिषेधे' इति च सती सप्तमीयम् ।

उत्सर्गापवाद इत्यादि । विप्रतिषेधो यत्रास्ति, सोऽस्य योगस्यावकाशः । विप्रतिषेधश्च तुल्यबल-योरेव भवतीति नातुल्यबलयोः । एतत् तु 'यत्र हि प्रसङ्गावन्यार्थी' इत्यादिग्रन्थेन तस्य विषयं दर्शयता व्याख्यातम् । न चोत्सर्गापवादादिषु तुल्यबलतास्तीति, ततो नासावुत्सर्गापवादादिरस्य योगस्य विषयः । तेन बलवानेव तत्र भवति; तत्र सामान्येनोत्सर्गः प्रवर्त्तते, यथा—'आर्धधातुकस्येड् वलादेः' इति वलादि-सामान्यस्येड्विधानात् । विशेषोऽपवादः, यथा—'नेड् विश्व कृति' इतीट्प्रतिषेधस्य वलादिविशेषे कृति विधानात् । यस्य च विशेषे विधिः, स बलवान् भवति; तथा हि—ब्राह्मणेभ्यो दिध दीयताम्, तक्रं कौण्डिन्यायेति विशेषविहितं तक्रदानं सामान्यविहितस्य दिधदानस्यैव बाधकं भविष्यति । तस्माद् वशादौ कृति परेऽपीडागमो न भवति, प्रतिषेध एव भवति—'स्थेशभासिपसकसो वरच्', ईश्वर इति ।

### पदमञ्जरी

पदादिः । षत्वविषये परिभाषेयं न भवति, यदि स्याद्, गोष्ठः, भूमिष्ठ इत्यादौ सकारस्यापदादित्वात् 'आदेश-प्रत्यययोः' इत्येव षत्वसिद्धेरम्बादौ गवादिग्रहणमनर्थंकं स्यात् ।

परशब्दोऽयं त्रिलिङ्गः-परो देशः, परा सेना, परं कार्यमिति । अतोऽयमव्युत्पन्नः, पचाद्यजन्तो वा, न तु 'ऋदोरप्' इत्यबन्तः, तथा हि सित त्रिलिङ्गता न स्यात् ।

> क्तल्यु नपुंसके भावे स्त्रियां किन्नादंयो यतः। अतो घत्राद्याः पुंस्येव यथा पाकश्चयो लवः॥

वासरूपविधिर्नास्ति, कल्युट्तुमुन्खलर्थेषु वासरूपविधिर्नास्तीति वचनात् । स्त्रियामपि नास्ति, 'असि-याम्' इति प्रतिषेधात् । अतो भावधत्रादयः पुंस्येव । कर्तृविजिते तु कारके पुंनपुंसकयोः, न कथञ्चित् स्त्रियाम्'। परं कार्यमिति । परं यत्कार्यमत्त्वादि तद्भवतीत्यर्थः, अथ वा—यत्परं तत्कार्यं भवति, कर्त्व्यं भवतीत्यर्थः।

अन्ये त्वाहु:—न क्रियापदत्वेन कार्यंशब्दस्यान्वयः, नापि परं कार्यं भवति, न तु शास्त्रमित्येवं शास्त्रा-दिव्यावृत्तये कार्यशब्दः, कि तिंह ? यत्कार्यं = कृत्यहं परं तद्भवतीति वचनव्यिक्तः । अहें कृत्यप्रत्ययः, कि सिद्धं भवति ? तुल्यबलित्रोध इति सिद्धं भवति । न ह्यपवादादोनां सिन्नधावुत्सर्गादीनां कृत्यहंत्वम्, तैर्बाधितत्वा-दिति । विरोधो विप्रतिषेष इति । तद्वाचित्वेनेव लोके प्रसिद्धत्वाद् विप्रतिषिद्धमित्युक्ते विरुद्धमिति गम्यते, तस्य विषयं दर्शयति — यत्रेत्यादि । यत्र विषये, वृक्षेभ्य इत्यादो । अन्यार्थो । जातिपदार्थपक्षे — अन्यत्र वृक्षाभ्याम्, भावबोधिनी

विमर्श जो दो शास्त्र अलग-अलग अपने लक्ष्य में चिरतार्थ हो चुके हैं, अपना कार्य कर चुके हैं, वे दोनों यदि किसी एक ही स्थल पर लक्ष्य में एक साथ प्रसक्त हो रहे हैं तो वहाँ का नियम बनाने के लिये यह सूत्र है — तुल्यबलों। के विरोध में परवर्ती शास्त्र का ही कार्य होता है, पूर्ववर्त्ती का नहीं

१. भावे घनाद्याः पुंस्येव कर्तृभिन्ने तु कारके।

पुनपुंसकयोरेथ न कथिवत् स्त्रियां क्वचित ।। इति ।

उत्सर्गापवादिनित्यान्तरङ्गबहिरङ्गेषु तुल्यबलता मास्तीति नायमस्य योगस्य विषयः, बलवतेव तत्र षवितव्यम् । अप्रवृत्ती, पर्यायेण वा प्रवृत्ती प्राप्तायां वचनमारण्यते । 'अतो दीर्घींश्वित्र' (°७.३.१०१) । 'सुपि

#### म्यास

नित्यानित्ययोनित्यं बलवत्, यथा—भिस एसित्येस्त्वम्। तद्धि 'बहुवचने झल्येत्' इत्येत्त्वे कृते प्राप्नोति, अकृतेऽपि—भूतपूर्वगत्याश्यणादकारान्तादङ्गाद्भिस एस् विहित इति कृत्वा। यश्च कृताकृतप्रसङ्गी विधिः, स नित्य इति। तथा च तत्र वक्ष्यति—

एत्त्वं भिसि परत्वाच्चेदत एस् क्व भविष्यति । कृतेऽप्येत्त्वे भौतपूर्व्यादेस्तु नित्यस्तथा सित ॥ [म० भा०, काशिका ७।१।१९]

इति स नित्यः। ऐस्त्वे कृत एत्त्वं प्राप्नोतिः, निमित्तस्य झलादेविहतत्वात्। वृक्षेष्वित्यादावेत्त्वस्या-वकाशः, अस्मिश्च सित भूतपूर्वगत्याश्रयणस्यायुक्तत्वात्। तस्मात् तदिनित्यम्। यच्च नित्यं तत् परस्य भावा-भावमपेक्षत इति दुर्बलम्। विपर्ययात् तु नित्यं बलवत्। तेन वृक्षेरिति परमप्येत्त्वं भवति, ऐस्भाव एव तु भवति।

अन्तरङ्गबहिरङ्गं बलविदित लोकत एव दृष्टत्वात् । लोको हि प्रातरुत्थायान्तरङ्गाणि—मुखप्रक्षाल-नादीनि कार्याणि करोति, पश्चाद्बहिरङ्गाणि—राजगृहगमनादीनि कार्याणि कर्तुमारभते । शास्त्रेऽप्येवं वेदितव्यम् । दिवि कामोऽस्य द्युकामः, तस्यापत्यम् 'अत इत्र्' द्योकामः । यद्यपि द्युकामशब्दादिञ् विहितः, तथापि 'अकृतव्यहाः पाणिनीयाः' कृतमिप शास्त्रं निवर्त्तंयन्तीति प्रविभज्यान्वाख्याने दिव् काम इत्रिति स्थिते 'दिव उत्' इत्युत्त्वे कृते यणादेशः प्राप्नोति, 'तद्धितेष्वचामादेः' इति परत्वाद् वृद्धिः प्राप्नोति ? अन्तरङ्ग-

पदमञ्जरी

वृक्षेष्वित्यादी चरितार्थावित्यर्थः। व्यक्तिपक्षे तु तद्विषययोः = विघ्योरन्यत्र चरितार्थत्वासम्भव।द् अन्योऽर्थः प्रयोजनमनयोस्तावन्यार्थौ । द्वौ प्रसङ्कौ = द्वे कार्यै दीर्घत्वेत्त्वादिके युगपत्प्राप्नुतः। स विप्रतिषेषः, विप्रतिषेषस्य विषय इत्यर्थः, तुल्यबलयोविरोधो यस्मिन् स तथोक्तः। परं कार्यं भवतीति। यत्कार्यं कृत्यहं परं तद्भवतीत्यर्थः।

तुल्यबलिवरोध इत्यस्य व्यावत्यं दर्शयित—उत्सर्गापवादेत्यादि । तत्र 'श्याद्वध्धं' इत्याकारान्तलक्षणो णप्रत्यय उत्सर्गः, तं परमप्यनुपसर्गे सावकाशं बाधित्वाऽनवकाशत्वात् 'आतश्चोपसर्गे' इति क एव भविति—सुग्लः, सुम्लः । रधेणिचि 'रिधजभोरिच' इति नुम् कृताकृतप्रसिङ्गत्वािक्तत्यः, 'अत उपधायाः' इति वृद्धिर-नित्या, नुमि कृतेऽकारस्यानुपधात्वादप्राप्तेः । तत्र पूर्वोऽपि नुमेव भविति—रन्धयतीित । अशिश्चियद्, अदुदुवद् इत्यात्रान्तर्भूतचडमेक्षत्वाद् इयङ्वडावन्तरङ्गी बहिरङ्गं लघूपधगुणं परमि बाधेते, अपवादादीनां तु परस्पर-संप्रधारणायां नित्यादप्यन्तरङ्गम्, तस्मादपवादः । उक्तं च—

परं विदुः पूर्वपरोपपत्तौ परस्य नित्यस्य च नित्यमेव । नित्यान्तरङ्गोपगमेऽन्तरङ्गं तस्माद्विधिः प्रातिपदो बलीयान् ॥ इति ।

द्वयोरेकत्रोपनिपातः = उपपत्तिः, परस्य नित्यस्य चेति । अत्र उप-समस्तमप्युपपत्तावित्येतदनुषज्यते । प्रतिपदं भवः प्रातिपदः = अपबादः, अप्रवृत्तावित्याद्याकृतौ पदार्थे द्वयोरप्यन्यत्र कृतार्थत्वाद्विप्रतिषेधे सित परस्परप्रतिबन्धादप्रवृत्तिरेव प्राप्नोति, तद्यथा—यो हि द्वयोस्तुल्यबलयोरेकः प्रेष्यो भवति स तयोः पर्यायेण

### भावबोधिनी

चूँ कि तुल्यबल वालों का ही विप्रतिषेध माना जाता अतः न्यूनाधिक बल वालों का विप्रतिषेध न होने के कारण (१) उत्सर्ग और अपवाद, (२) नित्य और अनित्य, (३) अन्तरंग और बहिरङ्ग—इनके विषय में यह नियम नहीं लागू होता है। 'सुपि च' (पा० सू० ७।३।१०२) वृक्षाभ्याम् आदि में और बहुवचने झल्येत्' (पा० सू० ७।१।१०३)

ष' (७.३.१०२) इत्यस्यावकाष्ठाः —वृक्षाभ्याम्, प्लक्षाभ्याम्; 'बहुवचने झत्येत्' (७.३.१०३) इत्यस्याः बकाषाः —वृक्षेषु, प्लक्षेषु; इहीभयं प्राप्नीति—वृक्षेभ्यः, प्लक्षेभ्यः इति । परं भवति विप्रतिषेथेन ॥

२४४. यू स्त्र्याख्यौ नदी ।। ३ ।। (२६६)

ई च ऊ च = यू। अविभक्तिको निर्देशः। स्त्रियमाचक्षाते स्त्र्याख्यौ। मूलविभुजादिवशंनात् (३.२.५ वा०) कप्रत्ययः। ईकारान्तम् कारान्तं च स्त्र्याख्यं शब्दरूपं नदीसंज्ञं भवति। ईकारान्तम् कुमारो, गौरो, लक्ष्मोः, शार्ङ्गरवो। ऊकारान्तम् अह्यबन्धः, यवागूः।

न्यासः

त्वाद् यणादेशः पूर्वो विधिः क्रियते, पश्चाद् वृद्धिरुकारस्य । अन्तरङ्गत्वन्तु यणादेशस्य, वर्णाश्रयत्वात् । वृद्धेस्तु बाह्यतद्धिताश्रयाद् बृहिरङ्गत्वम् । 'वार्णादाङ्गं बलीयः' इत्येतदिह न प्रवर्तते, व्याश्रयत्वात् ।

अप्रवृत्तावित्यादि । यदा 'आकृतिः पदार्थः' इत्येष पक्षः, तदान्यत्र कृतार्थत्वाच्छास्त्रयोविप्रतिषेधे सित परस्परप्रतिबन्धादप्रवृत्तिरेव प्राप्नोति, यथा—यदिह द्वयोस्तुल्यवलयोरेकः प्रेष्यो भवति, तौ च युगपत् प्रेषयतः, नाना दिक्ष् च तयोः कार्ये भवतः, ततो यद्यसाविवरोधार्थी भवति तदोभयोरिप कार्ये न प्रवत्ते । द्वय्ये पदार्थे तु प्रतिव्यक्ति लक्षणं प्रवत्तंत इत्यकृतार्थत्वाल्लक्षणयोः पर्यायेण प्रवृत्तिः प्राप्नोति, यथा— ब्राह्मणक्षत्रियादीनामसहभुजामेकस्मिन् भाजने भुजिक्रयायां पर्यायः स्यात् । तत्र जातौ पदार्थे कृतार्थत्वाद् वृत्तौ प्राप्तायां विध्यर्थमिदमारभ्यते—विप्रतिषेधे सित परं कार्यं भवतीति । तत्र कृते यदि पूर्वमिप प्राप्नोति, तदिप भवत्येव तत्रेदमुच्यते—पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धमिति । व्यक्तौ तु पदार्थेऽकृतार्थत्वात् शास्त्रयोः पर्यायेण प्रवृत्तौ प्राप्तायां नियमार्थमिदम्—विप्रतिपेधे परमेव भवति, न पूर्वमिति । तत्रेदमुच्यते—सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् वाधितमेवेति ॥ २ ॥

यू स्त्रंचाल्यो नदी ।। ई च ऊ च यू इति । ननु च 'दीर्घाज्जिस च' इति प्रथमयोः पूर्वसवर्णदीर्घत्वे प्रतिषिद्धे यणादेशे सित य्वाविति भवितव्यम्, तत् कथं 'यू' इति निर्देश इत्यत आह—अविभक्तिकोऽयं निर्देश

#### पदमञ्जरी

कार्यं करोति; यदा तमुभौ युगपत्प्रेषयतो नाना दिक्षु च कार्ये भवतस्तदा यद्यसाविवरोधार्थी भवति उभयोनं करोति, तत्र विध्यर्थमिदं परं भवतीति तिस्मिन् कृते यदि पूर्वस्यापि निमित्तमस्ति तदपि भवत्येव । यथा— भिन्धकीति, भिन्द हि इति स्थिते परत्वाद्धिभावे पुनः प्रसङ्गिवज्ञानादकज् भवति । व्यक्तौ तु पदार्थे सर्वव्यक्त्यु- देशेन शास्त्रस्य प्रवृत्तेस्तिद्विषयोपनिपातिनोऽन्यत्र चिरतार्थत्वाभावात्पर्यायेण प्रवृत्तौ प्राप्तायां नियमार्थमिदम्— विप्रतिषेधे परमेव भवति, न पूर्वमिति । एतत्सूत्रारम्भाञ्च पूर्वस्य लक्षणस्य तत्रानारम्भोऽनुमीयते, तदुच्यते— 'सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्वाधितमेव' इति । तद्यथा—जुदुतात् त्विमिति परत्वात्तातङादेशे कृते स्थानि- वद्भावेन प्राप्तं धित्वं न भवति । लक्ष्यानुरोधेन व्यवस्याकृतिपदार्थाश्रयणादनयोः परिभाषयोर्विषय- विभागोऽत्रसेयः ॥ २॥

यू स्त्र्याख्यो नदी ।। अत्र ह्रस्वयोरिदुतोग्रंहणे यद्यपि सवर्णग्रहणाद्दीर्घयोरिप संज्ञा लभ्यते, ह्रस्व-योरिप तु स्यात्; ततश्च हे शकटे, हे धेनो अत्रापि प्राप्नोति; इह च शकटिबन्धु:—'नदी बन्धुनि' इति पूर्व-

### भावबोधिनी

वृक्षेषु आदि में क्रमशः दीर्घ और एत्व करके चितार्थ है। वृक्षेम्यः में दोनों की प्राप्ति होने पर विप्रतिषेध के कारण परवर्ती 'एत्व' ही होता है।। २।।

ई च ऊ च = यू (ईकार और ऊकार)। यह बिना विभक्ति का निर्देश है। (अन्यया द्वन्द्व में 'य्वी' ऐसा होता)। स्त्रियम् आचक्षाते—(स्त्रीलिङ्ग को कहने वाले) स्त्र्यांख्यौ। 'मूलविभुजादिभ्य: उपसंख्यानम्' से 'क' प्रत्ययं

# यू इति किम्? मात्रे, दुहित्रे। स्त्र्याख्याविति किम्? ग्रामणीः, सेनानीः, खलपूः। आख्याग्रहणं

इति । 'सुपां सुलुक्' इति विभक्तेर्लुप्तत्वात् । नास्माद्विभक्तिविद्यत इत्यविभक्तिकः । स्वियमाच्याते स्त्रचाख्याविति । ननु च 'कर्मण्यण्' इत्यणि कृते 'आतो युक् चिष्कृतोः' इति युकि च स्त्रचाख्यायाविति भवितव्यम्, तत् कथं स्त्रचाख्याविति ? 'आतोऽनुपसर्गे कः' इति कप्रत्यये कृत एतद्रूपमिति चेत्, नः चिक्षङोऽत्र सोपसर्गे त्वादित्यत आह— मूलिवभुजादिदर्शनादिति । मूलिवभुजादिष्विप कप्रत्यय इष्यते । तथा च वक्ष्यति तृतीयेऽध्याये कप्रकरणे—'मूलविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्' इति । तेन 'स्त्रचाख्यौ' इति शब्दस्य मूलविभुजादिषु दर्शनात् कप्रत्ययः ।

इहेदूतोरेवेयं संज्ञा विधीयते ? तदन्तयोर्वा ? तत्र यद्याद्यः पक्ष आश्रीयेत, कृत्स्त्रयां न स्यात् —हे ल्रिक्ष्म, हे यवाग्वितः; समुदायौ ह्यत्र स्त्रयाह्यौ, न त्वीदूताविति । इममाद्ये पक्षे दोषं दृष्ट्वा द्वितीयं पक्षमा-श्रित्याह-ईकारान्तम् कारान्तमिस्यादि । ननु [न¹] 'सुप्तिङन्तं पदम्' इत्यत्रान्तग्रहणादन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे

#### पदमञ्जरी

पदान्तोदात्तत्वं प्रसज्यते; इह च बहुशकिटः बहुधेनुरिति—'नद्यृत्वरच' इति नित्यः कप्स्यात्, नैष दोषः, 'ङिति हस्बश्च' इत्येतिन्नयमार्थं भविष्यति—ङित्येव हस्बौ नदीसंज्ञौ भवतः, नान्यत्रेति । केमर्थ्यान्नियमो भविति विधेयं नास्तीति कृत्वा, इह चास्ति विधेयम्, किम् ? नित्या नदीसंज्ञा प्राप्नोति, सा विभाषा विधेया, अतो हस्वयोरिप स्यादेवेति दोषं दृष्ट्वा दीर्घयोर्ग्रहणिमिति दर्शयति—ई च ऊ च यू इति । समासविधौ सुबधि-कारान्नैतद् द्वन्द्वस्य विग्रहवाक्यम्, किं तर्हि ? अर्थप्रदर्शनम् । अत्र चानुकार्यानुकरणयोरभेदविवक्षाया विभक्तिनं कृता । क्वचित्तु विभक्त्यन्तमेव पठ्यते । ननु दीर्घयोर्ग्रहणे 'यू' इति निर्देशो नोपपद्यते, 'दीर्घाज्जिस च' इति पूर्वसवर्णप्रतिषेधाद्, अत आह—अविभक्तिकोऽयं निर्देश इति । 'सुपां सुलुक्' लुप्तत्वाद् 'वा छन्दिस' इति पूर्व-सवर्णेनापहृतत्वाद्वा नास्मिन् विभक्तिः श्रूयते इत्यविभक्तिकः ।

अन्ये तु नैवायं द्वन्द्वः, किन्तु पृथक् पदे इत्युक्तमित्याहुः । अविभक्तिकत्वं चानुकार्यानुकरणयोरभेद-विवक्षया । स्त्रियमाचक्षाते स्त्र्यास्याविति । ननु स्त्र्यास्या इति प्राप्नोति, 'अनुपसर्गे' इति को विधीयते, यस्तु 'आतश्चोपसर्गे' इति कः, अयमकर्मोपपदे चरितार्थः, कर्मणि त्वणा बाध्यते, यथा वक्ष्यति—अकारादनुपपदात् कर्मोपपदे विप्रतिषेधेनेति तत्राह – मूस्रविभुजाविषु वर्शनादिति । एवं च कृत्वा इदमपि सिद्धं भवति—

यस्मिन् दशसहस्राणि पुत्रे जाते गवां ददौ । ब्राह्मणेभ्यः प्रियास्येभ्यः सोऽयमुञ्छेन जीवति ॥ इति ।

(म॰ भा॰ १.४.३, पृ० २१९)

इह ईदूतोरेवेयं संज्ञा विधीयेत ? तदन्तस्य वा ? आद्ये पक्षे कृत् स्त्रियां न स्याद्—आध्ये, ब्राह्मण्ये, हे लक्ष्म, हे यवाग्वितः; समुदायो ह्यत्र स्त्र्यास्यः, न त्वोदून्मात्रम्; ङ्यूङोरेव तु स्यात्, स्त्रियां विधानादन्वय-

होता है। (अत: 'कर्मण्यण्' (पा० सू० १।२।३) आदि से अण् नहीं होता है।) ईकारान्त और ऊकारान्त जो शब्दरूप श्रीलिङ्ग को कहने वाला है, उसकी नदीसंज्ञा होती है। उदा०—ईकारान्त—कुमारी, गौरी, लक्ष्मीः, शाङ्गंरवी। ककारान्त—ब्रह्मवष्ट्रः, यवागूः। नदीसंज्ञा होने के कारण आट् नुट् आदि होते हैं।)

'यू' (ईकारान्त और ऊकारान्त)—यह किसलिये है ? मात्रे दुहित्रे । (मातृ दुहितृ शब्द ईकारान्त या ऊका-

रान्त नहीं है। अतः नदीसंजा न होने से इसे मान कर होने वाले आट् आदि नहीं होते हैं।)

१. अधिकोऽयं पाठः।

# किम् ? शब्दार्थे स्त्रीत्व एवं यथा स्यात्, पदान्तराख्ये मा भूत्—ग्रामण्ये स्त्रिये ( म॰ भा॰ १. ३१३) खलप्वे

न्यास ह

तदन्तविधिनं लभ्यते, नैष दोषः; यदयम् 'नेयङ्गुवङ्स्थानौ' इति प्रतिषेधं शास्ति, तज्ज्ञापयिति—भवतीह् प्रकरणे तदन्तविधिरिति; अन्यथा प्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात् । न होकारोकारमात्रं ख्रधाख्यमियङ्गुवङ्स्थानमस्ति, किं तिंह ? तदन्तम् । कुमारोति । 'वयसि प्रथमे' इति ङीष् । गौरोति । 'षिद्गौरादिभ्यश्च' इति ङीष् । गार्ङ्गारवीति । 'शार्ङ्गारवाद्यतो ङीन्' । लक्ष्मोरिति । 'लक्ष दर्शनाङ्क्ष्योः', 'अवितृस्तृतिन्त्रभ्य ईः' इत्यनुवर्त्तमाने 'लक्षमेर्गृट् च', चकारादीकारश्च । ब्रह्मबन्धूरिति । 'ऊङ्गतः' इत्युङ्प्रत्ययः । ङकारः 'नोङ्धात्वोः' इति विशेषणार्थः । यवागूरिति । 'यू मिश्रणे', 'सृयूविचभ्योऽन्युजागूजकुच्' इत्यागूच् प्रत्ययः । रूपोदाहरणान्येन्तानि । कार्यं तु 'अम्बार्थनद्योह्रस्वः' इत्येवमादिः ।

मात्रें, दुहित्रें इत्यत्र नदीसंज्ञाया अभावाद 'आण् नद्याः' इत्याण् न भवति । ग्रामणीः खलपूरिति । पुंस्येतौ वर्त्तेते । तेन नदीसंज्ञाया अभावाद 'अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः' इति ह्रस्वो न भवति । ग्रामं नयतीति

#### पदमञ्जरी

्यतिरेकाभ्यां च स्त्र्याख्यत्वादिति द्वितीयं पक्षमाश्रित्याह—ईकारान्तिमृत्यादि । वर्णग्रहणे सर्वत्र तदन्तिविधि-रिति तदन्तिविधिलाभः, 'सुप्तिङन्तम्' इत्यत्र सुप्तिङोः प्रत्ययत्वादन्यत्रापि प्रत्ययग्रहणेषु तदन्तिविधिनिवारितः । कथं पुनर्ज्ञायते वर्णयोरेवेदं ग्रहणं न प्रत्यययोरिति, इयङ्गवङ्स्थानप्रतिषेधात् । यदि तदन्तस्य संज्ञा, कथं वक्ष्यति— शीनद्योः परतः नद्यन्तादङ्गादुत्तरस्य' इति ? समुदायस्य नदीत्वात्तदवयवभूतावीदूताविप तथोक्तौ ।

अन्ये त्वाहु:—वर्णयोरेव संज्ञा, समुदायधर्मस्य स्त्रीत्वस्यावयव आरोपात् । कृत् स्त्रियामपि भवति, अत्र च लिङ्गम्—इयङ्वङ्स्थानप्रतिषेध इति; तेषां गुरुनदीसंज्ञयोः समावेशो न स्याद्, एकविषयत्वात् ।

यू इति किमिति। 'ङेराम्नद्याम्नीभ्यः' इत्यत्र पृथगाब्ग्रहणाद् आपो न भविष्यतीति मन्यते। मात्रे दुित्ते इति। 'नद्यृतश्च' इति ऋकारग्रहणमस्त्र्यर्थं स्याद् बहुपितृक इत्यत्रेत्यज्ञापकम् ऋकारान्तानां संज्ञाभावस्य। ग्रामणीः खलपूरिति। रूपोदाहरणमेतत्सम्बुद्धचन्तं वा द्रष्टव्यम्। अथाख्यग्रहणं किमर्थम्, यावता यू स्त्रियामित्येतावता स्त्र्यर्थवृत्तित्वं लभ्यते, तत्राह—आख्याग्रहणमिति। आङ्पूर्वस्य 'ख्या' इत्यस्य धातोग्रंहणमित्यर्थः। क्विचत्तु आख्यग्रहणं किमिति प्रश्नः। शब्दार्थस्त्रीत्व इति। आख्याग्रहणसामर्थ्यात् पदान्तर-मनपेक्ष्य यो स्वयमेव स्त्रियमाचक्षाते इत्याश्रीयते। इष्वश्चित्रभृतोनां तूभयलिङ्गानां शब्दार्थं एव स्त्रीत्वमिति 'ङिति हस्वश्च' इति नदीसंज्ञा भवत्येव। एवं पदुप्रभृतोनां गुणशब्दानामिष शब्दार्थं एव स्त्रीत्वम्। तथा च पदुरानीयतामित्युक्ते स्त्रियमप्यानीय कृतो भवति।

अन्ये त्वाहुः—आख्याग्रहणसामर्थ्यान्नियम आश्रीयते—स्त्रियमेव यावाचक्षाते न तु लिङ्गान्तर-युक्तम् इति । ग्रामणीखलपूशब्दयोस्तु क्रियाशब्दत्वेन त्रिलिङ्गत्वान्न भवति । इष्वशनिप्रभृतिनां तु स्त्रीविषयत्वा-भावेऽपि 'ङिति ह्रस्वश्च' इत्यत्र केवलस्य स्त्रीशब्दस्यैवानुवृत्तिनिष्याग्रहणस्येति भवतीति तेषामाङ्पूर्वस्य ध्यायतेः विविष सम्प्रसारणे—आध्ये ब्राह्मण्ये इत्यत्रापि न स्यात् । तस्मात्पूर्वं एव प्रकार आश्रयणीयः ।

कथं तिह प्रत्युदाहरणम्-ग्रामण्ये स्त्रिये इति, खलप्त्रे स्त्रिये इति ? उच्यते; क्रियाशब्दत्वेप्येतयोः पुंसि मुख्या वृत्तिः; पुंसामेव ह्ययमुचितो धर्मो यदुत ग्रामनयनं नामे। एवं खलपवनमि । आध्यानं तु स्त्री-पुंससाधारणमिति विशेषः।

### भावबोधिनी

स्त्र्याख्यों—(स्त्रीलिङ्ग को कहने वाले)—यह किसलिये है ? ग्रामणीः, सेनानी, खलपूः (य शब्द ईकारान्त ककारान्त तो हैं परन्तु स्त्रीलिङ्ग को नहीं कहते हैं। अतः नदीसंज्ञा नहीं होती है।)

## स्त्रियै । नदीप्रदेशाः—'आष्नद्याः' ( ७.३.११२ ) इस्येबमादयः ॥

न्यासः

'सत्सूद्विष' इत्यादिना क्विप् । 'अग्रग्रामाभ्याञ्च' इति णत्वम् । खलं पुनातीति 'अन्येभ्योऽपि दृश्यते' इति क्विप् । ग्रामण्ये स्त्रियं इति । 'एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य' इति यणादेशः । खलप्वे स्त्रियं । अत्रापि 'ओः सुपि' इति । अत्र खोगब्देन पदान्तरेण स्त्रीत्वं द्योत्यत इति नदीसंज्ञा न भवित, तेनाण्न भवित । इष्वशिनप्रभृतीनां तूभयिलङ्गानां शब्दार्थं एव स्त्रीत्विपिति भवत्येव नदीसंज्ञा—इष्वे, अशन्या इति । यदि पदान्तरद्योत्ये स्त्रीत्वे नदीसंज्ञा न भवित, इह पट्वे स्त्रिया इति पटुशब्दस्य पुरुषेऽपि दृष्टत्वात् पदान्तरद्योत्यमत्र स्त्रीत्विपिति नदीसंज्ञा न स्यात्, नैतदिस्तः, पदान्तरं हि द्विविधम्—कवित् सामान्येन प्रवृत्तिमाशङ्कमानस्य शब्दस्य सामान्यस्याभिधेयान्तरं व्यविच्छनित्, यथा—गोशब्दस्य गवादिषु गौर्वागितिः, क्वचित् प्रवृत्तिमेव करोति यथा—वाहीकादौ गौर्वाहीक इति । अत्र यत् सामान्यस्य शब्दस्य पट्वादेश पदान्तरसम्बन्धेन विशेषेऽवस्थानं तत् पदेऽन्तर्भूतमेवत्याख्याग्रहणेन नापनीयते । ग्रामणीशब्दस्य तु स्त्रीत्वप्रवृत्तिः पदान्तरेण क्रियते न तु व्यच्छिद्यते । तेनासावाख्याग्रहणेनापसायंते । एतयोस्तु क्रियाशब्दत्वेन रूढा पुंसि मुख्या वृत्तिः । पटुशब्दस्य पाटवोपादायिनः परत्र मुख्येऽपीत्यस्ति भेदः ॥ ३ ॥

### पदमञ्जरी

'प्रथमलिङ्गग्रहणं च 'प्रयोजनं क्विब्लुप्समासाः,' (म० भा० १.४.२ वा० २,३) य: **शब्दः प्रथमं** स्त्रीत्वयुक्तद्रव्यमभिधाय पश्चाद्येन केनचित्प्रकारान्तरेण लिङ्गान्तरसंयुक्तं द्रव्यान्तरमाह, तस्य तदानीमस्त्र्या-ख्यत्वादप्राप्ता संज्ञा विधीयते । विवप् — कुमारीमिच्छति कुमारीयति, कुमारीयतेः विवप कुमारी ब्राह्मणः. तस्मै कुमार्ये ब्राह्मणाय । लुप्,—'लुम्मनुष्ये' इति लुप् खरकुट्ये ब्राह्मणाय (म॰ भा॰) । यद्यप्यत्र युक्तवद्भावात् स्त्रीत्वमप्यस्ति, तथापि स्वाश्रयस्य पुंस्त्वस्यानिवृत्तेर्नाऽयं स्त्रियामेव वर्त्तंत इत्याख्याग्रहणादप्राप्तिः। समासः— अतितन्त्र्ये ब्राह्मणाय (म॰ भा॰) । 'अवयवस्त्रीविषयत्वात् सिद्धम्', (म॰ भा॰ १.४.२ वा॰ ४) समासे तावदवयव-स्तन्त्रीशब्दः स्त्रियामेव वर्तत इति तदानीमेव संज्ञा, ततश्च वर्णसंज्ञापक्षे समुदायस्य नद्यन्तत्वात् कार्यसिद्धिः तदन्तपक्षे तु 'अङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च' (म॰ भा॰ १.४.१ वा॰ ७) इति वचनाद् अतितन्त्री-बन्धुरित्यत्रापि 'नदी बन्धुनि' इति स्वरः सिद्धः; नद्या पूर्वपदस्य विशेषणात्, विवब्लुपोरपि पूर्वं स्त्रियामेव वितत्वात्, पश्चादिप तदपरित्यागेनार्थान्तरे वृत्तिः। तत्रार्थान्तरसंसर्गात्प्रागेवान्तरङ्गत्वाप्रवृत्ता संज्ञा सत्यिप प्रचालिङ्गान्तरयोगे तस्य च बहिरङ्गत्वान्न निर्वातष्यते । यद्येवम्, इयङ्वङ्स्थानप्रतिषेघे यण्स्थानप्रतिषेघ-प्रसङ्गः; अवयवयोरियङ्वङ्स्थानत्वाद्' (म॰ भा॰, वा॰ ५)। यथा द्यवयवस्य स्त्रीविषयत्वात् समुदायस्य संज्ञा भवति, तथावयवस्येयुवस्थानत्वात् समुदायस्य यण्स्थानस्यापि प्रतिषेधप्रसङ्गः, यथा—धियौ, आध्या-विति ? 'सिद्धं त्वङ्गरूपग्रहणाद्, यस्याङ्गस्येयुवौ तत्प्रतिषेधात्' (म॰ भा॰ वा॰ ६) अङ्गस्येयङ्वङ्विधानसामर्थ्या-दङ्गस्याक्षेपः, तेन यस्याङ्गस्येयङ्वङौ निर्वर्त्तेते तस्य नदीसंज्ञा-निषेधः। आध्ये इत्यत्र त्ववयवस्याङ्गत्वं नास्ति, अङ्गस्य 'एरनेकाचः' इति यिष्विधानाद् इयङ्वङ्स्थानता नास्तीति निषेधाभावः। एतदर्थमेव तत्र स्थान-ग्रहणम्—इयङ्वङोर्यदा स्थितिस्तदा प्रतिषेघा यथा स्याद्, यदा त्वपवादेन बाधः, तदा मा भूदिति । एवं 'ङिति ह्रस्वरुच' इत्यत्राप्यङ्गस्याक्षेपात् सोऽपि विधिरङ्गस्यैव स्रोत्वे भवति, नावयवस्य—शकट्ये, अतिशकटये ब्राह्मणायः; श्रिये, अतिश्रिये ब्राह्मणायः ॥ ३ ॥

भावबोधिनी

आस्या (आङ्पूर्वक स्था धातु = कहने वाले)—इसका प्रहण किसलिये है ? शब्दार्थ ही जब स्त्रीलिङ्ग हो तभी हो, अन्य पद स्त्री को कह रहा हो तब न हो । जैसे—ग्रामण्ये स्त्रिये, सलप्वे स्त्रिये । (यहाँ ग्रामणी तथा सलपू शब्द पुल्लिङ्ग हैं किन्तु 'स्त्री' शब्द के कारण स्त्री अर्थ को कह रहे हैं । अतः इनकी नदीसंज्ञा न होने से आट् आदि नहीं होता है ।)

नदीसंज्ञा के प्रयोगस्थल 'आण्नद्याः' (पा॰ सू॰ ७।३।११२) आदि हैं ? ॥ ३ ॥

## २४५. नेयङ्वङ्स्थानावस्त्री ॥ ४ ॥ (३०३)

पूर्वेणातिप्रसक्ता नदीसंज्ञा प्रतिषिध्यते । स्थितिः = स्थानम् । इयङ्ग्वङोः स्थानमनयोरितोयङ्ग्वङ्-स्थानौ यो यू, तौ नदीसंज्ञो न भवतः, स्त्रोशब्दं (६.४.७९) वर्जयित्वा । हे श्रीः । हे भ्रूः (६.४.७७) । अस्त्रोति किम् ? हे स्त्रि (७.३.१०७) ।

#### स्यासः

नेयङ्क्स्थानावस्त्री ॥ इत्यङ्क्स्थानौ यौ यू तयौ नदीसंज्ञकौ न भवित इति । यूद्वारेण य्वन्त-स्यायं प्रतिषेघो विज्ञायते, न केवलयोः; प्राप्त्यभावात् । न हि यू केवलावियङ्क्ष्यानौ स्त्रचास्यौ विद्येते । हे श्रीः । हे श्रूरिति । अत्र नदीसंज्ञाया अभावात् तिन्नवन्धनः 'अम्बार्थनद्योह्नंस्वः' इति हस्दो न भवित । 'श्रित्र् सेवायाम्', 'क्विक्वचिप्रच्छिश्रिसुदुपुज्वां दीघोंऽसंप्रसारणञ्च' इति क्विप दीर्घत्वे कृते श्रीरिति भवित । 'भ्रमु अनवस्थाने' इत्यस्माद् 'भ्रमेर्ड्ः' इति इप्रत्यये टिलोपे भ्रूरिति भवित । उभयोः 'अचि रनुधातु' इत्यादिनेयङ्क्ष्डोविधानादियङ्क्ष्स्थानौ यू भवतः ।

है लि इति । 'ष्ट्यै स्त्यै शब्दसंघातयोः' 'आदे च उपदेशेऽशिति' इत्यात्त्वम्, 'स्त्यायतेर्ड्रट्' 'टेः' इति िटभागलोपः, 'लोपो व्योर्वेलि' इति यकारस्य लोपः, 'टिट्ढा' इत्यादिना ङीप् अत्र नदीसंज्ञायाः प्रतिषेधा-

भावाद् ह्रस्वत्वं भवत्येव । स्त्रीशब्दस्य 'स्त्रियाः' इतीयङ्विधानादियङ्स्थान ईकारः ।

अथ स्थानग्रहणं किमर्थम् ? इयङ्वङ्स्थानयोः प्रतिषेघो यथा स्यादिति चेत् ? नः यदिएतत् प्रयोजनमिमनतं स्यात् 'इयङ्वङोः' इत्येवं वाच्यम् । एवमप्ययमेवार्थः—इयङ्वङोः सम्बन्धिनौ यौ यू तयोर्नदीसंज्ञा न भवतीति । कौ च तयोः सम्बन्धिनौ यू ? यौ तयोः प्रकृतिभूतावियङ्वङ्स्थानाविति, अन्तरेणापि
स्थानग्रहणिमयङ्वङ्स्थानयोः प्रतिषेघो विज्ञास्यते । इदं ति हं स्थानग्रहणस्य प्रयोजनम् —यत्रेयङ्वङोः स्थितिरिभिनवृत्तिस्तत्र प्रतिषेघो यथा स्यात् । यत्र त्वपवादेन तयोर्बाधस्तत्र मा भूदिति—आध्ये, वर्षाम्वे इति । 'ध्ये चिन्तायाम्' 'अन्येभ्योऽपि दृश्यते' इति विवप्, सम्प्रसारणञ्च । सम्प्रसारणन्तु दृशिग्रहणाल्लभ्यते । तथा हि
तत्रेव दृशिग्रहणं विष्यन्त रोपसंग्र हार्थम् । क्षचिद्दीर्घः, क्वचिद् द्विवंचनिमत्युक्त्वा 'ध्यायतेः संप्रसारणञ्च' इति
वक्ष्यति । कृतसम्प्रसारणस्येव चतुथ्येकवचने 'एरनेकाचः' इत्यादिना यणादेशः । वर्षाभूशब्दस्यापि 'वर्षाभ्वश्च' इति ॥ ४ ॥

### पदमञ्जरी

नेयङ्क् स्थानावस्त्री ।। इयङ्क्वङोः स्थानमनयोरिति । वैयधिकरण्येऽपि गमकत्वाद्वहुव्रीहिः । अन्ये त्विधिकरणे त्युटं विधाय कर्तरि षष्ट्याः समासं कुर्वन्ति । अथ कथम् 'विमानना सुभ्रु कुतः पितुर्गृहे' इति ? प्रमाद एवायम् । अन्ये त्वाहुः—अनित्योऽयं प्रतिषेधः, सकृद्वद्धत्वात् । तथा च परिभाषा—'सकृद्वद्धमनित्यं दिबंद्वश्व सुबद्धम्' इति । अत्र च ज्ञापकं तदो दावचनमित्याहुः ॥ ४ ॥

### भावबोधिनी

पूर्ववर्ती सूत्र से अतिप्रसक्त होने वाली नदीसंज्ञा का प्रतिषेध किया जा रहा है। स्थिति = स्थानम्। इयङ् उवङ् है स्थान जिनका वे इवङ्वङ्स्थान हैं, ऐसे जो ईकार और ऊकार (ईकारान्त और ऊकारान्त) शब्द वे नदी संज्ञावाके नहीं होते हैं, स्त्री शब्द को छोड़कर। उदा०—हे श्री:। हे भ्रू: (नदीसंज्ञा न होने से हस्व नहीं होता है।)

'अखी' (खी को छोड़कर)--यह किसलिये ? हे खि ! (इसकी नदीसंज्ञा होने से ह्रस्व हो जाता है।)

विसर्श—इयहुवड़ो: स्थानम् अनयो: यह व्यधिकरण बहुत्रीहि इसी सूत्र के प्रमाण से है। यहाँ स्थान में अधिकरण में ल्युट् मान कर इयड्वड़ो: स्थानम्—यह षष्ठी करना उचित है। इस प्रकार इयड् और उवड् जिन ईकार और उक्कार में रहें उनकी नदीसंज्ञा नहीं होती है। अत: जहाँ इयड् और उवड् सम्भव हो वहाँ केवल 'श्ली' शब्द को छोड़ कर नदीसंज्ञा का निषेष्य हो जाता है।। ४।।

२४६. वाऽऽमि ॥ १ ॥ (३०४)

पूर्वेण नित्ये प्रतिषेधे प्राप्तें आमि विकल्पः क्रियते । इयङ्ग्वङ्स्थानौ यू आमि परतो वा नदीसंज्ञौ न भवतः । श्रियाम्, (६.४.७७) श्रीणाम् (७.१.५४) । श्रुवाम्, भ्रूणाम् । अस्त्रीत्येव स्त्रीणाम् ॥ २४७. ङिति ह्रस्वश्च ॥ ६॥ (२६६)

दीर्घस्य नदीसंज्ञा विहिता, ह्रस्वस्य न प्राप्नोति, इयङ्वङ्स्थानयोश्च प्रतिषिद्धा । तस्मान्ङिति वा विधीयते । ङिति परतो ह्रस्वश्च य्वोः सम्बन्धो यः स्त्राख्यः, स्त्र्याख्यौ इयङ्क्वङ्स्थानौ च यू वा नदीसंज्ञौ

वाऽऽमि ।। संहितासाम्येऽपि षष्ठीबहुवचनस्यामो ग्रहंणम्, न तु द्वितीयैकवचनस्यः तत्र नदीसंज्ञा-कार्याभावात् । नापि सप्तम्यादेशस्यामो ग्रहंणम्; तस्य नदीसंज्ञोत्तरकालं 'ङेराम्नद्याम्नीभ्यः' इत्याम्विधानात् । श्रीणामिति । नदीसंज्ञापक्षे 'ह्रस्वनद्यापो नुट' इति नुट् । इह स्त्रयाख्याविति वत्तंते, विभक्तिसम्बन्धेन चैयं नदीसंज्ञा विधीयत इति विभक्तिसम्बन्धिन एव शब्दरूपस्य स्त्रयाख्यस्य नदीसंज्ञा युक्ता, तेन यत्रावयवस्त्रयाख्यः, तत्र नदीसंज्ञा न भवति —अतिश्रियां ब्राह्मणानाम्, अतिश्रृवां ब्राह्मणानामिति ॥ ५ ॥

डिति हस्वश्च ।। यद्यत्र हस्विवशेषणार्थं 'यू' इति नानुवर्त्तते, तदेहापि स्यात्—मात्रे, दुहित्र इति; तस्मात् तिदहानुवर्त्तते । अनुवर्त्तमानिप यदि प्रथमान्तमनुवर्त्तते, तदा प्रथमान्तयोह्नंस्वत्वं प्रति विशेषणिवशेष्य-भावो नोपपद्यते । तस्मात् तिदहार्थात् षष्ठचन्तमुपजायत इत्यत आह—हस्वश्च य्वोः सम्बन्धीति । कः पुन-स्तयोः सम्बन्धी हस्वः ? यस्तयोह्नंस्वः सवर्णः; तेन सामर्थ्यादिकारोकारयोग्रहणम्, न हि ताभ्यामन्यो हस्व

#### पदमञ्जरी

वाऽऽमि ।। संहितासाम्येऽपि षष्ठीबहुवचनस्य ग्रहणम्, न तु द्वितीयैकवचनस्य; नदोकार्याभावात् । नापि सप्तम्येकवचनस्य; तस्य नदोसंज्ञोत्तरकालम् 'ङेराम्नद्यम्नीभ्यः' इति विधानात् । न च 'आमि' इति विषयसप्तमी युज्यते; 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे' इति वचनात्, तदाह—आमि परतो वा नदोसंज्ञो न भवत इति । श्रीणामिति । नदीसञ्ज्ञापक्षे 'ह्रस्वनद्यापो नुट्'।। ५ ॥

ङिति ह्रस्बश्च ।। यद्यत्र ह्रस्विवशेषणार्थम् 'यू' इति नानुवर्त्यतं, तदेहापि स्याद्—मात्रे दुहित्रे इति, तस्मात्तिदिहानुवर्तते । नन्वेवमिष विशंषणं न प्रकल्पते —यू ह्रस्वाविति; यदि यू, न ह्रस्वौ; अथ ह्रस्वौ, न यू; यू ह्रस्वौ चेति विप्रतिषिद्धम्; आहायं यू ह्रस्वाविति, तत एवं विज्ञास्यामः—य्वोः ह्रस्वाविति, कौ च य्वोः ह्रस्वौ सवर्णौ ? तदाह—ह्रस्वश्च य्वोः सम्बन्धो यः स्त्र्याख्य इति । अत्रापि समुदायधर्मस्यावयव आरोपाद् ह्रस्वयोः स्त्र्याख्यत्वम्, तदन्तिविशेषणं वा । इयबङ्गङ्स्थानौ च यू इति । नन्वेकं 'यू' ग्रहणमनुवर्तते, तच्च

### भावबोधिनी

पूर्ववर्ती सूत्र से नित्य प्रतिषेध प्राप्त ग्रहने पर आम् प्रत्यय में विकल्प किया जा रहा है। जिनमें इयङ्, जवङ् होने वाला है ऐसे ई ऊ (ईकारान्त और ऊकारान्त) शब्द आम् परे रहते विकल्प से नदीसंज्ञक होते हैं। जदा०— श्रियाम्, श्रीणाम्, श्रुवाम्, भ्रूगाम्। (नदीसंज्ञा पक्ष में 'ह्रस्वनद्यापो नुद्' (पा० सू० ७।१।५४) से नुद् होता है। नदी संज्ञा न होने पर इयङ् तथा जवङ् होता है।

भवतः । कृत्ये (७.३.११२), कृतये । धन्वे, धेनवे । श्रिये, श्रिये । भ्रुवे, भ्रुवे । अस्त्रीत्येव—स्त्रिये । स्त्र्याख्यावित्येव—अग्नये, वायवे, भावने ॥

२४८. शेषो घ्यसिख ॥ ७ ॥ (२४३)

'ह्रस्वः' इति वर्तते । शेषोऽत्र घिसंज्ञो भवति, सिखशब्दं वर्जियत्वा । कश्च शेषः ? ह्रस्विमवर्णो-वर्णान्तं यम्न स्त्र्याख्यम्, स्त्र्याख्यं च यम्न नदीसंज्ञकम्, स शेषः । अग्नये, (७.३.१११) वायवे, कृतये, धेनवे ।

#### न्यास

ईदूतोः सवर्णः सम्भवति । कृत्ये, कृतय इति । यदा नदीसंज्ञा तदा पूर्ववदाट्, अन्यदा तु 'शेषो घ्यसिख' इति चिसंज्ञकत्वाद् 'घेक्किति' गुणः । अत्रापि यत्र विभक्तिसम्बन्धिनः शब्दरूपस्यावयवः ख्र्थारूयस्तत्र पूर्वोक्तय रीत्या नदीसंज्ञा न प्राप्नोति—अतिकृतये ब्राह्मणाय, अतिश्रिये ब्राह्मणायेति ॥ ६ ॥

शेषो घ्यसि । सस्येति । विसंज्ञाया अभावाद् 'आङो नास्त्रियाम्' इति नाभावो न भवित । सस्ये, सस्युरित्यत्रापि 'वेर्डिति' न गुणः । सस्यावित्यत्र 'अच्च घेः' इत्यत्त्वं न भवित । 'इदुद्भ्याम्' 'औत्' इत्योत्त्वं भवित । सस्युरित्यत्रापि 'स्थत्वात् परस्य' इत्युत्त्वम् । इह शोभनः सखाऽस्येति सुसिखिरिति, सुसिखे-

#### पदमञ्जरी

ह्रस्विविशेषण एवोपक्षीणम्, तत्कथं पुनः 'यू' इति लभ्यते ? उच्यते; चकारोऽत्र क्रियते, स संज्ञिनः समुच्चयार्थः, इयङ्क्वङ्स्थानाविति प्रकृतं य्वोरेव च तत्स्थानत्विमित्यर्थाद् 'यू' इति लभ्यते । स्वरितत्वादनुवृत्तं तु 'यू' इत्येतद् ह्रस्विविशेषणमिति न कश्चिद् दोषः ॥ ६ ॥

शेषो ध्यसि ॥ 'आ धृषाद्वा' इत्यस्मिन्नधिकारे 'शिष असर्वोपयोगे, विपूर्वोऽतिशये' इति पठ्यते, तत्र णिच्पक्षे कर्मण 'एरच्', अन्यथा घत्र । ह्रस्व इति वर्त्तत इति । अन्यथा ग्रामण्यादेरि स्याद् अस्त्र्या-स्थात्वेन शेषत्वाद्, यस्य नदीसंज्ञा न विहिता तस्य शेपत्वे मात्रे इत्यत्रापि स्यादिति मत्वा पृच्छिति—कश्चेति । इतरस्तु ह्रस्विवशेषणार्थं 'यू' इत्यस्याननुवृत्तिमाश्रित्याह—ह्रस्विमिति । ह्रस्वान्तिमत्यर्थः । यदाह—इवर्णोवर्णान्तिविति । क्विचत्तु ह्रस्वेवर्णोवर्णान्तिमिति पाठः, ह्रस्वात्मको य इवर्ण उर्वाश्च तदन्तिमत्यर्थः । ह्रस्वेन शेषस्य विशेषणत्वात् तदन्तिविधिः । एवं च 'असिखं' इति सिखशब्दस्य प्रतिषेधो न तत्सम्बन्धिन इकारस्य, कि सिद्धं भविति ? इह शोभनस्सखा अस्य सुसिखः, सुसखेरागच्छतीति धिसंज्ञा सिद्धा भविति । न ह्ययं समुदायः सिखशब्दः, तदन्तविधिश्च ग्रहणवता प्रातिपदिकेन प्रतिषिद्धः, ह्रस्वमात्रस्य तु संज्ञाविधौ सिखशब्दसम्बन्धिनः प्रतिषेधादिहापि न स्यात् । यदि तदन्ते निषेधो न भवित 'यस्येति च' इत्यत्र इवर्णस्य ई इति यदुदाहरणं सिखशब्दात्ं 'सख्यशिश्चीति भाषायाम्' इति ङीषि सिख ई इति स्थिते इकारस्य लोपः । असित तु लोपे

### भावबोधिनी

'अली' [स्त्री को छोड़कर]—स्त्रियै। स्त्रीलिङ्ग को कहने वाले—इतना ही—अग्नये, भानवे, वायवे। [इनमें नहीं होती है।]

विमर्श—(१) हस्व इकारान्त और उकारान्त स्त्रीवाचक शब्दों की नदीसंज्ञा किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है, डिस विभक्ति में उनकी विकल्प से नदी संज्ञा करता है। (२) इयङ् उवङ् जिनके स्थान पर होने वाले हैं—इयङ्वङ्स्थान उनकी नदी संज्ञा का नित्य प्रतिषेध किया गया है, उनका भी विकल्प डिस विभक्ति में कर दिया गया है। इस प्रकार डिस विभक्ति में एक नदी संज्ञा का रूप होता है। हस्व में नदी संज्ञा का एक रूप और घिसंज्ञा का दूसरा रूप होता है।।६॥

'हस्य' इसकी अनुवृत्ति होती है। शेष यहाँ घिसंज्ञक होता है, सिल शब्द को छोड़ कर। शेष कौन है ? हस्य इवर्णान्त और उवर्णान्त जो श्लीवाचक नहीं है, और श्लीवाचक जो नदीसंज्ञक नहीं है। वेही यहाँ शेष है। उदा०असखोति किम् ? सख्या । सख्ये । सख्युः । सख्यौ । घप्रदेशाः-'द्वन्द्वे घि' (२.२.३२) इस्येवमादयः ॥ २४९. पतिः समास एव ॥ ८ ॥ (२५७)

पतिशब्दस्य घिसंज्ञायां सिद्धायामयं नियमः क्रियते पतिशब्दः समास एव घिसंज्ञो भवति । प्रजापतिना । प्रजापतये ।

#### न्यासः

रागच्छतीत्यत्र तदन्तविधिना प्रतिषेधः प्राप्नोति, स च 'ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति' इति प्रतिषेधान्न भवित । इह द्विविधा घिसंज्ञा—अवयवाश्रया, समुदायाश्रया च । तत्र याऽवयवाश्रया सा प्रतिषिध्यते, या पुनः समुदायाश्रया सा च भवत्येव; तस्या अप्रतिषेधात् ॥ ७ ॥

पतिः समास एव ॥ पतिशब्दस्य सिद्धायां घिसंज्ञायामिति ॥ अनन्तरसूत्रेणैवेति शेषः । प्रजापतिनेति ।

यदि सिद्धायां घिसंज्ञायामिदमारभ्यते तदा 'सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः' इति विनाप्येवकारेण लभ्यत एव नियमः, तत् किमर्थमेवकारकरणमित्यत आह—एवकारकरणमित्यादि । विना ह्येवकारेण विपरीत-

### पदमञ्जरी

सवर्णदीर्घस्य पूर्वं प्रत्यन्तवद्भावात् मखोमितकान्तोऽितसिखः, अतिसखेरागच्छतीत्यत्रासखोति विसंज्ञाप्रतिषेघः स्यादिति तन्नोपपद्यते । सत्यप्यन्तवद्भावेन सिखग्रहणेन ग्रहणे समुदायस्य सिखशब्दादन्यत्वात् । यदा खंलु पुंछिङ्गेप्यतिसिखिरिति भवित, तदा कः प्रसङ्गो यदन्तवद्भावेन स्यात् ? एवं तर्हि तत्र सूत्रे इकारलोपस्य तद्धित एवोदाहरणम्, न त्वोति परतः । यत्तु तत्रोदाहरिष्यते सोऽनास्थावादो द्रष्टव्यः । शेषग्रहणं चिन्त्य-प्रयोजनम् । एकसंज्ञाधिकारादेव हि स्त्र्याख्यस्य ङिति नदीसंज्ञापक्षे विसंज्ञा न भविष्यति ॥ ७ ॥

पतिः समास एव ।। सिद्धायामिति । प्राप्तायामित्यर्थः, न पुनिन्ज्यन्नायाम्, न हि निज्यन्नायां नियमेन निवृत्तः शक्या वक्तुम् । पतिशब्दः समास एव धिसंज्ञो भवतीति । कि पुनिरदं समासावयवस्य पतिशब्दस्य संज्ञा विधायते ? आहोस्वित्तदन्तसमासस्य ?, यदि समासस्य ? पतिश्च गृहं च पतिगृहे—अत्र 'द्वन्द्वे धि' इति पूर्वनिपातो न प्राप्नोति; अथ पतिशब्दस्य ? प्रजापितनेत्यादिकस्य धिसंज्ञाकार्यं न प्राप्नोति । अथ वा 'पतिः समास एव' इति नियमेन कि व्यावर्यते ? पतिशब्दसम्बन्धो य ईकारस्तदाश्रया सा धिसञ्ज्ञा भवति, यदि समास एवेत्यर्थो विवक्षितः ! तेन समासे पतिशब्दस्यानन्त्यस्यापि भवति—पतिश्च गृहञ्च पतिगृहे, 'द्वन्द्वे धिः' इति पूर्वनिपातः । पतिशब्दान्नस्य समासस्यापि भवति—प्रजापितनेति, अत एव वृत्तिकृता पति-शब्दानुरूपसूत्रार्थो दिश्वतः । उदाहरणस्तु नदन्तानुरूपं दिशतम् । अथ कथम्—

### भावबोधिनी

अन्तये, वायवे, कृतये, घेनवे [कृति और घेनु शब्द की डिन्तू प्रत्य में जब नदी संज्ञा नहीं होती है, तब शेष हैं, तभी िष संज्ञा होती है। जिसके फलस्वरूप गुण आदि होते हैं।]

असिल—(सिल को छोड़कर) यह किसिलिये है ? सस्या, सस्ये, सस्ये, सस्यो । [इसमें घि संज्ञा-प्रयुक्त कोई कार्य नहीं होता है ।] घि संज्ञा के स्थल—'इन्द्वे घि' (पा० सू० २।२।३२) आदि हैं ॥ ७ ॥

पति शब्द की घिसंजा (पूर्वसूत्रं से) सिद्ध रहने पर यह नियम किया जा रहा है-पित शब्द समास में ही घिसंजक हाता है। उदा - प्रजापितना, प्रजापतये।

समासे—[समास में] इसका क्या फल है ? पत्या, पत्ये । [असमास में घि संज्ञा नहीं होती है ।] एवकार का प्रयोग इष्ट के अवघारण करने के लिये है । दृढमुष्टिना, दृढमुष्टिये ।

समास इति किस् ? पत्या । पत्ये । एवकार इष्टतोऽवधारणार्थः । दृढमुष्टिना । दृढमुष्टये ॥ २५०. षष्ठीयुक्तश्ळन्दिस वा ॥ ९ ॥ (३३८९)

'पितः' इति वतैते । पूर्वेण नियमेनासमासे न प्राप्नोतीति वचनमारभ्यते । षष्ठचन्तेन शब्देन युक्तः पितशब्दः छन्दिस विषये वा घिसंज्ञो भवति । कुलु ज्ञानां पतये नमः (तै॰ सं॰ ४.५.३७), कुलुज्ञानां पत्ये नमः (वाज॰ सं॰ १६) ।

षष्ट्रीग्रहणं किस् ? 'सया पत्यां जरदंष्ट्रियंथासः' (ऋ० १०.८६.३६)। छन्दसीति किस् ?

ग्रामस्य पत्थे ॥

#### न्यास

मप्याशङ्क्ष्येत—पतिरेव समास इति । ततश्च दृढमुष्टिनेत्यादौ न स्यात्, एवकारे तु सित भवतीति । तथा ह्यत्र समासशब्दादनन्तरं प्रयुज्यमानं यत एवकारकरणं ततोऽन्यत्रावधारणमिति पतिशब्द एव नियम्यते, न समासः ॥ ८॥

षष्टीयुक्तरछन्दिस वा ॥ अत्र यदि पतिशब्दः षष्टीविभक्त्यन्तो घिसंज्ञो भवतीत्येषोऽर्थोऽभिमतः स्यात्, तदा युक्तग्रहणमनर्थकं स्यात्; षष्टीत्येवं ब्रूयात् । तस्माद् युक्तग्रहणे सति षष्टचन्तशब्दान्तरेण युक्त इत्येषोऽर्थो विज्ञायत इत्यत आह—षष्टचन्तेनेत्याति । यदि पुनः पतिशब्दस्य षष्टचन्तस्य घिसंज्ञा स्यात्, तदा कि स्यात् ? पत्युरित्यत्रेव स्यात्, इह तु न स्यात्—कुलुञ्चानाम्पतये नम इति ।

सया पत्येति । तृतीयायुक्तोऽत्र पतिशब्दः । अस्मदः 'मपर्यन्तस्य' 'त्वमावेकवचने' इति मादेशः ।

'योऽचि' इति यकारः ॥ ९ ॥

### पदमञ्जरी

नष्टे मृते प्रविजिते क्लीबेऽथ पतिते पतौ। पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते।। इति ?

छन्दोवदृषयः कुर्वन्ति । अथ पूर्वत्रेव 'असंखिपती' इति कस्मान्नोक्तम् ? उत्तरत्र पत्युरेव विकल्पो यथा स्यात् । किञ्च 'असंखिपती' इत्युच्यमाने पतिशब्दस्य समामेऽपि न स्यात्—पतिगृहे इति । तथा च सिख- शब्दस्य समासावयवस्यापि चिसञ्ज्ञाया अभ।वात्—सिखगृहे, गृहसखायाविति चानियमः पूर्वनिपातस्य ॥ ८॥

षष्ठीयुक्तइछन्वसि वा ॥ षष्ठचन्तेन शब्देनेति । षष्ठचा विभक्त्या युक्त इति तु न भवति । तथा हि— षष्ठचामित्येव बूयाद्, युक्तप्रहणमनर्थकं स्यात् । षष्ठीप्रहणं किमिति । अत्र केचिद् योगस्यावर्जनीयत्वाद्युक्त इत्येव विशिष्ठो योगः प्रत्येष्यत इति मन्यन्ते, वचनमन्तरेण विशेषो दुर्ज्ञान इत्युक्तरम् । अयमत्र योगविभागः कर्त्तव्यः—'षष्ठीयुक्तः छन्दसि', षष्ठीयुक्तः पतिशब्दः छन्दसि घिसञ्ज्ञो भवतिः, ततो 'वा', छन्दसीत्येव, यच्च यावच्च शास्त्रे कार्यं तत्सवं छन्दसि विकल्पेन भवति । सर्वे विधयश्चन्दसि विकल्प्यन्त इत्यर्थः । उभयत्रविभाषा चेयम्, 'बहुलं छन्दसि' इत्यादिकस्त्वस्या एव प्रपञ्चः ॥ ९ ॥

### भावबोधिनी

विमर्श—'सिद्धे सित आरम्यमाणो निर्धिनियमाय कल्पते' इसके अनुसार 'एव' के प्रयोग के बिना भी नियम फिलित हो जाता है परन्तु एव के प्रयोग के कारण इष्ट का ही अवधारण हो रहा है—'समासे एव' अर्थात् समास में ही पित की पिसंज्ञा होती है। 'एव' के अभाव में उल्टा नियम भी हो सकता था—पति एव समासे।। ८।।

'पति:' इसकी अनुवृत्ति होती है। पूर्वसूत्र द्वारा नियम करने से असमास में घिसंज्ञा नहीं प्राप्त होती हैं इसिलिये यह वचन (सूत्र) आरम्भ किया जा रहा है। षष्ठपन्त से युक्त पित शब्द वेद के विषय में विकल्प से घिसंज्ञक होता है। उदा॰—कुलुश्वानां पतये नमः, कुलुश्वानां पत्ये नमः। [घि संज्ञा में गुणादि होते हैं।]

२४१. ह्रस्वं लघु ॥ १० ॥ (३१)

मात्रिकस्य ह्रस्वसंज्ञा कृता (१.२.२७), तस्यानेन लघुसंज्ञा विधोयते । ह्रस्वमक्षरं लघुसंज्ञं भवति । भेता, छेत्ता (७.३.८६), अचीकरत्, अजीहरत् (७.४.१, ९३)।

लवुप्रदेशाः--'पुगन्तलघूपधस्य च' (७.३.८६) इत्येवमादयः ॥

२५२. संयोगे गुरु ॥ ११ ॥ (३२)

'ह्रस्वम्' इति वतैते। पूर्वेण लघुसंज्ञायां प्राप्तायां गुरुसंज्ञा विधीयते। संयोगे परतो ह्रस्वमक्षरं गुरुसंज्ञं भवति । कुण्डा । हुण्डा । शिक्षा । भिक्षा (३.३.१०३) । गुरुप्रदेशाः—'गुरोश्च हलः' (३.३.१०३) इत्येवमादयः।।

२५३. दीघँ च ।। १२ ।। (३३)

'संयोगे' इति नानुवर्त्तते । सामान्येन संज्ञाविधानम् । दीर्घं चाक्षरं गुरुसंज्ञं भवति । ईहाख्रक्रे । ईक्षाख्रक्रे (३.१.३६) ।।

#### न्यासः

हरवं लघु ।। भेत्तेति । 'पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणः । अचीकरिवति । क्वृत्रो णिच्, लुङ्, अडागमः, च्लेश्चङ्, णिलोपः, 'णौ चङ्युपधायाः' इति ह्रस्वः । 'ओः पुयण्ज्यपरे' इति वचनं ज्ञापकम्-णौ कृतं स्थानिवद् भवतीति । 'चिङि' इति कृशब्दो द्विरुच्यते । 'उरत्' इत्यत्त्वम्, रपरत्वम्, 'सन्वल्लघुनि' इति लघुसंज्ञायां सत्यां सन्वद्भावादित्त्वम्, 'दीर्घो लघोः' इति दीर्घत्वम् ॥ १० ॥

संयोगे गुरु ॥ कुण्डा, हुण्डा । 'कुडि दाहे', 'हुडि सङ्घाते', नुम्विधावुपदेशिवद्वचनादुपदेशावस्थाया-मेव नुम् । शिक्षा, भिक्षेति । 'शिक्ष विद्योपादाने', 'भिक्ष याच्यायाम्', तयोर्गुरुसंज्ञायां सत्याम् 'गुरोश्च हलः' इत्यकारप्रत्ययः, 'अजाद्यतष्टाप्' ॥ ११ ॥

दीर्घञ्च ॥ ईहाञ्चके, ऊहाञ्चक इति । 'आम्प्रत्ययवद्' इत्यादी सूत्र एते व्युत्पादिते । गुरुसंज्ञायां त्वत्र कार्यम्—'इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः' इत्यामप्रत्ययः ॥ १२ ॥

#### पदमञ्जरी

ह्रस्वं लघु ॥ इह सर्पिष्ट्वमित्यत्र 'ह्रस्वात्तादौ तद्धिते' इति षत्वार्थं ह्रस्वसंज्ञया गुरुसंज्ञाया समावेश इष्यते । अततक्षदित्यत्र तु सन्वद्भावनिवृत्त्यर्थं लघुसंज्ञाया गुरुसंज्ञया बाध इष्यते । अतो ह्रस्वप्रदेशेषु संयोग-परस्यापि मात्रिकस्य ग्रहणं यथा स्यात्, लघुप्रदेशेषु मा भूदिति यथाप्रदेशे संज्ञाद्वयं कर्त्तव्यम् ॥ १० ॥ ११-१२ ॥

## भावबोषिनी

षष्ठीग्रहण का क्या फल है ? मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । [यहाँ तृतीया होने से घिसंज्ञा नहीं होती हैं।] छन्दिस—(वेदविषय में) यह किसलिये है ? ग्रामस्य पत्ये [यहाँ लौकिक प्रयोग में नहीं होता है ।] ॥ ९ ॥

एक मात्रा बाले की हस्व संज्ञा की गई है, उस हस्व की इस सूत्र से लघुसंज्ञा की जाती है। हस्व अक्षर लघुसंज्ञक होता है। उदा॰—भेत्ता, छेता, अचीकरत, अजीहरत। [पहले दो में लघु उपघा मानकर 'पुगन्तलघूपधस्य' (पा॰ सू॰ ७।३।८६) से उपघा का गुण होता है। बाद वाले दो में 'सन्वल्लघुनि' (पा॰ सू॰ ७।४।९३) से सन्वद्भाव और इत्त्व होता है।]

लघु के प्रयोगस्थल—'पुगन्तलघूपघस्य च' (पा० सू० ७।३।८६) आदि हैं ॥ १० ॥

'ह्रस्वम्' इसकी अनुवृत्ति होती है। पूर्वसूत्र द्वारा लघुसंज्ञा प्राप्त रहने पर गुरुसंज्ञा का विधान किया जा रहा है। संयोग बाद में रहने पर पूर्ववर्ती ह्रस्व अक्षर गुरुसंज्ञक हो जाता है। उदा०—कुण्डा। हुण्डा। शिक्षा। भिक्षा।

गुरु के प्रयोगस्थल 'गुरोश्च हलः' (पा० सू० ३।३।१०३) आदि हैं ॥ ११ ॥

'संयोगे' इसकी अनुवृत्ति नहीं होती है। सामान्यरूप से संज्ञा विधान है। और दीवं अक्षर की गुरुसंज्ञा का॰ द्वि॰/१५

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

## २५४. यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गस् ॥ १३ ॥ (१९९)

यस्मात् प्रस्थयो विधोयते धातोर्वा प्रातिपदिकाद्वा तदादि शब्दरूपं प्रत्यये परतौःङ्गसंज्ञं भवति । कर्त्ता, हर्ता । करिष्यति, हरिष्यति । अकरिष्यत् (७.३.८४) । औपगदः, कापटवः (७.२.१) । यस्मादिति संज्ञिनिर्देशार्थम्, तदादीतिसम्बन्धात् ।

#### न्यास

यस्मात् प्रत्ययविष्यस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् ॥ कर्तेति लुट् । करिष्यति, अकरिष्यदिति लृट् एङी । अङ्गसंज्ञायाः कार्यमत्र 'सार्वधातुकाद्धंधातुक्योः' इति गुणः, 'ऋद्धनोः स्ये' इतीडागमो यथायोगम् । यस्मादिति संज्ञिनिर्देशार्थमिति । संज्ञिनो निर्देशः संज्ञिनिर्देशः, सोऽथः प्रयोजनं यस्य तत् तथोकम् । नतु च तदादीत्यनेनात्र संज्ञी निर्दिष्टः, तत् कथं संज्ञिनिर्देशार्थमिति पर्यनुयोगमाशङ्क्र्य येन हेतुना यस्मादित्यस्य संज्ञिनिर्देशार्थत्वं भवति, तं दर्शयतुमाह—तदादिसम्बन्धादिति । यस्मादित्येतस्मिन् सत्यनेन तदादीत्यस्य सम्बन्धो भवति । यस्मात् प्रत्ययो विधीयते स आदिर्यस्य तत् तदादीति । अनुच्यमाने ह्येतिस्मस्तदित्यनेन सर्वनाम्ना प्रकृतप्रत्यवर्माशना कि सम्बन्ध्येत ? न ह्यत्र किञ्चित् प्रकृतमस्तीत्यसम्बन्धमेव तदादीति । असम्बन्धे कथं शक्यते संज्ञी निर्देष्टुम् ? स्यादेतत्—स प्रत्ययविधिरेव तदादीत्यनेन सम्बध्येतेति, असदेतत्; एवं हि सिति प्रत्ययादेः प्रत्यये परतोऽङ्गसंज्ञा स्यात्, ततश्च करिष्यावः, करिष्याम इत्यत्र धातोर्गृणो न स्यात् । तस्माद्विशिष्टस्य संज्ञिनो निर्देशार्थं यस्मादिति वक्तव्यम् । अनेन हि सम्बन्धे सित तदादीत्यनेन योऽत्र विशिष्टः

#### पदमञ्जरी

यस्मात् प्रत्ययविधिस्तवादि प्रत्ययेऽङ्गस् ।। कर्तेति । लुट् । करिष्यतीति । लुट् । अकरिष्यविति । लुङ्, 'ऋद्धनोः स्ये' इतीट् । यस्मादिति संज्ञिनिर्देशार्थमिति । ननु तदादीत्यनेन संज्ञी निर्दिश्यते, न यस्मादित्यनेन तत्राह्—तवादीतिसम्बन्धादिति । सिति हि यस्मादित्यस्मिन् तदादीत्यनेन संज्ञा निर्देष्टुं शक्यते, नान्यथा । सिति हि परामशंनीये तदित्यनेन परामशों भवति, अन्यथा तदादीत्यसम्बद्धमेव स्यात् । 'निर्विशः' इत्युपसर्गोद्विधिरस्तीति । यद्यपि निरत्र धातुविशेषणम्—नेः परो यो विशिरिति, धातोस्तङ्विधानाद् नियम-विधिरिप धातोरेव नोपसर्गात्, तथाप्युपसर्गंस्यापि तत्रान्वयोऽस्तीति मत्वा एवमुक्तम् ।

विषयहणं किमिति । 'यस्मात्प्रत्यय' इत्युक्तं साकाङ्क्षत्वाद् यस्माद्विघीयत इत्यघ्याहरिष्यत इति प्रश्नः । परशब्दस्याप्यघ्याहारः स्यादित्युत्तरम् । स्त्री इयतीति । इदं परिणामस्याः 'किमिदभ्यां वो घः' इयादेशः, 'इदंकिमोरीश्की', 'यस्येति च' इति लोपः, 'उगितश्च' इति ङीप्, स्त्रीशब्दात् सोर्हल्ङ्यादिलोपः । सत्र इयच्छब्दे परतोऽङ्गसंज्ञा स्याद् भसंज्ञा चेति तिन्निमित्तो यस्येति लोपः प्रसज्येत । इशादेशस्य यस्येति लोपः,

### भावबोधिनी

होती है। उदा०—ईहा खके। ईक्षा खके। [गुरुसंज्ञा होने के फलस्वरूप, 'इजादेश्व गुरुमतोऽनृच्छः' (पा० सू० ३।१।३६) से आम् प्रत्यय होता है।]।। १२।।

जिस घातु अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय का विद्यान किया जा रहा है, प्रत्यय परे रहते तदादि (तस्य आदिः तदादिः, तदादिर्यस्य तत् तदादि—ऐसा बहुव्रीहि है। उससे पहले वाला जितना भाग है), उसकी अंग संज्ञा होती है। उदा० — कर्त्ता, हर्त्ता, करिष्यित, हरिष्यित, अकरिष्यत् [यहाँ प्रत्यय से पूर्व वाले भाग की अंग संज्ञा होने के कारण अंग का गुण होता है।] औपगवः कापटवः।

यस्मात् [जिससे]—यह संज्ञी के निर्देश के लिये है, क्योंकि 'तदादि' इसके साथ सम्बन्ध होता है। [यस्मात् प्रत्ययो विधीयते स आदि: यस्य तत् तदादि—यह तभी सम्भव हो पाता है।]

प्रस्ययग्रहणं किम् ? न्यविशत, व्यक्नोणीत । 'नेविशः' (१.३.१७) इत्युपसर्गाद्विधिरस्ति तदादे-रङ्गसंज्ञा स्यात् । विधिग्रहणं किम् ? प्रत्ययपरस्वमात्रे मा भूत् । स्त्री इयती (म॰ भा॰ १.४.१३) ।

संज्ञी विवक्षितः स शक्यते निर्देष्टुम्; नान्यथा। 'नेर्विशः' इत्युपसर्गाद्विधिरस्तीति नियमस्य, न तु प्रत्ययस्य; तस्य लक्षणान्तरेण विहितत्वात् । 'नेर्विशः' इत्युपलक्षणमात्रम् । 'परिव्यवेभ्यः क्रियः' इत्येतदपीहोपात्त द्रष्टव्यम् । तदादेरङ्गसंज्ञा स्यात्, ततश्चोपसर्गात् प्रागडागमः स्यादिति भावः।

स्त्री इयतीति । इदं परिमाणमस्या इति 'किमिटम्भ्यां वो घः' इति वतुष् । वस्य च घत्वम्, इयादेशः, 'इदम्किमोरीश्की' इतीदम ईश्, 'यस्येति च' इतीकारलोपः। 'उगितश्च' इति ङीप्—स्त्रीशब्दात् सुः, तस्य हल्ङचादिना लोपः; स्त्री इयती इति स्थिते यदि विधिग्रहणं न क्रियेत, तदेयच्छब्दे प्रत्यये परतः स्त्रीशब्द-स्याङ्गसंज्ञा स्यात्, ततश्च 'यस्येति च' इतीकारलोपः प्रसज्येत । ननु च असिद्धवदत्राभात्' इत्यसिद्धत्वादी-कारलोप एवासिद्धः, तत् कुतोऽयं लोपप्रसङ्गः ? प्राग् भाधिकारादसिद्धत्विमत्यभिप्रायः, नैषोऽस्त्यभिप्रायः;

तस्याभीयस्याप्यसिद्धत्वं न भवति, प्राग्भादसिद्धत्विमिति केषाश्चिदभ्युपगमाद् । स्थानिवद्भावोऽपि नास्ति,

पदान्तरनिरपेक्षे हीयतीशब्दे व्युत्पाद्यमाने स्त्रीशब्दोऽनादिष्टादचः पूर्वः ।

0 10 1081

ननु क्रियमाणे विधिग्रहणे स्यादेव संज्ञा, अस्त्येव ह्यत्र स्त्रीशब्दाद् विभक्तेः प्रत्ययस्य विधिरियतप्रत्य-यश्च परः, नेष दोषः; सति विधिग्रहणे प्रत्यासत्तेर्यस्माद्यः प्रत्ययो विहितस्तस्मिनेव प्रत्यये परतस्तदाद्यञ्ज-मित्यर्थो भवति । इह च स्त्रीशब्दाद्विहितो लुप्तः, श्रूयमाणश्च न ततो विहितः, तदादिग्रहणमनर्थंकम्, यत्तदो-नित्यसम्बन्धादेव यस्मात्प्रत्ययो विधीयते तदङ्गिमत्यर्थलाभाद् अत आह्—तदादिवचनिमिति । स्यादयो विकरणाः । आदिशब्देन शबादेर्ग्रहणम् । असति तदादिग्रहणे यच्छब्दवत्तच्छब्दस्याध्याहाराद् यस्मात्प्रत्यय-विधिस्तस्यैव संज्ञा स्याद् न तु तत आरभ्य आ तस्मात्त्रययाद्यः संघातः तस्य । ततश्च करिष्यावः, पचावः, दीव्यावः, तुदाव इत्यादौ 'अतो दीर्घो यत्रि' इति दीर्घो न स्यात्; स्याद्यन्तस्य समुदायस्यानङ्गत्वात् । ततश्च पापाव इत्यादावेव स्यात्, 'पय गती' यङ्लुगन्तस्य 'लोपो व्योवंलि' इति लोपे रूपम् । कुण्डानीति । यदा नुम् परादिः, तदा 'सुपि च' इति दीर्घः सिध्यति । दधीनीत्यादावनकारान्तत्वान्न सिध्यति, पूर्वान्तपक्षे सामानीत्या-दिवित्सध्यति । यदा त्वभक्तपक्षः तदैतत्प्रयोजनं तदादिग्रहणस्य, पूर्वान्तपक्षस्तु तत्र स्थित इत्यप्रयोजनमेतत् ।

ननु च 'प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च' इति नुम्ग्रहणं कुर्वतः सूत्रकारस्याभक्तो नुमित्यभिप्रायो लक्ष्यते, अन्यथा माषवापाणीत्यत्र प्रातिपदिकान्तत्वाद्विभिक्तनकारत्वाद्वा णत्वसिद्धेरनर्थकं तत्स्यात् ? नैतत्सुष्ठू-च्यते; तत्र हि समासप्रातिपदिकान्तो न गृह्यते, कि तहि ? पूर्वंपदादित्यनुवृत्तेस्तदाक्षिप्तस्योत्तरपदप्रातिपदिक-भावबोधिनी

प्रत्ययग्रहण का क्या फल है ? न्यविशत, व्यक्रीणीत । 'नेविश:' (पा॰ सू॰ १।३।१७) यह उपसर्ग (विशिष्ट) से विधि है, तदादि [निविश इतने] की अंग संज्ञा होने लगेगी। [जिसके फलस्वरूप उपसर्ग से पहले अड आगमादि प्रसक्त होंगे। प्रत्यय तो विश् से ही होता है। अतः उसी की अंग संज्ञा होती है। विधिप्रहण-का क्या फल है ? केवल प्रत्यय परे रहते न होने लग जाय । स्त्री इयती । [इयती शब्द केवल प्रत्यय का रूप है । 'इदं परिमाणम् अस्याः' इस अर्थ में इदम् से वतुप् प्रत्ययं होता है 'किमिदंस्यां वो घः' (पा॰ सू॰ पारा४०) से 'व' का घ, तथा घ का इय आदेश 'इदं किमोरीश्की' (पा॰ सू॰ ६।३।९०) से इदम् के ईश् आदेश और 'यस्येति च' (पा॰ सू॰ ६।४।१४८) से उसका लोप करने पर केवल प्रत्यय इयत् शेष है, उससे झीप = ई करने पर 'इयती' यह प्रत्यय ही है। इसको मान कर 'श्री' की अंग संज्ञा होने लगेगी। अतः 'जिससे विषि' यह रखा गया है। स्त्री से प्रत्यय की विधि नहीं है। अतः 'स्ती' की अंग संज्ञा नहीं होती दै।

\*तदादिवचनं स्यादिनुमर्थम् (म० भा० १.४.१३ वा० १)\*। फरिष्यावः, करिष्यामः (७.३.१०१)। कुण्डानि।

#### न्यासः

वक्ष्यति हि तत्र वृत्तिकारः—'असिद्धविदत्यधिकारोऽयम्, यदित ऊर्ध्वमनुक्रमिष्याम आ अध्यायपरिसमाप्तेस्तद-सिद्धवद्भवित' इति, यथा ह्या भादित्यभिविधावाङ्, तेन भाधिकारेऽप्यसिद्धत्वं भवतीति ? एवं तिह विधि-ग्रहणेनैतज्ज्ञाप्यते—भाधिकारीयमसिद्धत्वमनित्यमिति; तेन 'वुग्युटावुवङ्ग्यणोः सिद्धौ वाच्यौ' इत्येतन्न वक्तव्यं भवतीति । वुक्—जभूव, युट्—उपदिदोय इति ।

नन्वेवम् 'अचः परिसम् पूर्वविधां' इतीकारलोपस्य स्थानिवत्त्वात् स्त्रीशब्देकारलोपाप्रसङ्ग एव, नैतदिस्तः, यो ह्यनादिष्टादचः पूर्वस्तस्य विधि प्रति स्थानिवद् भवतीत्यादिष्टादचः पूर्वः स्त्रीशब्देकारः। प्राक् संस्कृतस्य सत इयतीशब्दस्योत्तरकालं स्त्रीशब्देन सम्बध्यते । अथ क्रियमाणेऽपि विधिग्रहणे कस्मादेवासंङ्गज्ञा न भवति. यावता स्त्रीशब्दाद् विभक्तेः प्रत्ययस्य विधिरस्त्येव, प्रत्ययोऽपि चास्मात् पर इयच्छब्दो विद्यत एव ? नैष दोषः; विधिग्रहणे सति यस्मात् प्रत्ययो विधीयते प्रत्यासत्तेस्तिस्मन् परतोऽङ्गसंज्ञा विधीयते । इह तु यः स्त्रीशब्दाद्विह्तः प्रत्ययो नासौ परः, लुप्तत्वातः, यश्च पर इयच्छब्दो विहितः, नासौ ततो विहितः।

अथ तदादिग्रहणं किमर्थम्, यावता विनापि तेन 'यस्मात् प्रत्ययविधिः प्रत्ययेऽङ्गम्' इत्येतावत्युच्य-माने यत्तदोनित्याभिसम्बन्धाद् यस्मात् प्रत्ययो विधोयते तत्प्रत्यये प्रतोऽङ्गसंज्ञा भवतीत्येषोऽर्थो लभ्यत पदमञ्जरी

स्यान्तो गृह्यते, समुदायभक्तश्च नुम् उत्तरपदप्रातिपदिकान्तो न भवति । ततश्च यथा गर्गाणां भगिनी गर्ग भगिनीत्यत्र णत्वं न भवति, तथा नुमोऽपि न स्यात् । न तहींदानीमिदं भवति—गर्गभगिणीति ? भवति, यदेतद्वाक्यं भवति—गर्गणां भगो गर्गभगः सोऽस्या अस्तोति । तदा ह्यनुत्तरपदस्थत्वात् पूर्वपदात् सञ्ज्ञाया-मेविति नियमाभावः, तद्यथा—मातृभोगाय हितो मातृभोगीण इति । एवमपि माषान् वसुं शीलमस्याः माषवापिणी—अत्र न प्राप्नोति, ङीबत्रोत्तरपदस्यान्तो न तु नकारः । नकार एवात्रान्तः, कथम् ? गतिकार-कोपपदानां कृद्धिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः, अतः स्याद्यथं क्रियमाणं तदादिग्रहणं नुम्यपीष्टं साधयतीति मत्वा नुम्ग्रहणं कृतम् । यदि तदादीत्युच्यते कर्तेत्यादौ न प्राप्नोति, न ह्यत्र तदादि किञ्चदिस्त, कि तिहं ? तदेव, व्यपदेशिवद्भावाद्भविष्यति, वावयभेदाद्वा, यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदञ्जम्, तदादि च । इह 'प्रकृत्यादि प्रत्ययेऽङ्गम्' इति इयता सिद्धे गुरुनिर्देश एव लिङ्गं वावयभेदस्य ।

अथ कथं भिनति, संचस्करतुरित्यत्र सनुम्कस्य ससुट्कस्य च समुदायस्याङ्गसंज्ञा ? कथं च न स्याद् ? इह तस्य वा ग्रहणं भवित ? तदादेवी ? न चेदं तन्नापि तदादि । इदमपि तदादि, कथम् ? नैवं विज्ञायते— स आदिरस्य तत्तदादीति । कथं तिहं, तस्यादिस्तदादिस्तदादिरस्येति ? तथापि उष्ट्रमुखवदेकस्यादिशब्दस्य छोपः । एवं हि विज्ञायमाने भिनत्तीत्यत्र यस्मात्प्रत्ययविधिभिदेस्तस्य आदिभंकारः, स आदिः सन्नन्तस्य समुदायस्येति सिध्यति । एवं संचस्करतुरित्यत्रापि 'तन्मध्यपिततस्तद्ग्रहणेन गृह्यते' इति चात्रोभयत्र संज्ञासिद्धिः । अथात्र दनमः पूर्वस्य भिशब्दस्याङ्गसञ्ज्ञा कस्मान्न भवित ? भयतु, को दोषः ? गुणस्तावत् 'सार्वधातुकमिषद्, इति हित्त्वादेव न भविष्यति । इह अनिक, भनिक —'अनो दीर्घो यित्र' इति दीर्घः प्राप्नोति, तिङीति तत्र

### भावबोधिनी

तदादि—यह कथन 'स्य' आदि विकरणों और नुम् [सहित समुदाय] की अंग संज्ञा के लिये हैं।' करिष्यावः, किर्धियानः। [यहाँ स्यविशिष्ट समुदाय का तदादि से ग्रहण होने के कारण 'अतो दीर्घो यिन' (पा० सू० ७।३।१०१) इससे अंग का दीर्घ होता है।] कुण्डानि। [यहाँ नुम् करने पर शि प्रत्यय से पूर्व नुम्विशिष्ट अंग मानकर उपधा का दीर्घ होता है।]

पुनः प्रत्ययग्रहणं किमथंम् ? लुप्तप्रत्यये मा भूत् । श्रृचर्थम् । भ्रृज्ययंत् (म० भा० १.४.१३ वा० ५)।

#### न्यास

इत्यत आह्—तदादिवचनिम्धादि । असित तदादीत्येतिस्मन् यस्मादेव प्रत्ययो विधायते तस्यैवाङ्गरवं स्यात्, न तु सर्वस्य सहस्यादेः, नापि सनुम्कस्य समुदायस्य; ततः प्रत्ययस्याविहितत्वात् । तदादिग्रहणे सित यस्मात् प्रत्ययो विधायते स आदिर्यस्य शब्दरूपस्य तत् तदादीति बहुन्नीहिराश्रितो भवित, तेन सर्वस्य सहस्यादेः सनुम्कस्य समुदायस्याङ्गसंज्ञा सिद्ध्यति–इति तदादिवचनं स्यादिनुमर्थम् । आदिग्रहणेन प्रकृतिप्रत्ययस्य मध्य-वितां प्रत्ययागमानां ग्रहणम्; नुम आगमोपलक्षणत्वात् । किर्ण्याव इत्यत्र यस्मात् प्रत्ययो विहितस्तवादेः सहस्यप्रत्ययस्य समुदायस्याङ्गसंज्ञायां सत्याम् 'अतो दीर्घो यत्रि' इति दीर्घतंवं भवितः, अन्यायस्य 'दीर्घोऽकितः' इति वीर्घात्वम्; वस्मभोः 'लोपो व्योर्वेलि' इति यलेपः—इह विना विकरणेन धातोदीर्घात्वम्; विकरणस्य शपः 'अदिप्रभृतिभ्यः शपः' इति लुसत्वात् । अदादित्वम् 'वर्करीतन्वनं इत्यदादिषु पाठात् । 'वर्करीतम्' इति यङ्लुकः पूर्वाचार्यसंज्ञा । कुण्डानीति । जिस 'जश्यसोः शिः' इति शिभावः । 'नपुसकस्य झलचः' इति नुम् । यदायं नुम् परादिरिति पक्षः, तदा 'सुपि च' इति दीर्घतंवं विनापि सनुम्कस्याङ्गसंज्ञाया सिद्धम् । यदापि पूर्वान्तः, तदाप्रङ्गिकदेशत्वात् 'नोपधायाः' इत्यनुवर्तमाने 'सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धो' इति दीर्घतंवं सिद्धम् । यदा त्वभकः, तदाङ्गस्यानेकदेशत्वात्र सिद्धचिति । अभक्तश्चायं नुमिति सूत्रकारस्य पक्षः । तेन नुमर्थमपि तदादिवचनं कृतम् । श्रवर्थम्, रुव्यप्रैमिति । श्रिय इदं भ्रव इदमिति—'चतुर्थी तदर्थार्थं' इत्यादिना समासः, अस्यत्र

### पदमञ्जरी

वर्तते । अथ वा—'यस्मात्प्रत्ययविधिः' इति वचनाद्यस्मिन् प्रत्यये विधोयमाने यत्पञ्चम्या निर्दिष्टं तत्र तदे-वाङ्गम्, इनिम च विधीयमाने ये प्रञ्चम्या निर्दिष्टा रुधिरादयो न ते तत्र परतः, येऽत्र इनिम परतोतिऽप्रभृतवो त ते पञ्चम्या निर्दिष्टा इति सञ्ज्ञाभावः ।

श्रचर्थमिति । 'चतुर्थी तदर्थ' इति समासः । अस्ति ह्यत्र चतुर्थ्येकवचनस्य विधिरित्यसित पुनः प्रत्ययग्रहणेऽङ्गशब्दस्य सम्बन्धिशब्दत्वाभावात् वस्तुतोऽङ्गमात्राश्रय इयङ् स्यात् । सित तु सप्तमीनिर्द्धिप्रस्यय- ग्रहणेऽङ्गशब्दः सम्बन्धिशब्दो भवति, ततश्चाङ्गस्येयङ् भवति । अचीत्युक्ते यदपेक्षं यदङ्गम्, तत्र तस्याजादाविति विज्ञानादर्थशब्दे पर्त इयङ्गबङौ न भविष्यतः ।

कि पुनरङ्गसंज्ञायाः प्रयोजनम् ? अङ्गस्येत्यधिकारः । नैतदिस्तः, यदेतदङ्गस्येत्येतत् प्रत्यय इति विध्यामोति । एवमपि प्राकरोत्, प्रेहिष्ट—सोपसर्गस्याडाटौ प्राप्नुतः, नैष दोषः; प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्त-दादेर्ग्रहणं भवतोति । वत्र पुनरेषा परिभाषा ? नन्वेषाप्यत्रैव योगविभागेन सिद्धा, 'यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये' इत्येतात्रानेको योगः । प्रत्यये गृह्यमाणे यस्मात् तस्य विधिस्तदादि गृह्यत इत्ययः, तेन 'विनत्यादिः' इत्यादी यत्र प्रत्ययः सप्तम्या निद्रियते तत्र तदादेर्ग्रहणम्, तेन देवदत्तो गाग्यं इति संघातस्य जित्स्वरो न भविन । 'सुप आत्मनः वयन्' इत्यत्र तु सुपा कर्मणो विशेषणात्तदन्तविधौ सिद्धे महान्तं पुत्रमित्यादावितप्रसङ्गे

### भावबोधिनी

दूसरी बार प्रत्यय का ग्रहण किसलिये है ? लुप्त प्रत्यय में अंग संज्ञा न हो । उदा०—श्र्ययंम् , भ्रव्ययंम् । [श्रिय: इदम्, भ्रुव: इदम्—इस विग्रह में 'चतुर्थी तदर्थायं०' (पा० सू० २।१।३६) से समास करने पर विभक्ति का लोप हो जाता है । यहाँ अंग संज्ञा न हो, इसके लिये दूसरी बार प्रत्यय का ग्रहण है । यदि अंग संज्ञा हो जाय तो इसक् उवक् की अतिप्रसक्ति होने लगेगी ।]

अङ्गप्रदेशाः—'अङ्गस्य' (६.४.१) इत्येवमादयः ॥

२५५. सुप्तिङन्तं पदम् ॥ १४ ॥ (२६)

'सुप्तिङ्' इति प्रत्याहारग्रहणम् । सुबन्तं तिङन्तं च शब्दरूपं पदसंज्ञं भवति । ब्राह्मणाः पचन्ति ।

अन्मार्क प्रत्याप विधिन्यासः स्वीये देव देवस्य स ग्रहक हावाते

चतुथ्येंकवचनस्य विधिरिति । असित हि पुनः प्रत्ययग्रहणे श्रीभ्रूशब्दयोरर्थशब्दे परतोऽङ्गसंज्ञा स्यात्, ततश्चेयङ्वङो स्याताम् । सप्तमीनिर्दिष्टे तु पुनः प्रत्ययग्रहणे सित न दोष इति । तथा हि—ततो विहिते प्रत्यये परत इत्येवं विज्ञायते । यश्चातो विहितः प्रत्ययः स लुप्तः । यद्यपि लुप्तेऽपि तस्मिन् प्रत्ययलक्षणे-नाङ्गसंज्ञा लभ्यते, कार्यं तु न लभ्यते; 'न लुमताङ्गस्य' इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधात् ॥ १३ ॥

सुप्तिङन्तं पदम् ॥ सुप् तिङिति प्रत्याहारग्रहणिमिति । युक्तं हि तिङिति प्रत्याहारग्रहणम्, अन्यस्य तिङ्शब्दस्याभावात्; कथं सुबिति प्रत्याहारग्रहणम्, सप्तमीबहुवचनस्य विद्यमानत्वात् तस्य ग्रहणं कस्मान्न भवतीति ? नेष दोषः; 'न ङिसम्बुद्धचोः' इति प्रतिषेधात् । सप्तमीबहुवचनस्य सुपो ग्रहणे ङिसम्बुद्धचोः पदत्वा-भावान्नलोपस्य प्राप्तिरेव नास्तीति प्रतिषेधोऽनर्थंकः स्यात् । ब्राह्मणा इति । पदत्वे च सति 'ससजुषोः रुः', 'खरवसानयोविसर्जनीयः' । पठन्तीति । अत्र पदत्वे सति 'तिङ्ङतिङः' इति निघातः ।

### पदमञ्जरी

तदादिनियमेन व्युदासः। यदि तदादिनियमः क्रियते स्त्रीप्रत्ययेऽपि स्यात्, ततः ध्यङन्तस्य पूर्वपदस्योच्यमानं संप्रसारणं परमकारीषगन्धीपुत्र इत्यत्र न स्याद्—यत्पूर्वपदं न तत्ध्यङन्तम्, यत्ध्यङन्तं न तत्पूर्वपदम्, नैष दोषः; 'नेयङ्गवङ्स्थानावस्त्रो' इत्यतः 'अस्त्रो' इत्यनुवर्त्तते, तच्च स्वरूपपदार्थकत्वेन प्रकृतमपीहार्थपदार्थकं संपद्यते, तद्यमर्थो भवति—प्रत्ययग्रहणे तदादि गृह्यते स्त्री चेन्नाभिधीयते। स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमो नास्तीत्यर्थः। यद्येवम्, अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः—अत्रापि प्राप्नोति, प्रधानं या स्त्री तस्यामेव तदादिनियमप्रतिषधः, अप्रधानस्त्रयां तु तदादिनियमो भवत्येव। तेन यावानंशः स्त्रियं प्राधान्येन प्रतिपादयत्ति, तावतः स्त्रीप्रत्ययान्तस्य ग्रहणं भवति। तद्ग्रहणे तु गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं भवतीति 'गतिरनन्तरः' इत्यनन्तरग्रहणं ज्ञापिषध्यते॥ १३॥

सुप्तिङन्तं पदम् ॥ सुप्तिङिति प्रत्याहारग्रहणिमिति । सुविति सप्तमीबहुवचनस्य ग्रहणं न भवितः यदि स्यात्, ङिसंबुद्ध्योः पदत्वाभावादेव नलोपस्याप्रसङ्गात् 'न ङिसंबुद्ध्योः' इति प्रतिषेधोऽनथंकः स्यादिति भावः । सप्तमीबहुवचनस्य च पकारेण प्रत्याहारो न कपः पकारेणः तस्यानन्यार्थंत्वात् । न च स्वरार्थः पकारः, यदा द्यत्र कपः पकारेण प्रत्याहारस्तदा स्वरविधाविप तथैवेति सुप्त्वादेव स्वरसिद्धेः पित्त्वमनर्थंकमेव स्यात् । यदि च सुब्ग्रहणेषु कपः पकारेण प्रत्याहारोऽभिमतः स्यात् 'सुप्यसर्वनामस्थाने' इत्येव ब्रूयात्, 'स्वादिषु' इति गुक्तिवैद्योऽनथंकः स्यात् । ब्राह्मणा इति । पदत्वाद्वत्वविसर्जनीयौ ।

### भावबोधिनी

अंग संज्ञा के प्रयोगस्यल 'अङ्गस्य' (पा॰ सू॰ ६।४।१) आदि हैं.।। १३।।

सुप् तिङ् यह प्रत्याहारों का ग्रहण है। सुबन्त और तिङन्त शब्दरूप पदसंज्ञक होता है। उदा०-ब्राह्मणाः पचन्ति। [यहाँ ब्राह्मण सुबन्त है और पचन्ति तिङन्त है।]

यहाँ पदसंज्ञा-विधायक सूत्र में अन्त का ग्रहण यह ज्ञापित करने के लिये है कि इसके अतिरिक्त संज्ञाविधि में तदन्त-विधि नहीं होती है। उदा • —गौरीब्राह्मणितरा। पदसंज्ञायामन्तग्रहणमन्यत्र संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधेः प्रतिषेधार्थम् (म० भा० १.४.१४ वा० १)। गौरो ब्राह्मणितरा।

पदप्रदेशाः--'पदस्य' (८.१.१६), 'पदात्' (८.१.१७) इत्येवमादयः ॥

२४६. नः क्ये ॥ १४ ॥ (२६४९)

'क्ये' इति क्यच्क्यङ्क्यषां सामान्यग्रहणम् । नान्तं शब्दरूपं क्ये परतः पदसंज्ञं भवति । क्यच्— राजीयति । क्यङ्—राजायते । क्यष्—वर्मायति, वर्मायते (८.२.७) । चर्मायति, चर्मायते ।

#### न्यास

ननु च 'प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य' इत्यनेन 'येन विधिस्तदन्तस्य' इत्यनेन वाऽन्तरेणाप्यन्तग्रहणं तदन्तस्येव संज्ञा भविष्यति, तत् किमर्थमन्तग्रहणमित्यत आह —पदसंज्ञायामित्यादि । यदीहान्तग्रहणेनाप्यन्यत्र संज्ञाविधौ तदन्तविधिनिस्तीत्येषोऽर्थो न ज्ञाप्यते, तदा 'तरप्तमपौ घः' इत्यत्र तरबन्तस्य घसंज्ञा स्यात्, न प्रत्ययमात्रस्य । तस्मादत्रास्मिन्नर्थेऽन्तग्रहणेन ज्ञाप्यते —अन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययमग्रहणे तदन्तविधिनिषेघो यथा स्यादित्येवमर्थमन्तग्रहणम् । तेन तरप्तमपोरेव घसंज्ञा भवति, न तु तदन्तस्य । गौरीज्ञाह्मणितरेति । अत्र गौरीज्ञाब्दस्य तरबन्ते ब्राह्मणितराज्ञब्दे परतः 'घष्टपकल्प' इत्यादिना ह्रस्वो न भवति; तरबन्तस्याघसंज्ञकत्वात् । प्रत्ययमात्रस्य घसंज्ञायां तत्र परतो ब्राह्मणीज्ञब्दस्य ह्रस्वो भवत्येव ॥ १४ ॥

नः क्ये ।। राजीयतीति । आत्मनो राजानिमच्छतीति 'सुप आत्मनः क्यच्' 'क्यिच च' इतीत्त्वम् । राजायते इति । राजेवाचरतीति 'कर्त्तुः क्यङ् सलोपश्च इति क्यङ् । 'अकृत्सार्वधातुकयोः' इति दीर्घः । वर्मामते इति । अवर्म वर्म भवतीति 'लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्' इति क्यष्प्रत्ययः । 'वा क्यषः' इत्यात्मनेपदम् । पदसंज्ञा-यामिह नलोपः कार्यः ।

पदमञ्जरी

ननु यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादीत्यनुवृत्तस्य सुप्तिङ्भ्यां विशेषणादेव तदन्तस्य ग्रहणं सिद्धम्, नार्थोऽन्त-ग्रहणेन, तत्राह—पदसंज्ञायाभिति । इहासत्यन्तग्रहणे सुप्तिङामेव संज्ञा स्यात्, तत्रश्चाग्निष्वत्यादौ 'सात्पदाद्योः' इति षत्वनिषेधः स्यादित्याशङ्क्र्य क्रियमाणमन्तग्रहणमुक्तस्यार्थस्य ज्ञापकं संपद्यते । गौरीज्ञाह्मणितरेति । तर्वन्तस्य घसंज्ञायां सत्यां तत्रोत्तरपदे परतो गौरीशब्दस्य पुंवद्भावं बाधित्वा परत्वाद् ह्रस्वत्वं स्यात् । तरिप तु परतो ब्राह्मणीशब्दस्य न स्यात्; ततश्च गौरीब्राह्मणतरेति स्याद्, गौरब्राह्मणितरेति चेष्यते । वृत्तौ तु समासप्रदर्शनपरं वाक्यमुपात्तम्, न त्वेतत्कार्योदाहरणम् । गौरब्राह्मणितरेति समासे रूपम् ॥ १४ ॥

नः क्ये ।। क्य इति क्यञ्क्यब्क्यङामिति । 'संज्ञायां समज' इत्यस्य तु क्यपो ग्रहणं न भवितः प्रयोजनाभावात् । तावन्मन्येत्यत्र नलोपः प्रयोजनम्, सत्यिप पदत्वेऽप्रातिपदिकत्वात्; सुबन्तिमत्यनुवृत्तेर्वा क्यपि विध्यर्थमेतन्त्र भविति ।

भावबोधिनी

[येन विविस्तदन्तस्य' (पा॰ सू॰ १।४।१३) के अनुसार तदन्तिविध हो जाने से ही कार्यं चल सकता बा अतः 'सुप् तिङ्' इतना ही सूत्र अपेक्षित था तो भी 'अन्त' का ग्रहण यह जापित करता है कि संज्ञाविधि में तदन्त-विधि नहीं होती है। इसीलिये गौरी ब्राह्मणितरा में 'घरूपकरप॰' (पा॰ सू॰ ६।३।४३) से गौरी शब्द का ह्रस्व नहीं होता है। क्योंकि तरप् तमप् की ही घसंज्ञा होती है, तरबन्त या तमबन्त की नहीं।]

पदसंज्ञा के प्रयोगस्थल 'पदस्य' (पा॰ सू॰ ८।१।१६) 'पदात्' (पा॰ सू॰ ८।१।१७) आदि हैं ।। १४ ।।
'क्ये' यह क्यच्, क्यङ्, क्यण् इन सभी का सामान्य रूप से ग्रहण है। 'क्य' परे रहते नान्त शब्दरूप की
'पदसंज्ञा होती है। क्यच्—राजीयित, [आत्मनः राजानम् इच्छिति—इस अर्थ में 'सुप आत्मनः क्यच्' (पा॰ सू॰ ३।१।८)
से क्यच् होता है और इस सूत्र से प्रदसंज्ञा के फलस्वरूप 'न्' का लोप होता है। विस्टू—राजायते (राजा इव

'सिद्धे सत्यारम्भो निमयार्थः' (का॰ प॰ ५९)—नान्तमेव क्ये परतः पदसंज्ञं भवति, नान्यत्। वाच्यति । स्रुच्यति (म॰ भा॰ १.४.१५)।।

२५७. सिति च ।। १६ ।। (१२५२)

'यचि भम्' (१.४.१८) इति वक्ष्यति, तस्यायं पुरस्तादपवादः । सिति प्रस्यये परतः पूर्वं पदसंज्ञं भवति । 'भवतष्ठक्ष्यते' (४.२.११४)—भवदोयः (८.२.३९) । 'ऊर्णाया युस्'—(५.२.१२३) ऊर्णायुः । ऋतोरण्', (५.१.१०५) 'छन्दसि घस्' (५.१.१०६)—ऋत्वियः ।।

#### न्यास:

नतु चैते क्यजादयः सुबन्तादेव विधोयन्ते प्रत्ययलक्षणेन, ततश्च 'सुप्तिङन्तं पदम्' इत्यनेनैवात्र पदसंज्ञा सिद्धा, तत् किमर्थोऽयमारम्भ इत्यत आह—सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः। सिद्ध इति सिद्धावित्यर्थः। 'नपुंसके भावे कः'। सिद्धत्वन्तु प्रकृतत्वात् पदसंज्ञाया एव विज्ञायते। अथ वा सिद्ध इत्यक्षमंकत्वात् कर्त्तिर कप्रत्ययः। सिद्धे = निष्पन्ने पदसंज्ञाकार्यं इत्यर्थः। नान्तमेवेति। नियमस्य स्वरूपं दर्शयति। नान्तं क्य एव—इत्येष विपरीतिनयमो नाशङ्कनीयः; 'न ङिसम्बुद्धचोः' इति प्रतिषेधात्। विपरीतिनयमे हि सित ङिसम्बुद्धचोः पदसंज्ञाया अभावान्नलोपो न भविष्यतीति कि तत्प्रतिषेधेन वाच्यतीति। 'सुप आत्मनः क्यच्'। क्यचि पदत्वाभावात् 'चोः कुः' इति कुत्वं न भवति॥ १५॥

सिति च ॥ भवदीय इत्यादि । 'तत्र जातः' इत्यादी शैषिकेऽर्थे तद्धितः, पदत्वात् 'झलाञ्जशोऽन्ते' इति जरत्वम् । ऊर्णायुरिति । 'ऊर्णाया युस्' इति युसि कृते पदसंज्ञया भसंज्ञायां निरस्तायाम् 'यस्येति च' इत्याकारलोपो न भवति । ऋत्विय इति । ऋतुः प्राप्तोऽस्येति 'ऋतोरण्' 'छन्दसि घस्' ऋत्वियः, पदत्वाद् भत्वाभावे तदाश्रयः 'ओर्गुणः' न भवति ॥ १६॥

### पदमञ्जरी

ननु क्यजादयः सर्वे सुवन्ताद्विधीयन्त इति प्रत्ययलक्षणेन सिद्धं पदत्वम्, नार्थं एतेन, तत्राह— सिद्धे सतोति । नान्तमेवेति । क्य एव नान्तिमित्येवं तु विपरीतिनयमो न भवतिः; 'न ङिसम्बुद्ध्योः' इति निषेधात् । वाच्यतीति । अत्र-पदत्वाभावात्कुत्वजश्त्वे न भवतः । ये तु गोसमानाक्षरनान्तादेव क्यज् भवति, नान्येभ्य इत्याहुः, तेषां क्यङ्क्यषोरेव नियमस्य व्यावत्त्र्यं प्रदर्शनोयम्—तपस्यितित्यादौ ॥ १५ ॥

सिति च ।। भवदीय इति । पदत्वाज्जत्वम् । ऊर्णायुरिति पदसंज्ञाया निरस्तत्वात् यस्येति लोपाभावः । एवम् ऋत्विय इति 'ओर्गुणः' न भवति, चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थः, तेन भुवद्धारयतोर्मतोश्छन्दिस 'तसौ

मत्वर्थे इति भसंज्ञां बाधित्वा पदसंज्ञा भवति, तेन भुवद्वद्भयः, धारयद्वद्भयः॥ १६॥

### भावबोधिनी

आचरति—इस अर्थ में क्यङ् होता है।) क्यष्—वर्मायति, वर्मायते (अवर्म वर्म भवति—इस अर्थ में क्यष् प्रत्यय होता है। पदसंज्ञा के कारण 'न' लोप होता है। कहीं-कहीं चर्मायति-चर्मायते—यह भी पाठ है।)

'सिद्ध रहने पर पुन: जिसका विधान किया जाता है, वह नियमार्थ होता है-[इसके अनुसार] क्य परे

रहते नकारान्त ही पदसंज्ञक होता है, दूसरा नहीं । उदा०--वाच्यति । स्रुच्यति ।

विमर्श—ये नयच् आदि प्रत्यय सुबन्त शब्दों से ही होते हैं अतः इनमें 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्' (पा॰ सू॰ १।१।६२) से ही पदत्व सम्भव है। फिर जो यह सूत्र बनाया गया, व्यर्थ है। व्यर्थ होकर नियम करता है—नय परे रहते केवल नकारान्त ही पदसंज्ञक होता है। अतः वाच्यति आदि में चकारान्त की पदसंज्ञा न होने के कारण कुर्ल नहीं होता है।। १५।।

'यचि अम्' (पा॰ सू॰ १।४।१८) यह आगे कहा जायेगा, उसका अपवाद पहले से ही किया गया है। सित् प्रत्यय परे रहते पूर्व की पदसंज्ञा होती है। उदा॰—'भवतष्ठक्छसी' (पा॰ सू॰ ४।२।११५)') भवतः क्रिस्, छ=ईय,

## २५८. स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ॥ १७ ॥ (२३०)

'स्वादिषु' इति सुशब्दादेकवचनात् (४.१.२) आरभ्य आ कपः (५.४.१५१) प्रस्यया गृह्यन्ते । स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः सर्वनामस्थानविजितेषु पूर्वं पदसंज्ञं भवति । राजभ्याम्, राजिभः । राजस्यम्, (६.४.१४२) राजता । राजतरः, राजतमः ।

असर्वनामस्थाने इति किम् ? राजानौ, राजानः ॥

स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ॥ अत्र यदि सप्तमीबहुवचनादारभ्य आ कपः प्रत्यया गृह्येरन्, तदा 'असर्व-नामस्थाने' इति प्रतिषेधं न कुर्यात्; प्राप्त्यभावात् । कृतश्चासावतोऽवसीयते प्रथमैकवचनादारभ्या कपः प्रत्ययाः स्वादयो गृह्यन्त इत्यत आह—स्वादिष्वित सुशब्दादेकवचनादारम्य इति । राजत्वम्, राजता इति । 'तस्य भावस्त्वतली' । राजतर इति । 'द्विवचन्विभज्योपपदे तरबीयसूनी' इति तरप् । राजतम इति । 'अतिशायने' इत्यादिना तमप्।

राजानी, राजान इति । अत्र पदसंज्ञाया अभावान्नलोपो न भवति । यद्येवम्, राजेत्यत्रापि न स्यात्, प्रत्ययलक्षणेनासर्वनामस्थान इति पदसंज्ञाया अभावात्, नैष दोषः; आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति—भवति सौ परतः पदसंज्ञेति, यद्यम् 'न ङिसम्बुद्ध्योः' इति अतिषेधं शास्ति । अत्र सम्बुद्धिशब्दोऽनर्थंकः स्यात्, तत्र पदत्वा-भावादेव नलोपस्य।प्राप्तेः । अथ वा—'असर्वनामस्थाने' इति पर्युदासोऽयम्. न प्रसज्यप्रतिषेत्रः, तेन सर्वनाम-

### पटसञ्जरी

स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ॥ स्वादिष्विति सुशब्दादेकवचनादिति । सप्तमोबहुवचनादारभ्य ग्रहणं न भवतिः 'असर्वनामस्थाने' इति निषेधात्, यदि हि राजश्रित इत्यादौ सर्वनामस्थाने 'सुबन्तम्' इति प्राप्तायाः संज्ञायाः निषेघोऽभोष्टः स्यात्, तत्रैव 'असर्वनामस्थाने' इति बूयात्। अथ राजवानित्यादावन्तर्वितिनिषेध इति चेद्, नः, लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणाभावात्, 'तसौ मत्वर्थें' इति पदसंज्ञाबाधनाय भसंज्ञाविधानाच्च । **बा कप इति ।** यदि पुनः सप्तमीबहुवचनपर्यन्ता एकविशतिः प्रत्यया गृह्येरन्, तदा सुब्ग्रहणमेव क्याद्, अनुवर्त्तयेद्वाः 'असर्वनामस्थाने' इत्यनेन सम्बन्धात्सप्तम्या विपरिणामात् सिद्धम् । किमर्थं पुनरा कपः प्रत्यया गृह्यन्ते, यावता सुबन्तात्तद्धिनोत्पत्तिः समर्थाधिकारात्, स्वार्थिका अपि सुबन्तादेव, 'घकालतनेष्' इति लिङ्गात्, ततश्च राजत्वं राजतेत्यादावन्तर्वितन्या विभक्त्या सुवन्तं पदिमत्येव सिद्धम् ? सत्यम्; भसंज्ञार्थं त्वा कपः प्रत्यया गृहीताः । राजत्विभित्यादि । सुबन्तत्वेऽपि परत्वादनेन पदत्वं युक्तमित्येषामुपन्यासः ।

राजानौ, राजान इति । अत्रापदत्वान्नलोपाभावः, राजेत्यत्र तु प्रत्ययलक्षणेन निषेधो न भवति 'न ङिसम्बुद्धचोः' इति लिङ्गान्नेतिलिङ्गमुपपद्यते । हे वर्मन्निति नपुंसके लुमता लुप्ते सर्वनामस्थाने निषेधाभावा-दस्त्येव पदत्विमिति तत्रार्थवान् प्रतिषेधः । एवं तिहं नायं प्रसज्यप्रतिषेधः — सर्वनः मस्थाने नेति, कि तिहं ? नायं प्रसज्यप्रतिषेध:-सर्वनामस्थाने नेति, कि तहि ? पर्युदासोऽयम्-यदन्यत्सर्वनामस्थानादिति । सर्वनाम-स्थाने न विधिनं प्रतिषेधः; यदि केनचित्प्राप्नोति, भवत्येव, पूर्वेण प्राप्नोति, अथ वा-अनन्तरा या प्राप्तिः

# भावबोधिनी

पदसंज्ञा होने से जरुत्व होकर) भवदीय:। 'उर्णाया युस्' (पा० सू० (४।१।१२३) उर्णायु: (पदसंज्ञा से म संज्ञा का बाघ हो जाता है अतः 'यस्येति च' (पा० सू० ६।४।१४८) से आलोप नहीं होता है) 'ऋतोरण्' (पा० सू० ५।१।१०५) 'छन्दिस घस्' (पा० सू० ५।१।१०६) ऋत्वियः ऋतुः प्राप्तः अस्य—इस अर्थं में ऋतु + घस् घ=इय, पदसंज्ञा से भसंज्ञा का बाथ । अतः 'ओर्गुणः' (पा० सू० ६।४।२४६) से उ का गुण नहीं होता है] ॥ १६ ॥

'स्वादिषु' यहाँ 'सु' इस एकवचन से लेकर कप् प्रत्यय तक लिये जाते हैं। सर्वनामस्थान [सु, औ, जस्, आम्, औट्] को छोड़कर स्वादि प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पदसंज्ञा होती है। उदा०—राजम्याम्, राजिभः। राजत्वम्,

## २४६. यचि भम् ॥ १८ ॥ (२३१)

'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' इति वर्तते । पूर्वेण पदसंज्ञायां तदपवादो भसंज्ञा विधोयते । यकारा-दावजादौ च स्वादौ सर्वनामस्थानवजिते प्रत्यये परतः पूर्वं भसंज्ञं भवति । यकारादौ—गाग्यः, वाहस्यः । आजादौ—दाक्षः, फाक्षिः (६.४.१४८) ॥

#### न्यास

स्थानादन्यत्र पदसंज्ञा विधीयते; न तु सर्वनामस्थानं प्रतिषिध्यते । तेन तत्र पूर्वसूत्रेण सौ परे पदसंज्ञा भवि-ष्यति । अथ वा —प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि न दोषः, यस्माद् 'अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा' इत्यनन्तरा या प्राप्तिः सा प्रतिषिध्यते, न व्यवहिता । तेन 'सुप्तिङन्तं पदम्' इत्यनेन सौ भवत्येव पदसंज्ञेति ॥ १७ ॥

यि भम् ।। यचीति वर्णग्रहणं सप्तमीनिर्दिष्टम् । अतः 'यस्मिन् विधिस्तदादावलग्रहणे' इति तदादि-विधिनात्र भवितव्यमित्यत आह—यकारादावित्यादि । गाग्यं इत्यादी भसंज्ञायां सत्याम् 'यस्येति च' इत्यकारलोपः ।

#### पदमञ्जरी

सा प्रतिषिध्यते । कुतः पुनरेतद् ? 'अनन्तरस्य विधिर्वा भवित प्रतिषेधो वा' । अथ वा—'सर्वनामस्थाने' इत्यत्र यचीत्यपकृष्य सम्बध्यते, तेन यजादौ पदसंज्ञा निषिध्यते, न हलादाविति राजेत्यादौ स्वादौ स्वादिष्विति वा सुबन्तमिति वा भवत्येव । अथ कस्माच्छसादिष्विति नोच्यते, एवं हि 'असर्वनामस्थाने' इति न वक्तव्यं भविति ? उत्तरार्थं सुट्यपि नपुंसके भसंज्ञा यथा स्यात्, साम्नी इत्यत्र मा भूद् । भसञ्ज्ञा 'विभाषा डिक्योः' इति वचनसामर्थ्यदेवाभस्याप्यल्लोपो भविष्यति । तत्रायमप्यर्थो यस्येत्यादौ 'श्यां प्रतिषेधः' इति न वक्तव्यं भवितः अभत्वादेव सिद्धम् । इह ति सुपदी ब्राह्मणकुले इति पद्भावो न स्यादभत्वात्, इह च सामानि पश्येति भत्वादल्लोपः स्यादिति यथान्यासमेवास्तु ॥ १७ ॥

यि भम् ॥ वकारादावित्यादि । 'यस्मिन्विधस्तदादावल्प्रहणे' इति तदादिविधिः । गाग्यं इत्यादौ भत्वाद्यस्येति लोपः । नभोऽङ्गिरोमनुषां वत्युपसंख्यानिर्मित । द्वे अप्येते उपसंख्याने छन्दोविषये इत्याहुः । नभ इवेति । तृतीयासमर्थोद्वतेद्वविधानात् तुल्यार्थोपदर्शनमेतत्, नभसा तुल्यं वर्त्तत इति विग्रहः । पदिनबन्धन-कार्यनिवृत्त्यर्थमेव चैषां भसञ्ज्ञा विधीयते, न तु भत्विनिमत्तं कार्यं यथा स्यादितिः असम्भवात् ।

### भावबोधिनी

राजता। राजतरः, राजतमः। [इनमें स्वादि प्रत्यय परे रहते राजन् की पदसंज्ञा होने के कारण 'न्' लोप हो जाता है।]

'असर्वनामस्थाने' (सर्वनामस्थान को छोड़कर) यह किसलिये है ? राजानी, राजानः । [यहाँ सर्वनाम-संजक प्रत्यय ही परे हैं। अतः पदसंज्ञा नहीं होती है]।। १७॥

'स्वादिषु असर्वनामस्थाने' इनकी अनुवृत्ति होती है। पूर्वसूत्र से पदसंज्ञा प्राप्त रहने पर उसकी अपवाद असंज्ञा का विधान किया जा रहा है। सर्वनामस्थान प्रत्ययों को छोड़कर यकारादि और अजादि स्वादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की असंज्ञा होती है। यकारादि में (असंज्ञा का उदारहण)—गार्थः, वातस्यः। (गर्ग + यव् वत्स + यव् असंज्ञा के कारण अ का छोप होता है।) अजादि में (असंज्ञा का उदाहरण)—दाक्षः, प्लाक्षः। [यहाँ भी असंज्ञा के कारण 'यस्येति च' (पा॰ सू॰ ६।४।१४८) से 'अ' का छोप होता है।]

\* नक्षोर्जङ्गरोमनुषां वस्युपसंख्यानम् (म॰ भा॰ १.४.१८ वा॰ ३) (कर्तव्यम्) \* । नम इव नमस्वत् । अङ्गिरा इव अङ्गिरस्वत् । मनुरिव मनुष्वत् ।

\* वृषण्वस्वश्वयोः (म॰ भा॰ १.४.१८ वा॰ ४) \* । वृषित्रत्येतत् वस्वश्वयोः परतो भसंज्ञं भवित छन्दांस विषये । वृषंण्वसुः (ऋ॰ १.१११.१) । 'वृष्णश्वस्य मे नासीत' (मै॰ २.५.५) ।

भप्रदेशाः--'भस्य' (६.४.१२९) इत्येवमादयः ॥

२६०. तसौ मत्वर्थे ॥ १६ ॥ (१८६६)

न्यासः

'नभोऽङ्गिरोमनुषां वत्युपसंस्थानं कर्तव्यम्' इति । भसंज्ञायास्त्वत्र पदसंज्ञाबाधः फलम् । नभ इवेति तुल्यार्थतोपदर्शनमेतत्, न तु प्रथमासमर्थाद्वतिः । स तु नभसा तुल्यं वर्त्तंत इति 'तेन तुल्यम्' इत्यादिना तृतीयासमर्थाद्वतिः । नभस्वदिति । भसंज्ञया पदसंज्ञायं निरस्तायां तिन्नबन्धनं इत्वं न भवति । अङ्गिरस्वदिति । पूर्वेण तुल्यम् । मनुष्वदिति । 'जनेष्ठिः' इत्यत्र बहुलग्रहणानुवृत्तेः 'मन ज्ञाने' इत्येतस्मादु-सिप्रत्ययः । 'आदेशप्रत्यययोः' इति षत्वम् । मनुष इति स्थिते पूर्ववद्वतिः—मनुष्वदिति । यद्यत्र पदसंज्ञा स्यात् तदा षत्वस्यासिद्धत्वादिह कत्वं स्यात्, तनश्च मनुवंदित्यनिष्टं रूपं स्यात् । उपसंख्यानशब्दस्य चेह प्रतिपादनम् नमर्थः । तत्रेदं प्रतिपादनम् — 'सिति च' इत्यतश्चकारोऽनुवर्तते, स चानुक्तसमुद्ययार्थः । तेन नभोऽङ्गिरोमनुषां वतौ भसंज्ञा भविष्यति ।

वृषण्वस्वश्वयोरिति । अन्तर्वात्तनीं विभक्तिमाश्रित्य पदसंज्ञाया प्राप्तायां भसंज्ञा विधीयते, तस्याश्च विधिश्चकारानुवृत्तेरेद लभ्यते । वृष्णो वसुः वृषण्वसुः । वृष्णोऽश्वः वृषणश्वः अत्र भत्वे सति यद्यपि णत्वस्या-

सिद्धत्वम्, तथापि नलोपः पदनिबन्धनो न भवति, 'पदान्तस्य' इति णत्वप्रतिषेधरुच ॥ १८ ॥

तसौ मत्वर्थे ।। तसाविति वर्णग्रहणम् । न च वर्णमात्रान्मत्वर्थीयः सम्भवति, अतः सामर्थ्यात् तदन्तविधिविज्ञायत इत्याह— तकारान्तिमत्यावि । मत्वर्थे प्रत्यय इति व्यधिकरणे पदे षष्ठीनमासः । मतोरथीं प्रमासरी

नभस्वद्, अङ्गिरस्वदिति । अत्रापदत्वाद्वत्वाभावा मनुष्वदित्यत्र पदत्वे रुत्वं स्याद्, न तु षत्वम्; अपदान्तस्येति वचनात् ।

वृषण्वसुः, वृषणश्व इति । पदत्वे सित 'पदान्तस्य' इति प्रतिषेधाण्णत्वं न स्यात्, न लोपश्च स्याद् ।

भत्वेऽप्यल्लोपो न भवति; अनङ्गत्वात् ॥ १८ ॥

तसौ मत्वर्थे ।। मत्वर्थीयेनाक्षिप्तायाः प्रकृतेस्तकारसकाराभ्यां विशेषणात्तदन्तविधिरित्याह— तकारसकारान्तिमिति । मत्वर्थे प्रत्यये इति । व्यधिकरणे सप्तम्यौ, मतोरर्थो मत्वर्थस्तत्र यः प्रत्ययो वत्तिते भावबोधनी

#'वत् प्रत्यय परे रहते नभस्, आङ्गिरस् तथा मनुष्—इनकी भसंज्ञा का उपसंख्यान करना चाहिये।'
उदा० नभ इव—नभस्वत् । अङ्गिरा इव अङ्गिरस्वत् । मनुरिव मनुष्वत् [इनमें भसंज्ञा से पदसंज्ञा बावित हो जाती
है । अतः रुत्व नहीं होता है ।]

\* 'वैदिक विषय में वसु तथा अश्व शञ्दों के परे रहते वृष्यन् इसकी भसंज्ञा होती है।' \* उदा० वृष्यवसु:।

गृष्णश्वस्य मेने। [इनमें भंसंज्ञा से पदसंज्ञा के बाधित होने के कारण 'पदान्तस्य' (पा० सू० ८।४।३७) से णत्व का
निषेध नहीं होता है।]

हाता हा। भ संज्ञा के प्रयोगस्थल—'भस्य' (पा० सू० ६।४।१२९) आदि हैं ॥ १८ ॥

'भम्' इसकी अनुवृत्ति होती है। मत्वर्थक प्रत्यय परे परे रहते तकारान्त और सकारान्त शब्दरूप की भसंज्ञा होती है। उदा॰—उदिश्वत्वान् घोष:। विद्युत्वान् बलाहकः [भसंज्ञा से पदसंज्ञा बाधित हो जाती है, अतः जन्न

१. न्याससम्मतोऽयं पाठः।

'भम्' इति वर्त्तते । तकारान्तं सकारान्तं शब्दरूपं मस्वर्थे प्रत्यये परतो भसंज्ञं भवति । उदिन्ध-स्वान् घोषः । विद्युत्वान् बलाहकः । सकारान्तम्—पयस्वी, यशस्वी ।

तसाबिति किम् ? तक्षवान् ग्रामः ॥

२६१. अयस्मयादीनि च्छन्दिस ॥ २० ॥ (३३६०)

#### न्यासः

मत्वर्षं इति, तत्र यो वर्त्तते प्रत्ययस्तिस्मिन्नित्यर्थः । अथ वा—समानाधिकरणे पदे, मतुशब्देन साहचयन्मितुरसहचरितार्थं उच्यते—मनुबर्थो यस्य तस्मिन्, न तु मतोरर्थो यस्मिन्निति मत्वर्थे प्रत्यय इति ।

अर्थग्रहणं मतुपोऽन्यत्रापि यथा स्यात्; इतरथा हि मतावित्युच्यमाने मतावेव स्यात्; त्रान्येषु । मत्वर्थग्रहणे क्रियमाणे मतुपि न स्यात्; तस्यार्थविशेषणत्वात् । विशेषणस्य च कार्येण सम्बन्धानुपपत्तेः । न हि चित्रगुरानीयतामित्युक्ते विशेषणभूता गावोऽप्यानीयन्ते, नेष दोषः; विशेषणमपि क्वचित् कार्ये विशिष्यते, यथा हि—देवदत्तशालाया ब्राह्मणा आनीयन्तामित्युक्ते देवदत्तः शालायां विशेषणभूतो यदि ब्राह्मणो भवित तदा सोऽप्यानीयत एव । उदिवत्यानिति । भत्वात् पदसंज्ञाऽभावे जश्त्वं न भवित । 'झयः' इति वत्वम्, 'अगिदचाम्' इति नुम्, 'अत्वमन्तस्य चाधातोः' इति दोर्घः । पयस्वी, यशस्वीति । 'अस्मायामेधास्रजो विनिः', भत्वादुत्वं न भवित । 'इन्हन्पूषार्यम्णां सौ' इत्यनुवर्त्तमाने 'सौ च' इत्यनेन दीर्घः ॥ १९ ॥

अयस्मयादीनि च्छन्दिस ।। यद्यत्र भसंज्ञा विधीयेत तदा पदमंज्ञा न स्यात्, अथ यदि पदसंज्ञा विधीयेत तदात्र भसंज्ञा न स्यात्, तदा भपदसंज्ञयोः समावेशो न स्यात्; एकसंज्ञाधिकारात् । साधुत्वविधाने

### पदमञ्जरी

तिसमित्रित्यर्थः। अथ वा समानाधिकरणे मतुशब्देन साहचर्यात्तदर्थो लक्ष्यते —मतुरर्थो यस्य तिसमित्रत्यर्थः। उदिश्वत्वानिति । भत्वात् पदत्वाभावे जश्त्वं न भवति, 'झयः' इति वत्वम् । उदिकेन श्वयति वर्द्धते उदिश्वत्, मिविप 'उदिश्वतोऽन्यतरस्याम्' इति निपातनात् संप्रसारणाभावः, संज्ञायामुद्भावः । पयस्वीति । 'अस्माया-मेधास्रजो विनिः' भत्वाद्वत्वाभावः ।

वयार्थंग्रहणं किमर्थम्, न 'मती' इत्युच्यते, स्वादिब्वित वर्तते, व्यधिकरणे सप्तम्यो, मतौ ये स्वादयः। कथं पुनः शब्दे नाम शब्दो वर्त्ततेऽसम्भवात्, अर्थे वृत्तिविज्ञास्यते ? यद्येवं लभ्येत, कृतं स्यात्; तत्तु न लभ्यम्, न हि सामानाधिकरण्ये सम्भवित वैयधिकरण्यं शक्यं विज्ञातुम्, ततश्च मतावेव स्यात्—पयस्वान् यशम्वानिति, इह तु न स्यात्—पयस्वो, यशस्वोति, अतोऽर्थग्रहणं कर्तव्यम्। यद्यर्थग्रहणं कियते, मतुषि न प्राप्नोति; तस्मार्थविशेषणत्वात्, सत्यम्; अर्थविशेषणं मतुब्, विशेष्याकारोऽपि तत्रास्ति। अस्यास्त्यस्मिश्चिति च मतुषोऽर्थः, स च विन्यादीनामिव मनुषोऽप्यविशिष्टः, यथा—देवदत्तशालायामासीना ब्राह्मणा आनीयन्तामित्युक्ते विशेषण-भूतोऽपि देवदत्तः सित ब्राह्मण्ये आनीयते। यत्र उपलक्ष्याकारस्यासम्भवः तत्रैवोपलक्षणस्य कार्यायोगः, तद्यथा—वित्रगुरानीयतामिति, न हि चित्रगर्वाणां (चित्रगुणा सह) चित्रा गावः सन्ति आनीयन्ते )॥ १९॥

वयस्मयादीनि च्छन्दिसि ।। यदि संज्ञा विधीयेत आनन्तर्याद्भसंज्ञाविधानद्वारेणैव निपातन स्यात्, पदसंज्ञा न स्याद्, भपदसंज्ञयोः समावेशो न स्यात्, तस्मात्साधुत्वमेव युक्तं विधातुमिति मत्वाह—भावशेषिनी

नहीं होता है।] सकारान्त-पयस्वी यशस्वी। [इनमें भी भसंज्ञा के कारण पदत्वाभावात् 'रु' नहीं होता है।

'तसौ' तकारान्त और सकारान्त—यह किसिलिये हैं? तक्षवान् ग्रामः। [यहाँ तक्षन् यह नकारान्त है। भसंज्ञा न होकर पदसँज्ञा ही होती है। अतः 'न' लोप हो जाता है]।। १९।।

'अयस्मय' आदि शब्द वेदविषय में साघु होते हैं। अर्थात् लक्ष्यानुसार भसंज्ञा और पदसंज्ञा होती है। भ और पद इन दो संज्ञाओं के अधिकार में विघान होने के कारण उनके द्वारा 'अयस्मय' आदि के साघुत्व का विधान अयस्मयादीनि शब्दरूपाणि छन्दिस विषये साथूनि भवन्ति । भपदसंज्ञाधिकारे विधानात्तेन मुखेन साधुन्वमयस्मयादीनां विधीयते । अयस्मयं वमं (वै॰ १.३७.५) । अयस्मयानि पात्त्राणि (को॰ सू॰ ८१.१८) । क्विचदुभयमपि भवति—'स सुष्टुभा स ऋक्वता गुणेनं (ऋ॰ ४.५०.२) । पदस्वात्कुत्वं भत्वाज्जञ्ज्वं न भवति । छन्दसीति किम् ? अयोमयं वमं । आकृतिगणोऽयम ॥

२६२. बहुषु बहुवचनम् ॥ २१ ॥ (१८७)

ङ्याप्प्रातिपदिकात् स्वादयः, लस्य तिबादय इति सामान्येन बहुवचनं विहितम्, तस्यानेन बहुत्वसंख्या वाच्यत्वेन विधीयते । बहुषु बहुवचनं भवति । बहुत्वमस्य वाच्यं भवतीति यावत् ।

न्यास

त्वेष दोषो न भवति, तिद्ध केषाञ्चिद्धसंज्ञा विधीयते पदसंज्ञकानाम्, केषाञ्चिदुभयसंज्ञकानाम्; तस्मात् साधुत्वमेव विधातुं युक्तमित्यत आह—अयस्मयादोनोत्यादि । कथं पुनरेषां साधुत्वं विधीयत इत्याह—अपदसंज्ञाधिकार इत्यादि । द्वारम्, मुखम्, उपाय इत्यनर्थान्तरम् । अयसमयमिति । अयसो विकारः 'मयङ्-वैतयोभीषायाम्' इति मयट् । यद्यपि तत्र भाषाग्रहणमस्ति, तथाप्ययस्मयज्ञब्दस्यास्मादेव साधुत्वविधानाच्छन्द-स्यिप मयङ् भवतीति भत्वाद्वत्वं न भवति । सऋववतेति । ऋचोऽस्य सन्तीति मतुप् । पदत्वात् 'चोः कुः' इति कुत्वम् । भत्वात् 'झलां जशोऽन्ते' इति जश्त्वं न भवति । आकृतिगणोऽयमिति । आदिशब्दस्य प्रकाःवाचित्वात् ॥ २०॥

बहुषु बहुवचनम् ॥ तस्थानेन बहुत्वसंख्या वाच्यत्वेन विघीयत इति । एतेन विध्यर्थतामस्य योगस्य दर्शयति ।

इह केषाञ्चित् 'स्वार्थद्रव्यिलङ्गसंख्याकर्माद्यात्मकः पञ्चकः प्रातिपदिकार्थः' इति दर्शनम् । केषाञ्चित् 'स्वार्थद्रव्यिलङ्गात्मकस्त्रिकः प्रातिपदिकार्थः' इति । तत्र स्वार्थो विशेषणम्, स्वरूपजातिगुणद्रव्याणि । द्रव्यन्तु विशेष्यम्, तत् पुनर्जातिगुणद्रव्याणि । तत्र यदा शब्दस्वरूपेण विशिष्टा जातिरिभधोयते—गौरिति, तदा शब्द-पदमञ्जरी

अयस्मयादीतित्यादि । साधुत्वे प्रकारिवशेषं दर्शयति । भपदसंज्ञाधिकार इत्यादि । द्वारम् = उपायः । अयस्मयमिति । अयसो विकारः 'द्वचचश्छन्दसि' इति मयट् ॥ २० ॥

बहुषु बहुवचनम् ॥ बहुवचनं विहितमिति । ततश्च तस्य विधेयविभक्तिनिर्दृष्टस्यापि प्राप्तत्वादनु-वाद्यत्वम्, न तु विधेयत्वमिति भावः । बहुत्वसंख्यानुभूनविभक्तिनिर्दृष्टप्यप्राप्तत्वाद्विधीयत इत्याह— तस्यानेनेति । इदं चापरमनेन ग्रन्थेन दिशतम्—स्वादिविधवाक्येन हि भिन्नमेतद् वाक्यम् । तत्रापि विध्यथं न तु नियमार्थमिति । यदाह—बहुवचनं विहितमिति । बहुत्वसंख्यावाच्यत्वेन विधीयत इति च । यदि पुनरेक-वाक्यतया विशिष्टविधिः स्याद्, इतरेतराश्रयं प्राप्नोति—विहितानां जमादोनां बहुवचनसंज्ञा, संज्ञया च विधानमिति । कि चाव्ययेभ्या निःसंख्येभ्यः स्वादयो न स्युरतो भिन्नवाक्यत्वमेव युक्तम् तत्रापि विध्यर्थत्वमेव ।

भावबोधिनी

किया जा रहा है। उदा०—अयस्मयं वर्ष । अयस्मयानि पात्राणि) [इनमें भसंज्ञा के कारण रुत्व नहीं होता है।] कहीं पर दोनों संज्ञार्थे होतीं हैं—स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन। [ऋचः अस्य सन्ति—इस अर्थ में मतुप्, म का व्] पदसंज्ञा के कारण 'चोः कुः' (पा॰ सू॰ ८।२।३०) से कुत्व होता है और भसंज्ञा के कारण जरुत्व नहीं होता है।

छन्दिस—(वेद में)—यह किसलिये हैं—अयोगयं वर्म। [यहाँ पदसंज्ञा और रुत्व उत्व होता है।) यह आकृतिगण है। अर्थात् ऐसे शब्दों की सिद्धि के लिये उन्हें इसी गण के अन्तर्गत मान लेना चाहिये।]।। २०।।

ङ्यन्त, आबन्त और प्रातिपदिक से सु आदि होते हैं, लकार के स्थान पर तिप् आदि होते हैं—इस प्रकार सामान्यरूप से बहुवचन का विधान किया गया है, उस बहुवचन की बहुत्वसंख्या वाच्य=अर्थ रूप से निर्धारित की

#### स्यासः

स्वरूपं विशेषणत्वात् स्वार्थो भवितः; जातिस्तु विशेष्यत्वाद् द्रव्यम् । यदा तु जात्या विशिष्टो गुणोऽभिधीयते— पटस्य शुक्तो गुण इति, तदा जातिविशेषणत्वात् स्वार्थो भवितः; गुणस्तु विशेष्यत्वाद् द्रव्यम् । यदा तु गुणैविशिष्टं पटादिकं द्रव्यमुच्यते—शुक्तः पट इति, तदा विशेषणभूतो गुणः स्वार्थो भवितः; विशेष्यभूतं पटादिकं द्रव्यमेव । यदा पुनर्द्रव्यमपि द्रव्यान्तरस्य विशेषणभूतं भवित—यष्टीः प्रवेशयः, कुन्तान् प्रवेशयेत्यादौ, तदा यष्ट्यादिकं द्रव्यं विशेषणभावापन्नं स्वार्थः; द्रव्यान्तरं विशेष्यभावापन्नं पुरुषादिकं द्रव्यमेव । क्वचित् सम्बन्धोऽपि स्वार्थो भवित—यत्र सम्बन्धनिमित्तकः प्रत्यय उत्पद्यते, यथा—दण्डी, विषाणोति । अत्र दण्ड-पुरुषसम्बन्धो विशेषणम्, 'दण्डीति द्रव्यम् । क्वचित् क्रियापि स्वार्थो भवित, यत्र क्रियानिमित्तकः प्रत्यय उत्पद्यते, यथा—पाचकः पाठक इति । क्रियाकारकसम्बन्धोऽत्र स्वार्थं इत्यपरे । छिङ्गं स्त्रीत्वादि, संख्येकत्वादि, कर्मादयो वक्ष्यमाणाः कारकविशेषाः । तत्र पूर्वोक्तयोद्शंनयोद्वितीयं यद्दर्शनं तदिह वृत्तिकारेणाश्रितम् ।

धातीस्तु कियेव वाच्येत्यत्राचार्याणामिववाद एव । तत्र प्रातिपदिकस्य पूर्वोक्ते त्रिकेऽर्थे सित धातिश्च कियात्मकत्वे यदीदं सूत्रं नोच्येत, ततोऽिन्द्ष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्तीति प्रातिपदिकाज्जसादिवहुवचनं विधीयमानं त्रिक एवार्थे स्यात्, न बहुत्वसंख्यायाम् । धानोरिप झिप्रभृति बहुवचनं विधीयमानं कियायामेव स्यात्, न तु बहुत्वसंख्यायाम् । तस्मादनेनैव तस्य बहुत्वसंख्या वाच्यत्वेन विधीयत इति विध्यर्थमेतद् भवति । यथा चानेन योगेन बहुत्वसंख्या बहुवचनस्य वाच्यत्वेन विधायते, तथा 'कर्मणि द्वितीया' इत्येवमादिभियोंनिद्वितीयादीनां कर्मादि च । 'लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः' इत्यनेनाि लकाराणां कर्माद्येव । तस्मादेतेऽपि योगा विध्यर्था एव वेदितव्याः ।

येषाञ्च पञ्चकं प्रातिपदिकार्थं इति मतम्, तेषां प्रातिपदिकस्यैव पञ्चाप्यथी वाच्याः । विभक्तयश्च तद्द्योतिका भवन्ति । तत्रानिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्तीति विनापि वचनेनानेन प्रातिपदिकाद् बहुवचनं जसादि बहुत्वे सिद्धमेव । तत्र त्वनियमेनान्यत्राप्येकत्वादौ प्राप्तमनेन नियम्यत इति नियमार्थमेतद् भवति ।

कस्मात् पुनवृंत्तिकारेण त्रिकं प्रातिपदिकार्थ इति दर्शनमाश्रितम् ? युक्तत्वात् । तथा हि — वृक्षं परयेत्यादौ न हि विना विभक्तिभः संख्याकर्मादयश्चार्थाः प्रतीयन्ते । यद्यपि पयः पयो जरयतीत्यादौ विनापि

### पदमञ्जरी

इह केचिन्मन्यन्ते—स्वार्थद्रव्यालङ्गमंख्याकर्माद्यातमः पञ्चकः प्रतिपदिकार्थं इति । आदितस्त्रिकं इत्यन्ये । तत्र शब्दप्रवृत्तिनिमत्तं स्वार्थः, स चानेक प्रकारः—स्वरूपं जातिगुँणः क्रिया द्रव्यं सम्बन्धश्चेति, डित्थो गौः शुक्लः पाचकः यष्टिः पुरुषः दण्डोति । जात्यादिशब्देष्विप जात्यादिमात्रनिष्ठेषु स्वरूपमेव प्रवृत्तिनिमत्तम् । अभिधानाभिधेययोरभेदाध्यासात् शब्दरूपानुरक्तोऽभोधोयते । अस्य गौरिति नाम, अयं गौरिति च प्रतीतावेषो भिद्यते । अत्र हेतुर्वैयधिकरण्यम्, सामानाधिकरण्यं च । तत्र जात्यादिवत् स्वरूपमिप शब्दत् एव प्रतिपन्नमप्यर्थस्य विशेषणं मन्यते । उक्तं च—

ग्राह्यत्वं ग्राहक्तवं च द्वे शक्ति तेजसो यथा। तथैव सर्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते। इति !! तेन स्वरूपमपि स्वार्थो युज्यते।

स्वार्थस्य यत्र विश्रान्तिर्वोच्यं द्रव्यं तदिष्यते ।

पर्यवसानभूमिरित्यर्थः । तच्चानेकप्रकारम् — जातिर्गुणः क्रिया द्रव्यं स्वरूपिमितिः गौः, शुक्तः पाकः डित्थः, 'तुष्णीमि भुतः' इति । लिङ्गं स्नोत्वादि । संख्या एकत्वादि, कर्मादयो वक्ष्यमाणाः कारकविशेषाः।

१. आकरे नोपलब्ध:।

#### न्यास

विभक्त्या संख्याकर्मादेरथंस्य प्रतोतिर्भवतीति, तथापि पयसी पयांसि पयसेत्येवमादौ संख्याकर्मादिप्रतीत्यथं नियोगतो विभक्तिरपेक्ष्यत एव । न हि यथा गर्गा इत्यत्र बहुवचनेन यञ्प्रत्ययमन्तरेणापत्यार्थः प्रतीयते, तथा गार्ग्य इत्यत्र प्रकृतिरेवापत्यार्थमभिधत्त इति शक्यते वक्तुम् । अपि च—पयः पयो जरयतीत्येवमादौ विभक्ति-विशेषोत्पत्तिसामर्थ्यादेव संख्याकर्माद्यर्थस्य प्रतोतिर्भवति । तथा हि, यतः सं विभक्तिविशेष उत्पन्नस्तत एवासावर्थविशेषः प्रतीयते, नान्यस्मादिति त्रिक एव प्रातिपदिकार्थो युक्तः ।

यदि तर्हि बहुत्वसंख्या बहुवचनस्य वाच्यत्वेन विधोयते तदा सूत्रे भावप्रत्ययेन बहुत्वनिर्देशः कर्त्तव्यः, अन्यथा बहुत्वसंख्या न प्रतीयेत ? न कर्त्तव्यः, अन्तरेणापि भावप्रत्ययं भावप्रधानो निर्देशो भविष्यतीति, यथा—पटस्य शुक्क इति । नन्वेवमपि भावस्यैकत्वाद् बहुिष्विति बहुवचनं नोपपद्यते, नैष दोषः, यस्माद् बहुत्व-संख्याधारस्य द्रव्यस्य यो भेदस्तं बहुत्वे गुणेऽध्यारोप्य बहुष्विति बहुवचनेन निर्देशः कृतः, संख्यावाच्ययं बहुशब्दा न वैपुल्यवाचीति ज्ञापनार्थश्च । तेन वैपुल्यं बहुवचनस्य वाच्यं न भवतोति बहुरोदनः, बहुः सूप इति वैपुल्य-वाचिनो बहुशब्दादेकवचनमेव भवति, न बहुवचनम् ।

यदि बहुत्वसंख्या बहुवचनस्य वाच्यत्वेन विधीयते, इह वृक्षं पश्येत्यत्र बहुवचनं प्राप्नोति, द्वे ह्यत्र संख्ये—समुदायसंख्या चैकत्वम्, अवयवसंख्या च फलमूलशाखाद्यवयवसमवेता बहुत्वम्, अस्यापि प्रातिपदिकार्ये-नैकार्थसमवायलक्षणः सम्बन्धोऽस्त्येव । तथा हि—येष्ववयवेषु समवेता बहुत्वसंख्या प्रातिपदिकार्थोऽपि समुदाय-

#### पदमञ्जरी

तिदह द्वितायं दर्शनं वृत्तिकारेणाश्चितम् । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां हि शब्दार्थनिश्चयः, यस्य शब्द-स्यान्वये योऽर्थः प्रतीयते, व्यतिरेके च व्यतिरिच्यते स तस्यार्थः । ।वृक्षः वृक्षो वृक्षा इत्यादौ च तत्तद्वचनान्वये सा सा संख्या प्रतीयते व्यतिरेके च व्यतिरिच्यते सत्यि प्रकृत्यन्वये, तेन मन्यामहे—वचनार्थः संख्येति । तथा वृक्षं वृक्षोण वृक्षायेत्यादौ तत्तित्रकान्वये स स कर्मादिः प्रतीयते, व्यतिरेके च व्यतिरिच्यते, तेन मन्यामहे—त्रिकार्थः कर्मादिरिति । यद्यपि पयो दिध मध्वत्यादावन्तरेण वचनमन्तरेण च त्रिकं स सोऽर्थः प्रतीयते, नैतावता विभक्त्यर्थत्वं होयते, न हि गर्गा इत्यत्रान्तरेणापि यत्रमपत्यार्थः प्रतीयते इति गार्थं इत्यत्रापि प्रकृतेरिवापत्यमर्थं इति युक्तं वक्तुम्, पचित पचतः पचन्तीत्यादौ वचनान्वये संख्यान्वयाद्वयितरेके च व्यतिरेकाद् वचनार्थं एव संख्या, न धात्वर्थः । अबिभर्भवानित्यादौ यद्यप्यन्तरेणापि तिङं कर्ता संख्या च प्रतीयते, तथापि नैतावता प्रवंत्र प्रकृत्यर्थत्वं युक्तम् । न हि भित्, छिदित्यादौ अन्तरेणापि प्रत्ययं कर्ता प्रतीयते इति भेत्तेत्यादाविष कर्ता प्रकृत्यर्थो भवित । तदेवं त्रिक एव प्रातिपदिकार्यः ।

धातीश्च कियेत्र वाच्येत्यसत्यस्मित्र निि्द्ष्यार्थंत्वात्स्त्रार्थे त्रिक एव जसादिबहुवचनं स्याद्, न बहुत्व इति बहुत्वसंख्यावाच्यत्वेन विधीयते। सूत्रेऽप्यन्तरेणापि भावत्रत्ययं भावप्रधानो निर्देशः, बहुत्व इत्यर्थः। आश्रयगतस्य बहुत्वस्य गुणे आरोपाद् बहुष्टित्रति बहुवचनम्। आरोपस्य प्रयोजनं नानाऽऽघारस्य संख्यारूपस्य बहुत्वस्य ग्रहणं यथा स्यात्। तेनैकाश्रयं वैपुल्यं बहुवचनस्य वाच्यं भवति—बहुरादन इति।

केचिन्मन्यन्ते —संख्याकर्मादयश्च परस्परमनिवताः, प्रकृत्यर्थेन चान्विता विभक्तिभिरिभधीयन्ते – वृक्षान्पर्य, कोऽथैः ? बहवो वृक्षाः कर्मेति, न तु कर्मीभूता वृक्षा बहव इति; नापि बहवः कर्मेति । एवमेक-वचनेऽपि 'पशुना यजेत' इति पशुरेकः पशुः करणमित्यर्थः, न तु करणोभूतः पशुरेक इति, नाप्येकः पशुः कर्मादयोज्यपरे विजक्तीनामर्था वाच्याः, तदीये बहुत्वे बहुवचनम्, कर्मादिषु बहुवचनिम्त्यर्थः ब्राह्मणाः पठन्ति ।

यत्र च संख्या सम्भवति, तत्रायमुपदेशः। अव्ययेभ्यस्तु निःसंख्येभ्यः सामान्यविहिताः स्वादयो विद्यन्त एव ॥

#### न्यासः

स्तत्रैव समवेतः, ततश्च तस्माद्वहुवचनं प्राप्नोतोत्यत आह—कर्मादय इत्यादि । कर्मादयो ह्येकविभक्तिशब्द-वाच्यत्वात् प्रत्यासन्ना बहुत्वसंख्यायाः, ततः प्रत्यासत्तेस्तदीय एव बहुत्वे बहुवचनं भवति । समुदाय एव हि वृक्षं पश्येत्यत्र दृशिक्रियया व्याप्तुमिष्टतम इति स एव कर्मभावमापद्यते, नावयवाः, तत् कुतो बहुवचनस्य प्रसङ्गः! कर्मादिष्वित्यादि । कर्मादयो बहुवचनस्य वाच्याः । तदीयं बहुत्वं बहुष्वेव कर्मादिषु सम्भवति, अतः सामर्थ्यात् कर्मादिषु बहुष्वित्येषोऽर्थं सम्पद्यते ।

यदि तिह विभक्तीनां बहुवचनस्य बहुत्वसंख्या वाच्यत्वेन विधीयते, तदा निःसंख्येभ्योऽव्ययेभ्यः स्वादयो न स्युः; ततश्च पदसंज्ञा तेषां न स्यादित्याह—यत्र खेत्यादि । ननु स्वादिविधानसूत्रे संख्याकर्मादयः स्वादीनामर्थाः शास्त्रान्तरेण विहिताः, तेन सहास्येकवाक्यतेति वक्ष्यति । तत् कृतः स्वादीनां सामान्यविहित्तत्वम् ? न हि 'बहुपु बहुवचनम्', 'कर्मणि द्वितीया' इत्यादिना शास्त्रान्तरेण स्वीजसादेः सूत्रस्येकवाक्यतायां स्वादीनां सामान्यविहितत्वमुपपद्यते । एवं तिह ज्ञापकेन अव्ययेभ्यः सामान्येन स्वाद्युत्पत्तेज्ञीपितत्वात् सामान्यविहिता इत्युक्तमित्यदोषः, कि पुनस्तज्ज्ञापकम् ? 'अव्ययादाप्सुपः' इत्यव्ययादुत्पन्नानां सुपां लुग्वचनम्, न ह्यनुत्पन्नानां लुगुपपद्यते ॥ २१ ॥

#### पदमञ्जरी

करणमिति करणत्वैक्त्वयोर्युगपदिभिधानादिति तिन्नराकरोति—कर्मादयोऽप्यपर इत्यादि । तदीये बहुत्वे इति । कर्मादिगतमेव बहुत्वं बहुवचनस्य वाच्यम्, न तु केवलप्रातिपदिकार्थंगतिमत्यर्थः । प्रकृत्यर्थंगतमेव बहुत्वं वाच्यम्, वृक्षशब्दस्यावयवी वाच्यः, न त्ववयवा इति द्रव्यपदार्थपक्षे तावद् वृक्षं पश्येति मूलस्कन्धफलपलाशा-दीनां बहुत्वेऽिप तेषामनिभधेयत्वाद्वहुवचनाभावः । आकृतिपक्षेऽिप प्रत्यासत्तेस्तदाधारगतं बहुत्वमाश्रोयते न त्ववयवगतम् । भिन्नवाक्यतया विधिरित्युक्तं तत्प्रयोजनमाह—यत्र वेत्यादि । भाष्ये तु पञ्चकपक्षाङ्गीकारेण नियमपक्षः स्थापितः । तत्र ह्यनिदिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे इति स्वार्थेऽिप जसादि बहुवचनं बहुत्वेऽिप सिद्धम्, तस्यापि स्वार्थेत्वात्तत्राप्यर्थेनियमाद्—बहुत्वु बहुवचनमेव, द्वचेकयोद्विवचनैकवचने एविति । एवं कर्मणि द्वितीयां इत्यादाविप कर्मणि द्वितीयैवेत्येवमान्तिकोऽर्थनियमो वेदितव्यः । एवं हि प्रत्यानामनियतत्वादव्ययेभ्य निःसंख्येभ्यो निष्कारकेभ्यश्च स्वादयः सिद्धचन्ति । अथ वा, प्रत्ययनियमः—बहुत्वेव बहुवचनं द्वचेकयोरेव दिवचनंकवचने । तुल्यजातीयस्य च नियमेन व्यावृत्तिः—बहुत्वेव बहुवचनं द्वचेकयोः, एकस्मिन्नेवैकचनं न संख्यान्तर इति । 'कर्मणि द्वितीयां' इत्यादावप्येवम्—कर्मण्येव द्वितीयां, न कारकान्तर इति । एवमपि ह्यव्ययेभ्यः स्वादयः सिद्धचन्ति ॥ २१ ॥

## भावबोधिनी

जा रही है। बहुत अर्थ (वाच्य) रहने पर बहुवचन होता है। बहुत्वसंख्या बहुवचन की वाच्य होती है, यह समझ केना चाहिये। विभक्तियों के कर्म आदि दूसरे अर्थ भी वाच्य हैं, उनके बहुत होने पर बहुवचन होता है। कर्मादि बहुत रहने पर बहुवचन होता है। उदा०—ब्राह्मणाः पठन्ति। [बहुत ब्राह्मण पढ़ते हैं।]

जहाँ संख्या सम्भव होती है वहीं के लिये यह वचन है। संख्यारहित अव्ययों से तो सामान्यरूपेण विहित

सु आदि हैं ही ॥ २१ ॥

## २६३. द्वचे कयोद्धिवचर्नकवचने ॥ २२ ॥ (१८६)

द्वित्वैकत्वयोरर्थयोद्विवचनैकवचने भवतः । एतदपि सामान्यविहितयोद्विवचनैकवचनयोरर्याभि-धानम् । द्वित्वे द्विवचनं भवति, एकत्वे एववचनं भवति । ब्राह्मणौ पठतः । ब्राह्मणः पठित ।।

२६४. कारके ॥ २३ ॥ (५३४)

'कारके' इति विशेषणमपादानादिसंज्ञाविषयमधिक्रियते । 'कारके' इत्यधिकारो वेदितच्यः— यदित ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः 'कारके' इत्येवं तद् वेदितच्यम् ।

ह्येकयोद्विवचनैकवचने । ह्येकयोरिति । अयमिप भावप्रधानो निर्देशः, अन्यथा हि बहुत्वात् बहुवचनं स्यात् । भावप्रधाने तु निर्देशे, द्वित्वमेशत्वञ्च द्वावेनार्थाविति युक्तं द्विवचनम् । एतदपीत्यादिनाऽस्यापि योगस्य विध्यर्थतां दर्शयति । अर्थाभिधानमिति । अर्थो वाच्योऽभिधीयते येन तदर्थाभिधानम् ॥ २२ ॥

कारके ।। कारक इति विशेषणमपादानादिसंज्ञाविषयमिति । अपादानादयः संज्ञाविषयो यस्य तत् तथोक्तम् । आदिशब्देन सम्प्रदानादीनां ग्रहणम् । अथ वक्ष्यमाणानां ध्रुवादीनामियं संज्ञा कस्मान्न भवति ? एवं मन्यते—यदोयं ध्रुवादीनां संज्ञा स्यात् तदा कारकशब्दः प्रथमान्त एव निर्दिश्येत, यथान्ये 'प्रत्ययः' इत्येवमादयः संज्ञाशब्दा निर्दिश्यन्ते; अयं तु सप्तम्या निर्दिष्टः, तस्मान्नेयं ध्रुवादीनां संज्ञेति । 'कारके' इति निर्धारणे सप्तमी, निर्धारणं तु बहूनां सम्भवति, तत् कथमेकवचनेन निर्देशः ? सामान्यपेक्षया त्वेकवचनम् । अथ वा—'छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति', ततो 'व्यत्ययो बहुलम्' इति बहुत्रचने प्राप्त एकवचनम्—कारकेषु मध्ये यद् ध्रुवं कारकं तंदपादानसंज्ञं भवति । एवमन्यत्रापि वेदितव्यमिति ।

#### पदमञ्जरी

द्विकयोद्विवचनैकवचने ।। द्विशब्देन साहचर्यादेकशब्दः संख्यावाची । अयमपि भावप्रधानो निर्देशः, अत एव 'द्विकयोः' इति द्विवचनम् तदाह—द्वित्वेकत्वयोरिति । एतदपीत्यादि । अनेनास्यापि विष्यर्थत्वं दर्शयति । कथं तर्हि सामान्यविहितयोरिति, यावता नियमार्थत्वे एतद् घटते, उच्यते; साधारणपर्यायः सामान्यशब्दः ससंख्यिनः संख्यमाधारण्येन विहितयोरित्यर्थः । अर्थाभिधानमिति । अर्थः = वाच्योऽभिधीयते = कथ्यते येन तदर्थाभिधानम् । द्विकश्योरित्यत्र 'संख्याया अल्पोयस्याः' इत्येकशब्दस्य पूर्वनिपातोऽस्मादेव निपातनान्न भवति । संख्येयवचनेष्वेवार्थद्वारकमल्पीयस्त्वमित्यन्ये ॥ २२ ॥

कारके ।। अधिकारोऽनेकप्रकारः । संज्ञा, विशेषणम्, स्थानी, प्रकृतिः, निमित्तम्, आदेश इति । 'प्रत्ययः', 'शेष', 'पूर्वपरयोः' 'ङ्याप्प्रातिपद्धिकात्' 'धातोः' 'आर्द्धयातुके .मूर्द्धन्यः' इति, तिद्दह विधेयानिर्देशात् स्विरितत्वाञ्चाधिकारत्वे स्थिते प्रकारमाह—'कारक' इति विशेषण—मिष्कियत इति । न तावत्सञ्ज्ञात्वेनाधिकारः; सञ्ज्ञानुरूपः प्रथमानिर्देश एव कस्मान्न कृतः, युक्तं चैतद् कारकसंशब्दनेषु वक्ष्यमाणानामपादानादीनामेव षण्णां ग्रहणस्येष्टत्वाद्; अन्यथा नटस्य प्रयूणोतीति कारकशेषष्यापि प्रसङ्गात् ? उच्यते; सञ्ज्ञापक्षे—अपाये यद् ध्रुवं तत् कारकसञ्ज्ञं भवति, अपादानसञ्ज्ञं चेत्ययमर्थो भवति, एवमन्यत्रापि; ततश्च कारकापादानसञ्ज्ञयोर्युगपद्धिधानात् परस्परं निमित्तनिमित्तिभावाभावादकारकस्यापि व्यापारशून्यस्यापादानसञ्ज्ञा प्राप्नोति । विशेषणाधिकारे तृ—कारकेषु मध्ये यदपाये श्रुवं कारकमित्यर्थो लभ्यते, निर्द्धारणस्य सजातीय-विषयत्वादिति व्यापारशून्यस्य सा न प्राप्नोति । अतो विशेषणानुरूप निर्देशः कृतः, न तु सञ्ज्ञानुरूपः ।

### भावबोधिनी

द्वित्व संख्या में द्विवचन और एकत्वसंख्या अर्थ में एकवचन होता है—यह भी सामान्यरूप से विहित द्विवचन और एकवचन के अर्थों का कथन है द्वित्व में द्विवचन होता है, एकत्व में एकवचन होता है। उदा० ब्राह्मणी पठतः। ब्राह्मण: पठित । दो ब्राह्मण पढ़ते हैं एक ब्राह्मण पढ़ता है। कहीं कहीं पचित, पचतः यह भी पाठ है।]।। २२।। का० द्वि० १७

. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

कारकशब्दश्च निमित्तपर्यायः । कारकम्, हेतुरित्यनर्थान्तरम् । कस्य हेतुः ? क्रियायाः । वक्ष्यति— 'ध्रुवमपायेऽपादानम्' (१.४.२४), ग्रामादागच्छति । पर्वतादवरोहति ।

न्यास

कारकशब्दोऽयमस्त्येव व्युत्पन्नः—ण्वुलन्तः कर्तृपर्याय इति, अस्ति च संज्ञाशब्दः—अव्युत्पन्नो निमित्तपर्याय इति । तत्रेहं यदि पूर्वोक्तस्य ग्रहणं स्यात् तदापादानादिषु कारकशब्दो न वर्तते, यथा—कर्तृशब्दः 'ण्वुल्तृचौ' इति कर्त्तरि व्युत्पादितः, तथा कारकशब्दोऽपिः कर्त्ता च स्वतन्त्रः, अपादानादयश्चास्वतन्त्राः, तत् कथं तेषु कारकव्यपदेशः स्यात् ? असिति हि कारकव्यपदेशे कारकसंशब्दनेषु तेषां ग्रहणं न स्यात् । अय तेषामपि कथिन्चत् स्वतन्त्रताभ्युपेयेत, एवञ्च तत्र कर्तृसंज्ञा प्रमज्येत, तत्रश्च ग्रामादागच्छिति, उपाध्यायाय गां ददातीत्यादौ ग्रामादिभ्यस्तृतीया प्रमज्येत, इतरेतराश्रयश्चापि दोषः स्यात् । तथा हि—कर्तृसंज्ञोत्तरकालं कारकशब्दस्य व्युत्पत्तः, तस्यां सत्यां कारकशब्दोपक्रमेण कर्त्तृ संज्ञा स्यात्, बह्वेवं प्रतिविधेयं स्यात्, प्रतिविधाने च प्रतिपत्तिगौवं स्यात् । निमित्तपर्यायस्य तु कारकशब्दस्य ग्रहणे न दोषः स्यात्, ततः स एव । गृह्यत इति मत्वाह—कारकशब्दोऽग्यं निमित्तपर्याय इति । ग्रामादागच्छतीति । ग्रामस्य ध्रुवस्यागमनिक्रयां प्रति निमित्त-भावोऽस्ति । ग्रामादागच्छतीति । ग्रामस्य ध्रुवस्यागमनिक्रयां प्रति निमित्त-भावोऽस्ति । ग्रामादागच्छतीत । ग्रामस्य ध्रुवस्यागमनिक्रयां प्रति निमित्त-भावोऽस्ति । ग्रामादागच्यात्र ग्रामः कारकम् ।

#### पदसञ्जरी

कारकसञ्ज्ञा त्वन्वर्थत्वाद् व्यापारश्नयस्य न भवति । किं च कारकसंज्ञाया अपादानादिसञ्ज्ञाभिः समावेशो न प्राप्नोति, तत्रश्च 'स्तम्बरमः' इत्यत्र सप्तम्यां श्रूयमाणायां गतिकारकोपपदादिति स्वरो न स्यात्, 'कारके' इति निर्धारणे सप्तमी, सामान्यापेक्षं चैकवचनम् । कारकशब्दोऽयमस्ति ण्वूलन्तः—करोतीति कारकिमिति, अस्त्यव्युत्पन्नः सञ्ज्ञाशब्दो निमित्तपर्यायः; तत्र पूर्वस्य ग्रहणेऽपादानादिषु कारकशब्दो न प्रवर्तेत, यथा कर्तृशब्दः, तेषामस्वतन्त्रत्यात्; स्वानन्त्र्ये वा पक्षे कर्तृसञ्ज्ञा प्रमज्येत, नैष दोषः; सर्वमेव खलु कारकं यथायथमवान्तरव्यापारं निर्वर्तयत् प्रधानिकयायामुपयुज्यते, सा च सकलकारकजन्या फलभूता विकिलत्यादिक्ष्पा क्रिया प्रधानिकया । यद्वा—सामान्यभूता किया प्रधानिकया फलजनना नाम सर्वाणि हि कारकाणि फलजननाय प्रवर्तन्ते. अतो यद्यत्फलजननारूपं नत्सर्वेष्वेव कारकेष्वविशिष्टम् । किञ्चत्वलु कारकं केनिचदेव रूपेण फलं जनयतीति फलजनना सर्वेषामभिन्नरूपा । अवान्तरभेदिववक्षायां तु करणादिरूपोन्मेषः ।

न च वैशेषिकाणामित्रास्माकमेका किया नानेकत्र समवेता, धात्वर्थो हि किया, न परिस्पन्द एव । धातुना च मकलकारकानुयाय्योदनादिफलावच्छेदेन एकीकृतो व्यापारोऽभिधीयते । तस्यामेकस्यां प्रधानिक्रया-यामुपयोगो यथायथमवान्तरव्यापारमुखेन, तद्यथा —अपादानस्यावधिभावोपगमनं व्यापारः, सम्भदानस्य तु प्रेरणानुमत्यिनराकरणादिः, करणस्य काष्ठादेज्वंलनादिः, अधिकरणस्य सम्भवनधारणादिः, कर्मणो निर्वृत्त्यादिः, कर्तुः प्रमिद्ध एव प्रयोजकस्य प्रेषणादिः । न चैवं सित करणादीनामिष कर्तृसञ्ज्ञाप्रसङ्गः, परतन्त्रत्वात् । प्रधाने हि कत्रौ समवाये करणादीनि परतन्त्राणि, व्यवाये स्वतन्त्राणि; तद्यथा —अमात्यानां राज्ञा सह समवाये पारतन्त्र्यम्, व्यवाये स्वातन्त्र्यम् । यद्यवम्, कारकव्यपदेशोऽपि करणाद्यवस्थायां न स्यात् ?

भावबोधिनी

'कारके' यह विशेषण अपादानादिसंज्ञा-विषयक है, इसका अधिकार चलता है। 'कारके यह अधिकार समझना चाहिये—इसके बाद जो भी कहा जायगा उसे 'कारके' [कारक] इसप्रकार समझना चाहिये।

कारक शब्द निमित्त का पर्याय है। कारक, हेतु—यह समानार्थंक है। किसका हेतु ? क्रिया का। आगे कहा जायगा 'अपाये = पार्थंक्य में ध्रुव अपादान कहा जाता है।' ग्रामादायाति—गांव से आता है। पर्वतादव-रोहति—पर्वत से उत्तरता है। यहाँ आगमन और अवरोहण में ध्रुव ग्राम को निमित्त माना जाता है। तभी वह अपादान कारक होता है।

कारक इति किम् ? वृक्षस्य पणं पतित । कुडचस्य पिण्डः पतित । 'अकथितं च' (१.४.५१) । अकथितं च कारकं कमंसंज्ञं भवित । माणवकं पन्थानं पृच्छित । कारके इति किम् ? माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छित ।

#### न्यासः

वृक्षस्य पणं पततीति । वृक्षः सम्बन्धित्वेनात्र विविक्षतः, न तु निमित्तत्वेन । अपायस्य कारकग्रहणानिमित्तत्वेनािविविक्षतस्यापादानसंज्ञा न भवित । नैतत् कारकग्रहणस्य प्रत्युदाहरणं युक्तम्; ध्रवग्रहणेनैवात्रापादानसंज्ञाया निवितितत्वात्, ध्रुवं हि तद् यदविधभूतमपाये साध्ये । तथा हि वृक्तिकारो वक्ष्यित—'अपाये
साध्ये यदविधभूतम्' (पृ० १३२) इति । न चेह वृक्षोऽविधत्वेन विवक्षितः, किं तिहं ? सम्बन्धित्वेन, नैतदिरतः;
विविक्षिताविधभावस्येव वृक्षस्य सम्बन्धिभावेन विविक्षतत्वात् । अविधभूतस्य वृक्षस्य सम्बन्धिनः पणं पततीत्यर्थः । न हि सम्बन्धित्वेन विवक्षाऽविधभावविवक्षया विरुध्यते । तस्माद्विविक्षताविधभावस्यैव वृक्षस्य सम्बनिधत्वमात्रं विविक्षतम्, न तु विद्यमानमप्यपायं प्रति निमित्तत्विमिति कात्रायुक्तता !

माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छतीति । 'अकथितञ्च' इत्यकथितस्य कर्मसंज्ञा विधीयमाना 'कारके' इत्येतिस्मन्नसित माणवकस्यापि स्यात्, कथम् ? अकथितशब्दोऽयमकीत्तितपर्यायः । स च कस्यचिद् विशेषस्या-प्रकृतत्वाद् विशेषानुपःदाने सित प्रयुज्यमानः सर्वत्राविशेषेणाकीतितमात्रे स्यात् । ततश्च 'अकथितम्' इत्युच्य-माने कारकञ्चाकारकञ्च सर्वमकथितमिति गम्यते । यथा पिताऽपादानादिभिवशेषकथाभिनं कथितः, तथा माणवकोऽपि, अतस्तस्यापि कर्मसंज्ञा स्यात् । 'कारके' इत्यस्मिस्तु सितः प्रश्निकयानिमित्तस्य पितृरेव भवितः, न तु माणवकस्य । न ह्यसौ प्रश्निकया प्रति निमित्तभावेन विवक्षितः, कि तर्हि ? पितुः सम्बित्धतेन । प्रयमञ्जरी

करणम् कारकमिति अधिकारसामर्थ्यात् । कारकशब्दोपनीतस्वात्तन्त्र्यमवस्थान्तरगतं विज्ञास्यते । अवस्थान्तरे यत् स्वतन्त्रं तत्साधकतमं करणमिति कर्तुरेव त्वेकस्य सांप्रतिकं स्वातन्त्र्यम्, तच्च कर्तृसञ्ज्ञाङ्गतया चोदितम् । यदि तिह् व्युत्पत्तिपक्षेऽप्यवस्थान्तरगतमेव स्वातन्त्र्यम्, एवं तिह् करणाद्यवस्थायां निमित्तभाव एवाभ्युपगतो भवित । यद्येवम्, कि दोषप्रतिविधानव्यसनेन ! निमित्तपर्यायस्यैव ग्रहणमिस्त्वित मन्यमान आहं —कारकः शब्दश्चित । कस्य हेतुरिति । द्रव्यगुणविषयोऽपि हेतुः कारकं प्राप्तमित्यभिप्रायः । कारकशब्दोऽय क्रियाहेतावेव प्रसिद्ध इत्याह —क्रियाया इति । अनाश्चितव्यापारं निमित्तम्, आश्चितव्यापारं कारकम्, उक्षतं च —

द्रव्यादिविषयो हेतुः कारकं नियतिक्रयम् । इति । (वा॰ प॰ ३.७.२५) अनाश्रिते तु व्यापार निमित्तं हेतुरिष्यते ॥ इति च । (वा॰ प॰ ३.७.२४)

कथं तिंह पूर्वमुक्तम्-अनर्थान्तरिमिति, न हि सामान्यिवशेषवचनानामनर्थान्तरवाचित्वम् ? सत्यम्; सामान्यशब्दयोरिप अर्थप्रकरणादिना विशेषवृत्तिमिभप्रत्य तु तथोक्तम् । वृक्षस्य पणं पततोति । पणंविशेषण-त्वेनात्र वृक्षो विविक्षतः, न त्वपायस्य निमित्तत्वेनेत्यपादानसंज्ञा न भवति, न वापायस्याविवाक्षतत्वात् । सिति ह्यवधौ गतिरपायो भवति, नान्यथा । न चात्र वृक्षोऽविधत्वेन विविक्षतः । तथा हि—वृक्षमजहत्यिप

## भावबोधिनी

कारके—[किया का हेतु]—इसका क्या फल है ? वृक्षस्य पर्ण पतित । वृक्ष का पत्ता गिरता है । कुढ्यस्य पिण्डः पतित । दीवाल का पिण्ड गिरता है । [इनमें पतन क्रिया के प्रति वृक्ष और कुड्य कारक = हेतु नहीं हैं । अतः कारकविभक्ति न होकर सम्बन्ध अर्थ में षष्ठी होती है ।] 'अकथितं च' (पा० सू० १।४।५१) 'अकथित कारक कर्मसंज्ञक होता है । माणवकं पन्थानं पृच्छित । [बच्चे से रास्ता पूछता है ।]

'कारके' इसका क्या फल है ? माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छित । माणवक के पिता से रास्ता पूछता है ।

[यहाँ माणवक कारक = क्रियाहेतु नहीं है ।]

कारकसंशब्दनेषु चानेनैव विशेषणेन व्यवहारो विज्ञायते ॥ २६४. ध्रुवमपायेऽपादानम् ॥ २४ ॥ (४८६)

ध्रुवं = यदपाययुक्तमपाये साध्ये यदवधिभूतं तस्कारकमपादानसंज्ञं भवति । ग्रामादागच्छित । पर्वतादवरोहित । सार्थाद्धोनः । रथात् पिततः

न्यास

यदि विशेषणिमदं ध्रुवादीनाम्; न संज्ञा, ततश्च 'कारकाद्द्तश्चुतयोरेवाशिषि' इत्येवमादिषु प्रदेशेषु यत्र कारकशब्दः संशब्दाते तदा तत्रापादानादीनां कारकग्रहणेन ग्रहणं न स्यात् । संज्ञापक्षे तु न दोषः, संज्ञा ह्यावत्तंमाना संज्ञिनं प्रत्याययतीत्यत आह्—कारकसंशब्दनेत्यादि । यत्र कारकशब्दस्य संशब्दनं तत्राप्यनेनैव विशेषणेन विवक्षितार्थप्रत्यायनलक्षणो व्यवहारोऽयं विज्ञायते; प्रदेशान्तरेऽपि कारकशब्दस्य निमित्तपर्यायस्यैनवोपादानात् । तच्च निमित्तमपादानाद्येत्र, न हि तत्रोऽन्यित्क्रयानिमित्तं भवति । तस्मात् कारकग्रहणेनापादानादिनां ग्रहणं भवति । अन्ये त्वाहुः—साहचर्यात् कारकविशेषणसहचिरता अपादानादयः कारकशब्देनोच्यन्त इति तद्ग्रहणेनैव तेषां ग्रहणम् । कारकग्रहणं वा स्वर्यितव्यम् । तेन 'स्वरितेनाधिकारः' इत्येव विधिभवति । तस्मात् कारकग्रहणेनापादानादीनां ग्रहणं भविष्यति ॥ २३ ॥

ध्रुवमपायेऽपादानम् ॥ अपायः = विश्लेषः, विभाग इत्यर्थः । तस्य च द्विष्ठत्वाद् यथा तेन विभागेन योऽपैति सोऽपाययुक्तः, तथा यतोऽपैति सोऽप्यपाययुक्तः; तस्मादुभयत्र पञ्चम्या भवितव्यमित्यत एवाह्— ध्रवं यदपाययुक्तमिति । अपाये साध्य इति । विषयसप्तमायम् । अपायस्य साध्यत्वेन विषयभूत इत्यर्थः । पदमञ्जरी

पणें वृक्षस्य पणं पततं।ति भवति प्रयोगो यदा वृक्षः छिन्तः पतताति, सत्यम्; अत एवास्मिन्तृष्तः सन्नाह—
माणवकस्य पितरिमिति । अत्र पितुः सम्बन्धित्वेन माणवको विवक्षितः, न तु प्रश्निक्रयां प्रति निमित्तत्वेनिति कर्मसंज्ञा न भवति; असित तु कारकाधिकारे तस्यापि स्यात् । शेपछक्षणा तु षष्ठी अकथिते दुद्धादिपरिगणनाद्राज्ञः पुरुष इत्यादो सावकाशा । यदि तर्हि विशेषणमित्सम्, ध्रुवादीनां न संज्ञा, 'कारकाद्त्तश्रुतयोरेवाशिषि'—
इत्यादौ यत्र कारकशब्दः संशब्धते तत्रापादानादीनां लक्ष्यमाणानां प्रष्णामेव ग्रहणमिष्यते, तन्न सिद्धयति ।
संज्ञापक्षे तु न दोषः, संज्ञा ह्यावर्तमाना संज्ञिनं प्रत्याययितः । स्यादेतत्—प्रदेशेष्वि कियानिमित्तपर्यायस्य कारकशब्दस्योपादानम्, तच्च निमित्तमपादानाद्येवेति, तदसत्; नटस्य श्रुणोतीत्यादौ कारकश्चिस्य सम्भवादित्यत
आह—कारकसंशब्दनेषु चेति । कारकग्रहणं प्रदेशेषु स्वर्यते, स्विरितेनाधिकारावगितिर्भवनोति भावः ॥ २३ ॥

भ्रवमपायेऽपादानम् ॥ भ्रवमिति । 'ध्रु गतिस्थैर्ययोः' इत्यस्मात्कुटादेः पचाद्यचि रूपम् । ये तु ,ध्रव गतिस्थैर्ययोः' इति पठन्ति, तेषामिगुपधलक्षणः कः प्रत्ययः। अपायः=विश्लेषः, विभागस्तद्धेतुभूतश्च गतिविशेषोऽ-भावबोधिनी

जहाँ कारक शब्द का श्रवण होता है वहाँ इसी विशेषण [िनिमित्त पर्यायवाची] से व्यवहार समझना चाहिये। विमर्श काशिकाकार ने कारक का अर्थ क्रिया का निमित्त किया है। नव्यवैयाकरण दीक्षित आदि क्रियान्वयी = कारक मानते हैं। नागेश भट्ट क्रियाजनक = कारक मानते हैं। इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं हैं। जो क्रिया का निष्पादक होता है, वही कारक होता है। यह निष्पादन जिस रूप से होता है, वही कारक विशेष बन जाता है। यह अधिकार सूत्र होने के कारण आगे वाले सूत्रों में अन्वित होता है अतः सभी कारक होते हैं।। २३।।

ध्रुव = अपाय से युक्त, अपायसाध्य रहने पर जो अविध बना है, वह कारक अपादानसंज्ञक होता है। उदा०—ग्रामाद आगच्छित । पर्वताद अवरोहित । सार्थाद हीनः । ग्थात पतितः । इनमें क्मशः आगमन के प्रति ग्राम अवरोहण के प्रति पर्वत, हीनत्व = छूटना के प्रति सार्थ = समूह, और पतन के प्रति रथ ध्रुव = अविधिभूत होने से अपादान होता है।

\*जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम् (म॰ भा॰ १.४.२४ वा॰ १)\* । अधर्माज्जुगुप्सते । अधर्माद्-विरमति । धर्मात् प्रमाद्यति ।

यद्यपि घ्रुवशब्दो लोक एकरूपनामाचष्टे—घ्रुवमस्य शीउम्, घ्रुवपस्य रूपितिः, तथाप्यराये साध्येऽभिहितया तया न कश्चिद्यः सम्पद्यत इति नात्र घ्रुवताऽपायं प्रत्युपयुज्यते ? सैवोपादीयते, सा चावधिभाव एव । तस्मादपायशब्दस्य सन्निधौ घ्र्वशब्दः सम्बन्धात् संदलेषलक्षणात् प्रच्यवमानस्याविभावमाच्छे, इत्यत आह— अवधिभूमिति । अत एवापाये साध्येऽविधभूतं यत् निर्देह घ्रुवशब्देनोच्यते । तेन धावतोऽद्यात् पतित इत्येव-मादावप्यपादानसंज्ञा अश्वादेः मिद्धा भविन । अस्ति ह्यत्रापि सत्यिप च्यत्वेऽश्वादेरप्यपवायेऽविधभावः ।

अथेह कथमपादानसंज्ञा—अधर्माज्जुगुप्सते, अधर्माद्विरमित, धर्मात् प्रमाद्यतीति, न ह्यत्रापायोऽस्ति ? कथम् ? कायसम्प्राप्तिपूर्वको ह्यपायो भवति, न चेह कायसम्प्राप्तिरस्तोत्यत आह—जुगुप्सेत्यादि । जुगुप्सा-द्यर्थानां धातूनां प्रयोगेऽपादानमंज्ञाया उपसंख्यानम् = प्रतिपादनं कर्त्तंव्यमित्यर्थः । तत्रेदं प्रतिपादनम्— 'अपादानम्' इति महती संज्ञा क्रियते, महाविषयेयं संज्ञेति सूचनार्थम् । एवञ्च महाविषया भवतीयम्— यदि सूत्रोपात्तात् संज्ञिनोऽन्योऽप्यस्या विषया भवति, नान्यथाः, तेन जुगुप्सादीनां प्रयोगेऽसत्यप्यपायेऽ-पदमञ्जरी

विध्मापेक्षः, तत्र विभागस्य द्विष्ठस्वात् न केवलभपयन्तेव तेन युक्तः, कि ति हि यतोऽनैति सोऽपि युक्त एवेत्याह— ध्रुवं यदपाययुक्तमित । कथं पुनः सप्तमीनिर्देशोऽप्ययाययुक्तमित प्रतिपद्येमहात्यत्राह—अपाये साध्य इति । साध्यत्वेन विप्रत्वात् सामर्थ्यंलभ्यो योग इति भावः । ध्रुविमत्येक्ष्वपमुच्यते—ध्रुवमस्य शोलम्, ध्रुवमस्य क्ष्पिमिति, इह नदपायेन विशेष्यते—अपाये यद् ध्रुविमिति, न तु सार्वतिकम्, तच्चापाये ध्रुवमुच्यते— यदपायेनानाविश्यते अपयुज्यते चापाये, तच्चार्थादविधभूतिमत्याह—यदविधभूतिमिति । एवं च साथाद् हीनः, रथात्पितिः, धावतः पतित इत्यादो सत्यपि क्रियान्तरावेशाच्चलत्वे नत्तद्धावनादिक्रियानावेशात्तन्तिमतमपायं प्रत्योदासीन्यादस्त्येव ध्रुवत्वमिति भवत्येव संज्ञा । उत्यतं च—

अपाये यदुदासोनं चलं वा यदि वाऽचलम् । ध्रुवमेवातदावेशात् तदपादनमुच्यते ॥ इति । (आकरे नोपलम्यते)

'पततः पतितः' इत्यत्रापि परगतपातापेक्षया [पततः] श्राव्यमेव । तथा हि-

पततो ध्रुव एवाश्वो यस्मादश्यात्पतत्यसौ । तस्य त्वश्वस्य पतने कुड्यादिर्ध्युव उच्यते ॥ (आकरे नोपलम्यते)

इह तु परस्परस्मान्मेषावपसर्पत इति--

मेषान्तरिक्रयापेक्षमिधत्वं पृथक् पृथक् । मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वं च पृथक्पृथक् ॥ (वा० प० ३.७.१४१) गिर्तिवना त्वविधना नापाय इति कथ्यते ॥ (वा० प० ३.७.१४३)

जुगुद्मिति। प्रश्लेषपूर्वकाँ विश्लेषोऽगायः, स चात्र नास्तिः, बुद्धिपरिकल्पितस्तु गौणः, न च मुख्ये संभवति गौणस्य ग्रहणं युक्तम्। अत एव 'भीत्रार्थानाम्' इत्यादेरारम्भ इति वाक्यकारस्याभिप्रायः। अत्र च कारकशेषत्वात् षष्ठी प्राप्नोति—नटस्य श्रृणोतीति यथा। प्रत्याख्यानं तु साधकतममिति तमब्ग्रहण लिङ्गम्, भावबोधिनौ

#'जुगुप्सा = अनिष्ट्रसाघनता—ज्ञानरूपी निन्दा, विराम और प्रमाद अर्थवाली थातुओं के प्रयोग में अपादान संज्ञा कहनी चाहिये।'#

उदा० — अधर्मात् जुगुंप्सते । अधर्मं से घृणा करता है । अधर्मात् विस्मिति । अधर्मं से विस्त होता है । धर्मात् प्रमादाति । धर्मं से प्रमाद करता है ।

## अपादानप्रदेशाः—'अपादाने पञ्चमी' (२.३.२८) इत्येबमादयः ॥

पादानसंज्ञा भविष्यतीति । अय वा—अस्त्येवात्रापायः, न हि कायसंप्राप्तिपूर्वक एवापायो भवतीति, कि तिह ? चित्तसंप्राप्तिपूर्वकोऽि भवति । इह तावदधर्माञ्जुगुप्सते, अधर्माद्विरमतीति, य एव मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स एवं पश्यित—दुःखहेतुरयमधर्मो नाम, अतो नाहंत्येनं सचेताः कर्तुमितिः, एवं विचारयंस्तं बुद्ध्या प्राप्नोति, प्राप्य च ततो निवर्तते । तत्र 'ध्र्यमपायेऽपादानम्' इत्येवमपादानिमित्त संज्ञा सिद्धा भवति । धर्मित् प्रमाद्यतीत्यत्रापि थो नास्तिकः पुरुषो भवति, स एवं पश्यित—'नास्माद्धर्मात् किञ्चिदिष्टं सम्पद्यते, दुःखमेव केवलं तदारम्भनिमित्तकं भवति', स एवं विचारयंस्तं बुद्ध्या प्राप्नोति, प्राप्य च ततो निवर्तते । तथा च ध्रुवमपायेऽपादानिमत्येवं सिद्धम् । प्रमाद्यतीति । 'मदी हर्षे', 'शमामष्टानां दीर्घः श्यिन' इति दीर्घः । अयोह कथमपादानसंज्ञा—ग्रामान्नागच्छतीति ? कथञ्च न स्यात् ? ग्रामस्यापायेनायुक्तत्वात् । यस्या सत्यामपायो भवति, सा प्रतिषिध्यते वापादानसाधनागमनिक्रया, तदसत्यां तस्यां कुतोऽपायः ? नेष दोषः; अत्र ह्यपादानसंज्ञायां समुपजातायां पश्चात् प्रतिषेधेन सम्बन्धः क्रियते, अन्यथा हि प्रतिषेधस्य विषयो न दिश्वतः स्यात् । तथा ह्यपादानसंज्ञायां समुपजातायां पश्चात् प्रतिषेधेन सम्बन्धः क्रियते, अन्यथा हि प्रतिषेधस्य विषयो न दिश्वतः स्यात् । तथा ह्यपादान

#### पदमञ्जरी

कारकप्रकरणे यथासम्भवमेव साधकत्विमिति । तिवह-अधर्माञ्जुगुप्सते इत्यादी जुगुप्सादिपूर्विकायां निवृत्ती जुगुप्सादीप्रविकायां निवृत्ती जुगुप्सादीप्रविकायां निवृत्ती जुगुप्सादीनां वृत्तिरिति स्थिते य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति, स पश्यित—दुःखहेतुधर्मो नेनं करिष्यामीति; स बुद्धचा तं प्राप्नोति, प्राप्य च ततो निवर्त्ते । धर्मात् प्रमाद्यति धर्मान्मुह्यतीति । य एष नास्तिकः पुरुषः, स पश्यित—नानेन धर्मेण किचिदाप्यते, नेनं करिष्यामीति स बुद्धचा तं प्राप्नोति, प्राप्य च ततो निवर्त्तते, तत्र ध्रुवमपाय इत्येव सिद्धमिति । तच्चैतत्—

निर्द्िष्टविषयं किञ्चिदुपात्तविषयं तथा। सपेक्षितिक्रियं चेति त्रिघाऽपादानमुच्यते॥ (वा॰ प॰ ३.७.१३६)

यत्र धातुनापायलक्षणः संज्ञाविषयो निर्दिश्यते, यथा — ग्रामादागच्छतीति, तिन्निरिष्टविषयम् । यत्र धातुर्धात्वन्तरार्थाङ्गं स्वार्थमाह, यथा — बलाहकाद् विद्योतते विद्युद् इति, अत्र हि निःसरणाङ्गिविद्योतने विद्युतिर्वर्त्तते — बलाहकान्निःसृत्य विद्योतत इत्येवः कुसूलात्पचतीत्यत्राऽऽदानाङ्गे पाके पचिवर्त्तते — कुसूलादादाय पचतीति, तदुपात्तविषयम् । अपेक्षितिक्रयं तु — यत्र क्रिया न श्रूयते, प्रमाणान्तरेण तु प्रतीयते, यथा — आगच्छन्तं पुरुषं प्रत्यक्षण पश्यन्नाह — कुतो भवानिति, सोऽपि तदेव प्रत्यक्षसिद्धमागमनमुपजीवन्नाह — पाटलिपुत्रादिति ।

ध्रुवग्रहणं किम् ? ग्रामादागच्छति शकटेन—अत्र शकटस्य मा भूत् । अथ क्रियमाणेऽपि ध्रुवग्रहण इह कस्मान्न भवति—धनुषा विध्यतीति, अत्र हि शराणामपायं प्रति अविधभावेनैव धनुषः साधकतमत्वम् ?

## भावबोधिनी

अपादान के प्रयोगस्थल 'अपादाने पश्चमी' (पा॰ सू॰ २।३।२८) आदि हैं।

विमर्श- ध्रुव का स्थिर अर्थ प्रसिद्ध है। परन्तु यहाँ पारिभाषिक रूप से अवधिभूत अर्थ लिया जाता है। अन्यथा 'धावतः अश्वात् पतितः' में अश्व की अपादान संज्ञा करना कठिन होगा।

विभाग होने के पहले संयोग रहना अनिवार्य है। परन्तु जुगुप्सा आदि में ऐसे संयोग की स्थित नहीं रहती है, तब अपाय = विभाग सम्भव नहीं है। अतः यह वार्त्तिक बनाया गया। भाष्यकार ने बुद्धिकृत संयोग और विभाग की कल्पना करके वार्त्तिक का खण्डन कर दिया है। यह अपादान तीन प्रकार का होता है—(१) निर्दिष्ट-विषय, (२) उपात्तविषय, (३) अपेक्षितिक्रथक। जहाँ घातु से अपाय प्रतीत हो जाता है, जैसे ग्रामादागच्छिति, वहाँ निर्दिष्टविषय; जहाँ एक धातु दूसरी धातु के अर्थ को अपने में मिला कर कहती है वहाँ उपात्तविषय—जैसे—बलाहकाद

 <sup>&#</sup>x27;सा प्रतिषिघ्यतेऽत्रापादानसाधनिकया'─इत्युचितः पाठः ।

## २६६. भीत्रार्थानां भयहेतुः ॥ २४ ॥ (४८८)

# बिभेत्यर्थानां त्रायत्यर्थानां च घातूनां प्रयोगे भयहेतुर्यस्तत्कारकमपादानसंज्ञं भवति । चौरेभ्यो

नसाधनागमनिकया प्रतिषेद्धृपिष्टा । तत्र यदि चादावेव निषेधः स्याद्, अपायाभावात् तदसम्बद्धस्य ग्रामस्या-पादानसंज्ञा सिद्धा न स्यात् । ततश्च या प्रतिषेध्यापादानसाधनागमनिकया प्रतिषेधस्य विषयभूता, सा न शक्यते प्रदर्शयितुम्; न चात्राप्रदर्शितविषये प्रतिषेधः सक्यते वक्तुम् । तस्मात् पूर्वमपादानसंज्ञा भवति, पश्चाद् प्रति-षेधेन योग इत्येष क्रमः ॥ २४॥

भीत्रार्थांनां भयहेतुः ।। भीतिभीः, त्राणं त्राः; सम्पदादित्वात् विवप् । भीवव त्राव्य भीत्रौ । भीत्रान्वर्थी येषां ते भोत्रार्थाः । बिभेत्यर्थानामित्यादि । बिभेति-त्रायितशब्दाविह साहचर्याद् बिभेतित्रायत्यर्थयो-वंत्तेते । बिभेतिरर्थी येषां ते बिभेत्यर्थाः । त्रायितरर्थी येषां ते त्रायत्यर्थाः । विभेतीति । 'जिभी भये', जौहो-त्यादिकः । उद्विजते इति । 'जोविजी भयचलनयोः', तौदादिकोऽनुदात्तेत् । त्रायत इति । 'त्रैङ् पालने' भोवादिकः ।

बरण्ये बिभेतीति । नात्रारण्याद्भ्यम्, कि तर्हि ? तत्रस्थेभ्यश्चौरादिभ्यः । ननु चात्राधिकरणसंज्ञा परत्वाद् बाधिका भविष्यति । अपि च—ध्रुविमत्यनुदर्तते, 'ध्रुवञ्चाविधभूतम्' इत्युक्तम्, न चारण्यमविधभावेन पदमञ्जरी

सत्यम्, उभयप्रसङ्गे परत्वात्करणसंज्ञा भविष्यति । नन्वेवमिक्रयमाणेऽपि शकटस्य नैव भविष्यति, एवं संज्ञान्तर-विषये सर्वत्र । वृक्षस्य पत्रं पततीत्यत्र त्वपायस्याविविक्षतत्वादकारकत्वाच्च न भविष्यति । संज्ञिनिर्देशार्थं तु न हि 'कारके' इति सप्तम्यन्तेन शक्यः संज्ञी निर्देष्टुम्, सिद्धं तु निर्द्धार्यमाणस्य संज्ञित्वादपायविषयेषु कारकेषु मध्ये यत्कारकं संज्ञान्तरस्याविषयस्तदपादानिमिति, तदेवं ध्रुवग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनम् ॥ २४॥

भीत्रार्थानां भयहेतुः ॥ भयं भीः, त्राणं त्राः, सम्पदादित्वाद्भावे क्विप् ॥ भीत्रौ अर्थौ येषां ते भीत्रार्थाः, षष्ठीप्रयोगापेक्षया कारकापेक्षया चेत्याह्—िबभेत्यर्थानामित्यादि । अत्र बिभेतित्रायित्याद्धौ तदर्थं-योवंतेते, तदर्थोऽर्थो येषामित्यर्थः । त्राणं बाधकेभ्यो रक्षणम्, बाधकाश्च भयहेतव इति त्रार्थानामिप भयहेतुः कारकं भवत्येव । चोरेभ्य इति । चोरयतेः पचाद्यचि चोरः । क्विचत् चौरेभ्य इति पाठः । तत्र स्वाधिकः प्रज्ञाद्यण् । छत्त्रादिषु वा चुराशब्दः पठ्यते, स चाऽप्रत्ययादित्यस्य 'ण्यासश्चन्थो युच्' इति युचि बाधके प्राप्ते तस्मादेव निपातनादकारप्रत्यये णिलुकि च ब्युत्पाद्यते, तत्रश्चरा स्तेयं शोलमस्येति णे कृते स एवाथों भवित । बिभेतीति । 'जिभी भये' जुहोत्यादिः । उद्विजते इति । 'ओविजी भयचलनयोः' तौदादिकोऽनुदात्तेत् । बरण्ये इति । अत्र तत्स्थेभ्यो वृक्षादिभ्यो भयम्, नारण्यात् । ननु च ध्रुविमत्यनुवित्त्य्यते, न चारण्यमविद्यतेन विविधितम्, परत्वाच्चाधिकरणसञ्जैव भविष्यति, सत्यम्; पूर्वस्यैवायं प्रपञ्चः, कथम् ? भयादिपूर्विकायां निवृत्तौ भ्यादयो वर्तन्ते—बिभेतीति कोर्थः ? भोत्या निवर्तत इत्यर्थः, त्रायत इति कोऽर्थः ? चोरकृताद्ववादेस्त्राणेन

## भावबोधिनी

विद्योतिते विद्युत्—यहाँ बादं से निकल कर विजली चमकती है, यह अर्थ है। जहाँ किया की अपेक्षा रहती है, जैसे सामने आते हुये पुरुष को देखकर 'कुतो भवान ?' यह प्रश्न होता है और 'पाटलिपुत्रात्' यह उत्तर होता है। इसमें 'अपेक्षितिक्रियक' होता है। २४॥

भय अर्थवाली और त्राण अर्थवाली घातुओं के प्रयोग में भय का हेतु जो कारक है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। [जिससे भय हो, या जिससे रक्षा की जाय, वह अपादान होता है।] उदा०—चौरेम्यः विभेति। चौरेम्यः उद्विजते चोर से डरता है, चोर से घबराता = डरता है।] [यहाँ भय के हेतु चौर की अपादान संज्ञा होने से उनमें विभेति । चौरेम्य उद्विजते । त्रायस्यर्थानाम् चौरेभ्यस्त्रायते । चौरेभ्यो रक्षति । भयहेतुरिति किम् ? अरण्ये विभेति । अरण्ये त्रायते ॥

२६७. पराजेरसोढः ॥ २६ ॥ (४८९)

परापूर्वस्य जयतेः प्रयोगेऽसोडो-योऽर्थः सोढं न शक्यते, तत्कारकमपादानसंज्ञं भवति । अध्यय-

विविधातम्, तत् किमेतिनवृत्यर्थेन भयहतुग्रहणेत एवं तिह पूर्वस्यायं प्रपञ्चः । न हि कायसम्प्राप्तिपूर्वक एवापायो भवति, कि तिह ? बुद्धिसम्प्राप्तिपूर्वकोऽिष । अस्ति चेह बुद्धिसम्प्राप्तिपूर्वकोऽप्यपायः, तथा हि—चौरेभ्यो विभेतीत्यत्र यस्तावत् पुरुषः प्रेक्षावान् भवति स एवं पश्यित—'यदि मां चौराः पश्येयुर्ध्ववं मे मृत्दुः' इति, विचारयंस्तान् बुद्ध्या प्राप्नोति, प्राप्य च ततो निवर्तते । तत्र ध्रुविमत्यादिनैव सिद्धम् । तस्मात् पूर्वस्थायं प्रपञ्चः । न च प्रपञ्चे गुरुलाघवं चिन्त्यते । एवमुत्तरेऽिष योगाः पूर्वस्थैत प्रपञ्चा वेदितव्याः; तदुदाहरणानाम् 'अध्ययनात् पराजयते' इत्येवमादीनां पूर्वेणैव सिद्धत्वात् । यथा च तेषां सिद्धत्वं तथा भाष्ये एव प्रतिपादितम् । तस्मात् तत्रापि गुरुलाघवं न चिन्तनीयम् ॥ २०॥

पराजेरसोढः ॥ सोढुं न शक्यत इति । अभिभवितुं न शक्यत इत्यर्थः । अध्ययनात् पराजयते इत्य-ध्ययनमभिभवितुं न शक्नोति, न पारयतीत्यर्थः । 'विपराभ्यां जेः' इत्यात्मनेपदम् ।

शत्रून् पराजयते इति । अभिभवतीत्यर्थः । ननु च परत्वात् कर्मसंज्ञयैवात्र बाधितत्वादपादानसंज्ञा न भविष्यति, तत् किमेतन्निवृत्त्यर्थेनासोढग्रहणेन ? सत्यमेतत्; प्रपञ्चे गुरुलाघवं न हि चिन्त्यते, प्रपञ्चश्चायम् ।

#### पदमञ्जरी

निवर्त्तयतीत्यर्थः । कथं तिह चोरमध्यवितितः चोरेभ्यो विभेतोति प्रयोगः, न ह्यत्र निवृत्तिरस्ति ? अत्रापि भीत्या निवर्तितुमिच्छतोत्यर्थो द्रष्टव्यः । तदेवं बुद्धिपरिकत्वितोऽपायोस्तीत्युपात्तावषयमिदमपादानमिति कृत्सन एव प्रयोगप्रपञ्चे किमवयवपर्यनुयोगेन ? ॥ २५ ॥

पराजेरसोढः ॥ अत्र धातुपाठगतस्य जीत्येतावन्मात्रस्यानुकरणम् । ततः परापूर्वो जिः पराजिरित्युत्तरपदलोपी समासो द्रष्टव्यः । नतु 'अकृतिवदनुकरणं भवति' इत्यधातुर्गितं प्रातिपदिकसञ्ज्ञायाः प्रतिषेधादसुत्रन्तत्वात्समासो न प्राप्नोति, नः अशितषेधाद, नायं प्रसज्यप्रतिषेधः—धातानिति, कि तिह् ? पर्युदासोऽप्रम्यदन्यद् धातोरिति, धातोनि विधिनि प्रतिषेधः । एवमपीयङादेशः प्राप्नोति, परत्वाद् घेङितीति गुणो भविष्यतीति समुदायस्य वा, समुदायोऽनुकरणम्, क्वस्थस्य समुदायस्य ? प्रयोगस्य । यद्यवम्, अध्ययनात्पराजयते-अत्र
प्राप्नोति, न ह्यत्र पराजीति रूपमस्ति, क्व तिह स्याद् ? यत्र पराजीति रूपमस्ति—अध्ययनात्पराजित इति ।

## भावबोधिनी

पञ्चमी होती है।] त्राण अर्थ वाली के उदाहरण—चौरेम्यस्त्रायते। चौरेम्य: रक्षति। [चोरों से रक्षा करता है।] (यहाँ भयहेतु चोर की अपादान संज्ञा और पञ्चमी होती है।)

भयहेतु: (भय का कारण)—यह किसिलिये है ? अरण्ये बिभेति । जंगल में डरता है । अरण्ये त्रायते । जंगल में रक्षा करता है । [यहाँ अरण्य भय का हेतु नहीं है प्रत्युत उसमें रहने वाले चोर आदि ही भयहेतु हैं । अतः अपादान संज्ञा नहीं होती है ।] ॥ २५ ॥

परा पूर्वक 'जि' बातु के प्रयोग में असोड जो अर्थ = जिसे सहन करना सम्भव नहीं है, वह कारक अपादान-संज्ञक होता है। उदा०—अव्ययनात् पराजयते। पढ़ाई से भागता है। यहाँ असोड = असहनीय पदार्थ अव्ययन की अपादान संज्ञा होती है। नात्पराजयते । असोढ इति किम् ? शत्रून् पराजयते ॥

२६८. वारणार्थानामीप्सितः।। २७।। (५९०)

वारणार्थानां घातूनां प्रयोगे य ईिंग्सितोऽयंः तस्कारकमपादानसंज्ञं भवति । प्रवृत्तिविघातः = वार-णम् । यवेभ्यो गा निवर्त्तंयति ।

#### **न्यासा**

अस्ति ह्यत्राध्ययनाद् बुद्धिसंसर्गपूर्वकोऽपायः । तथा हि—य एव पुरुषोऽलसो भवति, स एव मन्यते—दुःखायै-वैतदध्ययनमिति, पश्यन् बुध्यया तत् प्राप्नोति, प्राप्य च ततो निवर्तते; तस्मात् पूर्वेणैव सिद्धम् ॥ २६ ॥

वारणार्थानामी दिसतः ।। वारणमर्थी येषां ते वारणार्थाः । यवेम्यो गा वारयतीति । 'गाः' इति गवामी दिसततमत्वेन विवक्षितत्वात् कर्मसंज्ञा, गोशब्दाच्छस्, 'शौतोऽम्शसोः' इत्यात्त्वम्, रुत्वे कृते 'भोभगो-अघोअपूर्वस्य' यति यत्वम्, 'हिल सर्वेषाम्' इति यलोपः । वारयतीति । 'वृच् आवरणे', चुरादिणिच् । निवर्तय-तीति । 'वृतु वर्तने', हेतुमण्णिच् ।

#### पदमञ्जरी

उदाहरणे पराजिन्यूंनीभावे वर्तते—अध्येतुं ह्रसित ग्लायतीत्यर्थः। अकर्मकश्चायमत्रार्थे, तत्र षष्ठ्यां प्राप्तायां वचनम्, प्रत्युदाहरणे त्वभिभवे वर्तते। 'विपराभ्यां जेः' इत्यत्रार्थद्वयेऽपि वर्तमानस्य ग्रहणम्। अयमपि प्रपञ्चो न्यूनीभावपूर्विकायां निवृत्तौ वृत्तेः सिद्धम्। अध्ययनात्पराजयते—कोऽर्थः ? न्यूनीभावेन ग्लान्या ततो निवर्तते इत्यर्थः। तेन प्रत्युदाहरणे परत्वात्कर्मसञ्ज्ञा भविष्यतीति न चोदनीयम्॥ २६॥

वारणार्थानामीप्सतः ॥ इप्सित गब्दोऽयमस्त्यभिष्रेतपर्यायः, तस्य ग्रहणे यवानामात्मीयत्वे गवा च परकीयत्व एव स्याद्, न विपर्यये ? न खल्वस्यैतदिभिष्रेतं यदुतात्मीया गावः परकीयान्यवान्मा घसन्तित, मा भूवन्यवा वारियतुमीप्सिताः; वार्यमाणानां तु गवामीप्सिताः, न वात्र विशेषः श्रुतः कर्तुरीप्सित इति । इह ति न स्याद् — प्रग्नेमीणवकं वारयित कूपादन्धमिति, न ह्यग्निकूपौ वारियतुर्वायमाणस्य वाभिष्रेतो ? क्रियाशब्दस्य तु ग्रहणे वार्यमाणस्यान्धादेर्गमनादिक्रियया कूपादेराप्यमानत्वात् सिद्धचित, अन्धश्चापश्यन्नपि गन्तव्यं जिगमिषित, अन्यथा न क्वित्तस्य प्रवृत्तिः स्यात् । यवेग्यो गा वारयतोति । 'वृत्र आवरणे' चुरादिः । अथात्र गवामपादानसंज्ञा कस्मान्न भवति, ईप्सिततमोऽपीप्सितो भवत्येव, यथा— शुक्लतमोऽपि शुक्लः ? परत्वात् कर्मसंज्ञा भविष्यति । कर्मसंज्ञाया अवकाशः—वारणार्थेभ्योऽन्यत्र, अपादानसंज्ञायास्तु प्रकर्षरहित-मीप्सितम्, इप्सिततमस्य तूभयप्रसङ्गे परत्वात्कर्मसंज्ञा । अयगपि प्रपञ्चः, अस्ति ह्यत्रापि बुद्धिव्यवस्थितोऽपायः,

## भावबोधिनी

असोरः [असहनीय]—यह किस लिये है ? शत्रून पराजयते । शत्रुओं को हराता है । यहाँ अपादान संज्ञा नहीं होती है ॥ २६ ॥

वारण = रोकना अर्थवाली धातुओं के प्रशीग में जो पदार्थ ईप्सित है, वह कारक अपादानसंज्ञक होता है। प्रवृत्तिविधात=वारण है। उदा०-यवेम्यो गां वारयित । यवेम्यो गां निवर्तयित । जौ [के खेत] से गायों को हटाता है।

ईिम्सित—यह किसलिये है ? यवेम्यो गाः वारयित क्षेत्रे । खेत में जी से गायों को हटाता है । (एहाँ क्षेत्र

की अपादान संज्ञा न हो।)

विमर्श — यहाँ 'ईप्सित' शब्द का अर्थ अभिप्रेत नहीं लेना चाहिये। यहाँ यह कियाशब्द है। 'आप' धातु से सन् प्रत्यय करके सन्नन्त से क्त प्रत्यय होता है। 'आप' का अर्थ है, सम्बन्ध करना, सन् का अर्थ है— इच्छा, क्त का अर्थ है—आश्रय = कर्म। इस प्रकार सम्बन्ध करने के लिये चाहा गया—ईप्सित—होता है। यही अर्थ मानने पर

का० द्वि०/१५

ईन्सित इति किम् ? यवेभ्यो गा वारयति क्षेत्रे ॥ २६९. अन्तद्धौ येनादर्शनमिच्छति ॥ २८ ॥ (५९१)

व्यवधानम् = अर्न्ताद्धः । अर्न्ताद्धिनिमित्तं येनादशैनमात्मन इच्छति तत्कारकमपावानसंज्ञं प्रयति । उपाध्यायादन्तद्वंते । उपाध्यायात्रिलीयते । मा मामुपाध्यायो द्वाक्षीदिति निलीयते ।

#### न्यासः

यवेभ्यो गा वारयति क्षेत्रे । अत्र क्षेत्रस्यानीप्सितस्य न भवित संज्ञाः ईप्सितग्रहणात् । ननु चात्र परत्वादिषकरणसंज्ञयेव बाधितत्वादपादानसंज्ञायाः, क्षेत्रस्यापादानसंज्ञा न भविष्पतीत्यतो न कर्तव्यमीप्सित-ग्रहणमिति, एनन्नाशङ्कनीयम्; उक्तोत्तरत्वात् ॥ २७ ॥

अन्तर्द्वी येनादरांनिमच्छिति । अन्तर्द्वाविति निमित्तसप्तमीयम् । 'निमित्तात् कर्मयोगे' इति सप्तमी, यथा—चर्मणि द्वीपनं हन्तीति । एतदेव ज्ञापकम्—निमित्तात् कर्मसंयोगेऽस्ति सप्तमीति । अस्ति ह्यत्रादर्शनेन कर्मणा संयोगः । येनेति । कर्तिर तृतीया । नतु च 'कर्तृकर्मणोः कृति' इति षष्ठ्या भवितव्यमिति ? नैतदस्तिः 'उभयप्राप्तो कर्मणि' इति नियमात् कर्मण्येव, न कर्तरि । कर्म त्वत्रादर्शनस्यात्मा, तस्यान्तरङ्गत्वात् स एव कर्म विज्ञायते । तत् कारकमिति । यद्यप्यत्र सूत्रे तच्छव्दो नोपात्तः, तथापि स यत्तदोनित्याभिसम्बन्धालभ्यते । उपाध्यायादन्तर्धत्ते इत्यत्रोपाध्यायेन कर्ता शिष्य आत्मनः कर्मभूतस्यादर्शनमिच्छित । अन्तद्धिनिमित्तम् । अन्तर्द्धिनिमित्तम् । अन्तर्द्धिनिमित्तम् । अन्तर्द्धिनिमित्तम् । अन्तर्द्धिनिमित्तम् । इत्यात्मनेपदम्, ज्ञपः क्लुः, 'क्ली' इति द्विवचनम्, 'इनाभ्यस्तयोरातः'

## पदमञ्जरी

कथम् ? 'पश्यत्ययम् —यदि गावः क्षेत्रे गच्छेयुर्ध्युवं सस्यविनाशः, सस्यविनाशेऽधर्मश्च राजभयं च; स बुद्धचा संप्राप्य निवर्तयतीति (म॰ भा॰ १.४.२७)। अतो न चोदनीयम् —प्रत्युदाहरणे क्षेत्रस्याधिकरणसंज्ञा भविष्यतीति ॥ २७॥

जन्तर्द्धों येनादर्शनिमच्छित ॥ अन्तर्द्धों इति नेयं 'निमित्तात्कर्मयोगे' इति सप्तमी, यथा हि-वेतनेन धान्यं लुनातीत्यत्र वेतनस्य धान्येन योगोऽस्ति, तथेहाप्यदर्शनिमच्छितीतीच्छाकर्मणाऽदर्शनेनान्तर्द्धेयोंगो नास्ति । अथादर्शनस्य यत्कर्म आत्माख्यमात्मनोऽदर्शनिमच्छितीति तेनान्तर्द्धेयोंगोऽस्ति ? यस्यैवादर्शनं तस्यैवान्तर्द्धान्तित्युच्येत । एवमि 'निमित्तात्कर्मयोगे' इति किं निमित्तं गृह्यते, कारणं प्रयोजनं वा ? कारणं चेज्जाडयेन बद्धः—अत्रापि प्राप्नोति, य एव बद्धचते तत्रैव जाड्यामिति; तस्मात् प्रयोजनस्य तत्र ग्रहणम् । यथा— चर्मणि द्वीपिनं हन्तीति चर्मं द्वीपिहननस्य प्रयोजनम् । इह त्वन्तर्द्धानमदर्शनस्य कारणम्, अन्तिहितः खल्वसौ न दृश्यते । तस्माद्विषयसप्तमयेषा, सत्सप्तमी वा । येनेति कर्त्तरि तृतीया । ननु च दर्शनेन योगात् 'कर्तृकर्मणोः कृति' इति षष्ट्या भाव्यम् । उभयप्राप्तौ कर्मण्येवेति नियमात् तृतीया भविष्यति । कर्मं त्वत्रादर्शनस्यात्मा । नन्वात्मने इति न श्रूयते, मा श्रावि; येनादर्शनमिच्छतीत्युवते कस्येत्यपेक्षायामात्मन इति गम्यते । अन्तिद्ध-निमित्ति । अन्तिद्धना कारणेनेत्यर्थः । निमित्तकारणहेतुषु 'सर्वातां प्रायदर्शनम्' इति प्रथमा । अथ वा—

## भावबोधिनी

'अग्नेर्माणधकं वारयति, कूपाद अन्धं वारयति' यहाँ अग्नि और कूप ईप्सित होने से अपादान हो जाते हैं। ईप्सिततम होने से माणवक और अन्ध की कर्म संज्ञा होती है—कर्तुरीप्सिततमम् (पा० सू० १।४।४९) और द्वितीया होती है।।२७।।

व्यवधान = अन्तर्धि (बीच में होना)। व्यवधाननिमित्तक (व्यवधान के कारण) जिससे अपना अदर्शन चाहता है, अर्थात् व्यवधान के कारण जिससे छिपना चाहता है, वह कारक अपादानसंज्ञक होता है। उदा०—उपाध्यायाद् अन्तर्थते । उपाध्याय = अध्यापक से छिपता है। उपाध्यायात् निलीयते। उपाध्याय से छिपता है। मुझे उपाध्याय = अध्यापक न देख लें, इस लिये छिपता है।

अन्तर्क्वाविति किम् ? चौरान्न दिवृक्षते । इच्छितग्रहणं किम् ? अदर्शनेच्छायां सत्यां सत्याप दर्शने यथा स्थात् ॥

२७०. आख्यातोपयोगे ॥ २९ ॥ (५९२)

आस्याता = प्रतिपादियता । उपयोगः = नियमपूर्वकं विद्याग्रहणम् । उपयोगे साध्ये य आस्याता तत्कारकमपादानसंज्ञं भवति । उपाध्यायादधीते । उपाध्यायादागमयति ।

न्यातः

इत्याकारलोपः, अभ्यासस्य जक्त्वम्, 'दधस्तथोश्च' इति दकारस्य धकारः, परस्य धकारस्य 'खरि च' इति चर्त्वम् = तकारः । निलीयत इति । 'लीङ् इलेषणे', दैवादिकः ।

चौरान्न दिदृक्षत इति । अत्र यश्चीरान् न दिदृक्षत इति स तैरात्मनोऽदर्शनमिच्छति, न त्वन्ति हिनिस्तम्; किन्तूपघातिनवृत्त्यर्थम् । विस्पष्टार्थञ्चान्ति द्विग्रहणम् । परत्वात् कर्मसंज्ञयेव बाधितत्वाच्चीराणामिहा-पादानसंज्ञा न भविष्यति । प्रपञ्चार्थोऽयं योगः, न च प्रपञ्चे गुरुलाघवं चिन्त्यत इत्युक्तम् । दिदृक्षत इति । 'ज्ञाश्रुस्मृदृशां सनः' इत्यत्र व्युत्पादितम् । अथ येनेति किमर्थम् ? उपाध्यायादन्तर्धत्ते शिष्य इति शिष्यस्यान्तर्द्धान्तुम् भूत्, नैतदिस्तः; ध्रुविमत्यनुवर्त्तते, ध्रुवञ्चावोधभूतिभत्युक्तम् ; न चान्तर्द्धाताविधभूतः । एवं तद्धांसित् येनेत्ये-तिस्मन् वचने, सत्यामिष ध्रुविमत्यस्यानुवृत्तौ सूत्रस्यावाचकत्वं स्यात् । अतस्तन्मा भूदिति येनेत्युक्तम् ॥ २८ ॥ आख्यातोषयोगे ॥ नियमपूर्वकं विद्याग्रहणमिति । विद्याग्रहणार्थं शिष्यप्रवृत्तिः = नियमः । स पूर्वो

पदमञ्जरी

बहुन्नीहिरदर्शनस्य समानाधिकरणं विशेषणम् । सूत्रेऽनुपात्तोऽपि तच्छब्दो यत्तदोनित्यसम्बन्धाल्लभ्यत एवेत्याह— तत्कारकमिति । अन्तर्द्धत्ते इति । तिरोभवतीत्यर्थः । निलीयते इति । 'लीङ् श्लेषणं' दैवादिकः ।

चौराम्न विदूक्षते इति । आत्मानं ते मा द्राक्षुरित्येवमर्थम् । ननु परत्वात्कर्मसंज्ञा भविष्यति, सत्यम्; अयमि प्रवृद्धः, कथम् ? पश्यत्येवम्—यद्युपाध्यायः पश्येद् ध्रुवं मे प्रेषणमुपालम्भो वा भवेदिति, स बुद्धचा संप्राप्य निवर्तते । येनेत्यस्मित्रसत्यदर्शनिमच्छतः शिष्यस्यैव स्यात्, ध्रुवमित्यनुवितिष्यते । एवं तिहं सूत्रस्या-वाचकत्वं मा भूत् । असित हि तिस्मिन्नन्तद्धौ ध्रुवमपादानसंज्ञं भवित तच्चेद् ध्रुवमदर्शनिमच्छतीत्यथैः स्यात् ।

न च घ्रुवमिच्छति, यच्चेच्छति न तद् घ्रुवमित्यवाचकं स्यात् ॥ २८॥

सास्यातोषयोगे ।। नियमपूर्वंकं विद्याग्रहणिमिति । तत्रैवोपयोगोशब्दस्य रूढत्वात् । तथा तेषां मन्त्राणामुपयोगे द्वादशाहमधः शय्येति नियमो भिक्षाचरणितः । नटस्य शुणोतोति । कि पुनर्नटः कारकम् ? उताहो न ?, यदि कारकम् ? कर्म संज्ञा प्राप्नोति—'अकथितं च' इति । अथाकारकम् ? उपयोगग्रहणमनर्थकं स्यात् । अस्तु कारकम्, न ह्यपाध्यायान्नटस्य व्यापारे कश्चिदन्यो विशेषः; अन्यदतो नियमात् । दुह्यादि-परिगणनात्तु कर्मसंज्ञा न भवति । ववित्तु नटस्य गाथां श्रुणोति, प्रिन्यकस्य कथां श्रुणोतीति पाठः, तत्रापि भावबोधिनी

अन्तर्भी = व्यवधाननिमित्तक-यह किसलिये है ? चौरान् न दिहक्षते । चोरों को नहीं देखना चाहता है ।

[यहाँ कोई व्यवधान न होने के कारण अपादान संज्ञा नहीं होती है।]

इच्छित (चाहता है)—इसका क्या फल है ? अदर्शन की इच्छा रहने पर, दर्शन हो जाने पर भी जिस कारण अपादान संज्ञा हो सके, इसके लिये 'इच्छिति' है। अर्थात् छिप सके अथवा नहीं—यह नहीं अपेक्षित है, छिपने की इच्छामात्र ही इसके लिये आवश्यक है।। २८॥

आख्याता = प्रतिपादन करने वाला, अध्यापक । उपयोग = नियम से विद्याग्रहण करना । उपयोग साध्य रहने पर जो आख्याता है वह कारक अपादान संज्ञा वाला होता है । उदा०—उपाध्यायाद अवीते । उपाध्यायाद आगमयति । उपाध्याय से नियमपूर्वक पढ़ता है । [यहाँ आख्याता की अपादानसंज्ञा होती है ।] उपयोग इति किम् ? नटस्य गाथां श्रृणोति (म० भा० १.४.२९)॥ २७१. जनिकर्तुः प्रकृतिः ॥ ३०॥ (५९३)

जनेः कर्ता जनिकर्ता । जन्यर्थःय जन्मनः कर्ता=जायमानः, तस्य या प्रकृतिः=कारणम्, हेतुः, तत् कारकमपादानसंज्ञं भवति । श्रृङ्गाच्छरो जायते । गोमयाद् वृश्चिको जायते (म० भा० १.४.३०) ॥

न्यासः

यस्य तत् तथोक्तम् । 'शेषाद्विभाषा' इति कप् । नटस्य गाथां श्रृणोतीति । सम्बन्धलक्षणा षष्ठी । नियम-

पूर्वकिमह विद्याग्रहणं नास्ति ॥ २९ ॥ 🕹

जिनकर्तुः प्रकृतिः ॥ जिनशब्दोऽत्र साहचर्याज्ञन्यथें वर्तते । अत एवाह—जन्यथंस्येति । जन्मन इति । एतेन जन्यथें दर्शयति । तथा हि—'जनी प्रादुर्भावे' इति पठ्यते । प्रादुर्भावेः जन्म एव । कः पुनस्तस्य कर्त्तेत्यत् आह—जायमान इति । 'ज्ञाजनोजी' इति जादेशः । अय प्रकृतिग्रहणं किमर्थम् ? यावता घ्रुविमत्य- नुवर्त्तते, घ्रुवञ्चावधिभूतिमत्युक्तम्, जिनकर्तृश्चावधिः कारणमेव भवतिः तत्रान्तरेणापि प्रकृतिग्रहणं प्रकृतेरेव भविष्यति, नैतदस्तिः पुत्रात् प्रमोदो जायत इत्यादौ पुत्रादेरप्यपादानसंज्ञा यथा स्यादित्येवमर्थं प्रकृतिग्रहणम् । द्विविधं हि कारणम्—उपादानकारणम्, सहकारिकारणञ्च । तत्र यत् कार्येणाभिन्नदेशं तदुपादानकारणम्, यथा—घटस्य मृत्विण्डः । सहकारिकारणं यत् कार्येण भिन्नदेशम्, यथा—तस्यैव दण्डचकादि । तत्रासित प्रवस्त्ररी

नटादिनिमित्तं गाथादेः श्रवणं करोतीत्यर्थः, न तु गाथादिविशेषणं नटादिः; अकारकत्वप्रसङ्गात् । ग्रन्थिकः कथाया वाचियता । अयमपि प्रपञ्चः, कथम् ? उपाध्यायान्निस्सरन्तं शब्दं गृह्णातीति स्फुट एवात्रापायः । इदं ति प्रयोजनम्—'उपयोग इति वक्ष्यामि, नटस्य मा भूत्' इति ? ननु नटस्य सत्यप्यविधत्वे शेषरूपेण विवक्षणात् षष्ठी भविष्यति, यथा न माषाणामश्नीयादिति वस्तुतः कर्मत्वं माषाणाम्, सत्यम्; स एव विवक्षाः नियमः सुत्रकारेण प्रदश्यते—उपयोगेऽविधत्वं विविक्षतम्, अन्यत्र शेषत्विमिति ॥ २९ ॥

जिनकर्तुः प्रकृतिः ॥ जनेः कर्ता जिनकर्तेति कर्मणि षष्ट्याः समासः । अयमेव च निर्देशो ज्ञापयित—
'कर्त्तरि च' इति प्रतिषेघोऽनित्य इति । कः पुनरसावित्यत आह — जन्यर्थस्येति । एतदुक्तं भवित — जिनश्योध्य 'इलि प्रतिषेघोऽनित्य इति । कः पुनरसावित्यतः । 'जिनवध्योध्य' इति वृद्धिप्रतिषेघो जन्यार्थः वाची, न तु 'इक्स्तिपौ धातुनिर्देशे' इति इक्प्रत्ययान्तः, 'गमहन' इत्युपधाया लोपप्रसङ्गात् । नाप्यागन्तुकेने-कारेण धातोनिर्देशः; शब्दात्मकस्य धातोः कर्त्रा सम्बन्धायोगात् । अथाप्यर्थद्वारको योगः स्याद् ? एवमिष धातुनिर्देशे तस्यैव प्रयोगे स्याद्, न पर्यायस्य, अङ्गादङ्गात्सम्भवोऽस्तीति । अर्थग्रहणे त्वत्रापि भवतीति । प्रकृतिरित्यस्य विवरणम् —कारणमिति । उपादानकारणमित्यर्थः ।

अन्ये तु ध्रुवग्रहणानुवृत्तेरेव प्रकृतिग्रहणं कारणमात्रपरिग्रहार्थं वर्णंयन्ति । अत एव वृत्तावुक्तम् कारणमिति, न पुनरुपादानकारणमिति । तेन च पुत्रात्प्रमोदो जायत इत्यादाविप भवतीति । कि पुनः सत् जायते ? उतासत् ? न तावत्सत्; जन्मवैयर्थ्यात् । यदि जन्मनः प्रागेव सत्, कि जन्मना ? अथैवमिप

भावबोधिनी उपयोगे (नियमपूर्वक विद्याग्रहण में)—इसका क्या फल है ? नटस्य गाथां श्रुणोति । नट की कथन सुनता है । [यहाँ उपयोग नहीं है । अत: नट की अपादान संज्ञा न होकर सम्बन्ध में पष्ठी होती है ।] ॥ २९ ॥

जिन = उत्पन्न होने का कर्ता = जिनकर्ता। जन्यर्थ = जन्म का कर्ता = जायमान = पैदा होने वाला, उसकी जो प्रकृति = करण, हेतु, वह कारक अपादान संज्ञा वाला होता है। उदा०—श्रुङ्गात् शरः जायते। सींग से शर बनता है। गोमयाद वृश्चिको जायते। गोबर से विच्छू पैदा होता है।

२७२. भुवः प्रभवः ॥ ३१ ॥ (४९४)

'कर्तुः' इति वर्तते । भवनं भूः । भवत्यस्माविति प्रभवः । भूकर्तुः प्रभवो यस्तकारकमपादानसंज्ञं भवित । हिमवतो गङ्गा प्रभवित (म॰ भा॰ १.४.३१) । काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवित । प्रथमत उप- लभ्यत इत्यर्थः ॥

#### न्यासः

प्रकृतिग्रहणे प्रत्यासत्तेरुपादानकारणस्यैव स्यात्, नेतरस्य। प्रकृतिग्रहणे तु सति सर्वस्यैव कारणमात्रस्य भवति ॥ ३० ॥

भुवः प्रभवः ॥ भवनं भूरिति । सम्पदादित्वात् विवष् । प्रभवत्यस्मादिति प्रभव इत्यपादाने 'ऋदो-रप्' इत्यप् । ननु च 'हिमवतो गङ्गा प्रभवति' इत्येतत् पूर्वेणेव सिद्धम्, तथा ह्ययमत्रार्थः—हिमवतो गङ्गा जायत इति, तत् किमर्थमिदमारभ्यत इत्याहं—प्रथमत उपलभ्यत इति । एष चार्थोऽनेकार्थत्वाद्धातूनां वेदितव्यः । जन्यर्थस्त्वत्र न सम्भवत्येव, न हि हिमवान् गङ्गायाः कारणम्, सा ह्यन्येभ्य एव कारणेभ्य उत्पन्ना । हिमवति तु केवलं प्रथमत उपलभ्यत इति ॥ ३१ ॥

#### पदमञ्जरी

जन्म, जायस्व जायस्वेत्येव घटो जायते । नाप्यसत्; असतः कर्तृत्वायोगात्, शशविषाणादेरपि जन्मप्रसङ्गाञ्च । उक्तमत्र—

## पूर्वावस्थामविजहत् संस्पृशन् धमंमुत्तरम्।

संमूर्छित इवार्थात्मा जायमानोऽभिधीयते ॥ इति । [ वा॰ प॰ ३.७.११८]

एतच्च 'आन्महतः' इत्यत्रोपपादियिष्यामः । किञ्चास्माकमनेन दुस्तर्केण, अस्ति तावत् 'श्रृङ्काच्छरो जायते' इति प्रयोगः, स उपपादनीय इत्येतावत् ! अयमि प्रपञ्चः । लोके हि यद्यस्माज्जायते तत्ततो निर्गच्छती-त्युच्यते, लोकप्रसिद्धचनुसारेण शब्दप्रयोगः; अर्थतत्त्वं तु तथा भवत्वन्यथा वा ॥ ३० ॥

भुवः प्रभवः ॥ भवनं भूः, सम्पदादित्वात्तित्रप् । अत्रापि प्रशब्दो द्रष्टव्यः । न हि केवलस्य भवत्यर्थस्य प्रभवनेन योगः, कि तिह शिष्तपर्यस्य भुवः । कर्तेति । भवत्यर्थस्य कर्तेत्यर्थः, भुवो वा धातोः । कथं पुनर्धातोनीम कर्त्ता स्याद्, धातुर्वे शब्दः, शब्देऽसम्भवेऽथें कार्यं विज्ञास्यते । 'तसु उपक्षये' भावे कः, वि गतौ' तस्ता, वितस्तेति, अशोब्येत्यर्थः । प्रथमत उपलम्यते इति । उपलभतेः कर्मव्यापारे प्रभवतिः, प्रवर्तत इत्यर्थः । प्रकाशत इति यावत् । एतेन जन्यर्थाभावात्पूर्वेणासिद्धं दर्शयति । अनेकार्थंत्वाद्धातूनामस्मिन्नर्थे वृत्तिः । अयमित प्रपञ्चः । कथम् ? भवनपूर्वके निःसरणे प्रभवतिर्वर्त्तते ॥ ३१ ॥

## भावबोधिनी

विमर्श- यहाँ कारण से उपादानकारण और उससे भिन्न कारण भी लिये जाते हैं। इसीलिये 'पुत्रात् प्रमोदो जायते' आदि प्रयोग सम्भव हैं।। ३०।।

'कर्त्तुः' इसकी अनुवृत्ति होती है। भवनः—भूः (होना)। प्रभवित अस्मात्—िजससे सर्वप्रथम उपलब्धि होती है वह— प्रभव है। होने के कर्ता = होने वाले का जो प्रभव [प्रथम प्रकाशस्थान] वह कारक अपादानसंज्ञक होता है। उदा०—िहमवतो गङ्गा प्रभवित । हिमालय से गंगा सर्वप्रथम प्रकाशित होती है, निकलती है। काश्मीरेम्यो वितस्ता प्रभवित । काश्मीर से वितस्ता (नदीविशेष) सर्वप्रथम प्रकाशित होती है, सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। यह अर्थ है।। ३१।।

१. 'पूर्वामवस्थामजनत्' इति वा पाठः वाक्यपदीये ।

## २७३. कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम् ।। ३२ ।। (५६९)

कर्मणा करणभूतेन कर्ता यमभित्रेति तत्कारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवति । अन्वर्थसंज्ञाविज्ञानाद्दाति-कर्मणिति विज्ञायते । उपाध्यायाय गां ददाति (ग० भा० १.४.३२) । माणवकाय भिक्षां ददाति ।

न्यास

कर्मणा यमभित्रेति स सम्प्रदानम् ॥ कर्मणा करणभूतेनेति । ननु च कथं कर्म करणं भवति ? क्रियाभेदसम्बन्धात् । तथा हि—ददातिक्रिययाऽऽप्तुमिष्टत्मत्वात् तस्याः कर्मत्वम्, अभिप्रायणिक्रयां प्रति तस्य साधकतमत्वात् करणत्वम् । अभिप्रतेतिति । अभिसम्बध्नातीत्यर्थः । यदि कर्मणा यमभित्रेति स सम्प्रदानसंज्ञो भवति, एवमजां नयति ग्रामित्यजादिभिनंयनिक्रयाकर्मभिः सम्बध्यमानस्य ग्रामस्य सम्प्रदानसंज्ञा प्रसज्येतेत्यत आह—अन्वर्थसंज्ञाविज्ञानादित्यादि । सम्प्रदानमिति महत्याः संज्ञायाः करणस्यैतत् प्रयोजनमन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत—सम्यक् प्रकर्षेण दीयते यस्मै तत् सम्प्रदानमिति । तेन ददातेः कर्मणा यमभिप्रैति तत् सम्प्रदानमिति । तेन ददातेः कर्मणा यमभिप्रैति तत् सम्प्रदानमिति । तन्वेवमित रजकस्य वस्त्रं ददाति, ध्नतः

पदमञ्जरी

कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् ॥ कर्मणा करणभूतेनेति । कथं पुनरेकमेव वस्तु युगपत्कमं च करणं च भवति ? कियाभेदाद्दानिकयायां कर्माभिप्रायेण कियायां करणम्, दीयमानया हि गवा शिष्य उपाध्याय-मिभिप्रेति संबद्ध्याति ईप्सिति वा, अभिप्रपूर्वो होण् ईप्सितिना समानार्थः । अभिप्रेतिमित्युक्ते ईप्सितिमिति गम्यते । उक्तं च—

अनिराकरणात्कर्त्तुस्त्यागाङ्गं कर्मणेप्सितम् ।

प्रेरणानुमतिभ्यां वा लभते सम्प्रदानताम् ॥ इति । (वा॰ प॰ ३.७.१२९)

त्यागो दानम्, त्यागस्याङ्गं शेषभूतं कर्मणा गवादिनेप्सितमाप्तुमिष्टं संप्रदानतां रुभते, अनिरा-करणाद्वा, एवमस्त्वित अनुमानाद्वा, १. देवेभ्यः सुमनसो ददाति, २. याचकाय भिक्षां ददाति, ३. उपाध्यायाय गां ददाति; न तू निराकूर्वन् संप्रदानं भवतीति श्लोकार्थः।

अत्र केचिदाहुः—'कुगतिप्रादयः' इत्यत्र वाक्तिकम्—'उदात्तवता तिङा गतेः समासवचनम्' (म॰ भा॰ २.२.१८ वा॰ ८) इति । 'यो जात एव प्रंथमो नेम । स्वान् देवो देवान् कर्तुना प्र्यंभूषंत्, (ऋ॰ २.१२.१) यो यः शम्त्ररमन्विवन्दत्, यस्मान्न ऋते विजयंन्ते जनासो' (ऋ॰ २.१२.९) यो वै प्रयवयता-मप्येनं प्रतिपद्यते—इत्याद्यदाहरणानि । अत्र सर्वत्र 'यद्वृतान्नित्यम्' इति निपात्र तिषेधात् तिङन्तमुदात्तवत्, तत्श्र्यायभिष्ठेतीत्यत्रापि समासे सति प्रातिपदिकत्वात् विभक्त्युत्पत्तिः स्यादिति ।

नेति वयम्; तस्य छन्दोविषयत्वात् । यदि कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्, अजां नयति ग्रामिति श्विजेनंयतिकियाकर्मभिस्संबध्यमानस्य ग्रामस्य संप्रदानतां प्राप्नोति ? न प्राप्नोति, कि कारणम् ? कर्मणेति

## भावबोधिनी

कर्म जो करण बना हुआ है, उसके द्वारा कर्ता जिसे सम्बद्ध करना चाहना है, वह कारक सम्प्रदानसंज्ञक होता है। [सम्यक् प्रदीयते अस्मे तल् सम्प्रदानम्—ऐसी] अन्वर्थसंज्ञा का ज्ञान होने के कारण—दान क्रिया के कर्म द्वारा—ऐसा ज्ञात होता है। उदा०—उपाध्यायाय गां ददाति। उपाध्याय को गाय देता है। माणवकाय भिक्षां ददाति। बच्चे को भीख देता है।

विमर्श सूत्र में कर्मणा यम् अभिप्रैति इतना ही लिखा है। अतः अजां ग्रामं नयति आदि में अजा द्वारा ग्राम सम्बद्ध होता है अतः इसकी भी सम्प्रदानसंज्ञा होने लगेगी। इस कारण इसे अन्वर्थ संज्ञा माना जाता है

१. अत्र 'अजाभिरिति पाठस्तर्कसंगतः' ।

#### स्यास

पृष्ठं द्वातीत्यत्र प्राप्नीति, नैतदिश्नः, दानं हि नाम पूजानुग्रहकाम्यया स्वकीयद्रव्यपरिस्थागः परस्वत्वापत्तः, तच्चेह नास्ति, अतो न भविष्यति । कमंगेति किमर्थम् ? 'यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्' इत्युच्यमाने यमभिप्रेति तस्य कर्मण एव सम्प्रदानसंज्ञा स्यात् । कर्मसंज्ञायास्तु ददातिकर्मणोऽन्यत्रावकाशः स्यात्—ओदनं पचतीति । 'यं स' ग्रहणं किमर्थम् ? 'कर्मणाभिप्रेति सम्प्रदानम्' इत्युच्यमाने योऽभिप्रेति तस्य सम्प्रदानसंज्ञा स्यात् । ततश्च कर्तुः सम्प्रदानसंज्ञा स्यात्, कर्तृसंज्ञायास्तु यत्र कर्मसम्बन्धो नास्ति, सोऽवकाशः स्यात्—आस्ते, शेते इति । अथाभिप्रग्रहणं किमर्थम् ? 'कर्मणा यमेति स सम्प्रदानम्' इत्युच्यमाने कालविशेषविवक्षा स्यात्, वर्तमान एव स्यात् । ततश्चोपाध्यायाय गामदात्, उपाध्यायाय गां दास्यतीत्यत्र न स्यात्, अभिप्रग्रहणे तु सित भवति । अभिराभिमुख्ये वर्त्तते तच्चाप्यतीतेऽप्यस्ति । प्रशब्द आदिकर्मणि, प्रारम्भे । नैतदभिप्रग्रहणस्य प्रयोजन-

#### पदमञ्जरी

करणे तृतीयेत्युक्तम्। न च यथा शिष्यस्योपाध्यायसम्बन्धे गाँः करणम्, एवमजा ग्रामसम्बन्धे। ईप्सितना समानार्थे तु सुतरामप्राप्तिः। तथा हि—'यमभिप्रैति' इत्युक्ते यमिति निर्दिष्टस्य शेषित्वम् कर्मणेति निर्दिष्टस्य गवादेः करणस्य शेषत्वं च प्रतीयते; यथा—'कर्त्रभिप्राये कियाफले' इति कर्तुः शेषत्वम्, न चात्र शेषशेष-भावः प्रतीयते। कि च 'नीवह्योर्हरतेश्व' इति द्विकर्मकेषु नयतिः परिगण्यते, अतोऽपि ग्रामस्य न भविष्यति।

अथ किमथं महती संज्ञा क्रियत इत्याह—अन्वर्थसंज्ञाविज्ञानादिति । सम्यक् प्रदीयते यस्मै तत्सं-प्रदानिमत्यन्वर्थत्वात्ति वदातिकर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानिमत्यर्थः । एवमि रजकस्य वस्रं ददाति, धनतः पृष्ठं ददातीत्यत्र कस्मान्न भवति ? कि पुनर्दानम् ? दानं किञ्चदुिह्श्यापुनर्ग्रहणाय स्वद्रव्यत्यागः, यथा—वृक्षाय जलं ददाति, देवेभ्यः सुमनसः, याचकाय भिक्षाम्, उपाध्यायाय गाम्, खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै चपेटिकां ददति, न शूद्राय मित दद्यादिति । करतलप्रहारः = चपेटिका । रजके तु पुनर्ग्रहणाद्दानाभावः, उपमानात्त् ददातिप्रयोगः, तत्र कारकशेषत्वान्नटस्य श्रृणोतीतिवत् षष्टी ।

कर्मणेति किम्, यावता उपाध्यायाय गां ददातीत्यत्र गोरुपाध्यायस्य वाभिप्रेयमाणत्वम्, यतो गौर्दानिक्रियया करणभूतयाभिप्रेयते, गवा तूर्पाध्यायः; तत्र परत्वाद्गौः कर्मसंज्ञेति पारिशेष्याद् उपाध्यायस्यैव संप्रदानसंज्ञा भविष्यित ? नैतदस्तिः सत्यप्युभयोरिभप्रेयमाणत्वेऽन्तरङ्गत्वात्कर्मण एव गवादेः स्यात् । कर्मसंज्ञा तु ददातिकर्मणोऽन्यत्र सावकाशा, कारकप्रकरणे च प्रकर्षो नाश्रीयते, न त्वन्तरङ्गबहिरङ्गभावोऽपि । यंसग्रहणेऽिक्रयमाणेऽभिप्रेतुरेव संप्रदानसंज्ञा स्यात्; श्रुतपदार्थसम्बन्धे सित तेनेव निराकाङ्क्षत्वादध्याहारानु-पपत्तेः । सत्यित वाध्याहारे यः स इत्येवाध्याहारात् तत उपाध्यायाय शिष्येण गौर्दीयत इत्यत्रार्थे शिष्यायो-पाध्यायस्य गौर्दीयत इति स्यात् । कर्मसंज्ञायां हि कर्तृग्रहणं स्वतन्त्रोपलक्षणार्थमिति तेन शिष्यस्य कर्तृसंज्ञा युज्यत एव । तथः च सार्थाद्वीयत इति कर्मणि लकारोत्पत्तिः ।

## भावबोधिनी

सम्यक् प्रदीयते अस्मै । तव केवल दा धातु के योग में इसकी प्रवृत्ति होती हैं। वास्तव में दान का तात्पर्य सदा के लिये दे देना है । इसिस्थिति में अनेक व्यवहार अनुपपन्न होने लगते हैं अतः वहाँ पष्ठी करनी चाहिये 'रजकस्य वस्त्रं ददाति' आदि ।

परन्तु भाष्यकार का दृष्टिकोण ऐसा संकीणं नहीं प्रतीत होता है। उन्होंने 'खण्डिकोपान्याय: शिष्याय चपेटां ददाति' ऐसा प्रयोग किया है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि दा धात्वर्थ में न्यापकता मानकर सर्वत्र सम्प्रदान चतुर्थी कर लेनी चाहिये। इस प्रकार रजकाय वस्त्रं ददाति आदि प्रयोग भी शुद्ध समझने चाहिये।

यह सम्प्रदानता तीन प्रकार से होती है—(१) अनिराकरण=इनकार न करने से, (२) प्रेरणा से, (३) अनुमति से। उदा०—देवेम्य: पुष्पाणि ददाति। यहाँ देवता निराकरण नहीं करते हैं। याचकाय भिक्षां

\* क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम् (म० भा० १.४.३२ वा० १) \* । क्रिययापि यमभित्रेति स सम्प्रदानम् । श्राद्धाय निगर्हते युद्धाय सम्रह्मते । पत्ये शेते (म० भा० १.४.३२ । वा० १) ।

सम्प्रदानप्रदेशाः-चतुर्थी 'सम्प्रदाने (२.३.१३)' इत्येवमादयः ॥

#### न्यास

मुपपद्यते । यथैव कर्मणेत्यत्रैकत्वसंख्याया विवक्षा न भवितः; यथा च 'यं' 'सः' इत्यत्र लिङ्गसंख्ययोविवक्षा न भवित, तथा कालस्यापि न भविष्यति । कि कारणम् ? उपलक्षणार्थत्वात् । तथा—'सोऽथों योऽनथं बाधते' इत्युक्ते योऽपि बाधितवान्, योऽपि बाधिष्यते सोऽप्यथं एव । एवं तिहं ग्रन्थाधिवयादर्थाधिवयं यथा स्यादित्येव-मर्थमिभत्रग्रहणम् । एतेन किययापि यमभिप्रेति तस्यापि सम्प्रदानसंज्ञा सिद्धा भवितः; अन्यथा हि यद्यपि किया प्रार्थनाध्यवसानाभ्यां व्याप्तुमिष्टतमत्वात् कर्म, तथापि ददातिकर्मसम्बधाभावात्र सिद्धचेत् । कथं पुनरेतदव-सितम्—कियाया यमभिप्रेति स सम्प्रदानमित्ययमर्थोऽत्र प्रतिपादियतुमिष्टतम इति ? अभिप्रग्रहणात् । अस्ति ह्यत्राचार्यस्य किथ्वदर्थोऽधिकोऽभिमतः, यस्यावभासनायाधिकं शब्दान्तरं प्रयुक्तमिति गम्यते, न त्वर्थविशेषः । न हि तत् तस्य वाचकम् । यद्यप्यवाचकं स्यात्, तथापि लक्ष्यदर्शनवशादिविच्छन्नाचार्यपारम्पर्योपदेशाच्च विशेषावगितिभविष्यतेत्यद्वेष्यमेतत् ।

क्रियाग्रहणमि कर्त्तं व्यमिति । क्रियाया ग्रहणं क्रियाग्रहणम् । येन क्रिया गृह्यते, तद्ववाख्यानं कर्तं व्यम् । कि पुनस्तद्ववाख्यानम् ? तच्वास्माभिरिभग्रहणस्य प्रयोजनं वर्णयिद्भः कृतमेव । का पुनिरह क्रिया, ययाभिप्रेयमा गस्य सम्प्रदानसंज्ञेष्यते ? सा विवक्षिता । अत आह—क्रिययापि यमभिप्रैतीत्यादि । निगल्हते

## पदमञ्जरी

अभिप्रग्रहणं किम्, यावता कर्मणा यमेति = गच्छिति प्राप्नोति संबध्नातीत्यर्थः, अभिप्रेतीःयुक्ते स एव ? अभिप्रग्रहणेऽक्रियमाणे कालविवक्षा स्यात्; ततश्च यमेव संप्रत्येति तत्रैव स्यात्, यमगात् यं चैष्यित तत्र न स्यात्; अभिप्रग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । अभिराभिमुख्ये वर्तते, प्रशब्दश्चादिकर्मणि, ततश्चोपसर्ग-द्वयोपादानसामर्थ्यात्कालान्तराविच्छिन्ना क्रिया नाश्चोयते । ननु यथा 'तेन दीव्यति' इत्यादौ सङ्ख्याकालयोर-विवक्षा, तथेहापि संख्यावत्कालस्याप्यविवक्षा सिद्धा, सत्यम्; अयमेव न्यायिषद्धोऽर्थं उपसर्गद्वयोपादानेन प्रदर्शते । यदा त्वभिप्रेतीत्यस्य ईपसतीत्यर्थः, तदाभिप्रग्रहणं कर्तव्यमेव ।

क्रियाग्रहणमि कर्तव्यमिति वात्तिकम्, एतद्वचाचष्टे — क्रिययेत्यादि । ननु क्रियामि लोके कर्मेत्युपचरित - किं कर्म करिष्यिस, कां क्रियामिति, तत्र कर्मणा यमिभप्रेतीत्येव सिद्धम् । एवमिप कर्तव्यम्; 'कृत्रिभाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययो भवति' संदर्शनप्रार्थनाध्यत्रसायैराप्यमानत्वात् । क्रियापि कृत्रिमं कर्म, तथा हि—य एव मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारो भवति, स बुद्धचा तावत्कच्चिद्धं संपश्यति — इदमीदृशमिति, तद् दृष्टं प्रार्थयते — अयि ममेदं स्यादिति, ततस्तदुपायभूतां क्रियां पश्यति — अस्या एतत्कलमिति, ततः प्रार्थयते — कथिमयं निष्पचतामिति, ततस्तत्साधनानि । समवधार्यं कर्तुं मध्यवस्यति । प्रतीयमानिक्रयापेक्षोऽपि कारक-

## भावबोधिनी

ददाति । यहाँ देने के लिये गाचक बार-बार प्रेरित करता है । उपाध्यायाय गां ददाति । यहाँ उपाध्याय गोदान की अनुमति दे देता है ।

काशिकाकर ने इसका पदकृत्य नहीं लिखा है। उसे संस्कृत टीकाओं में देख लेना चाहिये।

(अनु०) \* किया का भी ग्रहण करना चाहिये \*। कर्ता किया से भी जिसको सम्बद्ध करना चाहता है वह भी सम्प्रदानसंज्ञक होता है। उदा० — श्राद्धाय निगल्हते (निगंहते) (श्राद्ध की निल्दा करता है)। युद्धाय सन्न ह्यते। (युद्ध के लिये निश्चय करता है, तैयार होता है)। पत्ये शेते। (पित के लिये जाकर) सोती है। (इनमें क्रिया द्वारा श्राद्ध युद्ध और पित को सम्बद्ध करना चाहता है अतः इनकी भी सम्प्रदान संज्ञा होती है।

\* कर्मणः करणसंज्ञा वक्तन्या सन्प्रदानस्य च कर्मसंज्ञा \* (म० भा० १.४.३१ बा० २) । पशुना रुद्रं यजते । पशुं रुद्राय ददातीत्यर्थः (म० भा० १.४.३१ वा० २) ।।

२७४. रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ॥ ३३ ॥ (५७१)

रुचिना समानार्था रुच्यर्थाः । अन्यकर्तृकोऽभिलाषः = रुचिः । रुच्ययनां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणो

इति । 'गर्ह गल्ह कुत्सायाम्' अनुदात्तेत् । युद्धाय सन्नह्यत इति । 'नह बन्धने' दिवादी स्वरितेत् । स चेह निश्चये वर्त्तते, युद्धे निश्चयं करोतीत्यर्थः । पत्ये शेते इति । शीङत्रोपसपंणपूर्वके शयने वर्त्तते । पतिमुपसृप्य शेत इत्यर्थः । कर्मणः करणसंज्ञेत्यादि । एतत् पशुना रुद्धं यजते इत्येतद्विषयमेव वेदितव्यम् । यजिः स्वरितेत् । एतच्च 'व्यत्ययो बहुलम्' इति सुब्व्यत्ययेन सिद्धमेवेति न वक्तव्यम् ॥ ३२ ॥

रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ॥ रुचिना समानार्था रुच्यर्था इति । रुच्यर्थानामित्यस्मादेव निपातनात्— मयूरव्यंसकादित्वान्मध्यपदलोपो समासः । समानार्था इति । एकार्था इत्यर्थः । यद्यपि 'रुचिर्दीप्ती' पठ्यते,

#### प दमञ्जरी

भावो भवत्येव, यथा—प्रविश पिण्डीमित्यत्र भक्षयेति गम्यते । सूत्रकारश्च सूत्रयति-'क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः' इति । एवमपि क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्; ददातिकर्मत्वात् । निग्हंते इति । नास्तिक्यान्निन्दतीत्यर्थः । 'गहं गल्ह कुत्सायाम्' अनुदात्तेत् । युद्धायेति । युद्धविषयं संनाहपूर्वकं निश्चयं करोतीत्यर्थः । नह्यतिः स्विरितेत् । पत्ये शिते इति । पतिमुपसृत्य शेत इत्यर्थः । यदि तिंह क्रिययाभिप्रयमाणस्यापि भवति कटन्द्वरोतीत्यादाविष प्राप्नोति, वचनाद्धि कर्मसंप्रदानसंज्ञयोः पर्यायः स्यात् ? नैतत्सावंत्रिकम्, कि तिंह ? प्रयोगदर्शनवशेन नियतविषयम् ।

कर्मणः करणसंज्ञेत्यादि । एतच्छन्दोविषयम्, सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्पन्ते, इति यथाप्राप्तमिष प्रयोगो भवति । भाष्ये तु ददात्तिकर्मणेति नाश्चितम्, प्रयोगाश्च बह्वः—अर्यमणे चर्च निर्विष्त्, देवेभ्यो ब्रह्मोदनसयक्षत्, देवेभ्यो ह्व्यं वहन्तः, छन्दांसि वे देवेभ्यो ह्व्यमूर्धा, यदङ्गदाशुषे त्वम् (ऋ॰ १.१.६), शं नः करत्यंते (ऋ॰ १.४३.६) इत्यादयः, तन्मते क्रियाग्रहणं न कर्तव्यम् । कथं यत्र संप्रदानत्विमध्यते ? तत्र संदर्शनादीनां कियायाश्च भेदो विवक्ष्यते, ततश्च तैराप्यमाना क्रियापि कृत्रिमं कर्मेति सिद्धं तयाभिष्रेयमाणस्य संप्रदानत्वम् । यत्र तु नेष्यते तत्र भेदो न विवक्ष्यते, ततश्चीदनाद्येकफलावच्छेदेनैकीकृतया क्रिययाऽऽप्यमानस्य कर्मत्वमेव मविष्यति —कटं करोति, ओदनं पचतीति । गत्यर्थेषु तूभयं विवक्ष्यते —भेदः, अभेदश्च; तत्र भेदविवक्षायां ग्रामं गच्छतीति प्रयोगो इति 'गत्यर्थकर्मणि' इत्येतदिष न वक्तव्यं भवति ॥ ३२॥

रुव्यर्थानां प्रीयमाणः ।। रुविना समानार्था इति । वस्तुकथनमेतत् । विग्रहस्तु रुचिरथों येषामिति । ते च रुचिना धातुना समानार्था भवन्ति । प्रीयमाण इति । 'प्रीञ् तर्पणे' इत्यस्मात् क्रैयादिकात् सकर्म-

## भावबोधिनी

सम्प्रदान के प्रयोगस्थल-- 'चतुर्थी सम्प्रदाने' (पा० सू० २।३।१३) आहि हैं।

'कर्म की करणसंज्ञा और सम्प्रदान की कर्मसंज्ञा कहनी चाहिये।' [यह यज् धातु के विषय में ही लागू होता है। अतएव कहीं कहीं 'यजे: कर्मणा' ऐसा लिखा है।] उदा०—पशुना रुद्रं यजते। पशुं रुद्राय ददाति यह अर्थ है। रुद्र को पशु देता है। (बिल चढ़ाता है।)।

(वास्तव में यह वैदिक वाक्य होने के कारण 'व्यत्ययो बहुलम्' इसी मूत्र से कार्य सम्भव है। अतः इस वात्तिक की आवश्यकता नहीं है।)।। ३२॥

रुचिना समानार्था:—हिच के समान अर्थवाली धातुर्थे—हिचयर्थ हैं। (प्रीयमाण से) भिन्न कर्ता वाली अभिलापा = इच्छा = हिच है। हच्यर्थक = अभिलापार्थंक धातुओं के प्रयोग में प्रीयमाण (प्रीत्याश्रय=प्रसन्न होनेवाला)

का० दि०/१९

योऽर्थस्तत्कारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवति । देवदत्ताय रोचते मीदकः । यज्ञदत्ताय स्वदतेऽपूपः । देवदत्तःथस्याभि-लाषस्य मोदकः कर्ता ।

प्रीयमाण इति किम् ? देवदसाय रोचते मोदकः पथि ॥

न्यासः

तथापीहाभिलाषे वत्तंते, अनेकार्थंत्वाद्धातूनाम्; तत्रैव प्रीयमाणार्थस्य सम्भवात् । यस्य द्धाभिलाषः स प्रीयमाणः । यस्त्वभिलषितं स प्रीणाति । प्रीयमाण इति । तृष्यमाण इत्यर्थः । 'प्रीत्र् तर्पणे' इत्येतस्मात् कर्मणि विहितस्य लस्य शानच् । अन्यकर्तृक इत्यादिना तमभिलाषविशेषं दर्शयन् रुचिशब्दस्यार्थमाचष्टे । प्रीयमाणापेक्ष-याऽन्योऽर्थो वेदितव्यः । प्रीयमाणादन्यः कर्त्ता यस्य सोऽन्यकर्तृकः । रोचते स्वदते इति । 'रुच दीप्तो', 'स्वद आस्वादने', अनुदत्तेतौ । देवदत्तस्थस्येत्यादिनाऽन्यकर्तृकतामभिलाषस्य दर्शयित ।

देवदत्ताय रोचते मोदकः पथीति । प्रीयमाणग्रहणादिहाधिकरणस्य पथः सम्प्रदानसंज्ञा न भवति । अथ देवदत्तो मोदकमभिल्पतीत्यत्र देवदत्तस्य सम्प्रदानसंज्ञा कस्मान्न भवति ? रुच्यर्थाभावात् 'अन्यकर्तृको ह्यभिलाषो रुचिः' इत्युक्तम् । न चेहान्यकर्तृकोऽभिलाषः, कि तिह ? प्रीयमाणो देवदत्तो यस्तत्रस्थोऽभि-

लाषस्तत्कर्तृकः ॥ ३३ ॥

पदमञ्जरी

कात्कर्मणि लः। दैवादिकस्तु ङिदकर्मकः, तर्पमाण इत्यर्थः। अन्यकर्तृक इति। योऽभिलाषस्याश्रयः प्रीयमाण-स्ततोऽन्यकर्तृक इत्यर्थः। कथं पुनरन्याश्रयस्याभिलाषस्यान्यः कर्त्ता भवित, यावता यदाश्रयव्यापारं धातुः प्राधान्येनाचण्टे स कर्ता? नेदं कर्तृलक्षणम्, किन्तु स्वातन्त्र्यमेव। तच्च क्वचिद्धास्तवम्, क्वचिद्धैविक्षकम्। तदत्र माधुर्यातिशयेन स्वविषयं देवदत्ताश्रयमभिलाषं जनयन्मोदकस्तत्र कर्तेति गीयते। न चैवं लेषेरिष प्रसङ्गः, देवदत्तो मोदकमभिल्ण्यतीति ? अभिधानशक्तिवैचित्र्यादाश्रयकर्तृकोऽभिलाषो लेषेर्वाच्यः, रुचेस्तु विषयकर्तृकः। दृष्टश्चायमभिधानप्रकारिनयमोऽन्यत्रापि, तद्यथा—घटः पश्यतीति दृशेराश्रयकर्तृकं ज्ञानं वाच्यम्। घटः प्रकाशते इत्यत्र प्रकाशिविषयकर्तृकम्। विषय एव हि स्पष्टालोकमध्यवित्त्वादिना सौकर्येण देवदत्ताश्रये ज्ञाने कर्तेति व्यपदिश्यते, न तु ज्ञानेन कश्चिदितशयो विषयो जन्यते।

कोऽयं प्रकाशो नाम, यं प्राकट्यमाचक्षते भाट्टाः, तत्र कारकशेषत्वेन षष्ठीप्रसङ्गे वचनम् । अन्ये तु प्रीयमाणं देवदत्तं मोदकः प्रीणयतीति कर्मसंज्ञां प्राप्तां मन्यन्ते । अपरे त्वेवमाहुः—देवदत्तो रोचयित मोदकिमिति हेतुत्वे प्राप्ते वचनिमिति, देवदत्तं हि प्राप्य रोचते मोदको न सर्वान्, नानेच्छा हि प्राणिन इति । एवमुत्तरेष्विप

योगेषु द्रष्टव्यम् । उक्तं च-

हेतुत्वे कर्मसंज्ञायां शेषत्वे चापि कारकम्।

रुच्यर्थादिषु शास्त्रेण संप्रदानास्यमुच्यते ॥ इति । (वा॰ प॰ ३.७.१३०) प्रयोति । हेतुकर्मसंज्ञावदिधकरणसंज्ञा बाध्येतेति भावः । कि च प्रीयमाणग्रहणादेवादित्यो रोचत

इति दीप्तिवाचिनामग्रहणम् ॥ ३३ ॥

भावबोधिनी

जो पदार्थ वह कार्क सम्प्रदानसंज्ञक होता है। उदा०—देवदत्ताय रोचते मोदकः। देवदत्त को लड्डू अच्छा लगता है। (यहाँ प्रीयमाण है देवदत्त, उससे भिन्न मोदक कर्ता है, ऐसी घातु रुच् का प्रयोग है। अतः प्रीयमाण देवदत्त की सम्प्रदानसंज्ञा होकर चतुर्थी होती है।) यज्ञदत्ताय स्वदते अपूपः। यज्ञदत्त को पुआ अच्छा लगता है। देवदत्त में विद्यमान अभिलाषा का कर्त्ती मोदक है। (यज्ञदत्त में विद्यमान अभिलाषा का कर्त्ती भोदक है। (यज्ञदत्त में विद्यमान अभिलाषा का कर्त्ती अपूप है।)

प्रीयमाणः (प्रीति का आश्रय=प्रसन्न होनेवाला)—यह किसलिये है ? देवदत्ताय रोचते मोदकः पि । देव-दत्त को रास्ते में लड्डू (खाना) अञ्छा लगता है । (यहाँ पन्था प्रीयमाण नहीं है । अतः उसकी सम्प्रदानसंज्ञा नहीं

होती है।) ॥ ३३ ॥

## २७५. श्लाघह्नुङ्स्थाशपां ज्ञीव्स्यमानः ॥ ३४ ॥ (५७२)

क्लाघ-ह्नङ्-स्था-शप—इत्येतेषां ज्ञीप्स्यमानो योऽर्थस्तत्कारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवति । ज्ञीप्स्यमानः= ज्ञपितुमिष्यमाणः, बोधियतुमिषप्रेतः । देवदत्ताय क्लाघते । देवदत्तं क्लाघमानस्तां क्लाघां तमेव ज्ञपितु-मिच्छतीत्यर्थः । एवं देवदत्ताय ह्नते । यज्ञदत्ताय ह्नते । देवदत्ताय तिष्ठते, यज्ञदत्ताय तिष्ठते । देवदत्ताय शपते, यज्ञदत्ताय शपते ।

#### न्यासः

इलाघह्नङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ॥ ज्ञीप्स्यमान इति । 'मारणतोपणनिशामनेपु ज्ञा' इति घटादिपु पठ्यते । तस्मान् निशामने ज्ञाने वर्त्तमानाद् हेतुमण्णिच् । अथ वा 'ज्ञा मिच्व' इति च्रुरादौ पठ्यते । तस्मा-च्युरादिणिच्, मित्त्वाद् ह्रस्वत्वम्, सन्, द्विवंचनम्, 'आज्ञप्यूधामीत्' इतीत्वम्, 'अत्र लोपोऽभ्यासस्य' इत्यभ्यास-लोपः, कर्मणि लकारः, शानच्, यक्, 'अतो लोपः' । इलाघते इति । 'श्लाघृ कत्थने' अनुदात्तेत् । अपह्नत इति

#### पदमञ्जरी

दलाघहनुङस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ॥ ज्ञीप्स्यमान इति । 'मारणनीवणिनशामनेपु ज्ञा' इति घटादिषु पठ्यते, तस्मान्निशामनेऽथें हेतुमण्णिच सिन 'आप्जपृशामीत्', 'अत्र लोपोऽभ्यासस्य', कर्मणि लटः शानजादेशः । निशामनं चेह ज्ञानमात्रमुच्यते, न चक्षुविज्ञानमेव, यदाह—बोधियतुमिभप्रेत इति । कथं तिंह प्रयुद्यने—तज्ज्ञान्यत्याचार्यः, विज्ञापना भतृंषु सिद्धिमेतीति ? तस्मान्निशानेष्विति पाठः । 'शो तनुकरणे' ल्युडन्तः, संज्ञपितः पश्रित्युदाहरणम् । ज्ञीप्स्यमानो ज्ञपियतुमिष्यमाण इति प्रयोगः 'ज्ञप मिच्च' इति चुरादिणिजन्तस्य । अन्ये तु—'मितां ह्रस्वः' इत्यत्र 'वा चित्तविरागे' इत्यतो वेत्यनुवृत्तेव्यंवस्थितविभाषाविज्ञानाच्चानिष्टे विषये ह्रस्वाभावमाहुः । देवदत्तं प्रति श्लाधमानस्तां श्लाधां तमेव ज्ञपियतुमिच्छतीत्यर्थं इति । श्लाधा स्तुतिः, प्रत्यक्षेण देवदत्तं स्तीतीति यावत् । एवं हि तां देवदत्तः शत्यते ज्ञापियतुम् । अन्ये त्याहुः—देवदत्तायात्मानं परं च श्लाध्यं कथयतीत्यर्थं इति । तथा च भिट्टकाव्यम्—

वलाचमानः परस्रोभ्यस्तत्रागाद्राक्षसाधिपः ॥ इति । (८.७३)

आत्मानं क्लाध्यं परस्त्रीभ्यः कथयन्नित्यथः। एवं देवदत्ताय निह्नुत इति। 'हनुङ् अपनयने' देवदत्तं प्रति निह्नुतानस्तां निह्नुति तमेव ज्ञापियतुमिच्छतीत्यर्थः इत्येष एवंशव्दस्यार्थः। निहनुति पलापः, संनिहितमेव देवदत्तं धनिकादेरपलपतीत्यर्थः। अन्ये तु ह्लोतव्यं किञ्चिद्देवदत्तं ज्ञापयतीत्यर्थं इत्याहुः। देवदत्ताय तिष्ठत इति। ईदृशोऽहमिति देवदत्तस्य स्थानेन प्रकाशयतीत्यर्थः। देवदत्ताय शपते इति। शपथेन किञ्चित्प्रकाशयतीत्यर्थः। देवदत्ताय शपते इति। शपथेन किञ्चित्प्रकाशयतीत्यर्थः। देवदत्तः क्लाधते इति। ज्ञीप्स्यमानवचनात् कर्मसंज्ञंव बाध्यते, न कर्नुसंज्ञत्यर्थः। एवं गापिकया क्लाधते सभायामिति करणाधिकरणपंज्ञे न बाध्यते। क्विचत्तु देवदत्तं क्लाधते इति पाठः। तत्रायं भावः –

## भावबोधिनी

दलाघ, हुइ, स्था और शप्—इन घातुओं का जीप्स्यमान जो अर्थ वह कारक सम्प्रदान संजावाला हो जाता है। जीप्स्यमान = जिपत कराने के लिये चाहा गया, बोधित कराने के लिये चाहा गया, जिसको बोधित कराना चाहा जाय। उदार —देवदत्ताय क्लाघते। देवदत्त की प्रशंसा करते हुये उस प्रशंसा को उस (देवदत्त) को ही बोधित कराना चाहता है, यह अर्थ है। इसी प्रकार —देवताय ह्नुते। (देवदत्त को छिपाता हुआ उस छिपाने को देवदत्त को बोधित कराना चाहता है। इसी प्रकार) यजदत्ताय ह्नुते। देवदत्ताय तिष्ठते। यजदत्ताय तिष्ठते। क्कृते हुये वह क्कृता देवदत्त को बताना चाहता है। देवदत्ताय शपते। यजदत्ताय शपते। शपथ द्वारा देवदत्त को कुछ बोधित कराना चाहता है।

ज्ञीप्स्यमान इति किम् ? देवदत्तः क्लाघते ॥ २७६. धारेकत्तमर्णः ॥ ३५॥ (५७३)

धारयतेः प्रयोगे उत्तमणीं योऽर्थस्तत्कारकं सन्प्रदानसंज्ञं भवित । उत्तममृणं यस्य स उत्तमणः । कस्य चोत्तममृणम् ? यदीयं धनम् । धनस्वामो प्रयोक्ता उत्तमणः, स सम्प्रदानसंज्ञो भवित । देवदत्ताय क्षतं धारयित । यज्ञदत्ताय क्षतं धारयित ।

उत्तमणं इति किम् ? देवदत्ताय शतं घारयति ग्रामे ॥

#### न्यास

'ह्नङ् अपनयने', आदादिकः । तिष्ठत इति । 'प्रकाशनस्येयाख्ययोश्च' इति तङ् । शपत इति । 'शप उपलम्भने' इत्यनेनोपसंख्यानेन तङ् ॥ ३४ ॥

धारेक्तमणंः ॥ उत्तमणं इति । ऋणे उत्तम उत्तमणंः । अत एव निपातनात् समासः; सप्तमीसमासे ऋणस्य पूर्वनिपातात् । ननु चोत्तमणें ऋणशब्देन न भवितव्यम् । 'ऋणमाधमण्यें' इत्याधमण्यें तस्य निपातनात्, नैतदस्ति, कालान्तरे देयनियमोपलक्षणार्थं हि तत्राधमण्यंग्रहणम् । अत उत्तमणेंऽपि भवत्येव । शतं धारयतीति । 'धृङ् अवस्थाने', शतं व्रियते स्वरूपेणावितिष्ठते, स्वभावात्र प्रच्यते । तदन्यः प्रयुङ्क इति 'हेतुमित च' इति जिन् । ग्राम इति ग्रामस्याधिकरणस्यानुत्तमणंस्य न भवित ॥ ३५ ॥

#### पदमञ्जरी

यस्मायाख्यायते स ज्ञीव्स्यमान इत्याख्यायमाना द्वितीयैव न्याय्येति । ये त्वाख्यायमानं ज्ञीव्स्यमानं वदन्ति तेषां यस्मायाख्यायते ततः षष्ठी भवति—देवदत्ताय श्लाघते यज्ञदत्तो विष्णुमित्रस्येति ॥ ३४ ॥

धारेक्तमणंः ।। उत्तममृणं यस्येति । उत्तमम् = उत्कृष्टतमम्, उत्कृष्टार्थवृत्ते रुच्छब्दात्तमिप द्रव्य-प्रकर्षत्वादामभावः । अर्त्तेः कः, ऋणम् 'ऋणमाधमण्यें' इत्यत्र कालान्तरे देयद्रव्यविनिमयोपलक्षणार्थमाधमण्यें-ग्रहणिमत्युत्तमणेंऽपि नत्वं भवति । अत्र बहुत्रीहौ निष्ठायाः पूर्वनिपाते 'जातिकालसुखादिभ्यः परवचनम्' इति सुखादेराकृतिगणत्वादस्मादेव वा निपातनादृणशब्दस्य परिनपातः । शतं धारयतीति । 'घृङ् अवस्थाने', ध्रियमाणं स्वरूपेणावितिष्ठमानं स्वभावादप्रच्यवमानं शतं प्रयुङ्क इति णिच् । ग्राम इति । नन्वत्र परत्वा-दिधकरणसंज्ञैव भविष्यति; उत्तमणेंऽपि तिहं हेतुसञ्ज्ञा स्यात् ॥ ३५ ॥

## भावबोधिनी

ज्ञीप्स्यमान—[वोध कराने के लिये चाहा गया] इसका क्या फल है ? देवदत्तः क्लावते । [देवदत्त प्रणंसा करता है । यहाँ वह कर्ता है । बोध का उद्देश्य नहीं है ।]

विमर्श क्लावा, ह्नति, स्थिति एवं शाप के द्वारा अपना आशय बताने का उद्देश्य देवदत्त है। अतः उसकी सम्प्रदान संशा होती ॥ ३४ ॥

णिजन्त धारि धातु के प्रयोग में उत्तमणं जो पदार्थ वह कारक कर्मसंज्ञक होता है। उत्तम ऋण है जिसका वह उत्तमणं है। किसका उत्तम ऋण होता है? जिसका धन होता है। धन का स्वामी [ऋणदाता], प्रयोग करने वाला उत्तमणं होता है, वह सम्प्रदानसंज्ञक होता है। उदा०—देवदत्ताय शतं धारयित। यज्ञदत्ताय शतं धारयित। देवदत्त के सौ रुपये कर्ज हैं। प्रथम में देवदत्त और द्वितीय वाक्य में यज्ञदत्त जत्मणं हैं। उनका ऋण किसी पर है। अतः उनकी सम्प्रदान संज्ञा होती है।

उत्तमर्ण—इसका क्या फल है ? देवदत्ताय शतं धारयित ग्रामे । [यहाँ ग्राम अधिकरण है । उत्तमर्ण न होने से सम्प्रदानसंज्ञा नहीं होती है ।। ३५॥

२७७. स्पृहेरीप्सितः ॥ ३६ ॥ (५७४)

'स्पृह ईप्सायाम्' (धा॰ पा॰ १८७२) चुरादावदन्तः पठ्यते । तस्य ईप्सितो योर्ध्यस्तत्कारकं सम्प्र-दानसंज्ञं भवति । 'ईप्सितः' इत्यभिप्रेत उच्यते । पुष्पेभ्यः स्पृहयति । फलेभ्यः स्पृहयति । ईप्सित इति किम् ? पुष्पेभ्यो वने रपृहयति ॥

२७८. क्रुधद्रुहेर्घासूयार्थानां यं प्रति कोपः ॥ ३७ ॥ (५७५)

अमर्षः = क्रोधः । अपकारः = द्रोहः । अक्षमा = ईर्ध्या । गुणेबु दोषाविष्करणम् = असूया । क्रुधाद्य-र्थानां प्रयोगे यं प्रति कोपस्तत्कारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवति । क्रोधस्तावत्कोप एव, द्रोहादयोऽपि कोपप्रभवा एव गृह्यन्ते । तस्मात्सामान्येन विशेषणम्—'यं प्रति कोप' इति । देवदत्ताय क्रुद्धचित । देवदत्ताय द्रुह्यित । देवदत्तायेर्व्यति । देवदत्तायासूयित ।

#### न्यासः

स्पृहेरोप्सितः ।। स्पृहयहतीति । अतो लोपस्य 'अचः परस्मिन् पूर्वविधौ' इति स्थानिवद्भावाद् गुणो न भवति । यदा तु पुष्पादोनामीप्सिततमत्वं विवक्ष्यते, तदा परत्वात् कर्मसंज्ञैव भवति—पुष्पाणि स्पृहयतीति ॥ ३६ ॥

कुधद्रहेर्व्यासूयार्थानां यं प्रति कोषः ॥ कुधद्रहावकर्मको, तत्र षष्ट्यां प्राप्तायामयमारम्भः, इतरो सकर्मको । तत्र द्वितीयायां प्राप्तायाम् । कथं पुनरेषां भिन्नार्थत्वे सित 'यं प्रति कोषः' इति सामान्येन तद्विशेषण-मुप्पयत इत्याह—कोधस्ताविदियादि । सुगमम् । कुद्धचिति, द्वह्यतीति । 'कुध कोषे', 'द्रुह जिघांसायाम्' देवादिको । ईर्व्यतीति । 'ईर्क्ष सूर्क्ष ईर्व्यार्थाः' । असूयतीति । असूयशब्दः कण्ड्वादियगन्तः । भार्यामीर्थ्य-

#### पदमञ्जरी

स्पृहेरोप्सितः ।। चुरादावदन्तः पठ्यत इति । तेन स्पृह्यतीत्यत्रातो लोपस्य स्थानिवद्भावाल्ल-घूपधगुणो नेति भावः । ईप्सित इति । 'मितबुद्धि' इत्यादिना वर्त्तमाने कः । इप्सितमात्रे इयं संज्ञा । प्रकर्ष-विवक्षायां तु परत्वात् कर्मसंज्ञैव भवति—पुष्पाणि स्पृह्यतीति । यदा त्वीप्सितमीप्सिततमं वा शेषत्वेन विवक्षयते, तदा षष्ठी भवति ॥ ३६ ॥

क्रुधद्रहेष्यांसूयार्थानां यं प्रति कोषः ॥ गुणेष्विति । शौचाचारादिषु । दोषाविष्करणमिति । दम्भादिदोषाध्यास इत्यर्थः । तत्र क्रुधद्रहावकर्मकाविति कारकशेषत्वास्त्रदस्य श्रूणोतीतिवत् षष्ट्यां प्राप्तायां वचनम्, इतरयोस्तु सकर्मकरवाद् द्वितीया प्राप्नोति । अत्र च चित्तदोषक्परवं यद्यपि कोषादीनामविशिष्टम्, तथाप्यन्येषामेवञ्जातीयकानां द्वेषादीनामग्रहणार्थमवान्तरमेदविवक्षया पृथिगमे निदिष्टाः, न तु चित्तदोषार्थान

#### भावबोधिनी

चुरादि गण में 'स्पृह ईप्सायाम्' (इच्छा अर्थ में स्पृह बातु है) यह अदन्त पठित है। उस स्पृह्धात्वर्थ का ईप्सित जो पदार्थ, वह कारक सम्प्रदानसंज्ञक होता है, ईप्सित—यह अभिप्रेत = चाहा गया—कहा जाता है। उदा०—- पुष्पेम्य: स्पृह्यित । फलेम्य: स्पृह्यित । फूलों की ईप्सा = लालसा करता है। फलों की ईप्सा = लालसा करता है।

ईिप्सितः — इसका क्या फल है ? पुष्पेम्यो वने स्पृहयित । वन में फूलों की इच्छा करता है । [यहाँ वन ईिप्सित न होकर अधिकरण हैं । अतः सम्प्रदान संज्ञा नहीं होती है] ॥ ३६ ॥

अमर्ष = क्रोंध । अपकार = द्रोह । अक्षमा (न सहन करना) = ईध्यों । गुणों में दोष निकालना = असूया । क्रोंध आदि अर्थों वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप है, जो कोप का विषय है, वह कारक सम्प्रदानसंज्ञक होता है । क्रोंध तो कोप ही है, तथा द्रोह आदि भी कोप से उत्पन्न होने वाले ही लिये जाते हैं । (अर्थात इन सभी में किसी न किसी रूप में क्रोंध अवश्य रहता है ।) इसलिये सामान्य रूप से विशेषण दिया गया है—यं प्रति कोप:।

यं प्रति कौप इति किम् ? भार्यामीव्यंति—मा एनामन्यो द्राक्षीदिति ॥

२७६. ऋधद्रहोरूपसृष्टयोः कर्म ॥ ३८ ॥ (५७६)

पूर्वेण सम्प्रदानसंज्ञायां प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते । क्रुधद्रहोरुपसृष्टयोरुपसर्गसम्बद्धयोयं प्रति कोपस्तत्कारकं कर्मसज्ञं भवति । देवत्तमभिकुध्यति । देवदत्तमभिद्रुह्यति ।

उपसृष्टयोरिति किम् ? देवदत्ताय क्रुध्यति । यज्ञदत्ताय दुह्यति ॥

२८०. राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः ॥ ३६ ॥ (५७७)

रा थेरोक्षेश्च कारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवति । की दृशम् ? यस्य विप्रदनः । विविध प्रदनः = विप्रदनः । विविध प्रदनः = विप्रदनः ।

तीति । अस्ति भार्यायामीर्ष्या, न तु तां प्रति कोपः । केवलं परैर्दृश्यमानां तां न क्षमते । अथास्मान् द्वेष्टीत्यत्र कथं न भवति सम्प्रदानसंज्ञा ? द्विषेरकोधाद्यर्थत्वात् । अप्रीतौ ह्येनं स्मरन्ति, तथा चाचेतनेष्विप प्रयुज्यते — औषधं द्वेष्टीति । नाभिनन्दतीति गम्यते ॥ ३७ ॥

कुषदुहोरुपसृष्टयोः कर्म ॥ ३८॥

राधीक्ष्योयंस्य विप्रक्तः ॥ राध्यतीति । 'राध साध संसिद्धी', दैवादिकः । दैवमिति शुभाशुभं कर्म।

नामिति । तेनास्मान् द्वेष्टीत्यत्र न भवति, अनिभनन्दनं ह्यस्यार्थः । तथा चाचेतनेष्विप प्रयुज्यते — औषधं द्वेष्टीति । कथं पुनरेकेन कृषिना सर्वे कृषादयः शक्या विशेषियनुमत आह — क्रोधस्ताविति । भार्यामीष्यंतीत्यत्र केवलं परैर्वृश्यमानां भार्यां न क्षमते, न तु तां प्रति कोपः ॥ ३७ ॥

कृधद्रहोरुपसृष्टयोः कर्म ।। उपसर्गेण सम्बद्धयोरिति । 'उपसर्गाः कियायोगे' उपसृजन्तीत्युपसर्गाः, पचाद्यचि न्यङ्क्वादित्वात् कुत्वम् । तेनोपसृष्टयोरित्यस्योपसर्गेण सम्बद्धयोरित्ययमर्थो भवति । स्वनिकाय-

प्रसिद्धिर्वा ॥ ३८ ॥

राधीक्योर्यस्य विप्रश्तः ॥ यस्येति कर्मणि पष्ठी, यद्विविधं पृच्छ्यत इत्यर्थः । यत्सम्बन्धीत्यावि । यत्सम्बन्धिनः शुभाशुभस्य विप्रश्न इति । देवदत्ताय राध्यतीति । 'राधोऽकर्मकाद्वद्वावेव' इति दिवादौ, तत्र वृद्धावित्युपलक्षणमकर्मकादिति वचनाद् वृद्धावकर्मकत्वाव्यभिचारात् । एवकारस्तु भिन्नक्रमः—राधोऽकर्मकादेव

## भावबोधिनी

जिसके प्रति कोप है। उदा०-देवदत्ताय कुव्यति । देवदत्त पर क्रोध करता है। देवदत्ताय दुद्धिति । देवदत्त से द्रोह करती है। देवदत्ताय इर्ब्यति । देवदत्त से ईर्ब्या करता है। देवदत्ताय असूयति । देवदत्त के गुणों की भी निन्दा करता है।

यं प्रति कोपः (जिसके प्रति कोप है)—इसका ग्रहण किसलिये है ? भार्याम् ईर्प्यति (भार्या से ईर्प्या करता है) इसको कोई दूसरा न देखे । [यहाँ कोप का विषय भार्या नहीं है । अपितु दूसरे देवने वाले हैं । अतः भार्या की सम्प्रदान संज्ञा नहीं होती है ।] ।। ३७ ।।

पहले वाले सूत्र से सम्प्रदान संज्ञा प्राप्त रहने पर इस कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है। उपसृष्ट = उपसर्गयुक्त कुथ और दुह धातुओं में 'जिसके प्रति कोप हैं' वह कारक कर्मसंज्ञक होता है। उदा॰—देवदत्तमिंक कुथ्यति। देवदत्तमिंक होता है। उदा॰—देवदत्तमिंक कुथ्यति। देवदत्तमिंक होता है।

उपमृष्ट = उपसर्ग से सम्बद्ध — इसका क्या फल है ? देवदत्ताय क्रुव्यति । यज्ञदत्ताय दुह्चिति । यहाँ

उपसर्ग सहित प्रयोग न होने से फर्मसंज्ञा न होकर सम्प्रदान संज्ञा ही होती है। ।। ३८ ।।

राध और ईक्ष का कार क सम्प्रदानसंजक होता है। कैसा कारक ? जिसका विप्रश्न है। विविध प्रश्न विप्रश्न । वह विप्रश्न किसका होता है ? जिसका शुभ और अशुभ पूछा जाता है। उदा॰—देवदत्ताय राध्यति। देव-

स कस्य भवति ? यस्य शुभाशुभं पृच्छचते । देवदत्ताय राध्यति । देवदत्तायेक्षते । नैमितिकः पृष्टः सन् देवदत्तस्य देवं पर्यालोचयतीत्ययंः ॥

२८१. प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्त्ता ॥ ४० ॥ (५७८)

प्रति-आङ्—इत्येवम्पूर्वस्य शृणोतेः कारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवति, कीदृशम् ? पूर्वस्य कर्ता । प्रतिपूर्वं आङ्पूर्वश्च शृणोतिरभ्युपगमे = प्रतिज्ञाने वर्तते । स चाभ्युपगमः परेण प्रयुक्तस्य सतो भवति । तत्र प्रयोक्ता पूर्वस्याः क्रियायाः कर्ता सम्प्रदानसंज्ञो भवति । देवदत्ताय गां प्रतिशृणोति, देवदत्ताय गामाशृणोति । प्रति-जानोत इत्यर्थः ॥

#### न्यासः

यस्येति ग्रहणं विस्पष्टार्थम् । तथा हि—'यं प्रति' इत्यनुवर्त्तते, तत्र यं प्रति विप्रवन इत्येवमिसम्बन्धे क्रियमाणे यस्येत्यस्यार्थोऽप्रयुज्यमानस्यापि गम्यत एव ॥ ३९ ॥

प्रत्याङ्ग्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता ॥ परेणत्यादि । अन्येन केनचिदिदं मे क्रियतामिति प्रयुक्तो व्यापारितः सन् प्रतिजानीते । अतः प्रतिज्ञातुरन्येन प्रयुक्तस्याभ्युपगमो भवित । प्रयोक्तित व्यापारियता । सूत्रे पूर्वस्येत्यर्थान्यया पुंल्लिङ्गेन निर्देशः । स त्वर्थो विचार्यमाणः क्रियेव भवित । यस्मात् कर्त्तोति क्रियाया एव भवित नान्य स्यार्थस्येत्याह—पूर्वस्याः क्रियाया इति । यश्चासौ पूर्वस्याः क्रियायाः कर्त्ता भवित, सं प्रतिज्ञातुः प्रयोजको भविति हेतुसंज्ञायां प्राप्ताय।िवदं वचनम् । देवदत्ताय गां प्रतिश्रृणोति । अत्र पूर्वस्या याचनिक्रयाया देवदत्तः कर्त्ता । देवदत्तेन हि मद्यं गां देहीति याचितः स यदा ददामीति प्रतिजानीते, तदैवं प्रयुज्यते—देवदत्ताय गां प्रतिश्रृणोतीति । पूर्वस्य कर्त्तेति किम् ? विना तेन गवादेरभ्युपेयमानस्य व मंण एव स्यात् । ननु च परत्वात् कर्मसंज्ञा तस्य बाधिका भविष्यति, नैतदस्तिः, नाप्राप्ते हि संज्ञान्तर इदमारभ्यत इति । इहापि च देवदत्ताय गामाश्रृणोतीति देवदत्तस्य हेतुसंज्ञा प्राप्नोति । तत्र पूर्वस्य कर्त्तेत्यस्मिन्नसति यथा देवदत्तस्य हेतुसंज्ञां बाधते, तथा कर्मसंज्ञामिव बाधेत । अथ वा—'पुरस्तादपवादा अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते, नोत्तरान्' इति कर्मसंज्ञामेव बाधेत । पूर्वस्य कर्त्तेत्यस्मिस्तु सित हेतुसंज्ञामेव बाधते, न कर्मपंज्ञाम् ॥ ४० ॥

#### पदमञ्जरी

इयन् भवति, यथा—वृद्धाविति । तेन सत्यप्येवकारे पर्यालोचनस्य वृत्तिरिवरुद्धा । तत्र धात्वर्थेनोपसंग्रहा-जीवत्यादिवद् राधोऽकर्मत्वमिवरुद्धम् । निमित्तं वेद नैमित्तिकः, उञ्छादिषु वसन्तादिषु वा निमित्तराब्दो द्रष्टव्यः । यस्यग्रहणमनर्थकम्, यं प्रतीत्येव, तत्र यं प्रति विष्रश्नः इत्यन्वये कि नाम विवक्षितं न सिध्यति ! ॥३९॥

प्रत्याङ्ग्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता । द्विवचनिनर्देशात् प्रत्येकमुपसर्गसम्बन्ध इत्याह — वाङ्पूर्वस्य प्रतिपूर्वस्य चेति । कः पुनरत्र पूर्वो व्यापार इत्यत्राह — प्रत्याङ्पूर्वश्चेत्यावि । परेण प्रयुक्तस्येति । इदं मे देहीत्येवं प्राधितस्येत्यर्थः । पूर्वस्याः क्रियाया इति । सूत्रे तु व्यापार इपितविवक्षया पूर्वस्येति निर्देशः, यत्र हेतु-सञ्ज्ञायां प्राप्तायां देवदत्तेन प्रतिश्रृणोतीति प्रयोगनिवृत्तये वचनिमत्याहुः । विवक्षान्तरे च देवदत्तो गां प्रतिश्रावयतीति भवत्येव ॥ ४० ॥

## भावबोधिनी

दत्ताय ईक्षते । नैमित्तिक = ज्योतिपी पूछे जाने पर देवदत्त के भाग्य की पर्यालोचना करता है, उसके शुभ और अशुभ को बताता है । ।। ३९ ॥

'प्रति' और 'आङ्' जिसके पूर्व में हैं ऐसी 'श्रु' धातु का कारक सम्प्रदानसंज्ञक होता है। कैसा कारक ? पूर्व किया का कर्ता। प्रतिपूर्वक तथा आङ्पूर्वक श्रु धातु अभ्युपगम = प्रतिज्ञा करना अर्थ में है और यह प्रतिज्ञा दूसरे के द्वारा प्रयुक्त=प्रेरित होने वाले हीं पुरुष की होती है। (मुझे यह दीजिये—इस प्रकार से प्राधित व्यक्ति ही याचक को देने की प्रतिज्ञा = अभ्युपगम करता है।) यहाँ प्रयोक्ता = पूर्ववर्ती प्रेरणारूपी क्रिया का कर्त्ता सम्प्रदानसंज्ञक होता है।

## २८२. अनुप्रतिगृणभ्य ॥ ४१ ॥ (५७९)

'पूर्वस्य कर्ता' इति बसंते । अनुपूर्वस्य प्रतिपूर्वस्य च गृणातेः कारकं पूर्वस्याः क्रियायाः कर्तृभूतं सम्प्रवानसंशं भवति । होन्रेंअनुगृणाति । होता प्रथमं शंसित तमन्यः प्रोत्साहयति । अनुगरः, प्रतिगरः इति हि शंसितुः प्रोत्साहने वसंते । होतारं शंसन्तं प्रोत्साहयतीत्यर्थः ।।

२८३. साधकतमं करणम् ॥ ४२ ॥ (५६०)

क्रियासिद्धौ यत्प्रकृष्टोपकारकं विवक्षितं तत्साधकतमं कारकं करणसंज्ञं भवति । दात्रेण लुनाति । परशुना छिनत्ति ।

#### न्यास

अनुप्रतिगृणश्च ।। अनुप्रतिगृण इति इनाप्रत्ययेन निर्देशात् क्रधादिपिठतस्य 'गृ शब्दे' इत्यस्य, न 'गृ निगरणे' इत्यस्य तौदादिकस्य । होता प्रथमं शंसतीति । एतेन स्तुतिक्रियायाः पूर्वस्या होता कर्त्तेति-दर्शयित । प्रोत्साहयतीत्यनेनानुगृणातिप्रतिगृणातिशब्दयोर्थमाचष्टे । अथं पुनर्श्ञायते — अनुपूर्वः प्रतिपूर्वश्च शंसितुगृंणातिः प्रोत्साहने वर्त्तंत इत्याह — अनुगरः प्रतिगर इति । अनुगीर्यते = होता प्रथमं प्रशस्यते येन शब्देन सोऽयमनुगरः । एवं प्रतिगीर्यते येन स प्रतिगरः । पूर्वस्य कर्त्तेत्येव, होत्रेऽनुगृणाति सदसीत्यधिकरणस्य मा भूत् ॥ ४१ ॥

साधकतमं करणम् ॥ ननु च सामग्रवधीना हि कियासिद्धिरेकस्याप्यभावेन न भवति । तत् कस्यात्र प्रकर्षो यत्परिग्रहाय साधकतमशब्दस्य ग्रहणिमति यश्चोदयेत्, तं प्रत्याह—क्रियासिद्धावित्यादि । प्रकृष्टम् =

अनुप्रतिगृणश्च ।। पूर्वेण साहचर्यादंत्रापि प्रत्येकमुपसर्गसम्बन्ध इत्याह—अनुपूर्वस्य प्रतिपूर्वस्य चेति । कः पुनरत्र पूर्वो व्यापार इत्यत्तह—होता प्रथमित्यादि । अन्य इति । अध्वर्युः । कथं पुनर्ज्ञायते—अनुप्रतिपूर्वो गृणातिः शंसितुः प्रोत्साहने वर्त्तत इत्याह—अनुगरः प्रतिगर इत्यादि । अनुगीर्यते प्रोत्साह्यते येन शब्देन सोऽनुगरः । एवं प्रतिगरः, बोथामो दैवेत्येवमादिकः शब्दः; तेन हि प्रतिगीर्यते ॥ ४१ ॥

सावकतमं करणम् ॥ 'विधू संराद्धी' इत्यस्य हेतुमण्ण्यन्तस्य 'सिद्धचतेरपारलीकिके' इत्यात्वे 'राध साध संसिद्धी' इत्यस्य वा ण्यन्तस्य साधकराब्दः । क्रियात्मकश्चार्थः । प्रयोज्यः कर्ता, सिध्यतः साध्यवतो भावनेषिनी

अर्थात् प्रतिज्ञा करने वाले का प्रयोजक ही पूर्व किया का कर्ता है, उसी की सम्प्रदान संज्ञा होती है। उदा०—दैव-दत्ताय गां प्रतिश्रुणोति । देवदत्ताय गाम् आश्रुणोति । देवदत्त को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है, यह अर्थ है ॥ ४० ॥

'पूर्वस्य कर्ता' पूर्ववर्त्ती क्रिया का कर्ता—इसकी अनुवृत्ति होती है। अनुपूर्वक प्रतिपूर्वक गृ धातु का कारक = पूर्व क्रिया का कर्त्ता, सम्प्रदानसंज्ञक होता है। उदा०—होत्रेऽनुगृणाति। होता पहले मन्त्रादि बोलता है उसे दूसरा अध्वयुं प्रोत्साहित करता है, क्योंकि अनुगर प्रतिगर शंसिता = पहले बोलने वाले के प्रोत्साहन में हैं। (अध्वयुं) बोलने वाले होता को प्रोत्साहित करता है।

विमशं—यज्ञ किया में होता पहले मन्त्रोच्चारण करता है। बाद में अध्वयुं उसे प्रोत्साहित करता है। यहाँ पूर्व किया शंसन = उच्चारण का कर्ता 'होता' है। अतः उसी की सम्प्रदान संज्ञा होकर होत्रेऽनुगृणाति, होत्रे प्रति-गृणाति। इस अभिप्राय को प्रकट करने वाले शब्द हैं—अनुगरः, प्रतिगरः। अनुगीयंते = होता प्रथमं प्रशस्यते येन शब्देन सः—अनुगरः। प्रतिगीयंते = होता प्रथमं प्रशस्यते येन शब्देन सः—प्रतिगरः।। ४१।।

क्रिया के फळ की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक विवक्षित रहता है, वह साधकतम कारक करण-संज्ञक होता है, उस साधकतम की करणसंज्ञा होती है। उदा०—दात्रेण छुनाति। दरांती से काटता है। परशुना

## प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः

## तमब्यहणं किम् ? गङ्गायां घोषः । कूपे गर्गकुलम् (म॰ भा॰ १.४.४२) ।

#### न्यास

अत्यन्तमुपकारकम् । अथ वा—प्रकर्षः प्रकृष्ट्म् 'नपुंसके भावे कः' । प्रकृष्टेन प्रकर्षेणोपकारकं प्रकृष्टोपकारकम् यत् क्रियासिद्धिविषये प्रकर्षेणोपकारकं विवक्षितं तत् साधकतमम् । विवक्षितंग्रहणं यदा प्रकृष्टोपकारकत्वेन विवक्ष्यते, तदा साधकतमव्यवहारो विज्ञायते, नान्यदेति ज्ञापनार्थम् । तथा हि—विवक्षांवशाद् यदेव कदाचित् करणम्भवति—धनुषा विध्यतीति, तदेव कदाचित् स्वातन्त्र्यविवक्षांयां कर्तृत्वमनुभवति—धनुर्विध्यतीति । स्नुनातीति । 'प्वादीनां हस्वः' ।

तमन्प्रहणं किम् ? गङ्गायां घोष इति । यदि तमन्प्रहणं न क्रियेत, ततोऽत्राधिकरणसंज्ञा न स्यात् । इह हि द्विविध आधारः—गौणः, मुख्यश्च । तत्र मुख्यो य आधेयेन व्याप्यते, यथा—तिलेषु तैलमस्ति; अत्र तैलेनाधेयेनाधारभूतास्तिला व्याप्ताः । अव्याप्तो गौणो यथा—गङ्गायां घोष इति । अत्र हि सामीप्याद् गङ्गाया आधारत्वमुपचित्तम्, न मुख्यम्; व्याप्त्यभावात् । तत्रासित तमन्प्रहणे 'गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसंप्रत्ययः' इति मुख्यस्यैवाधिकरणसंज्ञा स्यात्, नेतरस्य; तमन्प्रहणात् तस्यापि भवति; तथापीह तमन्प्रहणं न कर्त्तव्यम्,

#### पदमञ्जरी

वा क्रियात्मनोऽर्थस्य प्रयोजकतमं साधकतमम् । ननु सामग्रयभीना क्रियासिद्धिनी खलु कर्त्रादीनामन्यतमा-पायेऽपि क्रिया निष्पद्यते, तित्कमपेक्षः कारकाणां मध्ये एकस्यातिशययोगः स्यात् ? उच्यते; दात्रादेः छेद्य-द्रव्यानुप्रवेशो व्यापारः, काष्टादेः पाके अज्दलनजिन्तोष्णस्पर्शानुप्रवेशः, तदनन्तरमेव क्रियासिद्धिः, नैवं कारकान्तरेष्वनुप्रवेशः तद्वयापारानन्तरं वा क्रियानिष्पत्तिः समस्ति, अतः—

क्रियायाः परिनिष्पत्तिर्यद्वचापारादनन्तरम् । विवक्ष्यते यदा तत्र करणं तत्तदा स्मृतम् ॥ (वा॰ प॰ ३.७.९०)

'विवक्ष्यते' इत्यनेनैतद् दर्शयति—देशकालावस्थादिवशेन यस्य क्रिया प्रत्युपयोगातिशयेन व्यापारः प्रत्यासीदन् विवक्ष्यते, तदा तस्य करणत्वं भवतीति। यथा स्थाल्यधिकर्णत्वेन प्रसिद्धा, तस्या अपि तनुत्र-कपालतया प्रकर्षविवक्षायां करणत्वं भवति—स्थाल्या पच्यत इति। उक्तं च—

वस्तुतस्तदिनर्देश्यं न हि वस्तु व्यवस्थितम्। स्थाल्या पच्यत इत्येषा विवक्षा दृश्यते यतः॥ इति। (वा॰ प॰ ३.७.९१)

न चैवं कर्तुरिप करणत्विविवक्षाप्रसङ्गः; भिन्नजातीयत्वात् । सकलसाधनिविनियोगकारी खल्वसी, न च शतधनो निष्कधनेन सह स्पर्धते ! कथं तर्ह्यांश्वेन दाधिकया रथेन सञ्चरते इति बहूनां करणत्वम्, यावता तेष्विप यदासन्नोपकारकं तदेव करणं युक्तम् ? उच्यते; कारकान्तरापेक्षः करणस्यातिशयः, न स्वकक्षायाम्; तेन सर्वेषां क्रियानिष्पत्तौ संनिपत्योपकारकत्वात् सिद्धं करणत्वम् ।

तमन्प्रहणं किमिति । कारकाधिकारात् सिद्धं साधकत्वे पुनः साधकश्रुतिः प्रकर्षार्था भविष्यतीति प्रक्तः । गङ्गायां घोष इति । असति तमन्प्रहणे आधारा नाम यत्राधारात्मा न्याप्तो भवत्याधेयेन, तेनेहैव

## भावबोधिनी

छिनत्ति । कुल्हाड़ी से काटता है । [यहाँ काटना किया के फल = छेदन की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक होने के कारण दात्र और परशु की करण संज्ञा हो जाती है । फलतः तृतीया विभक्ति होती है ।]

तमप् ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? गंगा में घोष = अहीरों की बस्ती। कूपे गर्गकुलम्। कुएँ में गर्गकुल

## रहता है,।

१. 'करणत्वं तदा' इति वा पाठ: वाक्यपदीये।

करणप्रदेशाः—'कर्तृकरणयोस्तृतीया' (२.३.१८) इत्येवमादयः ॥ २८४. दिवः कर्म च ॥ ४३ ॥ (४६२)

पूर्वेण करणसंज्ञायां प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते । दिवः साधकतमं यस्कारकं तत्कर्मसंज्ञं भवति, चकारास्करणसंज्ञं च । अक्षान्दीन्यति, अक्षेदींन्यति ।।

#### न्यासः

कथम् ? विनापि तेन प्रकर्षावगतेः । यथैव ह्यनिभरूपिय कन्यादानस्य प्रवृत्तिर्नास्तीत्यभिरूपिय कन्या देयेत्युक्ते विनापि प्रकर्षप्रत्ययेनाभिरूपतमायेति गम्यते; तथेहापि कारकाधिकारादसाधके संज्ञायाः प्रवृत्तिर्नास्तीति 'साधकं करणम्' इत्युक्तेऽन्तरेणापि तमब्ग्रहणं साधकतमिनित गम्यते, तत् किं तमब्ग्रहणेन ? तदेतत् तमब्ग्रहणं ज्ञापनार्थं कृतम् । एतदनेन ज्ञाप्यते—'इह कारकाधिकारे इतः सूत्रादन्यत्र विना तमब्ग्रहणेन प्रकर्षो नाश्रीयते' इति । तेन 'अधारोऽधिकरणम्' इत्यनेन 'गङ्गायां घोषः' इत्यादावमुख्य-स्यापि गङ्गादेराधारस्याधिकरणसंज्ञा सिद्धा भवित ॥ ४२ ॥

दिवः कर्म च ॥ दीव्यतीति । 'हुलि च' इति दीर्घः ॥ ४३ ॥

#### पदमञ्जरी

स्यात्—ितलेषु तैलम्, पयिस सिंपिरितिः; गङ्गायां घोष इत्यत्र न स्यात् । तमब्ग्रहणं तु ज्ञापयिति—इह प्रकरणे सामर्थ्यंगम्यः प्रकर्षो नाश्रीयते, तेनेहापि भविन । यदा च देशधर्मो घोषं प्रत्याधारभावः स्रोतस्युपचर्यते, तदेवं तमब्ग्रहणस्य प्रयोजनम्; यदा तु गङ्गागव्दस्तीरे वर्त्तते तदा न प्रयोजनम्, आधेयेन व्याप्तिसम्भवानमुख्य एवाधारभाव इति ॥ ४२ ॥

दिवः कर्म च ॥ ननु चाक्षान् दोव्यतीत्यत्र पातयतीत्यर्थस्तत्र कर्मत्वं सिद्धम्; अक्षेदींव्यतीति, क्रीडतीत्यर्थः, तत्र करणत्वं सिद्धम्, किमर्थमिदमित्याशङ्क्ष्याह—पूर्वेण करणसंज्ञाथामिति । अक्षेः क्रोडती-त्यस्यामेव विवक्षायामक्षान् दीव्यतीनीष्यते, अत्र च करणसंज्ञेत्र प्राप्नोति, अक्षान्पातयतीत्यत्र चार्थेऽक्षेदींव्य-तीति नेष्यते, अतः साधकतमस्यैव करणसंज्ञायां प्राप्तायः स्यमारस्म इत्यर्थः । अथ किमर्थश्चकारः ? करण-

### भावबोिघनी

करण के प्रयोगस्थल 'कर्नृकरणयोस्तृतीया' (पा० मू० २।३।१८ कर्ता और करण में तृतीया होती है।) आदि हैं।

विमर्श साथकं करणम् इतना न कह कर 'साथकतमं करणम्' यहाँ तमप् प्रत्यय का क्या प्रयोजन है? इस प्रश्न का आश्य यह है कि 'कारके' (पा॰ सू॰ १।४।२३) यह अतिकार मूत्र यताया जा चुका है। उत्तको अनुवृत्ति इस सूत्र में भी होगी। अतः साधक और कारक ये दो पर्याय घटद होंगे। इसिलये प्रकर्ष अर्थ स्वतः निकल आता है। इसे बताने के लिये 'तमप्' प्रत्यय व्यर्थ है? समाधान यह है कि तमप्यहण व्यर्थ होकर यह जापित करता है कि कारक प्रकरण में शब्दसामध्य से प्रतीत होने वाला प्रकर्ष नहीं लिया जाता है और कारकों में गौण-मुख्य-न्याय नहीं प्रवृत्त होता है। इसीलिय 'गंगायां घोष:' 'कूपे गर्गकुलम्' आदि गौण आधार की भी अधिकरण संजा हो जाती है। अन्यया जहाँ मुख्य आधार अर्थात् अभिव्यापक आधार रहता वहीं अधिकरण संजा होती; जैसे—तिलेषु तैलम्, दिन सिरः। वयों कि तेल तिल को पूर्णतया व्यास करते हैं। जब सामध्यंगम्य प्रकर्ष और गौण-मुख्य-न्याय की प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है, तो सर्वत्र गौण या मुख्य में अधिकरणादि संजा होती है। तमप्यहण का यह फल है।

किया फल की निष्पत्ति में प्रकृष्ट रूप से सहायक जिसे कहना चाहा जाता है, विवक्षित होता है उसी की करणसंजा हो जाती है।। ४२।।

पूर्व सूत्र से करणसंजा प्राप्त रहने पर कर्मसंजा का विधान किया जा रहा है। दिव् का साधकतम = प्रकृष्ट-

## २८४. परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम् ॥ ४४ ॥ (४८०)

'साधकतमम्' इति वर्तते । पूर्वेण करणसंज्ञायां प्राप्तायां सम्प्रदानसंज्ञा पक्षे विद्योयते । परिक्रयणे साधकतमं कारकमन्यतरस्यां सम्प्रदानसंज्ञं भवति । परिक्रयणं नियतकालं वेतनादिना स्वीकरणम्, नात्य- नितकः क्रय एव । शतेन परिक्रोतोऽनुबूहि । शताय परिक्रोतोऽनुबूहि । सहस्रोण परिक्रोतोऽनुबूहि । सहस्राय परिक्रोतोऽनुबूहि ।

#### न्यासः

परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम् ॥ परिक्रीतिः = परिक्रयणम् । नियतकालमिति । नात्यन्तिकम् । वेतनादिनेति । आदिशब्देन बन्धकादीनां ग्रहणम् । नात्यन्तिकः क्रय एवेति नियतकालत्वं स्पष्टीकरोति । परिशब्दोऽत्र प्रत्यासित्तं द्योतयित । क्रयो हि नामात्यन्तिकः । वेतनादिना केवलं यत्तु नियतकालं तदात्यन्ति- कस्य क्रयस्य ममीपमिति परिशब्देनाख्यायते ॥ ४४ ॥

#### पदमञ्जरी

संज्ञापि यथा स्यात्, नैतदिस्त प्रयोजनम्; वक्ष्यमाणमन्यतरस्यांग्रहणिमहैव करिष्यामि, तत्रःह—चकारात्करणसंज्ञं चेति । युगपत्संज्ञाद्वयं यथा स्यादिति भावः । अन्यतरस्यांग्रहणे तु पर्यायः स्यात्—यदा कर्मं न
तदा करणम्, यदा करणं न तदा कर्मः; चकारात्तु युगपदेव संज्ञाद्वयं भवतीत्यर्थः । यौगपद्यप्रयोजनं मनसा
दीव्यतीति कर्मत्वादण् प्रत्ययः, करणत्वाच्च तृतीया 'मनसः संज्ञायाम्' इत्यलुक्—मनसा देवः । इह चार्क्षदेंवयते देवदत्तो यज्ञदत्तेनित, अक्षैरिति तृतीयाप्रयोगेऽपि धातोः सकर्मकत्वाद् 'गतिबुद्धि' इत्यादिनाऽण्यन्तावस्थायां कर्त्तृयंज्ञदत्तस्य कर्मसंज्ञा न भवति, 'अणावकर्मकात्' इति परस्मैपदं च । यदि तिहं समावेशः—अक्षात्
दौव्यतीति परत्वात् तृतीया प्राप्नोति; पर्याये तु नायं दोषः, कर्मसंज्ञापक्षे करणसंज्ञाया अमावात् । समावेशे तु
करणसंज्ञाया अवकाशः—विदेवना अक्षा, 'करणाधिकरणयोश्च' इति ल्युट्; कर्मसंज्ञाया अवकाशः—दीव्यन्ते
भवताक्षाः, 'भावकर्मणोः' इति यगात्मनेपदे; अक्षानित्यत्रत्वुभयसंज्ञाकार्यप्रमञ्ज्ञे परत्वात्तृतीया स्यात्, नैष दोषः;
कार्यकालं हि संज्ञापरिभाषम्, ततश्च 'कर्मणि द्वितीया' इत्यत्र यदस्योपस्थानं नदनवकाशमिति द्वितीया
भविष्यति । अयं तिहं समावेशे दोषः—दीव्यन्तेऽक्षा इति कर्मण्यमिहितेऽपि करणस्याभिहितत्वात्तृतीया स्यात्,
तथा देवना अक्षा इति ल्युटा करणस्याभिधानेऽपि कर्मणोऽनिभधानेन द्वितीया स्यात् ? नैष दोषः;
एक्तेव कारकशक्तः संज्ञाद्वययोगिनी । ततश्चेकस्मिन् कारकेऽभिहिते कारकान्तरमप्यभिहितमेव भवति;
शक्तरेकत्वात् ॥ ४३ ॥

परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम् ॥ परिक्रयणशब्दे घातुगतमेव रेफमाश्रित्य 'रषाभ्याम्' इत्येव णत्वम्, प्रथमोपिनपिततत्वाद्, यथोपसर्गाभावे क्रयणिमिति; न तूपसर्गस्थमाश्रित्य 'कृत्यचः' इत्यनेन तस्य पश्चादुपनिपतितत्वेन बहिरङ्गत्वात् । वेतनादिनेति । वेतनं भृतिः, नियतकालत्वमेव स्पष्टयित । नात्यन्तिकः क्रय एवेति । परिशब्दः सामीप्यं द्योतयित । क्रयो नामात्यन्तिकं स्वीकरणम्, नियतकालं तु तस्य समीपमेवेति परिशब्दस्यार्थः ॥ ४४ ॥

## भावबोधिनी

रूपेण सहायक जो कारक वह कर्मसंज्ञक होता है। चकार के बल्ल से करणसंज्ञक भी होता है। उदा०—अक्षान दीव्यित अक्षैर्दीव्यित । पांसों से खेलता है ॥ ४३ ॥

'साधकतमम्' इसकी अनुवृत्ति होती है। पूर्ववर्ती (साधकतमं करणम्) सूत्र से करणसंज्ञा प्राप्त रहने पर इसके द्वारा पक्ष में सम्प्रदान संज्ञा का विधान किया जा रहा है। परिक्रयण में साधकतम कारक की विकल्प से सम्प्रदान संज्ञा होती है। परिक्रयण = निश्चित समय के लिये वेतनादि के द्वारा अपना बना लेना, न कि सदा के लिये खरीद

२८६. आधारोऽधिकरणम् ॥ ४५ ॥ (६३२)

आध्रियन्तेर्शस्मन् क्रिया इत्याघारः। कर्तृकर्मणोः क्रियाश्रयभूतयोधारणक्रियां प्रति य

वाधारोऽधिकरणम् ॥ आध्रियन्ते क्रियागुणा अस्मिश्नित्याधार इति । 'अध्यायन्यायोद्याव' इत्यादिनाऽधारशब्दोऽधिकरणे घत्रन्तो व्युत्पादितः । क्रियापेश्नत्वात् कारकस्येति क्रियाग्रहणम् । यद्याध्रियन्ते क्रिया यस्मिन् स आधारः इति, एवं हि सित कर्तृ कर्मणोरेवाधिकरणमंत्रा प्रसज्येत, तयोरेव हि क्रिया आध्रियन्ते । तथा हि—कर्तृ स्था वा क्रिया भवति, कर्मस्था वा, अनवकाशत्वात् कर्तृ कर्मणोः संज्ञा न भविष्यत्येष दोषश्रसङ्ग इति, एतच्चानुत्तरम्; सत्यि ह्यनवकाशत्वे तयोः पर्यायः स्यात् । एकदाधिकरणसंज्ञा, अन्यदा कर्मसंज्ञा कर्तृ संजेति यश्चोदयेत् तं त्रत्याह—कर्तृ कर्मणोरित्यादि । एतेन यादृशस्याधारस्याधिकरणसंज्ञया भवितव्यं तं दर्शयति । क्रियाया अभिमुखो य आधार इत्यर्थः यश्च क्रियां घारयित । प्रतिराभिमुख्ये । क्रियां प्रति य आधार इति । क्रियाया अभिमुखो य आधार इत्यर्थः यश्च क्रियां घारयित स क्रियाया अभिमुखो भवति । क्रियायास्तु धारणं साक्षाद्, व्यवधानेन वा; कर्तृ कर्मणोः क्रियाश्रययोधिरणात् । तत्र पूर्वस्य व्यवच्छेदार्थम् 'कर्तृ कर्मणोः' इत्युक्तम् ।

तदेतदुक्तं भवित — कर्नृ कर्मणोः क्रियाधारभूतयोधारणात् क्रियाया अभिमुखो य आधारस्तस्याधि-करणसंज्ञा भवतीति । तदेवं क्रियाधारभूतकर्नृ कर्मधारणद्वारेण क्रियाया अभिमुखो य आधारस्तस्याधिकरण-संज्ञा; यतोऽनेन विधोयते ततो न भवित पूर्वस्य दोषस्य प्रसङ्गः । न हि कर्नृ कर्मणोरनेन प्रकारेण क्रियां

पदमञ्जरी

अधारोऽधिकरणम् ॥ आद्रियन्तेऽस्मिन् क्रिया इत्याधार इति 'अध्यायन्यायोद्याव' इत्यादिनाऽधिकरणे घत्र । क्रियापेक्षत्वात् कारकभावस्य क्रियाग्रहणम् । यदि क्रियाधारस्याधिकरणसंज्ञा, कर्तृकर्मणोरेव
स्यात् । कर्तृस्था हि क्रिया भवति कर्मस्था वा । कर्तृसंज्ञायाः कोऽत्रकाशः ? ये कर्मस्थिक्रियाः—पचत्यादनं
देवदत्त इति । नन्वत्राप्यधिश्रयणादेराधारः कर्तेनि स्यादेव प्रसङ्गः ? अयं तर्ह्यवकाशः—देवदत्ताय रोचते
मोदक इत्युक्तम्, अत्र देवदत्तस्थस्याभिलाषस्य मोदकः कर्तेति । अथाप्यनवकाशा कर्तृसंज्ञा ? एवमपि पर्यायः
स्यात् । अथ कर्मसंज्ञायाः कोऽत्रकाशः ? ये कर्तृस्थिक्रियाः—अदित्यं पश्यतीति । अतः कर्तृकर्मणोरेवाधिकरणसंज्ञाप्रसङ्ग इत्यत्र आह—कर्तृकर्मणोरित्यादि । कथं पुनः साक्षात्क्रियाधारे सम्भवति क्रियाधारभूतभाववीधिनी

लेना। उदा॰—शतेन परिक्रीतोऽनुबूहि। तू सौ रुपयों से खरीदा गया है, अब बोल। शताय परिक्रीतोऽनुबूहि। तू सौ रुपयों से खरीदा गया है, अब बोल (मेरा कार्य नयों नहीं करेगा)। सह रुण परिक्रीतोऽनुबूहि। सहस्राय परिकीतोऽनुबूहि। तू एक हजार रुपयों से खरीदा जा चुका है, अब बोल ॥ ४४॥

जिसमें क्रिया आघृत की जाँय वह आधार है। क्रिया के आश्रयभूत कर्ता और कर्म का घारण क्रिया के प्रति जो आधार होता है, उस कारक की अधिकरण संजा होती है।

उदा० कटे आस्ते । कटे शेते । स्थाल्यां पचित । चटाई पर बैठता है । चटाई पर सोता है । बटलोई में चावलादि पकाता है ।

अधिकरण के प्रयोगस्थल—'सप्तम्यधिकरणे च' (पा० सू० २।३।३६) आदि हैं।

विमर्श— किया का आधार अधिकरण होता है। परन्तु आधारता साक्षात् न लेकर किया के आश्रयभूत-कर्ता तथा कर्म के माध्यम से ही ली जाती है। जैसे—देवदत्तः कटे आस्ते। यहाँ बैठना किया का आश्रय देवदत्त कर्ता है। इसी के माध्यम से चटाई उस क्रिया की आधार बनती है। इसी लिये भर्तृहरि ने स्पष्ट लिखा है—

कर्नृकर्मव्यवहितामसाक्षाद् धार्यत् क्रियाम्।

उपकुर्वत् क्रियासिद्धा शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् ॥ [वा० प० ३।७।१४८]

१. 'क्रियागुणाः' इति न्यायसम्मतः पाठः।

# आधारस्तत्कारकमधिकरणसंज्ञं भवति । कटे आस्ते । कटे शेते । स्थाल्यां पचिति । अधिकरणप्रदेशाः—'सप्तम्यधिकरणे च' (२.३.३६) इत्येवमादयः ।।

न्यासः

प्रत्याधारत्वम्, अपि तु साक्षादेव क्रियाधारणात् । नन्वेवमपि कर्तृ कर्मणोर्मृ्ख्यं क्रियाधारत्वम्, साक्षादेव क्रियाधारणात्, कर्तृ कर्माधारस्य तु कटादेगीणत्वं क्रियाश्रयभूतकर्तृ कर्मधारणद्वारेण क्रियाधारणात् । तत्र मुख्य आधारे सित गौणस्याधिकरणसंज्ञा न प्राप्नोतोति स दोषस्तदवस्य एव ? नैतदस्तिः; तमञ्ग्रहणेन ज्ञाणितमेतत् —गौणस्याध्याधारस्याधिकरणसंज्ञा भवतीति । भवतु गौणस्याधिकरणसंज्ञा, मुख्यस्यापि कर्तुः कर्मणश्च कस्मान्न भवतीति चेत्, नः रत्वादनवकाज्ञत्वाच्च कर्तृकर्मसंज्ञाभ्यां बाध्यमानत्वात् । अधिकरणसंज्ञा हि पूर्वा गौण आधारे सावकाज्ञा, तद्विपरीते तु कर्तृ कर्मसंज्ञे इति ताभ्यां बाध्यमाना नोत्सहते तयोविषय-मवगाहितुम् ।

कटे सास्त इति । कर्नृस्था क्रिया यत्र पूर्वेण प्रकारेणाध्रियते तस्योदाहरणम्, भासन्क्रियायाः कर्नुस्थत्वात् । स्थाल्यां पचतीति । कर्मस्था क्रिया यत्राध्रियते तस्योदाहरणम्; विक्लेदनिक्रयायाः कर्मस्थत्वात् ।

तत् पुनरिधकरणं त्रिप्रकारम् — औपरलेषिकम्, वैषयिकम्, अभिव्यापकञ्च । तत्राद्ये — कटे आस्ते, स्थाल्यां पचतिति कटादेरप्याधारस्य ह्याधेयेन सहोपरलेषः संयोगलक्षणोऽस्तीत्यौपरलेषिकं तद् भवति । वैषयिकम् — गुरौ वसित, गङ्गायां घोष इति । प्रतिवसतीति विषयो ह्यनन्यत्रभावः, यथा — चक्षुष्प्रभृतीनां रूपादिभ्योऽनन्यत्रभावाञ्चक्षुरादीनां रूपादयो विषया इत्युच्यन्ते, एवं शिष्यादीनां गुर्वादिभ्योऽनन्यत्रभावादेषां ते विषया इति । ननु च 'आधारोऽधिकरणम्' इत्युक्तम्, आधारश्च को भवति ? य आश्रयः; आश्रयः सयोगतः समवायतो वा भवति, न च शिष्यादीनां गुरुप्रभृतिभिः सह संयोगः समवायो वाऽस्ति, तदयुक्तं तेषाम-धिकरणत्यम् ? नैतदिन्तः, यदायत्ता हि स्थितिः, स विनापि संयोगसमवायाभ्यां तस्याश्रयो भवति, यथा— राजायत्तरियतित्वात् पुरुषस्य राजेति, न च राज्ञा सह पुरुषस्य संयोगसमवायौ स्तः । तथा हि—तदधीन-स्थितित्वाद् राजाश्रयः पुरुष इति लोके व्यादिश्यते, तथा शिष्यादीनां गुर्वाद्यायत्ता स्थितिरिति युक्स्तान् प्रति गुरुप्रभृतीनामाश्रयभावः । अभिव्यापकं यथा—तिलेषु तैलम्, दिन्न सिपरिति । तिलादिकं तैलादिक-माधेयं व्याप्यावितष्ठत इति निलादिकमभिव्यापकमधिकरणम् । यद्यप्यत्र तिलादीनां तैलादिभिः सह संयोगोऽस्ति, तथापि देशविभागाभावादत्र संश्लेषव्यवहारो नास्तीत्यौपश्लेषकात् तत् पृथगेवोपस्थाप्यते ॥ ४५ ॥

## पदमञ्जरी

कर्तृ कर्मव्यवधानेन कियाधारस्य गौणस्य ग्रहणं जन्यं विज्ञातुम् ? करणसंज्ञायां तमब्ग्रहणेन ज्ञापितमेतद् — यथाकथिकचित्कयाधारस्यापि अधिकरणसंज्ञा भवतीति । मुख्यस्यापि तु कस्मान्न स्याद् ? इत्येतावदिप न, परत्वात् कर्तृ कर्मसंज्ञायाम् वाधितत्वादिति गतमेतत् । आस्त इति कर्तृ स्थायाः क्रियाया उदाहरणम् । पचतीति कर्मस्थायाः ।

त्रिविधं च तदिधकरणम्—औपश्लेषिकम्, वैषयिकम्, अभिव्यापकं चेति । कटे आस्ते, गुरो आवसति, तिलेषु तेलिमिति ॥ ४५ ॥

भावबोधिनी

आधार तीन प्रकार का है—(१) औपश्लेषिक, (२) वैषियक, (३) अभिन्यापक । जहाँ सामीप्यादिसम्बन्ध से आंशिक आधार होता है वहाँ औपश्लेषिक है । जैसे—कटे आस्ते, स्थाल्याम् ओदनं पचित । विषय होते हुये जो आधार बनता है वह वैषियक है; जैसे—मोक्षे इच्छाऽस्ति । जहाँ आधेय अपने आधार को पूर्णरूपेण व्याप्त करके रहता है:वहाँ अभिव्यापक आधार माना जाता है; जैसे—ित्लेषु तैलम्, दिष्टिन सिपः । इनमें अभिव्यापक आधार ही मुख्य आधार है अन्य गौण है । परन्तु 'साधकतमं करणम्' (पा॰ सू॰ ३।४।४२) सूत्र के तमप् ग्रहण से यह जापित होता है

२८७. अधिशीङ्स्थासां कर्म ॥ ४६ ॥ (५४२)

पूर्वेणाधिकरणसंज्ञायां प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते । अधिपूर्वाणां शीङ्-स्था-आस् — इत्येतेषा-माधारो यस्तत्कारकं कर्मसंज्ञं भवति । ग्राममधिशेते । ग्राममधितिष्ठति । पर्वतमध्यास्ते ॥

२८८. अभिनिविशश्च ॥ ४७ ॥ (५४३)

अभि-निपूर्वस्य विशतेराधारो यस्तत्कारकं कर्मसंज्ञं भवति । ग्राममभिनिविशते ।

क्यं कल्याणेऽभिनिवेदाः, पापेभिनिवेदाः, या या संज्ञा यस्मिन् यस्मिन् संज्ञिन्यभिनिविद्यत इति ? 'अन्यतरस्याम्' इति वर्त्तते, 'परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्' (१.४.४४) इत्यतः । सा च व्यवस्थितविभाषा विज्ञायते ॥

२८९. उपान्वध्याङ्वसः ॥ ४८ ॥ (५४४)

#### न्यासः

अधिशोङ्स्थासां कर्म ॥ अध्यास्त इति । 'आस उपवेशने', अदादिः, अनुदात्तेत् ॥ ४६ ॥ अभितिविशस्य ॥४७॥ उपान्वध्याङ्वसः ॥ लुग्विकरणालुग्विकरणपरिभाषाया 'वस निवासे' इत्यस्य भौवादिकस्य ग्रहणम्, न 'वस आच्छादने' इत्यस्यादादिकस्य ॥

वसेरइयर्थस्येत्यादि । 'उपोष्य रजनीमेकाम्' इति, त्रिरात्रमुपवसतीत्यत्र च 'कालाध्वनोः' इति पदमञ्जरी

अधिशोङ्स्थासां कर्म ॥ ४६ ॥ अभिनिविशश्च ॥ नेरल्पाच्तरस्यापूर्वनिपाताद् 'अभिनि' इति समुदायानुकरणिमत्याह—अभिनिपूर्वस्येति । अन्यथाऽभिपूर्वस्य निपूर्वस्य चेति ब्र्यात् ॥ ४७ ॥

उपान्वध्याङ्वसः ।। वसरेश्यर्थस्येति । अर्थशब्दो निवृत्तिवचनः, व्यधिकरणे षष्ठचौ, अश्यर्थस्य यो वाचकस्तस्येत्यर्थः । भोजनिवृत्तिवाचिन इति यावत् । यद्वा—शीङोऽर्थः श्यर्थः न श्यर्थस्तस्य अस्थानार्थ-भावबोधनी

कि इस प्रकरण में गौण-मुख्य-त्याय नहीं प्रवृत्त होता है। अतः 'गङ्गायां घोषः' आदि में भी अधिकरणसंज्ञा और सप्तमी हो जाती है ॥ ४५ ॥

पूर्वंवर्ती सूत्र द्वारा अधिकरण संज्ञा प्राप्त रहने पर इससे कर्मसंज्ञा का विधान किया जा रहा है। अधि जिनके पूर्व में है, ऐसी—शीइ, स्था और आस्—इनका आधार जो कारक है उसकी कर्मसंज्ञा होती है। उदा०— ग्राममधिशेते, गाँव में सोता है। ग्राममधितिष्ठति, गाँव में रहता है, प्रधान बनकर रहता है। पर्वतमध्यास्ते। पर्वत के कपर रहता है। [इनमें अधिकरण संज्ञा का अपवाद कर्मसंज्ञा होती है और 'कर्मणि द्वितीया' (पा० सू० २।३।२) से द्वितीया विभक्ति होती है। परन्तु बोध में अधिकरणत्व की ही प्रतीति होती है]।। ४६।।

अभि-नि-पूर्वंक विश् का आधार जो कारक उसकी कर्मसंज्ञा होती है। उदा० — ग्रामिभिनिविशते। गाँव में प्रविष्ट होता है।

यदि आधार की कमंसंज्ञा होती है तो फिर 'कल्याणेऽभिनिवेश:, पापेऽभिनिवेश:' या या संज्ञा यस्मिन् सिमन् संज्ञिनि अभिनिविशते' इन प्रयोगों में अधिकरण संज्ञा और सप्तमी कैसे हुई है ? 'परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतर-स्याम्' (पा॰ सू॰ १।४।४४) इस पूर्व सूत्र से (मण्डूकप्छुत्या) 'अन्यतरस्याम्' = विकल्प की अनुवृत्ति होती है और वह व्यवस्थितिवभाषा = विकल्प है । [अतः निश्चित लक्ष्यों में ही कर्मसंज्ञा और निश्चित में ही अधिकरण संज्ञा होती है, कहीं भी अतिप्रसङ्ग नहीं आता है ।] ॥ ४७ ॥

उप, अनु, अघि, आङ् इनमें से कोई भी जिसके पूर्व में है ऐसी वस् का आधार जो वह कारक कर्मसंजक होता है। उदा — ग्रामम् उपवसित सेना (गाँव के पास सेना ठहरी है।) पर्वतम् उपवसित । पर्वत के पास ठहरता है। ग्रामम् अनुवसित सेना । गाँव के साथ-साथ सेना ठहरी है। ग्रामम् आवसित । गाँव में सेना रहती है।

उप-अनु-अधि-आङ्—इत्येवम्पूर्वस्य वसतेराधारो यस्तत्कारकं कर्मसंज्ञं भवति । ग्राममुपवसीत सेना, पर्वतमुपवसीत । ग्राममनुवसीत सेना, ग्राममधिवसीत, ग्राममावसीत ॥

\*वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेघो वक्तव्यः\*(म० भा० १.४.४८ वा० १) । ग्रामे उपवस्ति । भोजनिवृत्ति करोतीत्यर्थः ॥

२९०. कर्तरीप्सिततमं कर्म ॥ ४६ ॥ (५३५)

कर्तुः क्रियया यदाप्तुमिष्टतमं तत्कारकं कर्मसंज्ञं भवति । कटं करोति । ग्रामं गच्छति ।

न्यासा

द्वितीया । अथ वा 'कालभावाध्वगन्तव्य' इति कर्मत्वे । अत्रार्थंशब्दो निवृत्तिवचन इति भोजनिवृत्तिवाचिन इत्यर्थः । वक्तव्यमिति व्याख्येयमित्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम्—इहाप्यन्यतरस्यांग्रहणमनुवर्तते, सा च व्यव-स्थितविभाषा विज्ञायते; तन वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेधो भविष्यति ॥ ४८ ॥

कर्तुरीप्सिततमं कर्म ॥ कर्तुः क्रिययेति । एतेन कर्तुरिति नेप्सिततमापेक्षया 'कस्य च वर्तमाने' इत्यनेनयं षष्ठी, अपि तु क्रियापेक्षया शेपलक्षणैवेति दर्शयित । ननु च नेह क्रियोपात्ता, तत् कथं तदपेक्षया षष्ठी प्रयुज्यते ? यद्यपि नोपात्ता, तथापि कर्तुः क्रियापेक्षत्वात् कर्तृ शब्दोऽयं सम्बन्धिशब्द इति कर्तृ सम्बन्धिनीं क्रियाम्पयतीत्यदोषः । ईप्सितशब्दो ह्यस्ति रुद्धिशब्दः—ईप्सितोऽभिप्रेत इति, अस्ति च क्रियाशब्दः—आप्तुमिष्ट ईप्मित इति; तत्रेह क्रियाशब्दो गृह्यते, नेतरः; न हि रूदिशब्दस्य क्रियया कर्तृ साध्यया सम्बन्ध उपपद्यते ईप्सित इति । 'आप्लू व्याप्तां', सन्, द्विवंचनम्, 'आप्लप्यूधामीत्' इतीत्त्वम् । 'अत्र लोपोऽभ्यासस्य' पदमञ्जरी

स्येत्यर्थः । स्थानेऽपि हि शीङ् वर्तते—जलाशयिमित । तेन ग्रामे तिष्ठतीत्यत्रार्थे ग्राममुपवसतोति भवति । अस्यानार्थत्वे तु ग्राम उपवसतोति, स तिह प्रतिषेधो वक्तव्यः ? न वक्तव्यः, कथम् ? नात्रोपपूर्वस्य वसेः ग्रामोऽधिकरणम्, कि तिह ? अनुपसर्गस्य—ग्रामे वसन् त्रिरात्रमुपवसित र एतदुक्तं भवति—विशिष्टाधारावस्थिनत्वेन निश्चित देवदत्ते भोजनिवृत्ति शिष्टाष्टकालं प्रतिपादियतुमिदं प्रयुज्यते—ग्रामं उपवसतीति, तत्रान्तरङ्गन्त्वात् प्रतीयमानविसिक्रियापेक्षो ग्रामस्याधिकरणभावः । उपवसनं तु स्वरूपेणव कालमपेक्षत इति कालेन्तरङ्गः सम्बन्धः, ग्रामादिना तु बहिरङ्ग इत्यप्रयुक्तमपि त्रिरात्रादिकं कर्मं भवति ॥ ४८ ॥

कर्तुरीप्सिततमं कर्म ।। कर्तुः क्रिययेत्यादि । कर्तुर्यदाप्तुमिष्टतमित्यन्वयः, कर्तुरिति चेप्सिता-पेक्षया 'कस्य च वर्तमाने' इति कर्त्तारे षष्टो । ईप्सित इति 'मितबुद्धि' इत्यादिना वर्त्तमाने कः । क्रिययेति करणे तृतीया, कर्ता हि नाम यः क्रियामनुतिष्ठिति तेन कर्तुर्यदिष्टनमित्युक्ते तिक्क्यावेशादशौ कर्ता भवित तया करणभूतयेति गम्यते, कर्त्रा यदाप्तुमिष्यते आत्मीयया क्रिययेत्यर्थः । ईप्सितशब्दोऽयमस्त्यभिप्रते रूढः— भावबोधिनी

# भोजनिवृत्तिवाचक 'वस्' थातु के साथ उप आदि रहने पर अधिकरण में कमंसंज्ञा का प्रतिषेध कहना चाहिये # उदा० — ग्राम उपवमति । गाँव में उपवास (व्रत) करता है । भोजन-निवृत्ति करता है । भोजन छोड़ देता है यह अर्थ है । [लोक में इसी आशय से 'उपवास' शब्द का प्रयोग प्रचलित है ।] ।। ४८ ।।

कर्ना की क्रिया द्वारा सम्बन्ध करने के लिये जो इष्टतम (सर्वाधिक चाहा हुआ) है उस कारक की कर्मसंजा

होती है। उदा० -- कटं करोति। चटाई बनाता है। ग्रामं गच्छति। गाँव जाता है।

विसर्श - प्रस्तुत सूत्र में ईिम्सत्तम के अयं के विषय में प्राय: भ्रान्ति हो जाती है। यह रूढ शब्द नहीं है आर न अभिप्रेत अर्थ है। यह योगिक कियावाची शब्द है। आए = व्याप्त करना अर्थ वाली से सन् प्रत्यय करने पर दिस्व, 'आप्जृष्धामीत' (पा॰ सू॰ ७।४।५५) से ईत्व, 'अत्र लोपोऽम्यासस्य' (पा॰ सू॰ ७।४।५८) से अम्यास का लोप

कर्तुरिति किम् ? माषेष्वश्वं बध्नाति । कर्मण ईिष्सिता माषाः, न कर्तुः । तमब्ग्रहणं किम् ? पयसौदनं भुङ्क्ते ।

न्यासः

इत्यभ्यासलोपः । ईप्स इति स्थिते, कप्रत्यये कृते, इटि च 'अतो लोपः' इत्यकारलोपे चेप्सितशब्दः सम्पद्यते । तेनार्थद्वयमिहोपात्तम्—प्रकृत्यर्थः, प्रत्ययार्थश्च । तत्राप्तुमित्यनेन प्रकृत्यर्थं दर्शयति, इष्टतममित्यनेन प्रत्ययार्थम् ।

कर्मण इति । अश्वस्य । तस्य बन्धनिक्रयया आग्तुमिष्टतमत्वात् कर्मत्वम् । स हि भक्षणिक्रयया माषानाप्तुमिच्छित । पयसौदनं भुङ्क्तः इति । असित हि तमब्ग्रहणे पयसोऽपि स्यात् । तदि कर्तुर्भुजिक्रियया व्याप्तुमिष्टं भवित । तमब्ग्रहणे तु सित न भवत्यतिप्रसङ्गः; प्राधान्यादोदनस्यैवेप्सिततमत्वात् प्राधान्यं त्वोदनस्य संस्कार्यत्वात्, पयसस्त्वप्राधान्यं संस्कारकत्वात् ।

#### पदमञ्जरी

ईप्सितोऽभिन्नेत इति; अस्ति क्रियाशब्दः—'आप्त् व्याप्तौ' सन्, आप्ज्रपृधामीत्', आप्तुमीष्टमीप्सितमिति; तत्र क्रियाशब्दस्येह ग्रहणमिति द्शितम्—आप्तुमिष्टतमिति।

कर्मण इति । अश्वस्य । स हि भक्षणिक्रयया मासानाप्तुमिच्छाते । यद्येवम्, यथाश्वस्य वस्तुतो भक्षणें कर्तृत्वे सत्यिप सम्प्रति बन्धनं प्रति कर्मत्वेन विवक्षितत्वादकर्तृत्वाद् माषाणां कर्मसंज्ञया न भवति, तथा सार्थाद्धीयत इत्यत्रापि हीयमानं सार्थो जहातीति वस्तुवृत्तेन त्यागेन कर्त्तुरिप सार्थस्य संप्रत्यपादानरूपेण विवक्षितत्वाद् अकर्तृत्वात्कर्मणा यगात्मनेपदे न स्याताम् ।

अत्राहु:—कर्मकर्तर्यत्र यगात्मनेपदे, कथम् ? जहातिरयं गमनायां वर्तते—देवदत्तं सार्थो जहाति, अपगमयतीत्यर्थः, एषेव च सार्थस्यापगमना यदुत क्षुदुपघातादिना देवदत्तस्यापगमे तत्समर्थाचरणम् । यदा तु क्षुघादिना स्वयमेवापगच्छति, तदा कर्मकर्तृत्वम्, तदायं प्रयोगः । ततश्च हीयत इति सार्थः स्वयमेवापगच्छतीति, पुनः कुतो हीयते ?—इत्यपेक्षायां सार्थेन सम्बन्ध इति ।

तमन्यहणं किमिति । ईिष्सिततमस्यापीप्सितत्वसम्भवाद् उदाहरणसिद्धि मन्यते । पयसोदनं भुङ्क्त इति । करणसंज्ञा तु दात्रेण लुनातीत्यादौ सावकाशः, न हि दात्रं लवनेप्सितम् । 'तथायुक्तम्' इत्यनेनापि न भवित, द्वेष्योदासीनप्राप्ययोस्तत्र ग्रहणात् । सत्यप्यत्र पयसो भुजिकियायां प्रकृष्टोपकारकत्वे ईप्सायाः प्रकर्षाभावः । यत्र तिह पय एवेप्सिततमम्, तत्र प्राप्नोति, तद्यथा किश्चत् किञ्चदाह—सिद्धं भुज्यतामिति, स आह—प्रभूतं भुक्तमस्माभिरिति, इतर आह—पयो भविष्यतीति, अपरस्त्वरमाण आह—पयसा खलु

## भावबोधिनी

करने पर 'ईंप्स' यह सन्नन्त होता हैं। 'मितबुद्धिपू जार्थेम्यश्च' (पा॰ सू॰ ३।२।१८८) से क्त प्रत्यय, इट् आगम, अलोप करने के बाद ईिप्सित से प्रकर्ष अर्थ में तमप् प्रत्यय करने पर 'ईिप्सिततम' यह बनता है। इस प्रकार—आप् = सबन्ध करना, सन् = इच्छा, क्त = विषय, तमप् = प्रकर्ष—सम्बन्ध करने की इच्छा का प्रकृष्टक्पेण विषय जो होता है, अर्थात् कर्त्ता अपनी किया का सम्बन्ध करने के लिये जिसे प्रकृष्ट क्पेण चाहता है वहीं कर्म होता है। उक्त उदा-हरणों में 'करोति' और 'गमन किया' का सम्बन्ध अर्थात् इन कियाओं के फल का आश्रय कट और ग्राम हैं। अतः इनकी कर्मसंज्ञा होकर द्वितीया होती है।

(अनु॰) कर्तुः (कर्ता की क्रिया द्वारा)—इसको रखने का क्या प्रयोजन है ? 'माषेषु अश्वं बध्नाति'। उड़द के खेत में घोड़े को बाँघता है। [यहाँ माप की कर्मसंज्ञा रोकने के लिये—कर्तुः है।] क्योंकि कर्मभूत अश्व के लिये माप अभिप्रेत है, अश्व उन्हें खाना चाहता है, न कि देवदत्त आदि कर्ता के लिये। [यदि कर्तुः=कर्ता की क्रिया द्वारा—ऐसा न रहता तब तो कर्ता या कर्म किसी की भी क्रिया द्वारा सम्बन्ध करने के लिये चाहा गया होने के कारण 'माष' की कर्मसंज्ञा रोकना कठिन था।

कर्म (१.४.४६) इत्यनुवर्तमाने पुनः कर्मग्रहणमाधारनिवृत्त्र्यम् इतरथा आधारस्यैव हि स्यात्— नेह्रं प्रविद्यातीतिः औदनं पचित, सक्तून् पिष्ठतीत्यादिषु न स्यात् । पुनः कर्मग्रहणात् सर्वत्र सिद्धं अविति ।

कर्नेत्यनुवर्तभान इति । 'अधिशीङ्स्थासां कर्मं' इत्यतः । पुनित्यावि । पूर्वं कर्मग्रहणमाधारेण सम्बद्धम्, अतस्तदनुवृत्ती तस्यानुवृत्तिः। स्यादत आधारिनवृत्त्यर्थं पुनः कर्मग्रहणं क्रियते । यदि पुनराधाराजनुवर्तते, ततः कि स्यादित्यत्राह—आधारस्येव हि स्यादिति । 'हि' शब्दो यस्मादर्थं । यस्मादाधारस्यानुवृत्ती तस्येव स्यात् । तस्मात् तिन्नवृत्त्यर्थं पुनः कर्मग्रहणमिति सम्बन्धः । क्व पुनराधारस्येव स्यादित्याह—गेहिनित्यादि । आधारानुवृत्तौ तु यत्र न भवति तद्शंयितुमाह—ओदनं पचतीत्यादि । आदिशब्देनौदनं भुङ्क इत्येवमादेर्ग्रहणम् । अथ नदी कूलं कर्षतीत्यादौ कथं कर्मंसंज्ञा ?, कथञ्च न स्यात् ? नद्यादेरचेतन-त्वात्, अचेतनानामीप्साया असम्भवात्, नैतदिस्तः, अत्र नदीति पदान्तरसम्बन्धादीप्साया अभावोऽचेतनस्यापि भावः प्रतीयते । न च पदसंस्कारे पदान्तरसम्बन्धगम्योऽर्थं उपयुज्यते, तेन कूलं कर्षतीत्यादाविच्छामात्र-माश्रिता व्याप्तिः, कर्म च संस्क्रियते । यद्यपि पश्चान्नद्या सह सम्बन्धादचेतनत्वमिच्छाया अभावश्च प्रतीयते, तथापि च तद्वहिरङ्गत्वादन्तरङ्गसंज्ञाकार्यं न शक्नोति निवर्तयितुम् । अनेनैव न्यायेन यत्र व्याप्तिनांस्ति, इच्छामात्रञ्च केवलम्, तत्रापि कर्मसंज्ञा भवति, यथा—ग्रामं गन्तुमिच्छामि न च मे गमनशक्तिरस्तीति ।

#### पदमञ्जरी

भुञ्जीयेति, अत्र प्राप्ताप्राप्तविवेकेन पयस एवेप्सिततमत्वं न त्वोदनस्य, अत्राप्योदनमेवेप्सिततमम्; पयसस्तु संस्कारकत्वात्करणत्वम् । न त्वस्य केवले गुणे आदरः, किं तिंह ? तत्संस्कृते ओदने, न ह्यसो केवलस्य पयसः पानेन संतुष्यतीति । यदि तमब्ग्रहणं क्रियते, पयसौदनं भुङ्क इत्यत्रैव स्यात्, पचत्योदनिमत्यादो न स्यात्, न हीप्सिततमं युक्तम्, असित प्रतियोगिनि वस्तु यत्तुल्यजातीयं तदेव प्रतियोगितां भजते । कारकं चात्र न किञ्चिदष्टमीप्सितं पयसस्त्वीप्स्यमानत्वाद् युज्यते प्रतियोगिताः, नैष दोषः, अत्रापि क्रियापेक्षः प्रकृषं, आदौ हि कत्ती फलार्थं क्रियामभीप्सित, अतः फलार्थंमिष्यमाणत्वादोप्सिता क्रिया । फलं तु स्वरूपेणध्यमाणमीप्सित-तमं क्रियाया अपि कर्मत्वं संदर्शनादिविशेषान्तरस्पर्धया । यत्र तिंह फलाभावस्तत्र न स्यात्, कव च फलाभावः ? विकार्यं—काष्ठानि भस्मीकरोतीति, न हि काष्ठानि फलष्टपाणि । मा भूवन् तानि स्वरूपेण फलानि, भस्मात्मना तु फलानि ? प्राप्ये तिंह न स्यात्—आदित्यं पश्यिति, हिमवन्तं श्रुणोतीति, न ह्यत्र क्रियया किश्चदित्यायो जन्यते अत्राप्यतिशयो जन्यते—प्राकट्यं नाम ? यो हि यं पश्यित श्रुणोति वा तस्यासौ प्रकृटो भवति, प्रतिपत्राद्योतिति, तेन पश्यतीत्यादावादित्यादीनामपि प्रतियोगिनोऽसत्त्वेनापकर्षाभावाद् भविष्यति, अत्र च लिङ्गम् 'ललाटकुक्कुकुट्यौ पश्यित' इति ।

कमैत्यनुवर्त्तमान इति । अधिशीङ्स्थासामित्यतः । आधारनिवृत्त्यर्थमिति । प्राच्यं कर्मग्रहणामा-धारेण संबद्धमिति तदनुवृत्तो तस्याप्यनुवृत्तिः स्यादिति भावः । आधारानुवृत्तो को दोषस्तत्राह्—आधारस्यैव

हि स्याबिति । क्वेत्याह—गेहमित्यावि । यत्र तु न स्यात्तदाह—सोदनं पचतीत्यावि ।

## भावबोधिनी

तमप्-ग्रहण का क्या फल है ? पयसा ओदनं भुङ्क्ते । दूध से भात खाता है ।

विमर्श ईिप्सिततम भी तो ईिप्सित होता ही है। अतः केवल ईिप्सित रखना पर्याप्त था; तमप् प्रत्यय की उपयोगिता क्या है? समाधान यह है कि कोई भोजनादि कर चुका है। उससे दूसरा व्यक्ति पुनः भोजन करने के लिये कहता है और दूध का प्रलोभन देता है। अर्थात् अब सादे चावल नहीं अपितु दूध से मिले चावल खाने हैं। यहाँ भोजन कराने वाला प्रधानरूपेण चावल ही खिलाना चाहता है। दूध तो प्रलोभन के लिये है। इसलिये ओदन ही ईिप्सिततम है,

का॰ द्वि०/२१

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

तम्न कमं त्रिविधम् — निर्वर्शम्, विकार्यम्, प्राप्यद्य । तत्र निर्वर्श्यं यदसदेवोत्पाद्यते, यस्य अभ्य क्रियते, तिम्नवर्त्यम्, यथा—कटं करोति, कटो ह्यसन्तेव क्रियते । विकार्यं यहलब्धसत्ताकमवस्थान्तरमापाद्यते, यथा—काष्ट्रानि भस्मीकरोति । नात्र काष्ट्रान्यसन्त्येव जन्यन्ते; कारणान्तरेभ्यः प्रागेवोत्पन्नत्वात्; उत्पन्नानि तु केवलं भस्माख्यामवस्थामापाद्यन्ते । प्राप्यं यत्र व्याप्तिव्यतिरेकेण क्रियाकृता विशेषा न विभाव्यन्ते, यथा—आदित्यं पर्यतिति । न हि वृश्तिक्रियया व्याप्यमानस्य सिवतुः प्राप्तेरन्यः क्रियाकृतिवशेष उपलभ्यत इति प्राप्यमितत् कर्म ॥ ४९ ॥

एतच्चेप्सिततमं कर्म त्रिविधम्—निर्वर्त्यम्, विकार्यम्, प्राप्यमिति । तथायुक्तमपि द्विविधम्—द्वेष्यम्, इतरच्च । 'अकथितं च' इत्यपरम् । संज्ञान्तरप्रसङ्गे चान्यत्—'दिवः कर्म च' इत्यादि । तदेवं सप्तविधं

कर्म। उक्तं च --

निर्वत्यं च विकार्यं च प्राप्यं चेति त्रिधा मतम् । तच्चेप्सिततमं कर्म चतुर्धाऽन्यत्तु कित्पतम् ॥ औदासीन्येन यत्प्राप्यं यच्च कर्तुरनीप्सितम् । संज्ञान्तरैरनाख्यातं यद्यच्चाप्यन्यपूर्वकम् ॥ (वा प००३.७.४५-४६) ।

तथा-

यदसत् जायते सद्वा जन्मना यत् प्रकाश्यते । तिन्नवंत्यं विकायं तु कर्म द्वेधा व्यवस्थितम् ॥ प्रकृत्युच्छेदसम्भूतं किञ्चित्काष्टादि भस्मवत् । किञ्चद् गुणान्तरोत्पत्त्या सुवर्णादिविकारवत् ॥ कियाकृतविशेषाणां सिद्धियंत्र न गम्यते ।

दर्शनादनुमानाद्वा तत्प्राप्यमिति कथ्यते ॥ (वा॰ प॰ ३.७.४९-५१) इति ।
तत्र निर्वर्त्यम्-घटं करोतीति, व्यक्त्यभिप्रायेण जन्मसामान्याभिप्रायेण प्रकाशनम् । ननु च यदि
घटः ? न कर्त्तंव्यः; अथ कर्त्तंव्यः ? न घटः; इत्यनुपपत्रं घटं करोतीति ? नैष दोषः; तथाविधं वस्तु करोति
यस्य निष्पत्रस्य घट इति संजेति—अयमत्रार्थः । एवमोदनं पचतोत्यादाविष । काष्टानि भस्म करोति, सुवर्णं
कुण्डलं करोतीति । प्राप्यम्—आदित्यं पश्यतीति । न ह्यत्र प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा क्रियाजन्यः कश्चिदित्रायो
गम्यते, यथा—निर्वर्त्यविकार्ययोः रज्जं सृजित, काष्टं दहित, देवदत्तं रोषयतीति । कारकत्वं तु प्राप्यस्याभासोपगमादिभिः, आदित्यो ह्याभासमुपगच्छित, यतो दृश्यते अभिव्यिकमुपयाति, यतो व्यक्तमुपलभ्यते

क्रियासिद्धी विवक्षिताः॥ ४९॥

## भावबोधिनी

सहते च दर्शनम्, यतः शक्यते द्रष्टं तदेव।भासोपगमः व्यक्तिः, सोढत्विमिति कर्मणो विशेषाः प्राप्यमाणस्य

पयस् तो उसका संस्कारक होने से गौण है। अतः ओदन की ही कर्मसंज्ञा होती है।

इसके अतिरिक्त 'वारणार्थानामीप्सितः' (पा॰ सू॰ १।४।२६) ये इसका अन्तर करना भी फल है। अत्प्व 'अग्नेर्माणवक वारयित, कूपाद अन्धं वारयित' आदि में अतिप्रसिक्त नहीं होती है। इप्सित में अपादानत्व और ईप्सिततम में कर्मत्व की उपपत्ति हो जाती है।

(अनु०) ['अधि शीङ्स्थाऽसां कर्म' (पा० सू० १।४।४६) इससे] 'कर्म' की अनुवृत्ति रहने पर भी पुनः इस सूत्र में 'कर्म' का ग्रहण आधार का निवारण करने के लिये हैं। अन्यथा [सम्बद्ध होने के कारण] आधार [जो ईप्सित्तम

१. 'संशितम्' इति वा पाठः। CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

कर्मप्रदेशाः—'कर्मणि द्वितीया' (२.३.२) इत्येवमादयः ॥ २६१. तथायुक्तं चानीप्सितम् ॥ ५०॥ (५३८)

येन प्रकारेण कर्तुरोप्सिततमं क्रियया युज्यते तेनैव चेत्प्रकारेण यदनोप्सितं युक्तं भवति तस्य कर्मसंज्ञा विघीयते ।

### न्यासः

तथायुक्तञ्चानीप्सतम् ॥ नकारोऽन्नधारणे । अत एव वृत्तावाह—तेनैवेति । अनीप्सतिमित । यद्यप्यं प्रसज्यप्रतिषेधः स्यात्, तदा ग्रामं गच्छन् वृक्षमूलान्युपसर्पतीत्यादौ वृक्षमूलादीनां कर्मसंज्ञा न स्यात् । तथा हि—प्रसज्यप्रतिषेधे सत्यनेन योगेनानीप्सितस्यैव कर्मसंज्ञा विधीयते; वृक्षमूलानि च न तावदीप्सितानि, पूर्वमनिभसन्धाय प्रवृत्तेः; नाप्यनीप्सितानि, अप्रतिकूल्यात्; तत्रश्चानीप्सितस्य कर्मसंज्ञा विधीयमाना तेषा-मीप्सितादन्यत्वेनानीप्सितान्न स्यात् । पर्युदासे तु सत्यनेन योगेनिष्यतादन्यस्य कर्मसंज्ञा विधीयते । भवन्ति च यथोक्त नक्षमूलानीप्सितादन्यानि; अतस्तेषामपि कर्मसंज्ञा सिध्यतीत्येतदालोच्य पर्युदासोऽयमिति पदमक्षरी

तथायुक्तं चानीप्सितम् ॥ तथेति पृथक् पदम्, नोपसमस्तम्; लक्षणाभावात् । चकारोऽवधारणे, अनेकार्थत्वान्निपातानाम्, यथेत्यस्य चानन्तरे द्रष्टव्य इत्याह —तेनैवेति । ईप्सितादन्यत्सर्वमनीप्सितमिति ।

यथा अधर्मानृतादिभिरुत्तरपदार्थप्रतिपक्षभूतं यद्वस्तु तत्प्रतिषेधद्वारेणाभिधीयते, तथेहानीप्सित्त शब्देनिप्सितप्रतिपक्षभूतं न द्वेष्यमेवाभिधीयते, किं तिंह ? अश्व-लोष्ट-इत्यादिवदीप्सितव्यतिरिक्तं सर्वमिति सर्वशब्दस्यार्थः। विषं भक्षयतीति। न कस्यापि विषमीप्सिततमिनित भावः। ननु य एव मनुष्यो व्याध्यादिना सर्वतः पीडितो मरणमेव ज्यायो मन्यते, तस्य विषमपीप्सिततमेव; यदिष्टं गुडादिभ्रान्त्या विषे प्रवर्तते तस्यापि तदीप्सिततमेव, यदिष्टं गुडादि, तद्बुद्धिरेव तत्र प्रवर्तते; अतोऽत्र पूर्वेणेव सिद्धिमितित्युदाहरणान्तरोपन्यासः। प्रामं गच्छिमिति। नात्र वृक्षमूलानीप्मिततमानि पूर्वमनिभसंहितत्वाम्नान्तरीयकं हि तदुपसपंणम्। न चात्रापि यावद् ग्रामं गच्छिमिति न प्रयुज्यते तावन्नान्तरीयकता न प्रतीयत इति पूर्वेणेव सिद्धम्, यथा—नदी कूलं कषतीत्यत्राचेतनत्वादीप्साभावः, पदान्तरसम्बन्धात्प्रतीयमानो बहिरङ्गत्वात्कर्मम्बंमा न प्रतिबच्नाति ? भवत्वयं प्रतिपत्तारं प्रति उपपादनप्रकारः, यस्तु प्रयुङ्के स पूर्वमेवेप्साप्रकर्षामावं जानन् तत्कथं प्रयुक्तिति पूर्वेणासिद्धिरेव। एवं च नदीकूलमित्यत्रापि अनेनव कर्मसंमा तथा यत्र कियायामेव तात्पर्यं न फले, नान्तरीयका तु फलसिद्धः, तत्राप्यनेनव भवति।

अय क्रियाफलयोगि कर्मेति कस्माद् नोक्तम् ? यदीप्सिततमं यद् द्वेष्यमितरच्च तत्र सर्वत्रानुगतमेतद्, यदुत क्रियाफलयोगित्वं कर्तुरिप तिह् कर्मत्वं स्यात्, क्रियाफलस्य संयोगस्य तत्रापि भावात् । अथ परसमवेत-क्रियाफन्योगीति लक्षणम् ? एवमप्यात्मा ज्ञातव्य इत्यत्र न स्यात्, संविदश्च स्वयं प्रकाशाभिमतायाः कर्मत्वं स्यात् । घटमहं जानामीत्यत्र हि त्रितयमेव भासते—घटः, ज्ञानम्, आत्मा चेति । तत्र ज्ञानं क्रिया, तत्फलं शब्दप्रयोगादिरूपो व्यवहारः, तेन युज्यमानस्य घटस्य यथा कर्मत्वं तथा ज्ञानस्यापि स्यात् । ज्ञानं हि क्रिया

## भावदोषिनी

होता उसी की ही कर्मसंज्ञा हो पाती—गेहं प्रविशति । ओदनं पचित, सक्तून पिबित आदि में नहीं हो पाती । (क्योंकि ये ओदन और सक्तु आधार नहीं हैं।) पुन: कर्म का ग्रहण करने से सभी जगह सिद्ध हो जाता है। [अब तो केवल इष्टतम ही देखा जाता है]।

कर्म के प्रयोगस्थल 'कर्मणि द्वितीया' (पा॰ सू॰ २।३।२) आदि हैं।। ४९ ॥

जिस प्रकार से कर्ता का ईिंग्सिततम किया से सम्बद्ध होता है उसी प्रकार से यदि अनीिंग्सित भी युक्त • सम्बद्ध होता है तो उसकी कर्मसंज्ञा होती है।

ईिंसतादन्यत् सर्वमनीिंसतम् (म॰ भा॰ १.४.५०, पृ॰ २६३)—द्वेष्यम्, इतरच्च । विषं भक्षयित । चौरान् पश्यित । ग्रामं गच्छन् वृक्षमूलान्युपसर्पति ॥

२६२. अकथितं च ॥ ५१ ॥ (५३९)

अकथितं च यत्कारकं तत्कर्मसंज्ञं भवति । केनाकथितम् ? अपादानादिविशेषकथाभिः । परिगणनं कर्त्तव्यम्—

### न्यासः

दर्शयितुमाह—ईिप्सितादन्यदित्यादि । किं पुनस्तिदित्याह—हेष्यमित्वादि । हेष्यम् = प्रतिकूलम्, यथा—विषचौरादि । इतरदप्रतिकूलम्, यथा—वक्तप्रकाराणि वृक्षमूलानि । भक्षयतीति । 'भक्ष अदने', चौरादिकः ॥ ५० ॥

अकथितस्त्र ।। अपादानादिभिविशेषकथाभिरिति । कारकसामान्यकथाया व्यवच्छेदार्थमेतत् । यदि हि केनाप्यकथितस्य कर्मसंज्ञा स्यात्, तदा माणवकस्य पितरं पन्यानं पृच्छतीत्यत्राकारकस्यापि माणवकस्य कर्मसंज्ञा । परिगणनिमिति । अन्यधातुव्यवच्छेदार्थमेतत् । तेन 'दुह प्रपूरणे' इत्येवमादीनामेव धातूनां प्रयोगेऽकथितस्य कर्मसंज्ञा विधीयते, नान्येपाम् । उपयुज्यत इत्युपयोग इति । कर्मसाधनो घत्रन्तः ।

### पदमञ्जरी

भवित व्यवहाररूपस्य फलस्याश्रयभूतम्, तस्यैव ज्ञानस्य यत् स्वरूपं तदपेक्षया यः पर आत्मा तत्र च समवैतीत्यलियता। चोरानित्यत्रापि मर्तुकामो वा मित्रादिरूपेण विपर्यस्यमानो वा चोरानुपसर्पतीति पूर्वेणैव सिद्धम् ॥ ५० ॥

वकथितं च ।। अकथितशब्दोऽयमस्त्यप्रधाने रूढः, तद्यथा—अकथितोऽहमिस्मन् ग्रामे, अप्रधानभूत इति गम्यते । अस्ति च कियाशब्दोऽकीर्तितपर्यायः । 'कथं वाक्यप्रवन्धे', चुरादावदन्तः पठ्यते, तत्र पूर्वस्य ग्रहणे 'पाणिना कांसपात्र्यां दोग्धि पयः' इत्यत्र पाणिकांसपात्र्योरपि स्यात् । करणाधिकरणसंज्ञयोस्तु पचत्यादिरवकाशः, न हि तत्रास्य प्रसङ्गः; 'दुहियाचि' इति परिगणनात्, अतो द्वितीयस्य ग्रहणम्, तदाह—केनाकथितम् ? अपादानादिभिविशेषकथाभिरिति । किमत्र प्रमाणं तदाह—केनिति । करणिनर्देशः । रूढिशब्देपु हि व्युत्पत्त्यथमेव कियोपादीयते; न तत्र करणादि सम्बध्यते, न हि गच्छतीति गौरित्यत्र केनिति प्रक्तो रथेनिति प्रतिवचनं वा भवति । इह 'कारके' इत्यनुवर्तनात् सत्येव कारकत्येऽकथितस्य संज्ञया भाव्यमिति सामध्यद्विशेषकथा-भिरित्युक्तम् ।

परिगणनं कर्त्तंव्यिमिति । नटस्य शृणोतीत्यादौ धात्वन्तरप्रयोगे मा भूत् । प्रच्छिभिक्षीत्यत्र 'छे च' इति तुक् प्राप्तोऽनित्यःवादागमज्ञासनस्य स न कृतः, 'सनाद्यन्ता धातवः' 'इको यणिच' इतिवत् ।

### भावबोधिनी

ईिंग्सत से भिन्न सभी अनीिंग्सत होता है — द्वेष्य और उदासीन । उदा० — विषं भक्षयित । जहर खाता है । चौरान पश्यित । चोरों को देखता है । ग्रामं गच्छन गृक्षमूळानि उपसपंति । गाँव जाता हुआ पेड़ों की जड़ें छूता है । [इनमें विष, चोर, वृत्रमूळ - -इिंग्सत नहीं है, कियाजन्यफळाध्यस्त्वरूपेण नहीं नाहे गये हैं, फिर भी टेप्सित के समान ही किया में युक्त हैं । अतः कर्मसंजा और दितीया विभक्ति होती है ।। ५० ॥

अकथित जो कारक वह कर्मसंज्ञक होता है। किसके द्वारा अकथित ? अपादानादि विशेष कारकों के द्वारा [न कहा गया, कहने के लिये न चाहा गया कारक कर्मसंज्ञक होता है]।

परिगणन धन देना चाहिये-

दुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षिचित्रामुपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ बुविशासिगुणेन च यत्सचते तदकी ततमाचरितं कविना ॥ (म० भा० १.४.५१)

उपयुज्यते इत्युपयोगः = पयःप्रभृति, तस्य निमित्तं गवादिः तस्योपयुज्यमानपयःप्रभृतिनिमित्तस्य गवादेः कर्मसंज्ञा विधीयते । पाणिना काँस्यपात्र्यां गां दोग्धि पयः । पाण्यादिकमप्युपयोगिनिमत्तं तस्य कस्मान्न भवति ? नैतदस्तिः विहिता हि तत्र करणादिसंज्ञा, तदर्थमाह—अपूर्वविधाविति ।

उपयुज्यत इति । इष्टार्थसिद्धौ व्यापार्यंत इत्यर्थः । पयःप्रभृतीति । प्रभृतिशब्देन भिक्षादीनां ग्रहणम् । तस्य निमित्तं गवादीति । अत्राप्यादिशब्देन पौरवादेग्रंहणम् । तस्योपयुज्यमानपयःप्रभृतिनिमित्तस्येति । उपयुज्यमानञ्च तत् पयः प्रभृति चेति विशेषणसमासं कृत्वा उपयुज्यमानपयः प्रभृतेनिमित्ति पष्ठीसमासः । गवावेरिति । आदिशब्देन पौरवादेर्ग्रहणम् । ननु च पाण्यादिकमप्युपयोगितिमित्तिमिति, तेन विनोपयोगस्य पयसोऽसंभवात् । आदिशब्देन कांस्यपात्रादेर्ग्रहणम् । विहिता हि तत्र करणादिसंज्ञेति । आदिशब्देनाधिकरण-संज्ञाया ग्रहणम् । तदर्थमिति । करणादेः कर्मसंज्ञानि वृत्त्यर्थमित्यर्थः । अर्थशब्दस्य निवृत्तिवचनत्वात् । अपूर्वविधाविति । पूर्वग्रहणमत्रान्यविधेरुपलक्षणार्थम् । एतदुक्तं भवति-यस्यान्यो विधिर्नोक्तस्तस्य कर्मसंज्ञेति । तेन यत्रापि वक्ष्यमाणे हेतुकर्तृंभंज्ञे इति तत्राप्येषा संज्ञा न भवतीति दौग्धाप्युपयोगस्य निमित्तं तस्य कर्मसंज्ञा न भवति । सूत्रेऽपि 'अकथितम्' इति कथननिवृत्तिपरायां चोदनायां भूतकालो न विवक्ष्यते; उपलक्षणत्वात् । तेन योऽपि कथयिष्यमाणो हेतुकर्तुं संज्ञाभ्याम्, तस्यापि कर्मसंज्ञा न भवतीत्युक्तं भवति ।

उपयुज्यते इत्युपयोग इति । असंज्ञायामपि कर्मणि घत्र । तस्य निमित्तं गवादिति । अनेन 'गां दोग्धि पयः' इत्यादी पयः प्रभृते रुपयुज्यमानत्वादीत्सिततमत्वम्, गवादेस्तु तदर्थत्वादुपादानस्यानीप्सिततमत्वं च दर्शयति । तथा युक्तत्वाभावाच्च गवादेस्तथायुक्तमित्यनेनापि न सिध्यति । एतदेव दर्शयति - तस्यैविमत्यावि । उपयुज्यमानस्य पयः प्रभृतेर्यन्तिमित्तं गवादि तस्येत्यर्थः । पाण्यादिकमप्युपयोगनिमित्तिमिति तेनापि विनोपयोगस्य पयसोऽसम्भवात् । तदर्थमाहेति । तस्य करणादेः कर्मसंज्ञानिवृत्त्यर्थमित्यर्थः, प्रयोजनवचन एव चार्थशब्दो निवर्तमानतया तु प्रयोजनत्वम्, लुङ्मुखस्वरोपचाराः प्रयोजनमितिवत् । अपूर्वविधाविति । यत्रान्यो विधिनीस्ति तत्रेत्यर्थः । पूर्वग्रहणमन्यमात्रोपलक्षणम्, तेन वक्ष्यमाणयोर्हेतुकर्तृ संज्ञयोरिप विषये कर्मसंज्ञा न भवति । सूत्रेण कथितमिति कथननिवृत्तिपरायां चोदनायां भूतकालो न विवक्ष्यते, यथा 'पराजेरसोढः' इत्यत्रासिहध्यमाण-स्याप्यपादानसंज्ञा भवति-अध्ययनात् पराजेष्यत इति, तद्वदत्रापि साधनमिति । साधनं हि प्रधानभूतां किया-मपेक्ष्य गुणो भवति ।

### भावबोधिनी

पूर्व की कोई विशि न रहने पर (१) दुह, (२) याच्, (३) रुथ्, (४) प्रच्छ्; (५) भिक्ष् और (६) चिके उपयोगनिमित्त = गो आदि को और (७) बू एवं (८) शास के प्रधान कर्म से जो सम्बद्ध रहता है, उसे किव (पाणिनि) ने अकीर्तित = अकथित कहा है।

जिसका उपनाग किया जाता है-वह उपयोग = दुध आदि, उनका निमित्त = गाय आदि; उस उपयुज्य-मान = उपयोग में आने वाले दूध आहि की निमित्तभूत गाय आदि की कर्मसंजा का विधान किया जाता है। उदा०-पाणिना कांस्यपात्र्यां गां दोग्धि पय:। (कांसे के पात्र में हाथ से गाम से दूध दुहता है।) यहाँ पाणि आदि भी उपयोग (पयः) का निमित्त है, तो उस (पाणि) की कर्मसंज्ञा क्यों नहीं होती ? ऐसा नहीं है, उसकी तो करणसंज्ञा की जा चुकी है; अत: उसकी निवृत्ति के लिये कहा गया है---अपूर्वविधि में। [यहाँ 'अर्थ' शब्द निवृत्तिवाची है, तदर्थ = उसकी निवृत्ति के लिये। पाणि साधकतम होने के कारण पहले कारण बनाया जा चुका है। प्रवेविधि हो चुकी है । अत: यह सूत्र लागू नहीं होगा] । CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

बुविशासिगुणेन च यहसचते । श्रुविशास्योर्गुणः साधनम्, प्रधानं कर्म धर्मादिकम्, तेन तत्सम्बध्यते, तदकीर्तितमाचरितं कविना = तदकथितमुक्तं सूत्रकारेण । दुहि—गां दोग्धि पयः । याचि—पं।रवं गां याचते । रुधि—गामवरुणद्वि व्रजम् । प्रन्छि—माणवकं

=11

कृषिशासिगुणेनेति । कः पुनर्गूण इत्याह —साधनिमिति । साधनं हि क्रियाया उपकारकम् । यद्योप-कारकं तदुपकार्यम् प्रधानमपेक्ष्य गुणो भवति । कतरत् पुनः साधनिमत्याह —प्रधानं कर्मेति । कि पुनस्तदित्याह — धर्मादिकमिति । आदिशब्देन पथ्यादेर्ग्रहणम् । प्रधानत्वन्तु धर्मादेस्तदर्थत्वाच्छिष्यादिप्रवृत्तेः । सम्बध्यत इति सचत इत्यस्यार्थकथनम् । तथा हि 'षच समवाये' इति पठ्यते, समवायश्च सम्बन्ध एव । सचते=तेन गुणेन सम्बन्धमुपैति । यद्य येन सम्बन्धमुपैति तत् तेन सम्बध्यते । उक्तमिति आचरितमित्यस्य विवरणम् । सूत्रकारेणेत्येतदिप किवनेत्यस्य ।

गां दोग्धि पय इति । 'दुह प्रपूरणे', आदादिकः । 'दादेर्धातोर्धः', 'झषस्तथो धोंऽधः', 'झलां जश् झिशा' इति जश्त्वम् । ननु चात्र विहिताऽपादानसंज्ञा, अस्ति ह्यत्रापायः—गोः, दुहेः क्षरणार्थत्वात्, क्षरित

प्रधानं कर्म धर्मादिति । तस्य तु प्राधान्यं तदर्थंत्वात् प्रवृत्तेः । सम्बध्यत द्दति । सचत इत्यस्यार्थं कथनमेतत्, 'ज्य समवाये' स्विरितेत् । केचित्तु परस्मैपिदिभिः सह धातुमेनं पठित्त 'ज्य समवाये' 'रप लप व्यक्तायां वाचि' इति । तत्राहुः—'ज्य सेवने' इत्यस्यानुदात्तेतोऽनेकार्थंत्वात्समवाये प्रवृत्तिरिति, सम्बध्नातेश्च कर्मंव्यापारे सचिवंतंत इति कर्नृपदस्य कर्मपदेनार्थंकथनं नानुपपन्नम्, यथा—राध्यत्योदन इत्यस्य पच्यत्त इति । जक्तिमिति । आचिरित्तित्त्यस्य विवरणम् । सूत्रकारेणेति । किवज्ञव्दो मेधाविमात्रवचनोऽपि प्रकरणात् सूत्रकारे प्रयुक्तः इति दर्शयित । गां दोग्धि पय इति । नतु चात्रायमर्थः—गौः पयस्त्यजित, दोग्धा गवा पयस्त्याज्यतीतिः तत्र प्रयोजकव्यापारेणाप्यमानत्वात् सिद्धा गोः कर्मसंज्ञा । न च वाच्यम्—'प्रयोजकव्यापारेणाप्यमानस्य यदि भवित गत्यर्थादिष्वेवत्युत्तरसूत्रे नियमादत्र न प्राप्नोति, यथा—पचन्तं देवदत्तं प्रयुङ्कते, पाचयित देवदत्तेनेत्यत्र' इतिः ज्यन्तेज्वव सः नियमः, अयं तु प्रकृत्यन्तः, नैतदस्तिः, तथा ज्यन्तेज्व धातुषु क्रियाविशिष्टस्य प्रयुक्तः प्रतोयते—गमयतीति, नैवमत्र निष्क्रियस्यापि गवादेदीहननयनादिषु विनियोगात् । तथा ह्यदुहानापि गौर्वृह्यते, अगच्छन्तो भारादयः शिरसा नीयन्ते, तस्माद्दोग्धीत्येकस्या एव क्रियायाः श्रवणाद् गोपयसोर्भेवेन कर्मस्वं न भवित । जिच तु सित प्रकृत्यंशस्य प्रत्ययाशस्य च भेदेन द्वे क्रिये वाच्ये इति कर्मभेदोपपत्तिः । गमयति ग्रामं देवदत्तमितिः । यदा तु दुहेः क्षरणमर्थः—क्षरति गोः क्षीरम्, क्षीरं क्षारयित देवदत्त इति, तदा यद्यपि गोरपायेऽविष्यावो विद्यते; तथाप्यविवक्तिते तस्मित्तिमित्तत्वमात्रापेक्षायामुदाहरणोपपत्तिः । एवं चावधित्वविवक्तिः सायाम्यादानसंज्ञायां भवत्येव—गोर्वृह्यते पय इति । यदा तु पयस्येव विशेषणं गौः, तदा पष्टी—गोः पयो दोग्धीति ।

दौरवं गां याचते इति । पुरोरपत्यं पौरवः । ननु विहितात्रापादानसंज्ञा पौरवादसौ गामादत्ते, न याचनादेव तत आदत्ते, याचितोऽसौ यदि ददाति तत आदत्ते, ननु मा नामादिताऽऽदित्सते तावत्, तदिप न; यतः स्वत्रावपरिचिच्छित्सुरनादित्समानोऽपि याचते । गामवरुणिद्ध व्रजमिति । ननु च गां व्रज प्रवेशयतीत्य-

भावबोधिनी

बू और शास् का गुण = साधन = प्रधान कर्म धर्म आदि है, उससे जो सम्बद्ध होता है अर्थात् जिसके लिये

धर्म आदि कहा जाता है, उसे कवि = सूत्रकार पाणिनि ने अर्कातित = अकथित, आचरित = कहा है।

(१) दुह्—गां दोग्धि पयः। गाय से दूध दुह्ता है। (२) याच—पौरवं गां याचते। पौरव से गाय मांगता है। (३) रुध्—गाम् अवरुणिद व्रजम्। व्रज गोशाला = बाड़ा में गाय को रोकता है। (४) प्रच्छ—माणवकं पन्थाने

१. प्रतीकरूपेणोल्लेखनं प्रमादग्रस्तम् । पूर्वस्मिन वावये एव एतदंशस्य योजनायाः शीचित्यात् ।

पन्यानं पुच्छति । भिक्षि—पौरवं गां भिक्षते । चित्र्—वृक्षमविचनोति फलानि । ब्रुवि—माणवकं धर्मं बूते । क्षािल—माणवकं धर्ममनुक्षास्ति ॥

गौः क्षीरम्, तद् गोदोंग्धा क्षारयित, एवश्च तत् क्षायंमाणं ततोऽपाक्रमतीति स्पष्ट एवापायः, ततो नेदमुदाहरण-मुपपद्यते ? नैतदेवम्; सत्यिप ह्यपाये नात्र गोरविधत्वं विविक्षितम्, कि ति ? क्षीरं प्रित निमित्तभावमात्रम् । यद्येवम्, गोः कारकत्वं न स्याद्, यथा--वृक्षस्य पणं पततीत्यत्र वृक्षस्य नः क्षरणिक्रयां कि निमित्तभावेना-विविक्षितत्वात्, नैतत्ः अविधत्वं ह्यत्र गोनं विविक्षतम्, क्षरणं प्रित निमित्तभावस्तु विविक्षत एवं । वृक्षस्य पणं पततीत्यत्र तु पतनं प्रित वृक्षस्य निमित्तभावमात्रमिप न विविक्षतम्, न केवलमविधभाव इत्यसमानम् । पौरवं गां याचत इति । ननु चात्र कथितापादानादिसंज्ञा, अस्ति ह्यसौ पौरवाद् गामादत्त इति अस्त्येवापायः ? नैतदिस्तः, न हि याचनादेवापायो भवित, कि तिहं ? याचितोऽसौ यदि ददाति तदापायेन युज्यते । गामवरुणिद्ध वजिमिति । ननु च कथितात्र वजस्य कर्मसंज्ञा, अधिकरणसंज्ञा वा । यदा प्रवेशयतीत्यर्थः, तदा कर्मसंज्ञा विहिता, अथ स्थापयतीत्यर्थस्तदाधिकरणसंज्ञा प्रसज्येत ? सत्यमेतद् यदा व्रजस्य कर्मत्वमधिकरणत्वं वा विवक्ष्यतेः, न चैतदिह विवक्षितम्, कि तिहं ? अवरोधनिक्रयां प्रति निमित्तभावमात्रम् । अस्याञ्चावस्थायां कर्माधिकरणसंज्ञे निरवतारे । व्रजेन हेतुना गामवस्थापयत्ययमत्राथों वेदितव्यः, न तु क्वावस्थापयतीत्येतिदह चिन्त्यत एव । माणवक्तं पन्थानं पृच्छतीति । 'प्रच्छ जीप्सायाम्', तुदादिः, ग्रहिज्यादिसूत्रेण सम्प्रसारणम् । ननु च कथितात्रा-

यमत्रार्थः, ततश्च सिद्धं व्रजस्य कर्मत्वम् ? अथ वर्जे गामत्रस्थापयतीत्यर्थः, तिहं कथिता बाधिकरणसंज्ञाः, यदा तिह्यवरोधनिकयां प्रति निमित्तत्वमात्रं विवक्ष्यते न कर्मत्वं नाधिकरणत्वं तदेदमुदाहरणम् । वर्जेन हेतुनाऽ-वस्थापयतीत्यर्थः ।

माणवकं पन्थानं पृच्छतीति । 'प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्', तुदादिः, ग्रहिज्यादिना संप्रसारणम् । ननु च कथितात्रापादानसंज्ञा, स हि तस्मादुपदेशमादत्ते न प्रश्नमात्रादादत्ते, पृष्टोऽसौ यद्यपदिशति तत आदत्ते । मा नामादिता, आदित्सते तावत् तदिप न, अनादित्समानोऽपि स्वभावपरिज्ञानाया पृच्छति । भिक्षयाचिवद्वधा- एथेयः । किमर्थं पुनर्याचिभिक्ष्योरुभयोरुपादानम्, न ह्यन्योर्थे भेदोऽस्ति, अर्थाश्रया चेयं संज्ञाः, न दुह्यादिस्वरूपाश्रया । समानार्थेऽपि हि गृह्यते—देवदत्तं शतं प्रार्थयत इति ? उच्यते, अनुनयार्थस्य याचतेर्ग्रहणार्थम् । तेनाविनीतं विनयं याचते, क्रुद्ध प्रसादं याचत इत्यत्रापि भवति । सक्रदुपात्तस्य चोरभयरूपानुपपत्तेः भिक्षरिप गृहीतः ।

पृच्छिति । बच्चे से रास्ता पूछता है । (५) भिक्—पीरवं गां भिक्षते—पीरव से गाय मांगता है । (६) चिक्—वृक्षम-विचनोति फलानि । पेड़ से फल तोड़ता है । (७) ब्रू—माणवकं धर्म ब्रूते । बच्चे से धर्म कहता है । (८) शास् —माणवकं धर्मम् अनुशास्ति । बच्चे को धर्म का अनुशासन करता है ।

विमर्श—अकथित शब्द का तात्पर्य यह है जहाँ किसी पूर्व कारक की प्राप्ति है उसकी अविवक्षा करने पर अथवा किसी की सर्वथा प्राप्ति न रहने पर अकथित मान कर कर्म संज्ञा की जाती है। जहाँ अन्य अपादानादि सम्भव है किन्तु उनको कहने की इच्छा नहीं रहती है वहाँ इस कर्म का प्रयोग होता है। अतः यह गौण कर्म है। यह सूत्र उसी स्थिति में प्रवृत्त होता है जब एक कर्म पहले से ही है दूसरा इसके द्वारा बनाया जाता है। सर्वत्र यह स्वतन्त्रता न हो जाय, अतः इसके लिए धानुओं का परिगणन कर दिया गया है। यहाँ यद्यपि आठ धानुओं का ही उल्लेख है—
है परन्तु सिद्धान्तकी मुदी आदि में निम्न सोलह धानुओं का उल्लेख है—

दुत्याच-पच्-तण्डरुधिप्रच्छिचित्र्शामुजिमथमुपाम् । कर्मयुव् स्यादकथितं तथा स्यान्नीहकृष् वहाम् ॥ [सिद्धान्तकौमुदी कारक]
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

### म्यास!

पादानसंज्ञा, अस्ति ह्यत्रापायः —स हि तस्मादुपदेशमादित्सते, नैतदस्तिः, निह प्रवनमात्रेणापायो भवति, कि तिहि ? पृष्टः सन् यद्यसावाचच्छे तदापायेन युज्यते । सत्यप्यपाये नात्र माणवकोऽत्रधिभावेन विवक्षितः, कि तिहि प्रवनिक्रयां प्रति निमित्तभावमात्रेण ।

पौरवं गां भिक्षत इति । 'भिक्ष याच्त्रायाम्' अनुदात्तत् । अथ किमधं याचिभिक्ष्योद्वंयोरुपादानम्, यावताऽनयोर्थमेदो नास्ति ? न चेयं संज्ञा शब्दाश्रया, कि तिंह ? अर्थाश्रया । तथा हि—याचिना समानार्थ-स्यान्यस्यापि ग्रहणं भवति—देवदत्तं शतं प्रार्थयते, देवदत्तं शतं मृगयत इति । तस्मात् सत्यिप शब्दभेदे न युक्तं तयोः पृथग्ग्रहणम् । एवं तिंह याचिरत्रानुनये वत्तंते —तेन कुद्धं याचते, अविनीतं याचत इति, तदर्थं पृथग् ग्रहणं स्थात् ।

वृक्षमविचाति फलानीति। ननु चात्र विहितपादानसंज्ञा, तथा हि नृक्षात् फलान्यादत्त इत्य-पायोऽत्रार्थः, नैतदस्तिः, न ह्यत्र वृक्षोऽत्रधित्वेग विविक्षतः। किन्तिहि ? फलावचयनस्य हेतुभावमात्रेण। वृक्षेण हेतुना फलावचयनं करोतीत्यर्थः। तस्य वृक्षस्य हेतुभावः किमविधभूतस्य ? अधिकरणभूतस्य वा?—इत्येव-मादिका चिन्ता न कृता।

एवं माणवकं धमं ब्रूते, माणवकं धमंमनुशास्तीति। 'ब्रूज् व्यक्तायां वाचि', 'शासु अनुशिष्टी', अदादी। ननु च कथितात्र सम्प्रदानसंज्ञा, अस्ति ह्यत्र सम्प्रदानत्वम्, संप्रदेयेन धर्मेणाभिप्रयमाणत्वात्, नैतदस्ति; ददातिकर्मणाभिप्रयमाणस्य संप्रदानसंज्ञा विहिता, न चात्र धर्मो ददातिकर्मः, ब्रुविशास्योरदानार्थं-त्वात्। अथापि दानार्थता स्याद्? एवमपि माणवकेन निमित्तेन धर्मं ददातीत्ययमर्थः स्यात्। माणवकस्य सम्प्रदानत्वेनाविवक्षितत्वात्, धर्मदानिमित्तत्वेन विवक्षितत्वात्।

### पदमञ्जरी

वृक्षमविचनोति फलानीति । यद्यप्यविचन्वद् वृक्षान् फलमादत्ते इत्यपादानसंज्ञाया अयं विषयः, तथापि यदा वृक्षो नाविधत्वेन विवक्ष्यते निमित्तरूपेणैव तु विवक्ष्यते, तदेदमुदाहरणम् ।

मूतें अनुशास्तीति । 'वूज् व्यक्तायां वाचि' 'शास अनुशिष्टी', अदादी, यद्यप्यत्र धर्मेण वचनानुशासन-कर्मणा माणवकस्याभिप्रेयमाणत्वम्, तथापि ददातिकमिभावात्संप्रदानसंशाया अप्रसङ्गः । ये तु तत्र ददाति-कर्मणिति नाश्रयन्ति, तेपामिप निमित्तत्वमात्रं विवक्षितं नाभिप्रेयमाणत्वमित्युदाहरणोपपत्तिः ॥

अथान्येऽपि द्विकर्मकाः—

नीवह्योई रतेश्वापि गत्यर्थानां तथैव च । द्विकर्मकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यमिति निश्चयः ॥ (म० भा० १.४.५१ पृ० २७०)

'गत्यर्थानाम्' इत्युत्तरसूत्रोपलक्षणम् । नी—अजां नयति ग्रामम् । वहि—वहित भारं ग्रामम् । हरित—भारं हरित ग्रामम् । चकारेण जयत्यादयः समुचीयन्ते—शतं जयित देवदत्तम्, शतं मुष्णाति देवदत्तम्, शतं विष्टयित देवदत्तम्, कर्षति ग्रामं शाखाम् ।

### भावबोधिनी

और लोकन्यवहार में इन ग़ोलह धातुओं के विषय में यह गौण कर्म संज्ञा प्रचलित है। त्रू तथा शास् धातुओं में मुख्य कर्म का प्रयोग वाद में होता है, शेप में पहले ही रहता है। जैसे गाय और दूध का सम्बन्ध दुहने से पहले ही है। परन्तु माणवक और धर्म का सम्बन्ध अनुशासन या उपदेश देने के वाद ही होता है। इसलिए दिक्मंक धातु बनने पर ही यह सूत्र प्रवृत्त होता है। परन्तु एक पहले अपादानादि रहता है। उसकी अपादानादिख्य से अविवक्षा और कर्माख्य से विवक्षा करने पर इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इगीलिये इससे विहित कर्मसंजा गौण मानी जाती है।।५१॥

### न्यास

ब्रुविशासिगुणेन चेति चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थः। तेन नयतिप्रभृतीनां प्रयोगेऽज्यकथितस्य कर्म-संज्ञेष्यते। तथा चोकम् —

नीवह्योहरतेश्चेव गत्यर्थानां तथेव च।

द्विकमंकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यमिति निश्चयः॥ इति (म॰ भा॰ १.४.५१)।

अत्रापि इलोके चकारो जयतिप्रभृतीनां प्रयोगेऽकथितस्य समुच्चयार्थः। िकमुदाहरणम् ? अजां नयित ग्रामं देवदत्तः। अजां वहित ग्रामं देवदत्तः। अजां हरित ग्रामं देवदत्तः। शतं जयित देवदत्तं यज्ञदत्तः। शतं गर्गान् दण्डयतीति। ननु चोभयेषामिष 'कर्त्तुरीप्सिततमं कर्म' इत्यनेनैव कर्मसंज्ञा सिद्धा। यदि तर्द्धांजा-दीनामीप्सिततमत्वं विवक्ष्यते, न ग्रामादीनाम्, तदा कथं कर्मसंज्ञा? तथाषि 'तथायुक्तम्' इत्यनेन सिद्धा। यदा तिहं ग्रामादीनामीप्सितत्वं प्रकर्षरहितं विवक्ष्यते, तदा न सिद्धचित । अकर्मकाणाञ्च धातूनां कालभावा-ध्वगन्तव्यदेशानां कर्मसंज्ञेष्यते। तथा चोक्तम्—

कालभावाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम् । (म० भा० १.४.५१ वा० १२) देशाश्चाकर्मकाणाञ्च कर्मसंज्ञा भवन्ति च ॥ इति वक्तव्यम् (म० भा० १ ४.५१) इति ।

### पदमञ्जरी

इदं विचायंते —द्विकमंकेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि लादय उत्पद्यमानाः किमीप्सिततमे कर्मणि प्रधाने उत्पद्यन्ते ? आहोस्त्रिदनेन यस्य कर्मत्वं तस्मिन् गुणकर्मणीति ? तत्रोक्तम्—

प्रधानकर्मण्याख्येये लादीनाहुद्धिकर्मणाम् । (म॰ भा॰ १.४.५१ वा॰ ७) अप्रधाने दुहादीनां, ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः ॥ इति । (म॰ भा॰ १.४.५१ वा॰ ८-९)

अयमर्थः —ये द्विकर्मका धानवस्तेषां प्रधाने कर्मणीप्सिततमे वाच्ये लादीनाहुः = लादयो भवन्ती-त्याहुः । लादयः = लकृत्यक्तखलर्थाः । प्रधानाप्रधानयोभिन्नकक्षयोर्युगपदिभधानासम्भवे प्रधानस्यैवाभिधानं न्याय्यम्, प्रधानत्वादेवेति भावः । नी —नीयते प्राममजा, नेया, नीता, सुनया । वहि—उद्यते भारो ग्रामम्, वोढव्यः, ऊढः, सुवहः । हुञ्—ह्रियते भारो ग्रामम्, हर्त्तव्यः, हृतः, सुहरः । कृष्—कृष्यते शाखा ग्रामम्, कृष्टव्या, कृष्टा, सुकर्ष ।

अप्रधाने दुहादीनामिति । अत्र दिण्डिप्रभृतयोऽपि गृह्यन्ते, न तु दुहियाचीति रलोकपिठता एव । एतेषां दुहादीनामप्रधाने कर्मण्यास्येये लादीनाहुः । एतदिष न्यायसिद्धम्; यतः पयोऽर्थी पूर्वं गिव प्रवर्त्तते, अतः शुद्धस्य दुहेर्गवाभिसम्बन्धः, गोदोहेन तु पयस इत्यन्तरङ्गत्वादकथितकर्मणस्तत्रैव लादयो भवन्ति एवं सर्वत्र ।

दुहि—गौर्दृह्यते पयः, दोह्या, दुग्धा, मुदोहा। याचि—पौरवो गां याच्यते, याच्यः, याचितः, सुयाचः। रुधि—ं व्रजोऽवरुध्यते गाम्, अवरोध्यः, अवरुद्धः, स्ववरोधः। प्रच्छि—माणवकः पन्थानं पृच्छ्यते, प्रष्टव्यः, पृष्टः, सुप्रच्छः। भिक्षि—पौरवो गां भिक्ष्यते, भिक्षितव्यः, भिक्षितः, सुभिक्षः। चित्र्—वृक्षोऽवचीयते प्रष्टव्यः, पृष्टः, सुप्रच्छः। भिक्षि—पौरवो गां भिक्ष्यते, भिक्षितव्यः, भिक्षितः, सुभिक्षः। चित्र्—वृक्षोऽवचीयते प्रणानि, अववितः स्ववचयः। बूत्र्—उच्यते माणवको धर्मम्, वक्तव्यः, उक्तः, सुवचः। शासु— अनुशिष्यते माणवको धर्मम्, अनुशासितव्यः, अनुशिष्टः, स्वनुशासः। दण्डि—गर्गाः शतं दण्ड्यते, दण्ड्याः, अनुशिष्टाः, सुरण्डाः। जि—शतं जीयते देवदत्तः, जेतव्यः, जितः, सुजयः। मुषि—मुष्यते देवदत्तः शतम्, मोषितव्यः, मुषितः, सुमोषः।

ण्यन्ते कर्तुश्च वर्मण इति । अभिधान इति शेषः । अण्यन्तावस्थायां कर्तुण्यन्तावस्थायां कर्मणः सतोऽभिधाने लादीनाहरित्यर्थः । एतदुक्तं भवति -- ये गत्यर्थादयोऽण्यन्तावस्थायामिष सकर्मका ण्यन्तावस्थाया-मुत्तरसूत्रेण द्विकर्मका जाताः, तेषु ण्यन्तावस्थायां यदुत्तरसूत्रेणोपजातं कर्मं तत्र लादयो भवन्तीत्यर्थः । गमयित

का० द्वि०/२२

### न्यासः

तरमात् तदर्थोऽनुकसमुच्ययार्थश्चकारः कृतः । कालः-मासमास्ते, मासं स्विपितीति । भावः-गोदोहमास्ते, गोदोहं स्वितिति । अध्वा गन्तव्यः -क्रोशमास्ते, क्रोशं स्विपतीति । अध्वा चासौ गन्तव्यश्चेति विशेषणसमासः । 'कडाराः कर्मधारये' इति विशेष्यस्य पूर्वनिपातः । देशः - कूरूनास्ते, कूरून् स्विपतीति । सर्व एते का जादयोऽकथिताः; पूर्वविधेः कस्यचिदप्रवत्तत्वात् ॥ ५१ ॥

ग्रामं देवदत्तम्, गम्यते ग्रामं देवदत्तः, गमितव्यः, गमितः; सुगमः। बुध्यर्थः-बोध्यते माणवको धर्मम्, बोवयितव्यः, बोधितः, सुबोवः । प्रत्यवसानार्थः - भोज्यते माणवक ओदनम्, भोजयितव्यः, भोजितः, सुभोजः । राब्दकर्म-पाठ्यते माणवको वेदम्, पाठियतव्यः, पाठितः, सुपाठः । अकर्मकः-आस्यते माणवको मासम्, आसिवतव्यः, आसितः, स्वासः।

बुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दंकर्मकेषु गुणकर्माण लादय इति मतान्तरम् । बोध्यते माणवकं धर्मः, भोज्यते माणवकमोदनः, पाठ्यते माणवकं वेद इत्यादि ।

तदयमत्र निर्णयः -- नीत्रहिहृकृषिभ्यः प्रधानकर्मणि लादयः; तत्सम्बन्धस्य पूर्वभावित्वात् । दुह्या-दिभ्यो जिदण्डमुषिभ्यश्चाप्रधाने; तत्सम्बन्धस्यानन्तरङ्गत्वात् । वृद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मकेषु गुणकर्मणि प्रधाने वा यथेष्टम्; गत्यथिकर्मकयोः हकोश्च ण्यन्तयोः प्रयोज्ये कर्मणीति । प्रयोज्यस्य च प्राधान्येनाभिधीयमाना-प्रयोजकव्यापारेणाप्यमानत्वात् प्राधान्यम् । गुणभूतप्रयोज्यव्यापारकर्मणस्तु गुणभाव आर्थेन न्यायेन प्रयोज्य-व्यापारप्राधान्यम्, तदर्थत्वात् प्रयोजनव्यापारस्य । तत्प्राधान्याच्च तत्कर्मणोऽपि प्राधान्यमित्यन्ये । सर्वथा लादयः प्रयोज्यकर्मणीति स्थितम् ।

अकर्मकाणां च धातूनां कालभावाध्वगन्तव्यदेशाः कर्मसंज्ञका इष्यन्ते । उक्तं च-

कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम् । (म॰ भा॰ १.४.५१ वा॰ १२) देशआकर्मकाणां तु कर्मसंज्ञो भवतीति वक्तव्यम् ॥ इति । (म० भा० १.४.५१ वा० १३)

अध्यगन्तव्येति--गन्तव्योऽध्वा, अध्वा गन्तव्यः, कडारादिष्वध्वशब्दो द्रष्टव्यः । गन्तव्यत्वेत प्रसिद्धस्य नियतपरिमाणस्य क्रोशादेर्ग्रहणार्थं गन्तव्यग्रहणम्, तेनाध्त्रानं स्विपतीति न भवति । ननु च 'कालाध्वनोः' इति सिद्धा द्वितीया, किं कर्मसंज्ञया ? देशस्य तावद्वकव्या । कालाध्वनोरिप लादिविधानार्थं कर्मत्वमेषितव्यम् । आस्यते मासः, आसितः, आसितव्यः, स्वासः। एवं शय्यते क्रोश इत्यादि। भावः --गोदोहमास्ते। यावता कालेन गौर्दुद्यते तावन्तं कालमास्त इत्यर्थः। गोदोहादीनां मासादिवत् कालत्वेनाप्रसिद्धत्वाद्भातस्य पृथग् ग्रहणम् । देशः — कुरून् स्विपति, कुरवा सुप्यन्त इत्यादि । 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति तु सूत्रमिक्रयात्यन्त-संयोगार्थम्—मासं गुडधानाः, सर्वरात्रं कल्याणी, क्रोशं कुटिला नदीति। न तर्हि वक्तव्यम्—कालाभावध्व-गन्तव्या इति ? न वक्तव्यम्, नात्रासिरासनमात्रे वत्तंते, किं तु तत्पूर्वके व्यापने वर्त्तते—मासमास्ते । कोऽर्थः ? मासमासनेन व्याप्नोतीति । एवं सर्वत्र । एवं च कृत्वा —सकर्मकेष्विप मासादयः कर्म भवन्ति —मासं वेदमधीते, मासं वेदाध्ययनेन व्याप्नोतीत्यर्थः । अथ 'कर्तृ कर्मणोः कृति' इति षष्ठी द्विकर्मकेषु कि प्रधाने कर्मणि भवति ? आहोस्विद्गुणे भवति ? आहोस्विदुभयो। ? उभयोरिति प्राप्तं द्वितीयावद्भाष्यकारवचनात् गुणकर्मण विकल्पेन षष्ठी । प्रधानकर्मणि नित्या-नेताऽश्वस्य सुघ्नस्य, सुघ्नमिति वा ।

इहाकथितं कर्मेत्येतावदस्तु, मास्तु पूर्वसूत्रद्वयम्, तद्विषयस्याप्यकथितत्वात्, सत्यम्; नटस्य श्रुणोती-त्यत्र मा भूदिति दुद्धादिपरिगणनमवश्यं कर्तव्यम्, तस्मिश्च क्रियमाणे ओदनं पचित, वृक्षमूलान्युपसर्गतीत्यत्र

न स्यादिति पूर्वमपि योगद्वयमारभ्यत इति ॥ ५१ ॥

## २९३. गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्त्ता स णौ ।।५२।। (५४०)

अर्थशब्दः प्रत्येकमिभसंबध्यते । गत्यर्थानां बुद्धचर्थानां प्रत्यवसानार्थानां च घातूनां तथा शब्दकर्म-काणाकमंकाणां च अण्यन्तानां यः कत्तां स ण्यन्तानां कर्मसंज्ञो भवति । गच्छति माणवको ग्रामम्, गमयति माणवकं ग्रामम् । याति माणवको ग्रामम्, यापयति माणवकं ग्रामम् ।

\*गह्यर्थेषु नीवह्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः \* (म० भा० १.४.५२ वा० ५) । नयति भारं देवदत्तः ।

नाययति भारं देवदत्तेन । वहति भारं देवदत्तः, वाहयति भारं देवत्तेन ।

\*वहेरनियन्तुकर्तृकस्थेति वक्तव्यम् \* (म॰ मा॰ १.४.५२ वा॰ ६) । इह प्रतिषेधो मा भूत्—वहन्ति यवान् बलीवर्दाः, वाहयति यवान् बलीवर्दानिति (म० भा०, वा० ६)। बुद्धि-बुध्यते माणवको धर्मम्,

गतिबृद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्त्ता स णौ।। यापयतीति । 'अतिह्री' इत्या-दिना पुक्।

वक्तव्य इति । व्याख्येय इत्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम् - उत्तरसूत्रेऽन्यतरस्यां ग्रहणमुभयोर्योगयोः शेषभूतो विज्ञायते, या च व्यवस्थितविभाषाः तेन नीवह्योनं भविष्यति ।

गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ।। गमयति माणवकं ग्राममिति। कथमत्र ग्रामस्य कर्मत्वम्, यावता कर्त्रोप्सिततमं कर्मेत्युच्यते, न च सम्प्रति माणवकः कर्ताः अनेन कर्मसंज्ञक-त्वात् । तत्र यथा माषेष्वश्वं बध्नातीत्यत्र वस्तुतो भक्षणेनेष्सिततमानामपि माषाणां कर्मसंज्ञा न भवति, तत्कस्य हेतोः ? अश्वस्य संप्रत्यकर्तृत्वात्, तद्वदत्रापि न प्राप्नोतिः, मा भूष्णिच्युत्पन्ने माणवकः कर्ता, प्राक्तदुत्पत्तेः प्रकृत्यर्थे कत्ता भवति, तदानीमेव च ग्रामस्याभितम्बन्धः ग्रामकर्मण्यसौ गमने प्रेष्यते —ग्रामं गच्छेति । अतो यस्यामवस्थायां ग्रामस्य कर्मत्वं न तस्यां माणवकस्य कर्मत्वम्; यस्यां च ण्यन्तावस्थायां माणवकस्य कर्मत्वं न तस्यां ग्रामस्य कर्मत्वम्; पूर्वप्रवृत्तत्वाद् । माषेष्वश्विमित्यत्र तु नैवं सम्भवति । यापयतीति । 'या प्रापणे' इत्यत्र प्राप्त्या गतिलंक्ष्यत इति यातिर्गत्यथैः।

ं नीवह्योरिति । नन्वेतयोर्गतिफलं प्रापणमर्थों न गतिः, 'न गतिहिंसार्थेभ्यः' इत्यत्र च भाष्यम्—

न 'वहिर्गत्यर्थः' इति, सत्यम्; गुणभावेनापि गतिः प्रतीयत इति मत्वा प्रतिपेध उक्तः।

### भावबोधिनी

अर्थ शब्द (गति, बुद्धि और प्रत्यवसान) प्रत्येक के साथ सम्बद्ध हैं। (१) गति अर्थवाली। (२) ज्ञान अर्थवाली तथा (३) प्रत्यवसान = भदाण अर्थवाली धातुओं तथा (४) शन्दरूपी कर्मवाली और (५) अकर्मक अणिजन्त धातु (अर्थ) का जो कर्ता वह णिजन्त धातु का कर्मसंज्ञक हो जाता है। उदा०-गच्छित माणवक: ग्रामम् (बच्चा गाँव जाता है), गमयित माणवकं प्रामम् (बच्चे को गाँव भेजता है।) याति माणवको प्रामम्, यापयति माणवकं ग्रामम् (बच्चा गाँव जाता है, वच्चे को गाँव भेजता है। इनमें गत्यर्थक अणिजन्त शुद्ध धातु के वाक्य में 'माणवक' कर्ता है, वह णिजन्त में कर्मसंजक हो जाता है। और इसके फलस्वरूप 'माणवकम' में द्वितीया होती है।) \* 'ग्रत्यर्थक घातुओं में ्री' तथा ्र'वह' का प्रतिपेध कहना चाहिये। अ नयति भारं देवदत्तः (देवदत्त बोझा ले जाता है) नायपति भारं देवदत्तेन (देवदत्त से बोझा दुलवाता है। यहाँ सूत्र से वर्मसंजा प्राप्त है। इस वार्त्तिक से निषेध हो जाता है। अतः कर्नृसंजा ने रहती है और अनुक्त कर्ता मानकर 'कर्नृकरणयोस्नृतीया' (पा० सू० २।३।१८) से नृतीया हो जाती है।) वहित भारं देवदत्तः, वाहयति भारं देवदत्तेन (देवदत्त बोझा ढोता है। देवदत्त से बोझा ढुळवाता है।)

\* 'वह धातु अनियन्तृकर्तृक का ही प्रतिपेश कहना चाहिये' अर्थात् नियन्ता कर्ता रहने पर कर्मसंज्ञा होती CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

बोधयित माणवकं धर्मम् । वेति माणवको धर्मम्, वेदयित माणवको धर्मम् । प्रत्यवसानम् = अभ्यवहारः— भुङ्क्तें माणवक ओदनम्, भोजयित माणवकमोदनम् । अदनाति माणवक ओदनम्, आद्ययित भाणवक-मोदनम् ॥

\* आदिखाद्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः \* (म० भा० १.४५२ वा० ५) अति माणवक ओदनम्, आदयते

माणवकेनौदनम् । खादति माणवकः, खादयति माणवकेन ।

\* भक्षेरिहंसार्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः \* (म॰ भा॰ १.४.५२ वा॰ ७) भक्षयति पिण्डों देवदत्तः, भक्षयति पिण्डों देवदत्तेनेति ।

### न्यास

बहेरित्यादि । नियच्छति = विशिष्टे विषयेऽवस्थापयतीति नियन्ता सारिथः, अविद्यमानो नियन्ता कर्ता यस्य स तथोकः, तस्य । 'नीवह्योः प्रतिषेघो वक्तव्यः' इति योऽनन्तरोकः स बहेरिनयन्तृकतृ कस्य भवतीत्येतदर्थरूपं व्याख्येयमित्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम्—तस्यैवान्यतरस्यांग्रहणस्य व्यवस्थितविभाषात्वान्नि-यन्तृकतृ कस्य वहेः कर्मसंज्ञा भविष्यतीति ।

आदिखाद्योरित्यादि । अत्रापि वक्तव्यशब्दस्य पूर्ववदेवार्थः । 'व्याख्यानमपि पूर्ववदेव कर्त्तव्यम् । भक्षयित पिण्डीं देवदत्त इति । चुरादिणिच् । भक्षयित पिण्डीं देवदत्तेनेति हेतुमण्णिच् । भक्षयित बलीवर्द्दान् शस्यमिति । भक्षिरत्र हिंसार्थः । 'सर्वे सचेतना भावाः' इत्यस्मिन् दर्शने हिंसितं शस्यमिति शस्यस्य भक्षणेन देवदत्तो हिंसितो भवति । यस्य हिं तच्छस्यं तस्य हिंसा गम्यते ।

पदमञ्जरी

वहेरनियन्तृकस्येति । वक्ष्यामीति चोपक्षेपः । वाह्यति बलीवर्दान्यवानित्यत्राणौ बलीवर्दाः कर्तारः, ण्यन्ते तु नियन्ता सारिथः कर्ताः, तत्र प्रतिषेधाद्विधिरेव भवति । बुध्यर्थग्रहणेन ज्ञानमात्रवाचिनामेव ग्रहणम्, न तु तिद्वशेषवाचिनां स्मरत्यादीनामित्याहुः । वृत्ताविष तथैवोदाहृतम् ।

बादिलाद्योरिति । अपर आह—सर्वमेव प्रत्यवसानकार्यमदेर्न भवति, नावश्यमियमेव कर्मसंज्ञेति 'निगरणचलनार्थेभ्यश्च' इति पदमपि न भवति, इदमेकिमिष्यते—'कोऽधिकरणे च ध्रोव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः'—

इदमेषां जग्धमिति।

भक्षेरिति । गत्यर्थादिषु प्रायेण हेतुमण्णिच एव संभवाद् हेतुमण्णिचो विधिरिति प्रतिषेधोऽपि प्रत्या-भावबोधिनी

है। # यहाँ प्रतिषेध न हों — उदा॰ — वहन्ति यवान् बलीवर्दाः (बैल जों ढोते हैं), वाहयति यवान् बलीवर्दान् सूतः (गाड़ीवान् बैलों से जों ढुलवाता है। यहाँ नियन्ता कर्ता है। अतः प्रतिषेध न होकर कर्मसंज्ञा ही होती है।)

बुद्धि = ज्ञान—बुघ्यते माणवको धर्मम् (बच्चा धर्म जानता है), बोधयित माणवकं धर्मम् । (बच्चे को धर्म का ज्ञान कराता है।) वेदयित माणवकं धर्मम् (बच्चे को धर्म का ज्ञान कराता है।) प्रत्यवसान = अभ्यवहार = भक्षण—भुङ्क्ते माणवकः ओदनम् (बच्चा चावल खाता है।) भोजयित माणवकम् ओदनम् । (बच्चे को चावल खिलाता है।) अङ्गाति माणवकम् ओदनम् (बच्चे को चावल खिलाता है।) अङ्गाति माणवकम् ओदनम् (बच्चे को चावल खिलाता है। यहाँ सभी में अणिजन्त वाक्य में माणवक कर्ता है, वह णिजन्त प्रयोग में कर्म हो जाता है।)

\* (आदि और खादि धातुओं का प्रतिषेध कहना चाहिये, अर्थात् इन दो का अणिजन्त का कर्त्ता णिजन्त में कर्म नहीं होता है।) \* उदा० - अत्ति माणवक ओदनम् (बच्चा चावल खाता है) आदयते माणवकेन ओदनम् (बच्चे को चावल खिलाता है।) खादित माणवक: वच्चा खाता है)। खादयित माणवकेन (बच्चे को खिलाता है।) (यहाँ भक्षणार्थक होने पर भी इस वार्तिक से प्रतिषेध हो जाने के कारण कर्मसंज्ञा नहीं होती है। अनुक्त कर्त्ता में तृतीया विभक्ति होती है।)

# अहिंसा अर्थवाली भक्ष का ही प्रतिषेध अर्थात् कर्ता की कर्मसंज्ञा न होना—कहना चाहिये' # उदा॰—

अहिंसार्थंस्येति किम् ? भक्षयन्ति बलीवर्दाः सस्यम्, भक्षयन्ति बलीवर्दान् सस्यम् । शब्दकर्मणाम् अधीते माणवको वेदम्, अध्यापयति माणवकं वेदम् । पठित माणवको वेदम्, पाठयित माणवकं वेदम् ।

### न्यामः

शब्दकर्मणामिति । शब्दग्रहणेनेह पारिभाषिकं कर्म गृह्यते, न तु क्रिया । क्रियाग्रहणे हि कर्मग्रहण-गनर्थकं स्यात् । कारकाधिकारादेव कारकस्य क्रियापेक्षत्वात् शब्दात्मिकायां क्रियायां वर्त्तमाना धातवो ग्रही-ध्यन्त इति, तत् कि कर्मग्रहणेन ? यदि तर्हि पारिभाषिकं कर्म गृह्यते, जल्पति देवदत्तो जल्पयति देवदत्तम्, विलपति देवदत्तो विलापयति देवदत्तम्, आभाषते देवदत्त आभाषयति देवदत्तम्, पश्यति देवदत्तः कार्षापणम्, दर्शयते देवदत्तं कार्षापणमित्यत्र न प्राप्नोति, शब्दादन्यस्य पारिभाषिकस्य कर्मणो विवक्षितत्वात्, नेष दोषः; बुद्धवर्थत्वाद् भविष्यति । अत्र हि जल्पतिप्रभृतयस्त्रयस्तावच्छब्दसाधने बोधने वर्त्तन्ते । जल्पति देवदत्त इति ।

पदमञ्जरी

सत्तेस्तस्यैव न्याय्य इति चुरादिणिजन्तोऽप्यण्यन्त एवेति भक्षेः प्राप्तिः । भक्षयति बलीवर्दान् सस्यमिति । क्षेत्रस्थानां यवानां भक्ष्यमाणानां हिंसा भवति, तस्यामवस्थायां कैश्चिच्चैतन्याभ्युपगमात् । स्वामिनो वा हिंसा द्रष्टव्या ।

इह कर्मशब्देन ववित्कया गृह्यते, यथा—'कर्तार कर्मव्यतीहारे' इति, ववित् साधनकर्म— 'वेः शब्दकर्मणः' इति, इह शब्दिक्रयाणामिति चेत् ? 'ह्वयत्यादीनां प्रतिषेधः'—ह्वयति पुत्रं देवदत्तः, ह्वापयिति पुत्रं देवदत्तः, कन्दिति पुत्रं देवदत्तः, कन्दिति पुत्रं देवदत्तः, कन्दिति पुत्रं देवदत्तः, कन्दिति पुत्रं देवदत्तः, शब्दायते देवदत्तः, शब्दायते देवदत्तः, शब्दायते देवदत्तः, शब्दायते देवदत्तः, शब्दायते देवदत्तः, शब्दावित्वः कर्माकित्वात् व्याप्तः प्राण्योति श्लोकं देवदत्तः, श्रावयिति श्लोकं देवदत्तम्; न च बुध्यर्थत्वादत्र सिद्धिः, चेतत्यादयो हि ज्ञानमात्रवचना बुध्यर्थाः। अस्तु तिह साधनकर्मणो ग्रहणम्, शब्दकर्मण इति चेत् ? जल्पतिप्रभृतीनामुष्तः संख्यानम्, जल्पति पुत्रं देवदत्तः, जल्पयिति पुत्रं देवदत्तम्; विलपति पुत्रं देवदत्तः, विलापयिति पुत्रं देवदत्तम्; आभाषते पुत्रं देवदत्तः आभापविति पुत्रं देवदत्तम् । दृशेः सर्वत्र, यद्यपि क्रियाग्रहणम्, अथापि साधनग्रहणम्, अथापि साधनग्रहणम्, अथाप्युभयग्रहणम्—सर्वथा दृशेष्ठपसंख्यानम् । पश्यिति रूपतकः कार्षापणम्, दर्शयति रूपतकः कार्षापणम् । यदा चार्यं दृशिः चक्षुःसाधनके ज्ञानिवशेषे वर्तते तदैतद्वक्तव्यम्; ज्ञानमात्रवचनत्वे तु बुध्यर्थत्वादेव सिद्धम्; तदेवमुभयो-रिप पक्षयोहींवान्तं भाष्यं नान्यतरः पक्षो निरणायि।

वृत्तिकारस्तु ये शब्दिक्षयाः शब्दिसाधनकर्माणश्च तानिववादिसद्धानुदाहरित—अधीते इत्यादि । अधितात्रित । 'क्रीङ्जीनां णी' इत्यात्वम्, 'अतिह्री' इत्यादिना पुक् । निर्णयस्तु साधनकर्मणो ग्रहणं कर्म- ग्रहणाद्, अन्यथा 'गतिबुद्धिशब्दप्रत्यवसानार्थाकर्मकाणाम्' इत्येव सिद्धेः ।

### भावबोधिनी

भक्षयति पिण्डीं देवदत्तः (देवदत्त पिण्डी खाता है), भक्षयति पिण्डीं देवदत्तेन (देवदत्त को पिण्डी खिलाता है)।

अहिंसार्थंक—इसका वया फल है ? भक्षयन्ति बलीवर्दाः सस्यम् (बैल खेत का हरा धान खाते हैं।) भक्ष-यन्ति वलीवर्दान् सस्यम् । वैलों को हरा धान खिलाते हैं। [खेत के हरे पौधे में जीव माना जाता है। उसे खिलाने में हिंसा है। अतः वार्तिक नहीं लगता है।]

शब्दकर्मवाली—अधीते माणवको वेदम् । (बालक वेद पढ़ता है।) अध्यापयित माणवकं वेदम् (बालक को वेद पढ़ाता है।) पठित माणवकः वेदम् (बालक वेद पढ़ाता है)। पाठयित माणवकं वेदम् (बालक को वेद पढ़ाता है)। (यहाँ वेद = शब्दरूप है। वह अध्ययन तथा अध्यापन क्रिया का कर्म है। अतः अणिजन्त के कर्त्ता माणवक की णिजन्त में कर्मसंज्ञा होती है।)

अकर्मकाणाम्—आस्ते देवदत्तः, आसयित देवदत्तम् । शेते देवदत्तः, शायधित देवदत्तम् । एतेषामिति किम् ? पचत्योदनं देवदत्तः, पाचयत्योदनं देवदत्तेनेशि । अण्यन्तानामिति किम् ? गमयित देवदत्तो यज्ञदत्तम्, तमपरः प्रयुङ्को, गमयित देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः ॥

न्यासः

वचनेन बोधयतीत्यर्थः । एवमन्यत्रापि । पश्यति कार्षापणिमत्यत्र दृशिश्चक्षुःसाधने ज्ञाने वर्तते । चक्षुषा जानीत इत्यर्थः । तस्माद् बुद्धचर्थत्वात् मिद्धम् । अध्यापयतीति । 'क्रीङ्जीनां णो' इत्यात्वम् । 'अतिह्री' इत्यादिना पुक् । किमर्थं पुनिरदं सूत्रम्, यावता ण्यन्ते धाती प्रयोजकव्यापारेण प्रेषणाध्येषणास्येन व्याप्तुमिष्टतमत्वात् प्रयोज्यस्य 'कर्त्तुरीप्सिततमं कर्म' इत्यनेनेव कर्मसंज्ञा सिद्धा ? सत्यम्, नियमार्थं वचनम् — प्रयोजकव्यापारेण व्याप्यमानस्य यदा कर्मसंज्ञा तदा गत्यर्थादीनामेव, नान्येषामिति ॥ ५२ ॥

पदमञ्जरी

जल्पादीनां तूपसंख्यानं कर्तव्यमेत्र । अन्यस्त्याह जलाति देवदत्त इति । वचनेन बोधयतीत्यर्थः । एवमन्यत्रापि । तत्र बुद्धवर्थत्वादेव सिद्धम् । यद्यप्यन्या बुद्धिरन्या वोधना, उपसर्जनीभूतापि ताबद्वुद्धिरस्तीति बुद्धवर्थत्वमस्त्येव, उपसर्जनीभूतोऽपि च गत्यादिरर्थो गृह्यते, अन्यथा गनयतीत्यादीनामगत्यर्थत्वादेवा-प्रसङ्गादिणग्रहमनर्थकं स्यादिति, अस्तु चेतनविषये एवमचेतनविषये कथम् ? यः वःचिज्जलपति तमन्यो जल्प-

यति, न ह्यत्र प्रबोधनाप्यस्ति ।

मासमास्ते देवदत्तः, मासमासयित देवदत्तम्, गोदोहमासयित, क्रोशमासयित, कुरूनासयतीत्यत्र न स्यात्ः कालादिकर्मणा सकर्मकत्वात् । एवं 'लः कर्मणि च' इत्यादावित यत्राकर्मकग्रहणं तत्र सर्वत्र द्रष्टव्यम्, तेन मासमास्यते देवदत्तेनेत्यादौ भावे लादयः सिद्धा भवन्ति । उक्तञ्च—सिद्धं तु कालकर्मणामकर्मकवद्वचनादिति (म॰ भा॰ १.४.५२ वा॰ ९) । बालग्रहणमुणव्याणम् । वत्करणात्स्वाध्रयमित भवति—गास आस्यते देवदत्तेन—मासकर्मणि लो भवति । स तह्यंकमं कवनाद् भावे वक्तव्यः ? न वक्तव्यः; अकर्मकाणामित्युच्यते, न च कालादिभिः केचिदकर्मकाः । कालादिभिरप्यकर्मकाः, यदा ते न विवक्ष्यन्ते, तद्यथा—शेतं देवदत्तो न भुङ्के इति । नाप्यविवक्षितकर्माणोऽकर्मकाः, कि तर्हि ? येऽत्यन्ताविद्यमानकर्माणो धातवोऽकर्मकाः, नार्थाः । यस्य धातोः स्वरूपावधिकमकर्मकत्वम्, न च कालादिकर्मणा स्वरूपावधिकमकर्मकत्वम्, न च कालादिकर्मणा स्वरूपावधिकमकर्मकत्व कस्यापि सम्भवतीति सामर्थ्यातद्वयितिति कर्मणाऽकर्मकत्व विद्यायते । किमर्थं पुनिदिनुच्यते, यावशा स्वव्यापारे स्वतन्त्रस्यापि प्रयोज्यस्य प्रयोजकव्यापारे विविधते तेन प्रधानभूतेनात्यमानत्वाद् अन्तरङ्गत्वेन पूर्ववृवृत्तामिपं कर्तृसंज्ञां बाधित्वा कर्मसंज्ञा भविष्यतीति ? एथं तर्हि मिद्धे सत्यारमभो नियमार्थः—प्रयोजकव्यापारेणाप्यमानस्य यदि भवति गत्यर्था-भवविष्यतीति ? एथं तर्हि मिद्धे सत्यारमभो नियमार्थः—प्रयोजकव्यापारेणाप्यमानस्य यदि भवति गत्यर्था-भवविष्यी

अकर्मक आस्ते देवदत्तः (देवदत्त बैठता है)। आसयित देवदत्तम् (देवदत्त को बैठाता है।) शेते देवदत्तः (देवदत्त सोता है), शाययित देवदत्तम् (देवदत्त को सुलाता है। यहाँ बैठना और सोना अकर्मक क्रियाओं के अणिजन्त के कर्त्ता देवदत्त की कर्मसंज्ञा हो जाती है।)

इन धातुओं के ही कर्ता की कमंसंज्ञा होती है—इसका क्या फल है ? पचित ओदन देवदत्तः (देवदत्त चावल पकाता है।) पाचयित ओदन देवदत्तेन (देवदत्त से चावल पकवाता है। यहाँ सूत्रोक्त पाँच प्रकार की धातुओं में से कोई

नहीं है। अतः कर्मसंज्ञा न होकर कर्नृसं । और नृतीया होती है।)

अणिजन्त का कर्ता—इसका क्या फल है ? गमयित देवदत्तो यज्ञदत्तम् (देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है ।) उस देवदत्त को दूसरा प्रेरित करता है—गमयित देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः (विष्णुमित्र देवदत्त द्वारा यज्ञदत्त को भिजनाता है । यहाँ देवदत्त अणिजन्त का कर्ता नहीं होता है । देवदत्त को कर्मां होती है । अतः यह सूत्र लागू नहीं होता है । देवदत्त की कर्मसंज्ञा नहीं होती है । अनुक्त कर्तां में तृतीया होती है ।) ॥ ५२ ॥

# २ ६४. हक्रोरन्यतरस्याच् ॥ ५३॥ (५४२)

'अणि कर्त्ता स णो' इति वतंते । हरतेः करोतेश्वाण्यन्तयोयंः कर्ता स ण्यन्तयोरन्यतरस्यां कर्मसंज्ञो भवति । हरति भारं माणवकः, हारयति भारं माणवकं माणवकेनेति वा । करोति कटं देवदत्तः, कारयति कटं देवदत्तं नेति वा ।

\*अभिवादिदृशोरात्मनेपद उपसंख्यानम्\* (म० भा० १.४.५३ वा० १) । अभिवदित गुरु देवदत्तः,

### न्यासः

हुकोरन्यतरस्याम् ।। गत्यर्थादयो निवृत्ताः । तेनोभयत्र विभाषेयम् । यदा हरतिर्गतौ वत्तंते, अभ्यवहारे वा, करोतिश्चाकर्मकौ भवित तदा प्राप्ते । यदा तु हरितः स्तेयादौ वर्त्तते, करोतिश्च सकर्मको भवित तदाऽप्राप्ते । उपसंख्यानिमिति । प्रतिपादनिमत्यर्थः । एतच्च प्रकृतत्वात् कर्मसंज्ञायाः । तत्रेदं प्रतिपादनम् "अकथितच्च" इत्यतश्चकारोऽनुवर्त्तते, स चानुक्तसमुच्चयार्थः । तेनाभिवादिदृशोरप्यात्मनेपदे कर्मसंज्ञा

### पदमञ्जरी

दीनामेव, नान्येषामिति । तेन पाचयत्योदनं देवदत्तो यज्ञदत्तेनेत्यत्र पूर्वं प्रवृत्ताया एव कर्तृसंज्ञाया अवस्थानात् कर्तरि तृतीया भवति । उक्तं च—

गुणिक्रयायां स्वातन्त्र्यात्प्रेषणे कर्मतां भतः। नियमात् कर्मसंज्ञायाः स्वधर्मेणाभिधीयते॥ (वा० प० ३.७.१२७) इति ।

कर्तुः स्वधर्मातृतीया । अथ कथम् —

अयाचितारं न हि देवदेवमद्रिः सुतां ग्राहियतुं शशाक । (कुमार०१.५.२) इति ?

स्वतन्त्राः कवंयः । यदा —सुतां प्रति किञ्चिदुद्वाह्विषये ग्राह्यितुं बोधियतुं न शशाकेत्येवं व्याख्येयम्; तत्र बुध्यर्थत्वात् सिद्धम् ॥ ५२ ॥

हरति भारं देवदत्त इति, अभ्यवहारे वा—अभ्यवहरति माणवकमोदनमिति। करोतिश्चाप्यकर्मकः— ओदनस्य पूर्णाः छात्राः विकुर्वत इति, तदा पूर्वेण प्राप्ते। यदा हरितः स्तेयादौ वर्तते—हरित सुवणं चोर इति, करोतिश्च सकर्मकस्तदाऽप्राप्ते। ननु 'अनन्तरस्य विधिवा भवित प्रतिषेघो वा' इति नियमस्यैव विकल्पो युक्तः, गत्यर्थादिष्वेवेति योऽयं नियमः स 'हुकोरन्यतरस्याम्' इति, ततश्च पक्षे नियमाभावात् गत्याद्यर्थादन्यत्र पक्षे कर्मत्वं पक्षान्तरे च कर्तृत्वं भवतु, गत्याद्यर्थत्वे तु नित्यवत् कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। एवं तिह् वात्तिककारेण उभयत्रविभाषास्वयं पठिता, तत्सामर्थ्यादनन्तरस्य विधिरिति नाश्रोयते, अविशेषेण हुको-विकल्पः प्रवर्तते।

अभिवादिवृज्ञोरिति । अभिवादयतेरप्राप्ते विभाषा दृशेर्बुघ्यर्थत्वात् दृशेः सर्वत्रेति वा प्राप्ते । अभि-

### भावबोधिनी

'अणिकर्त्ता स णी' [अणिजन्त में कर्ता है वह णिजन्त में कर्म होता है—] इसकी अनुवृत्ति होती है। ह और कृ इनकी अणिजन्त अवस्था का जो कर्ना वह णिजन्त अवस्था में विकल्प से कर्मसंज्ञक होता है। उदा॰—हरित भारं माणवक:। (बालक बोझा ढोता है) हारपित गारं माणवकं माणविकेन वा। (बालक से बोझा ढुलवाता है।) करोति कटं देवदत्त: (देवदत्त चटाई बनाता है) कारपित कटं देवदत्ते वेवदत्तेन वा। (देवदत्त से चटाई बनवाता है) यहाँ जब कर्मसंज्ञा होती है तब दितीया होती है। (पक्ष में अनुक्त कर्ता में वृतीया ही होती है।)

# 'अभिवादि और दृश् के आत्मनेपद में अणिजन्त का कर्ता निकल्प से कर्म होता है। # अभिवदित गुरु

अभिवादयते गुरु देवदत्तम्, देवदत्तेनेति वा। पश्यन्ति भृत्या राजानम्, दर्शयते भृत्यान् राजानम्, भृत्यौरिति वा।

आत्मनेपद इति किम् ? दर्शयति चैत्रं मैत्रमपरः—प्राप्तविकल्पस्याद् द्वितीयैव । अभिवादयति

गुरुं माणवकेन पिता -अप्राप्तविकल्पस्यातृतीयैव ॥

२९५. स्वतन्त्रः कर्ताः ॥ ५४ ॥ (५५६)

'स्वतन्त्रः' इति प्रधानभूत उच्यते । अगुणभूतो यः क्रियासिद्धौ स्वातन्त्र्येण विवक्ष्यते तत्कारकं कर्तृसंज्ञं भवति । देवदत्तः पचित । स्थाली पचित ।

### न्यास

भविष्यतोति । अभिवादयते इति । 'णिचरच' इत्यात्मनेपदम् । दर्शयते इति अत्रापि 'णेरणो' इत्यादिना ॥ ५३ ॥ स्वतन्त्रः कर्ता ॥ अस्त्ययं स्वतन्त्रशब्दो बहुत्रीहिः । स्वं तन्त्रं यस्य स स्वतन्त्रः । अस्ति च समास-प्रतिक्ष्पको कृढिशब्दः, प्रधानार्थवृत्तिः यथा—स्वतन्त्रोऽयमिह देवदत्त इति, प्रधानभूत इति गम्यते । तत्र यदि पूर्वो गृह्येत तदा तन्तुवायस्यैव स्यात्; विस्तृता हि तन्तवस्तन्त्रम्, तच्च तन्तुवायस्यैवास्ति । देवदत्तः पचती-त्यादौ न स्यात् । इतरस्य तु ग्रहणे सर्वत्र भवति । तस्माद् व्याप्तेन्यीयात् स एव गृह्यत इति मत्वाह—

### पदमञ्जरी

बादयते इति । 'णिचश्च' इत्यात्मनेपदम् । परस्मैपदे तु अभिवादयित गुरुं देवदेत्तंनेति कर्तृसंज्ञैव भवति । दर्शयते इति । कर्मसंज्ञाभावपक्षे कर्मान्तरस्याभावात् 'णेरणो' इत्यात्मनेपदम्, अन्यत्र तु 'णिचश्च' इति ॥ ५३ ॥

स्वतन्त्रः कर्ता ।। स्वतन्त्रशब्दोऽयं तन्तुवायवचनोऽप्यस्ति—स्वं तन्त्रमस्य स्वतन्त्रः, विततास्तन्तिन्तस्वतन्त्रमित्युच्यते; अस्ति च साधारणद्रव्ये पुरुषे वर्तते साधारणं भवेत्तन्त्रम्, स्वं धनं तन्त्रं साधारणमस्य स्वतन्त्रः; अस्ति च प्रधानवचनः—स्व आत्मा तन्त्रं प्रधानमस्य स्वतन्त्र इति । तत्राद्ययोग्रंहणे तयोरपादानादिविषये कर्तृसंज्ञा स्यात्, परत्राद्विशेषविहितत्वाच्च तन्तुवायादागच्छतीत्यादौः; इह च न स्यात्—देवदत्तो गच्छतीति, इदमाद्ययोग्रंहणे दोषं दृष्ट्वा तृतोयमर्थमाश्रित्याह—स्वतन्त्र इति । प्रधानभूत उच्यत इति । स्वतन्त्र-शब्दस्य तत्रैव प्रसिद्धतरत्वादिति भावः । कि च कारकाधिकारात् क्रियात्रिषयं स्वातन्त्र्यं गृह्यते, न च तन्तु-वायस्तन्तुवायतया क्रियायामुपयुज्यते, कि तहि ? प्रधानतयैवेति तद्वाचिन एव ग्रहणं युक्तम् । यदि प्रधानभूत उच्यते, एवं सत्यप्रधानापेक्षत्रात् प्रधानभावस्य यत्राधिकरणादीन्यप्रधानानि कारकाणि सन्ति—काष्ठेः स्थाल्या-मोदनं पचतीति अत्रैव स्यात्; न त्वास्ते शेते इत्यादावित्याशङ्क्षयः ।।धान्येनागुणभावो लक्ष्यत इति दर्शयिति—

### भावबोधिनी

देवदत्तः, अभिवादयते गुरुं देवदत्तं देवदत्तेन वा (देवदत्त से गुरु का अभिवादन कराता है।) पश्यन्ति भृत्या राजानम्, दर्शयते राजानं भृत्यान् भृत्येः वा (नौकर राजा को देखते हैं। नौकरों को राजा का दर्शन कराता है। इनमें कर्मसंज्ञा पक्ष में द्वितीया और कर्नृसंज्ञा पक्ष में तृतीया होती है।)

आत्मनेपद में हो—इसका क्या फल है ? दर्शयित चैत्रं मैत्रमपर: (दूसरा व्यक्ति चैत्र द्वारा मैत्र का दर्शन कराता है। यहाँ परस्मैपद में ज्ञानार्थक होने से) प्राप्त विकल्प होने से द्वितीया ही होती है। अभिवादयित गुरुं माणवकेन पिता—(यहाँ) किसी से भी विकल्प प्राप्त न होने के कारण नृतीया ही होती है।। ५३।।

'स्वतन्त्र' यह प्रधानभूत कहा जाता है। गुणीभूत न होने वाला कियासिद्धि में स्वतन्त्र रूप से जो विवक्षित होता है, वह कारक कर्नृसंज्ञक होता है, उसे कर्ता कहा जाता है। उदा०—देवदत्तः पचित (देवदत्त पकाता है)। स्थाली पचित (बढलोई पकाती है।)

# कर्तृंत्रदेशाः—'कर्तृंकरणयोस्तृतोया' (२.३.१८) इत्येवमादयः ॥ २६६. तत्प्रयोजको हेतुश्च ॥ ५५ ॥ (२५७५)

यासः

स्वतन्त्र इति प्रधानभूत इति । यद्येवमप्रधानमपेक्ष्य प्रधानमुच्यत इति यत्राधिकरणादीन्यपराण्यप्रधानानि कारकाणि सन्ति, देवदत्तः काष्ठेरिननोदनं स्थाल्यां पचतीत्यादौ तत्रेव स्यात् । यत्र तु तेषामिववक्षा—आस्ते देवदत्तः, शेते देवदत्तः इत्यादौ, तत्र न स्यादिति यो देशयेत् तं प्रत्याह—अगुणभूत इति । एवं मन्यते—प्रधानेनागुणभाव उपलक्ष्यते । गुणभावो यत्र नास्ति स कत्तेति । कारकान्तराविवक्षायामप्यगुणभावोऽस्त्येवेति सर्वत्र भवति । ननु च सामग्रघधीना हि कियासिद्धः, एकस्याप्यभावे न सिध्यति, तत् कस्यात्र प्राधान्यं यत्परिग्रहाय स्वतन्त्रग्रहणं कियते ? इत्याह—यः क्रियासिद्धावित्यादि । यद्यपि क्रियासिद्धौ सर्वेषां व्यानारः, तथापि स्वातन्त्र्यं यस्य विवक्ष्यते स एव स्वतन्त्र इत्युच्यते, नान्य इति । देवदत्तः पचतीत्यत्र देवदत्तः कर्तृ-संज्ञकत्वात् कर्तृंप्रत्ययेनोच्यते लकारेण ॥ ५४ ॥

तत्प्रयोजको हेतुश्च ।। तस्य प्रयोजकस्तत्प्रयोजक इति । ननु च 'कर्त्तरि च' इत्यनेन षष्ठीसमास-पदमञ्जरी

अगुणीभूत इति । तेन यस्य गुणभावो नास्ति, स कत्ती । कारकान्तराविवक्षायामपि चागुणभावोऽस्त्येव । कः पुनरत्र कारकाणां गुणगुणिभावः ? यदा एकापायेऽपि क्रिया न निर्वतंते, उक्तमत्र—

प्रागन्यतः शक्तिलाभान्न्यग्भावापादनादपि । तदधीनप्रवृत्तित्वात् प्रवृत्तानां निवर्तनात् ॥ अदृष्टत्वात्प्रतिनिधेः प्रविवेकेऽपि दर्शनात् ।

आरादण्युपकारित्वात् स्वातन्त्र्यं कर्तृरिष्यते ॥ इति । (वा॰ प॰ ३.७.१०१-१०२)

काष्टादीनि कत्री प्रवित्तानि करणादिशिक प्रतिलभन्ते, कर्ता तु प्रागेव । कर्तृसंनिधौ च करणादीनि न्यग्भवन्ति, तदधीने च तेषां प्रवृत्तिनिवृत्ती । प्रधानकर्तुश्च प्रतिनिधिनं दृष्टः, करणादीनां तु दृष्टः—दीह्यपचारे नीवारेरिज्यते । प्रविवेकः = अभावः । करणाद्यभावेऽप्यास्ते, शेते इत्यादी केवलः कर्त्ता दृश्यते, न तु कर्त्रभावे करणादीनि दृश्यन्ते ।

भारादप्युपकारित्वादिति । यद्यप्यसौ तटस्थः फलसिद्धावुपकरोति, न तु करणादिवदनुप्रविश्य तथापीत्यर्थः । एतच्व प्रायेण चेतनेष्वेव सम्भवति, नाचेतनेषु—रथो यातीत्यादौ, नैष दोषः; उक्तलक्षणे कर्त्तरि द्वयं दृष्ट्रम्—प्राधान्यम्, अगुणभावश्च । तत्रागुणभावः अचेतनेषु चेतनेष्विप सम्भवति । स चायमगुणभावो न प्रतिनियतिषयः, यस्यैव तु विवक्ष्यते, तस्यैवेत्याह—स्वातन्त्र्येण विवक्ष्यत इति । विवक्ष्यत इत्यस्योदाह-रणम्—स्थाली पचतीति ।

अन्ये तु व्याचक्षते —अगुणभावेनाभिधीयमानव्यापारो गुणभूतो गुणभूतधातूपात्तव्यापारः कर्तेत्यर्थः । कस्य च व्यापारो धातुनाऽगुणभावेनोपादीयते ? यस्य विवक्ष्यते तस्येति सर्वत्र सिद्धमिति ॥ ५४ ॥

तत्प्रयोजको हेतुत्र्य ।। तवित्यनेन कर्ता सम्बद्ध्यते इति । कर्तृ संज्ञाविशिष्टः स्वतन्त्र इत्यर्थः । ननु

कर्ता के प्रयोगस्थल 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' (पा॰ सू॰ २।३।१८) आदि हैं।

विमर्श—यद्यपि किसी भी क्रिया के फल की सिद्धि में सभी कारकों का यथासम्भव योग रहता है तथापि जिसे स्वतन्त्र रूप से, अन्य कारक के अधीन न होते हुये, विवक्षित किया जाता है, वही कर्ता कहा जाता है। अतः जिस पदायं की स्वातन्त्र्येण विवक्षा होती है वही कर्ता बन जाता है, इसके लिये कोई पदार्थ-विशेष नियत नहीं है।। ५४।।

'तत्' इसके द्वारा अव्यवहित (पूर्व सूत्रोक्त) कर्त्ता का परामशं होता है। तस्य = कर्ता का प्रयोजक=प्रवर्त्तक का॰ द्वि॰/२३ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 'तत्' इति अनन्तरः कर्ता परामृश्यते । तस्य प्रयोजकः = तत्प्रयोजकः निपातनात् समासः । स्वत-म्त्रःय प्रयोजको योऽर्थः तत्कारकं हेर्नुसंज्ञं भवति, चकारात् कर्तृसंज्ञं च ।

संज्ञासमावेशार्थश्रकारः । कुर्वाणं प्रयुङ्क्तें, कारयति हारयति । हेतुत्वाद् णिचो निमित्तं कर्तृत्वाच्च कर्तृप्रस्ययेनोच्यते ।

### न्यासः

प्रतिषेधेनात्र भवितव्यमित्याह—निपातनात् समास इति । प्रयोजक इति । प्रेरकः = उपदेशकः, व्यापारक इत्यर्थः । न चान्येन प्रयुज्यमानस्य स्वव्यापारे स्वातन्त्र्यं हीयतेः अन्यथा द्यकुर्वत्यि कारयतीति स्यात् । प्रयोजकत्वं द्विविधम् —मुख्यम्, इतरच्च । देवदत्तः कटं कारयतीत्यत्र देवदत्तस्य मुख्यम् । भिक्षा वासयतीत्यत्र भिक्षाणां वासहेतुत्वात् प्रयोजकत्वमुपच रतम्, न मुख्यम् । न हि भिक्षा यूयं वसथेत्येवं प्रयुञ्जते । इह च कारकाधिकारे तमब्ग्रहणव्यतिरेकेणातिशयो न विवक्षित इति 'साधकतमं करणम्' इत्यत्र तमब्ग्रहणेन ज्ञापित मेतत् । तेन यस्यापि प्रयोजकत्वमुपचरितम्, न मुख्यम्, तस्यापि हेतुसंज्ञा भवत्येव ।

संज्ञासमावेशार्थंदचकार इति । असित तस्मिन्नेकराज्ञाधिकारादत्र कर्तृसंज्ञा न स्यात् । अतः संज्ञासमावेशार्थं श्रकारः क्रियते । हेतुत्वादित्यादिना संज्ञाद्वयस्य प्रयोजनं दर्शयति अयोजनव्यापारे हि 'हेतुमित

### पवमञ्जरी

च प्रयोजकसिन्नधौ प्रयोज्यस्य पारतन्त्र्यं कर्नृंसिन्नधाविव करणादीनाम्, तत्कथं स्वतन्त्रः परामृश्यते ? कथन्तरां च कर्नृंसंज्ञाविशिष्टः ? कथन्तमां च पाचयत्योदनं देवदत्तो यज्ञदत्तेनेति ? प्रयोज्ये तृतीया भवति, पूर्वमेव च स्वतन्त्रस्य कर्तृः सतः प्रयुक्तिरपि किमर्था ? मायं विरंसीदिति प्रयुक्ति इति चेद्, भवत्वेवं प्रवृत्तप्रवर्तने, यत्र तु बलात्कारेण प्रवर्त्यते तत्र कथम् ? उच्यते; अप्रवृत्तप्रवर्तनेऽपि यावत्स्वार्थादर्शनात् प्रयोज्ये न प्रवर्तते तावत्प्रयोज्यकः पाचयतीति न व्यपदिश्यते; प्रयोज्यप्रवृत्त्युत्तरकालमेव तु व्यपदिश्यते, तदानीमपि च स्मृत्यारूढा प्रयुक्तिः विद्यत इति अनुवर्तमाना हि प्रसिक्तः प्रयोज्यस्याफलिक्यते प्रवृत्तो हेतुनं मध्ये विच्छिन्ना । लोडादिदाच्यस्तु प्रयोज्यस्याप्रवृत्ताविप भवति । उत्रतं च—

द्रव्यमात्रस्य तु प्रैषे पृच्छादेलींड् विधीयते । प्रवृत्तस्य यदा प्रैपस्तदा स विषयोः णिचः ॥ (वा॰ प॰ ३.७.१२६)

तदेवं णिज्वाक्या प्रयुक्तिः प्रवृत्तप्रवर्तनारूगेण प्रतीयतं इति प्रकृत्यर्थे कर्तुः सतः प्रयोजक इत्य-विरुद्धम् । इममेव चार्थं दर्शयितुं तच्छज्दोपादानम्; अन्यथा कस्य प्रयोजक इत्यपेक्षायाम्, प्रकृतत्वादेव स्वतन्त्रस्य

### भावबोधिनी

तत्त्रयोजक है। यहाँ निपातनांत् पष्ठी-समास है। स्वतन्त्र (कर्ता) का प्रयोजक जो पदार्थ है, उस कारक की हेतुसंजा होती है और चकार के बल से कर्नृसंजा भी होती है अर्थात् उसे हेतु और कर्ता दोनों कहा जाता है। कर्नृसंजा का समावेश करने के लिये चकार है। (क्योंकि एक संजा का अधिकार होने के कारण 'च' के अभाष्य में दोनों का प्रहण सम्भव नहीं होता।) उदा०—(कटं करोति) कुर्वाणं प्रयुक्ति—कारयित। हारयित (करवाता है। चुरवाता है था हुलवाता है।) हेतु होने से (प्रयोजक) णिच् का निमित्त और कर्ता होने से कर्नृप्रत्यय लकार के द्वारा कहा जाता है। [भाव यह है कि हेतुसंजा के कारण 'हेनुमित च' (पा० सू० ३।:।२६) से णिच् होता है और कर्नृसंजा के कारण 'छ: कर्मणि ख भावे' (पा० यू० ३।४।६९) से कर्नृप्रत्यय द्वारा अभिवान होता है। जिससे विभक्ति की उपपित्त होती है।

 <sup>&#</sup>x27;सिक्रयस्य प्रयोगस्तु यदा'—इति वा पाठः वाक्यपदीये।

हेतुप्रदेशाः—'हेतुमित च' (३.१.२६) इत्येवमादयः ॥ २६७. प्राग्रीश्वरान्निपाताः ॥ ५६ ॥ (१६)

'अधिरोश्वरे' (१.४.९७) इति वक्ष्यति । प्रागेतःमादवधेर्यानित अध्वंमनुक्रमिष्यामः, निपातसंज्ञास्ते वेदितव्याः । वक्ष्यति—'चादयोश्मत्त्वे' (१.४.५७) च, वा, ह, अह ।

प्राग्वचनं संज्ञासमावेंशार्थम् । गत्युपसर्गकर्मप्रवचनीयसंज्ञाभिस्सह निपातसंज्ञा समाविशति ।

### 'न्यासः

च' इति णिज् विधीयते । तस्य हेतुत्वं प्रयोजकस्य हेतुत्वे सत्युपपद्यते । हेतुत्वात् प्रयोजको णिचो निमित्तं भवति । कर्तृ प्रत्ययेन च लकारेणाभियानं कर्तृ संज्ञायां सत्यां भवतीति कर्तृ त्वात् कर्तृ प्रत्ययेन लकारेणोच्यत इति ॥ ५५ ॥

प्रागीश्वरान्निपाताः ॥ च वा, ह, अह इत्यत्र निपातसंज्ञायां सत्याम् 'स्वरादिनिपातमञ्ययम्' इत्यञ्ययसंज्ञा भवित । 'निपाता आद्युदात्ता भविन्त' इत्याद्युदात्तत्वञ्च । अथ किमथं प्राग्ग्रहणम् ? यावता पञ्चम्युच्चारणसामर्थ्यादेव प्रागित्यस्य दिवछब्दस्याध्याहारो भविष्यति । न च 'पराम्' इत्ययमपि दिवशब्दोऽस्ति । अतो नास्याध्याहर आशङ्कनीयः तदध्याहारे हि 'चादयोऽसत्त्वे' इत्येवमादयो योगा निपातसंज्ञासम्बन्धा-भावादसम्बद्धाः स्युः । तस्मात् प्रागित्येतदेवाध्याहरिष्यते । तत् कि प्राग्वचनेन ? इत्याह—प्राग्वचनिमत्यादि ।

### पदमञ्जरी

प्रयोजक इति लाभादनर्थकं स्यात् । तस्य प्रयोजकस्तत्प्रयोजक इति । ननु 'तृजकाभ्यां कर्त्रि' 'कर्तेरि च' इति प्रतिषेधात् कथमत्र समास इत्यत आह्—निपातनात् समास इति । अत्र विचार्यमस्ति समासप्रकरण एवः विचार्ययथ्यामः ।

संज्ञासमावेशार्थंश्चकार इति । असित हि तिस्मन् एकसंज्ञाधिकारात् कर्तृ संज्ञा न स्यात् । कुर्वाणं प्रयुक्ते इति । कुर्वाणदशायां या प्रयुक्तिः स्मृत्यारूढा, सैव णिज्वाच्येत्येवं विग्रहः । हेतुत्वादित्यादिना समान् वेशस्य प्रयोजनं दर्शयति ॥ ५५ ॥

प्राप्नीश्वराम्निपाताः ।। प्राचि काले देशे वा प्राक् । अधिरीश्वरे इति वश्यतीति । ईश्वरप्रकृतिभागस्य पूर्वपदान्तेन रेफेण सहानुकरणं द्रष्टव्यम् । अनुकार्येणार्थेनार्थवत्त्वात् विभक्त्युत्पत्तिः च वा इत्यत्र निपातत्वे सति 'स्वरादिनिपातमव्ययम्' इत्यव्थयसंज्ञा भवति । 'निपाता आद्युदात्ताः' इति तु स्वरो न भवति, उदाहृतानामनुदात्तानां गणे पाठात् । अन्येषां तु तदिप भवति ।

ननु यथा 'प्रत्ययः' इत्यादिरिधकारो विनाप्यविधिनिर्देशेनाभिमतिवषये प्रवर्तते, तथायमिप प्रवर्ति-ष्यते, 'निपाताः' इत्येवास्तु नार्थोऽविधिनिर्देशेनेत्यत आह—प्राग्वचनिर्मित । प्राग्वचनद्वारेणाविधिनिर्देशस्य भावबोधिनी

हेत् के प्रयोग-स्थल 'हेत्मित च' (पा॰ सू॰ ३।१।२६) आदि हैं ॥ ५५ ॥

आगे 'अधीरीश्वरे' (पा॰ सू॰ १।४।९७) यह सूत्र कहा जायगा । यहाँ से लेकर उस अवधि तक जिनको कहा जायगा, उनकी निपातसंत्रा समझनी चाहिये । कहा जायगा—'चादथोऽसत्त्वे' (पा॰ सू॰ १।४।५७) च, वा, ह, अह ।

प्राक्—यह कथन (निपातसंज्ञा और गितसंज्ञा आदि के) समावेश के लिये है। (अन्यथा एक संज्ञा का अविकार होने से एक ही संज्ञा हो सकती थी।) गित, उपसर्ग, कर्मप्रवचीय संज्ञाओं के साथ निपातसंज्ञा का समावेश होता है। रेफ का उच्चारण (रीक्वरात), 'ईक्वरे तो सुन्कसुनौ' (पा० सू० ३।४।१३) इसे अविधि न मान लिया जाय, इसके लिये किया गया है।

# रेफोच्चारणम् 'ईश्वरे तोसुन्कसुनौ' (३.४.१३) इत्ययमवधिर्मा विज्ञायोति ॥ रीश्वराद्वीस्वरान्मा भूत, क्रुन्मेजन्तः परोऽपि सः।

एका संजेत्यनुवर्त्तते । निपातसंज्ञा चादिषु प्रादिषु वा क्रियायोगे चिरतार्था । तत्रासित प्राग्वचने निपातसंज्ञाया हपसर्गादिसंज्ञाभिरनवकाशाभिक्षिध्यमानत्वात् ताभिः सह तस्याः समावेशो न स्यात् । इष्यते चात्र तद्यं प्राग्वचनम्, तस्मिन् सत्येवं सम्बन्धः क्रियते—रीश्वराद् यावन्तं प्राग्व्यवस्थितास्ते सर्वे निपातसंज्ञका भवन्ति, निपाताश्च सन्त उपसर्गादिसंज्ञका इति । तेन निमित्तमेव निपातसंज्ञोपसर्गसंज्ञानां भवति । न च निमित्तना निमित्तं व्याहन्यते, अन्यथा हि तस्य निमित्तत्वमेव न स्यात् । अध्याहृते तु प्राक्शव्दे रीश्वराद्ये प्राग्व्यव-स्थितास्ते सर्वे निपातसंज्ञका भवन्त्येषोऽर्थोऽभिमतः स्यात्, न तु निपाताः सन्त उपसर्गादिसंज्ञका इत्येषोऽप्यथां लभ्यते । सूत्रोपात्ते तु प्राक् शब्द एषोऽर्थो लभ्यत एवः अन्यथा तस्य वैयथ्यं स्यात् ।

अय किमधं रेफादिक ईश्वरशब्दो गृह्यते—प्रागीश्वरादिति, न च प्रागीश्वरादित्येवोच्येत, प्रत्यासत्तरनन्तर एव हीश्वरशब्दो ग्रहीष्यत इत्यत आह — रोश्वराद्वाश्वरान्माभूदिति। रेफसिहत ईश्वरो रीश्वरः। शाकपाधिवादित्वान्मयूरव्यंसकादित्वाद्वा समासः। रीश्वरादित्युच्यमाने विश्वरान् मा भूत्, 'अधिरीश्वरे' इत्यस्यैवेश्वरशब्दस्य ग्रहणं यथा स्यात्। 'ईश्वरे तोसुन्कसुनौ' इत्यत्र यो वीश्वरशब्दस्तस्य ग्रहणं मा भूत्। यस्य ग्रहणे बहूनां संज्ञा भवत्यतो व्याप्तेन्यीयादस्यैव ग्रहणं स्यात्। ननु च वकारस्तत्र नास्त्येव, तत् किमुच्यते वीश्वरान् मा भूदिति ? एवं मन्यते—यदा सूत्राणि संहितया पठ्यन्ते—'शिक णमुल्कमुलावीश्वरे तोसुन्कसुनौ' इति तदा लौशब्दस्य य औकारस्तस्यावादेशे कृत ईश्वरशब्दो वकारसिहतो भवतीति, नैतदिस्तः रेफाधिकस्य-श्वरशब्दस्य ग्रहणे न प्रयोजनम्। यद्यिप परस्येश्वरशब्दस्य ग्रहणे तिश्वबन्धना व्याप्तिरस्ति, तथाप्यनन्तरस्यैवे-

प्रयोजनमुक्तम् । अयमर्थः —असत्यवधिनिर्देशे 'निपाताः' इत्यस्य प्रतियोगमनुवृत्तौ सत्यामप्येकसंज्ञाधिकारात् पर्यायः स्यात्, न तु समावेशः; सति तु तस्मिन् ईश्वरात् प्राग्यावन्तः संज्ञिनः सर्वास्तान्नैकध्यमिहापेक्ष्य सकृतसंज्ञा विधीयते, प्रतिसूत्रमधिकारात्त्वपरावृत्तिः, तस्याश्च समावेशः प्रयोजनिमिति ।

अथ वा प्राग्वचनं किमर्थम्, यावता पञ्चम्येव प्रागिति दिक्शब्दोऽध्याहरिष्यते, परागित्यस्य त्वध्या-हारो न भविष्यति, 'चादयोऽसत्वे', 'प्रादयः' इत्यनयोविधेयासम्भवेनानर्थंक्यप्रसङ्गात् ? अत आह् — प्राग्वचन-मिति । अयं भावः —अध्याहारेण सिद्धे प्राग्यहणसामध्यत्तिन्त्रेण द्वौ प्राक्छव्दावुच्चार्येते । तेनायमर्थो भवति — प्राग्नीश्वराद्ये व्यवस्थितास्ते प्राक् निपातसंज्ञा भवन्ति, निपाताः सन्तो गत्यादिसंज्ञा इति । तेन निमित्तमेव निपातसंज्ञा गत्यादिसंज्ञानामिति समावेशसिद्धिरिति ।

रीश्वरादिति सह रेफेणानुकरणे प्रयोजनमाह—रीश्वराद्वीश्वरान्मा भूदिति । रीश्वरादित्युच्यते, 'अधिरीश्वरे' इत्ययमीश्वरशब्दोऽविधयंथा स्यात्, 'शिकणमुल्कमुली' 'ईश्वरे तोसुन्कसुनी' इत्ययं मा भूद् इत्येव-

रीश्वरात्—इस रेफिविशिष्ट का ग्रहण इसिलिये किया गया है कि 'ईश्वरे तोसुन्कसुनी' (पा॰ सू॰ ३।४।१३) तक अविध न मान ली जाय। (सूत्रों का पाठ संहिता रूप में होने के कारण 'शिक्षणमुक्कमुलावीश्वरे तोसुन्कसुनी' ऐसा है। इसीलिये श्लोक में 'वीश्वरात्' लिखा है।) (यदि यह कहा जाय कि 'कृत्मेजन्तः (पा॰ सू॰ १।१।३९) ग्रह मान्त एवम एजन्त कृत् प्रत्यय की अञ्यय संज्ञा करता है, यह भी यही ज्ञापित करता है कि अव्यवहित 'ईश्वर' शब्द ही इसकी अविध है, न कि व्यवहित (ईश्वरे तोसुन्कसुनी); ऐसा न मानने पर 'सेन्से' आदि एजन्त और णमुल्कमुल् आदि मान्त शब्दों की निपात होने से ही अव्यय संज्ञा सिद्ध होने पर 'कृत्मेजन्तः' सूत्र से पुनः अव्ययसंज्ञा करना व्यर्थ होता—इस ज्ञापन का खण्डन करते हैं—) 'ईश्वरे तोसुन्कसुनी' के बाद भी 'कृत्यार्थे तवै केन्' आदि एजन्त कृत् और

# समासेष्वव्ययोभावो, लौकिकं चातिवर्तते ॥ (म॰ भा॰ १.४.५६ वा॰ १-४)

श्वरशब्दस्य ग्रहणं भविष्यति, न परस्य; कथम् ? ज्ञापकात्, यदयं 'क्रुन्मेजन्तः' इति कृतो मान्तस्यैजन्तस्याव्ययसंज्ञां शास्ति तज्ज्ञापयित—अनन्तरस्येश्वरशब्दस्य ग्रहणम्, नेतरस्येति; अन्यथा हि णमुलादीनां निपातत्वा-देवाव्ययसंज्ञा सिद्धेति 'क्रुन्मेजन्तः' इति वचनमनर्थकं स्यात्, नैतदस्ति ज्ञापकम्; यस्माद् 'ईश्वरे तोसुन्कसुनी' इत्यस्मात् परोऽपि कृदेजन्तो मान्तश्चास्ति । 'कृत्यार्थे तवैदेन्केन्यत्वनः' 'आभीक्ष्ण्ये णमुल् च' इत्येवमादिः । तत् कथं 'क्रुन्मेजन्तः' इत्येतज् ज्ञापकं स्यात् ? एवं तिह् यदयमव्ययीभावस्य 'अव्ययीभावश्च' इत्येतदपार्थकं स्यात्, तज्ज्ञापयित—अनन्तरो य ईश्वरशब्दस्तस्य ग्रहणिमिति । अन्यथा हि 'अव्ययीभावश्च' इत्येतदपार्थकं स्यात्; निपातत्वादेवाव्ययीभावस्याव्ययसंज्ञायाः सिद्धत्वात् ।

अस्यापि ज्ञापकतामपाकर्त्तुमाह—समासेष्यव्ययोभाव इति । सर्वेषां समासानां निपातत्वादव्यय-संज्ञायां प्राप्तायाम् 'अव्ययीभावश्च' इत्येतद्वचनं नियमार्थं स्यात्—समासेषु तत्पुरुषादिषु मध्येऽव्ययीभाव एवाव्ययसंज्ञो भवति, नान्य इति । एवं तर्हि लौकिकन्यायादनन्तरस्येवश्वरशब्दस्य प्रहणं भविष्यति । लोके हि 'ओदकान्तं प्रियं प्रोश्यमनुत्रजेत्' इति य एवानन्तर उदकान्तस्तमेव गत्वा तत एव बान्धवा निवर्त्तन्ते, न व्यवहितात् । तस्मादिहाप्यनेनेव न्यायेनानन्तरादेवश्वरशब्दान्निपातसंज्ञा निवर्त्तिष्यत इत्यत आह— पदमञ्जरी

मर्थमित्यर्थः । यदा संहितया सूत्राणि पठ्यन्ते, तदा रीश्वरशब्दोऽस्तीत्यिभप्रेत्य रीश्वरादित्युक्तम् । ज्ञापकात् सिद्धम्, यदयं 'कृन्मेजन्तः' इति कृतो मान्तस्यैजन्तस्य वाऽव्ययसंज्ञां शास्ति, तज्ज्ञापयिति—अनन्तर ईश्वरशब्दोऽविधनं व्यवहित इति, अन्यथा सेसेन्प्रभृतीनां णमुल्कमुलोश्च निपातत्वादेवाव्ययसंज्ञायाः सिद्धत्वादनर्थंकं तत्स्यात् ? नैतदस्ति ज्ञापकम्, कृन्मेजन्तः परोऽपि सः, 'ईश्वरे तोसुन्कसुनौ' इत्यस्मात्परोऽपि कृन्मान्त एजन्त-ध्वास्ति कृत्यार्थं तवेकेनित्याद्ये जन्तः, णमुलादिश्च मान्तः, तदर्थंमेतत् स्यात् । यत्तद्धांव्ययोभावस्य निपातत्वादेवाव्ययसंज्ञायाः सिद्धत्वादनर्थंकं तत्स्यात्, नैतदस्तिः, 'समासेष्वव्ययोभावः' तुल्यजातीयव्यावृत्तये नियमार्थ-मेतत्स्यात्, न त्वनन्तरस्य ग्रहणे ज्ञापकमित्यर्थः । एवं तर्हि लौकिकन्यायादेवानन्तरस्य ग्रहणं भविष्यित, लौकिके ह्यौदकान्तात्त्रयं प्रोथमनुव्रजेदिति य एवानन्तर उदकान्त आ ततोऽनुव्रज्य बान्धवा निवर्तन्ते तद्दव्रापि ? तत्राह—लौकिकं चातिवर्तते इति । लौकिकं न्यायं लोक एवातिवर्त्तते; यतो द्वितीयमप्युदकान्तं स्नेहात्विशयादनुव्रज्य निवर्तन्ते तस्माद्रोश्वरादित्युच्यते वीश्वरान्मा भूदिति स्थितम् । ननु च 'न लोकाव्यय' इत्यत्र लोकादीनामव्ययत्वादेव पष्टीप्रतिषेघे सिद्धे पुनरुपादानं ज्ञापकं भविष्यति—अनन्तरस्य ग्रहणमिति,

## , भावबोधिनी

ल्णमु आदि मान्त कृत् प्रत्यय हैं, उनकी अव्यय संना के लिये 'कृत्मेजन्तः' सूत्रचरितार्थं है। अतः ज्ञापक नहीं बन सकता। [अगला तर्क यह है कि 'अव्ययीभावश्व' (पा० सू० १।१।४१) सूत्र द्वारा अव्ययीभाव की अव्यय संज्ञा करना यह ज्ञापित करता है कि अव्यवहित 'ईश्वर' राज्द का ही प्रहण होता है, व्यवहित का नहीं—क्योंकि निपात होने के कारण ही अव्ययीभाव का अव्ययत्व सिद्ध है, पुनिविधान व्यर्थ होकर ज्ञापक बनता है—इसका निराकरण करते हैं—) सभी समासों को निपात होने के कारण अव्ययसंज्ञा प्राप्त होती है उसमें 'अव्ययीभावश्व' सूत्र यह नियम कर देता है कि तत्पुरुषादि समासों के मध्य में केवल अव्ययमंज्ञा प्राप्त होती है, अन्य की नहीं। अतः यह भी ज्ञापक नहीं हो सकता। (अब यह तर्क देते हैं कि लौकिक न्याय से अव्यवहित 'ईश्वर' राज्द का ग्रहण होगा। 'ओदकान्तमनुज्ञजेत्' इस कथन के अनुसार लोक में अपने प्रिय व्यक्ति का अनुसरण प्रथम उदक = तालाब आदि तक किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी पहल अव्यवहित 'ईश्वर' राज्द अवधि बन जायगा—इसका खण्डन करते हैं—)

२९८. चादयोऽसत्त्वे ॥ ५७ ॥ (२०)

चादयो निपातसंज्ञा भवन्ति, न चेत्सत्त्वे वर्तन्ते । प्रसज्यप्रतिषेधोऽयम् । 'सरवम्' इति द्रव्यमुच्यते । च । वा । ह । अह । एव । एवम् । नूनम् । शश्वत् । युगपत् । सूपत् । कूपत् । कुवित् । नेत् । चेत् । चण् । किच्चत् । यत्र । नह । हन्त । माकिम् । निकम् । माङ् । माङो ङकारो विशेषणार्थः—'माङि लुङ्' (३.३.१७५) इति, इह न भवति—मा भवतु, मा भविष्यति । नज् । यावत् । तावत् । त्वा । त्वे । दै । रै ।

लोकिकं चातिवर्त्तंत इति । लोकिकमपि न्यायं लोकोऽतिक्रम्य वर्त्तते, यस्मात् द्वितीयमप्युदकान्तं स्नेहात् कथाप्रसङ्गाद् वा गत्वा निवर्त्तन्ते बान्धवाः । तदेवं रेफाधिक ईश्वरशब्द उच्चार्यते । तेन वीश्वरान् मा भूदिति स्थितमेततः ॥ ५६ ॥

स्यात्, तदा सत्त्वादन्यत्र वर्त्तमानाश्चादयो निपातसंज्ञका भवन्तीत्येषः सूत्रार्थः स्यात् । ततश्च पश्चादस्य चादिपरिपठितस्य जातिव्यवच्छिन्ने द्रव्ये वर्त्तमानस्य निपातसंज्ञा स्यात् । यो हि जातिविशिष्टे द्रव्ये वर्त्तते, स जातिद्रव्यसमुदायात्मकर्थमाह । यश्चैवंविधोऽर्थः स द्रव्यात् केवलादन्यो भवति । निपातसंज्ञायां सत्यां पशुरिति सविभक्तिकस्य श्रवणं न स्यात् । प्रसज्यप्रतिषेधे त्वेष दोषो न भवति । तत्र हि यत्र द्रव्यगन्धोऽप्यस्ति तत्र सर्वत्र प्रतिषेधेन भवितव्यम् । अस्ति चेह द्रव्यगन्धः । पशुत्वजात्याश्रितस्य द्रव्यस्यापि पशुशब्देनाभिधानात् । पदमञ्चरी

नैतदस्तिः; अव्ययसंज्ञाया एवाभावं ज्ञापयेत्, निपातसंज्ञा तु स्यादेवः; ततश्च चिकोर्ष्वं इत्यादो निपात एकाजनाङ्' इति प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् । प्रोथमिति । पर्याप्तमित्यर्थः । 'प्रोथ पर्याप्तौ', पचाद्यचि क्रियाविशेषण-

त्वान्नपुंसकत्वम् ॥ ५६॥

चादयोऽसत्त्वे ।। न चेत्सत्त्वे वर्त्तत इति । सत्त्वे चेद् वर्तते तदा संज्ञा न भवतीत्यर्थस्तदाह—
प्रसच्यप्रतिषेधोऽयमिति । अथ पर्युदासे को दोषः ? पशुशब्दोऽत्र पठ्यते स जातिविशिष्टे द्रव्ये वर्तते, तस्य
निपातत्वं स्यात्, जातिद्रव्यसमुदायरूपो ह्यर्थः केवलादन्यो भवितः, तथा प्रादय इत्यत्र विप्रातीति विप्रः, 'आतश्रोपसर्गे' इति कः । अत्र प्रशब्दः क्रियाविशिष्टे द्रव्ये वर्तते । तत्र क्रियाद्रव्यसमुदायस्य द्रव्यादन्यत्वान्त्रिपातत्वे
सत्यव्ययसंज्ञायां तदन्तविधेरभ्युपगयात् विप्रशब्दस्याव्ययसंज्ञा स्यात्, प्रसज्यप्रतिषेधे तु यत्र द्रव्यगन्धस्तत्र
सर्वत्र प्रतिषेधो भवित । क्व तिहं वर्तमानः पशुशब्दोऽसत्त्ववचनो भवित ? दृश्यर्थे, लोधं नयन्ति पशु मन्यमाना
इत्यत्र दृश्यर्थेन मननं विशेष्यते—दर्शनमेतन्मननम्, सम्यक् मन्यमाना इत्यर्थः । सत्त्वशब्दोऽयं सतो भावः
भाववोधिनी

लोग लोकिक न्याय का अतिक्रमण करते भी देखे जाते हैं। कभी-कभी एक से अधिक जलस्थानों = तालाबों आदि तक प्रिय व्यक्ति का अनुगमन करते हुये देखे जाते हैं। अतः यह भी अव्यवहित 'ईश्वर' के ग्रहण में ज्ञापक नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति में अविध का निर्धारण करने का एक ही उपाय बचता है—रेफविशिष्ट ईश्वर = 'रीश्वर' का ग्रहण। इसलिये आचार्य ने'ईश्वर' का उल्लेख न करके 'रीश्वरात्' का उल्लेख किया है)।। ५६।।

यदि सत्त्व = द्रव्य अर्थ में नहीं विद्यमान हैं तो 'च' आदि शब्दों की निपातसंज्ञा होती है। (असत्त्वे—) यह प्रसच्यप्रतिषेध है। सत्त्वे निपातसंज्ञा न भवित—यह अर्थ है।) सत्त्व = द्रव्य को कहते हैं। [सर्वनाम शब्दों से जिसका पर्शमर्थ होता है—इदं तत् आदि से कहा जाता है, और लिङ्ग संख्या आदि का अन्तय जिसमें होता है, वही द्रव्य है। उससे भिन्न अद्रव्य = असत्त्व है। तभी निपातसंका होती है।]

च = और । या=विकल्प । ह = प्रसिद्धि । एव = निर्गारण, ही । एवम् = ऐसा, पूर्वोक्त का परामर्श । नूनम् = निरुचय । तर्क । शश्वत् = निरुचर । पुनः पुनः । युगपत् = एक साथ । [भूयस् = पुनः, आवश्यक, गणपाठ में यह शब्द उपलब्ध होता है । परन्तु काशिकावृत्तिकार ने इसे क्यों छोड़ दिया, कहना कठिन है ।] कूपत् = प्रश्न, प्रशंसा ।

श्रीखट्। बौबट्। स्वाहा। वषट्। स्वधा। ओम्। किल। तथा। अथ। सु। स्म। अस्मि। अ। इ। उ। इट। स्व। ए। ऐ। ओ। औ। अम्। तक्। उज्। उक्ज्। बेलायाम्। मात्रायाम्। यथा। यत्। यम्। तत्। किम्। पुरा। अद्धा। धिक्। हाहा। हे। है। प्याट्। पाट्। थाट्। अहो। उताही। हो। तुम्। तथाहि। खलु। आम्। आहो। अथो। ननु। मन्ये। मिथ्या। असि। ब्रूहि। तु। नु। इति। इथ। बत्। यन। बत।

तस्मात् प्रसज्यप्रतिषेघ एवायं युक्त इत्यालोच्याह—प्रसज्यप्रतिषेघोऽयमिति । क्व तर्हि वर्तमानः पशुशब्दोऽसत्त्व-वचनो भवति ? यत्र वृत्तौ निपासंज्ञां लभते दृश्यर्थे—यथा, लोधं नयन्ति पशु मन्यमाना इति । अत्र दृश्यर्थेन पशुशब्देन मननं विशिष्यते । दर्शनमेतन्मननम्, सम्यज्ञानित्यर्थः । सत्त्वशब्दोऽयमिह सत्तायां वर्त्तत इति कस्यचिद् भ्रान्तिः स्यात्, अतस्तान्निराकर्त्तृमाह—सत्त्वमिति च द्रव्यमुच्यत इति । चशब्दोऽवधारणे । द्रव्यमेव न सत्तेत्यर्थः । यदि ह्यत्र सत्त्वशब्दोन सत्तोच्यते, प्रतिषेघोऽनर्थंकः स्यात् ? न हि चादिषु मध्ये शब्दः सत्तावाची कश्चिदस्ति । तस्माद् द्रव्यमेवोच्यते : इदं तर्हि सर्वनामप्रत्यवमर्शयोग्यो योऽर्थस्तद् द्रव्यमिति । तथा चोक्तम्—

> वस्तूपलक्षणं यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते । द्रव्यमित्युच्यते सोऽर्थो भेद्यत्वेन विवक्षितः ॥ इति । (वा॰ प॰ ३.४.३)

### पदमञ्जरी

सत्त्वमिति सत्ताजातिवचनो गृह्यत इति भ्रान्तिमपनयित—सत्त्वमिति च द्रव्यमुच्यते इति । इदं तदिति सर्व-नामपरामर्शयोग्यं वस्तु द्रव्यमुच्यते । उक्तञ्च—

वस्तूपलक्षणं यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते ।

द्रव्यमित्युच्यते सोऽथों भेद्यत्वेन विवक्षितः ॥ (वा॰ प॰ ३.४.३) इति ।
स्वार्थेनेति शेषः । सिद्धरूपो योऽथीः स्वार्थेन विशेष्यतया विवक्षितस्तद् द्रव्यमित्यर्थः । उक्तं च—
स्वार्थस्य यत्र विश्रान्तिर्वाच्यं द्रव्यं तदुच्यते । (आकरे नोपलन्धः) इति ।

भावकोधिनी

[सूपत्—गह आश्चर्यं का विषय है कि बड़े-बड़े विद्वान् और प्रौढ़ व्याख्याकार भी इस शब्द के अर्थं को छोड़ बैठे। किसी-किसी ने तो सूची से ही इस शब्द को हटा दिया है। अतः इसके अर्थं का निर्णय आवश्यक है। इसके अर्थं के स्पष्टीकरण के दो उपाय हैं—(१) कूपत् के दो अर्थं लिखे गये हैं—प्रश्न और प्रशंसा। सूपत् शब्द के भी ये अर्थं मान लिये जाँय। अथवा (२) कूपत् का अर्थं प्रश्न और सूपत् का अर्थं प्रशंसा मान लिया जाय, अस्तु।] कुवित = अधिक, प्रशंसा। नेत् = शंका, प्रतिषेध विचार संशय। चेत् = यदि। चण = यदि। किच्चत् = इष्ट प्रश्न। सत्र = जहाँ, गहीं, अमर्ष। नह = निषेध पूर्वंक आरम्भ। हन्त = हपं, विषाद, अनुकम्पा, वाक्यारम्भ। माकिम् = निषेध। निकम् = निषेध। माङ् = निषेध। (काशिकावृत्तिकार आदि ने गणपाठ के कुछ शब्दों को छोड़ दिया है। देखें गणपाठ) माङ् इसका इकार विशेषण बनाने के लिये है—'माङ छुङ्' (पा० सू० ३ ३ ३ १ ४७ ५)। यहाँ नहीं होता है—मा भवतु; मा भविष्यति। [क्योंकि 'मा' का योग है।] नज् = नहीं। यावत् = जितना। तावत् = जतना। त्वा = वितकं। त्वं = वितकं। रे = दान, अनादर। श्रीषट् = हिवर्देना। बौषट् = हिवर्दान। स्वाहा = देवताओं के लिये अग्न में हिष्य प्रक्षेप। वषट् = हिवर्दान। स्वधा = पितरों के लिये पिण्डादि दान। ओम् = स्वीकृति। किल = प्रसिद्धि, निश्चय, सम्भावना। तथा = उस प्रकार। अय = प्रारम्भ। मु = शोभन। सम = भूतकाल। अस्मि = मैं। अ = सम्बोधन, अधिकेप और निषेध। आ = वाक्यार्थ, समरण। इ, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ = सम्बोधन। अम् [=शीघ्र, छोटा]।

१. पशु सम्यगित्यर्थः । लोधमनवगतम् । पशु मन्यमानाः सम्यक्तात्वेत्यर्थः । निरुक्ते तु 'लुब्धमृषि नयन्ति पशुं मन्य-मानाः' इति सानुस्वारपाठात् पशुशब्दः सत्त्वनाची ।

इह । आम्। शम्। कम्। अनुकन्। निहकम्। हिकम्। सुकम्। सत्यम्। ऋतम्ै। श्रद्धा [अद्धा]। इद्धा। मुधा। नीचेत्। नचेत्। निह। जातु। कथम्। कुतः। कुत्र। अव। अनु। हाहो। हैहा। ईहा। आहोस्वित्। छन्बद्। खम्। बिःट्घा। पशु। बट्। सह। आनुषक्। अङ्ग। फट्। ताजक्। अये। अरे। चटु। खाटु। कुम्। खुम्। युम्। हुम्। आईम्। शोम्। सोम्। सेम्। वैं।

### न्यास

भेद्यत्वेन विशेष्यत्वेनेत्यर्थः । अत एवावसीदित यत्र गुणो विशेषणभावेनेति सत्त्वं तद् द्रव्यमुच्यते । चिणित पठ्यते । तस्य णकारो विशेषणार्थः 'निपातैर्यद्यदिहन्तकुविन्नेचेच्चण्कचिद्यत्रयुक्तम्' इति, स

तु चेच्छब्दस्यार्थे वर्त्तते ।

यत्रेति पठ्यते । तस्य 'तद्धितश्चासर्वविभक्तिः' इत्यव्ययसंज्ञा सिद्धैव । 'निपातैर्यदिहन्त' इति विशेषणार्थं निपातसंज्ञोच्यते । असित दिपातस्वे 'त्रैङ् पालने' यं त्रायत इति यत्र इत्यस्य 'आतोऽनुपसर्गे कः' इति कप्रत्ययान्तस्य ग्रहणं स्यात् ।

निव्नित पठ्यते, नत्रो त्रकारः 'नलोपो नत्रः' इति विशेषणार्थः । 'नलोपो नस्य' इत्युच्यमाने पामनपुत्र [वामनपुत्र] इत्यत्रापि स्याद्, यदि तत्र 'अलुगुत्तरपदे' इत्युत्तरपदग्रहणसामर्थ्यलब्धं पूर्वपदं नशब्देन विशेष्यते— नान्तस्य पूर्वपदस्येति । अथ तु पूर्वपदेन नशब्दो विशेष्यते—पूर्वपदस्य नस्येत्यतोऽसत्यिप त्रकारे न भविति पामनपुत्र [वामनपुत्र] इत्यत्र नलोप इति । न हि तिह नशब्दः पूर्वपदम्, कि तिह ? पामनशब्दः । अथ कियमाणेऽपि

एवं च कृत्वा —सीदित, निर्विशते यत्र जात्यादिकं शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं विशेषणभावेनेति सत्त्वं द्रव्यम् । सदेरौणादिकस्त्वप्रत्ययः 'ताभ्यामन्यत्रोणादयः' इत्यधिकरणसाधनः। चिणिति पत्र्यते, स चेदर्थे वर्तते, णकारश्चणकच्चिद्यत्रयुक्तमिति विशेषणार्थः। नजो जकारः 'नलोपो नजः' इति विशेषणार्थः। नलोपो नस्येत्युच्य-माने वामनपुत्रः—अत्रापि प्राप्नोति ? पाक्षिक एष दोषः; 'अलुगृत्तरपदे' इति वर्तते, तत्र यदोत्तरपदेनािक्षसं पूर्वपदं नस्य विशेषणम्, तदा पूर्वपदभृतस्य नस्य लोप इत्युच्यमाने नैवात्र प्राप्नोति, नशब्देन पूर्वपदे विशेष्यमाणे तदन्तविधिसद्भावादत्रापि स्यात्। अथास्मिन्पक्षे 'नजः' इत्युच्यमानेऽपि स्त्रेणपुत्र इत्यत्र नजः भावबोधिनी

तक् [वितर्क]। उन्=िव्तर्क। उक्तम् [वितर्क]। वेलायाम्=समय। मात्रायाम्=परिमाण। यथा=
जिस प्रकार। यन् = जो। यम् [= जो]। तत् = वह्। किम् = वया। पुरा = प्राचीनकाल। अद्धा= निश्चय।
धिक् = अनादर। हा हा = आश्चयं। हे = सम्बोधन। है = सम्बोधन। प्याट् = सम्बोधन। पाट् = सम्बोधन। अहो =
आश्चयं। उताहो = थिकल्प। हो = आश्चयं। तुम् = तुङ्कार। तथाहि = जैसा कि। खलु = निश्चय, पादपूरण। आम् =
हाँ। आहो = अथवा। अथो = आरम्भ। ननु = वितर्क। मन्ये = सम्भावना करता हूँ। मिथ्या = असत्य। असि =
तुम। यहि = कहो। तु = तो। नु = वितर्क [ इति = समाप्ति। इव = साहश्य। वत् = साहश्य। चन = यदि।
वत = आश्चयं। इह = यहाँ। आम् = स्वोकार। शम् = मुल, शान्ति। कम् = सुल। अनुकम् = वितर्क।
निहकम् = निषेथ। हिकम् = निषेथ। गुकम् = अतिशय। सत्यम् = सच। ऋतम् = सच। श्रद्धा =
श्रद्धा। इद्धा = प्रकाश्य। मुथा = व्यर्थ। नो चेत् = यदि नहीं। न चेत् = यदि नहीं। निह = नहीं। जातु =

१. ऋतमित्येतदुनरम् ''वाकिर्, नकिर्, आङ्, ''अ, मा, नो, ना, प्रतिषेधे'', उत, दह'', इत्येते क्वचित् पुस्तके हश्यन्ते ।

२. त्वै, तुवे, नुवे, न्वे, अध, अधम्, स्मि, अच्छ, अदल, दह, हे हे, है है, नौ, मा, आस्, शस्, शुक्रम, सम्, वव, वात्, ङिकम्, हिनुक्, वशम्, शिकम्, श्वकम्, सनुकम्, नुकम्, अन्त, द्यौ, सुक्, भाजक्, अले, वट्, वाट्, कीम्—एतेऽधिकाः पुस्तकान्तरेषु ।

द्वपसगं विभक्तिस्वरप्रतिकपकाश्च निपाताः (ग० स० १६) । उपसगंप्रतिकपकाः — अववत्तं विवत्तं च प्रवत्तं चाविकर्मणि । सुवत्तमनुवत्तं च निवत्तमिति चेष्यते ।।

'अञ्च उपसर्गातः' (७.४.४७) इति तस्यं न भवति । वुनीतम् । वुनीयः वुनिर्णयः । 'उपसर्गात्' (८.४.१४) इति णत्यं न भवति ।

### न्यास

त्रकारेऽनुबन्धे स्त्रेणपुत्र इत्यत्र कस्मान्न भवति ? त्रकारस्य वृद्धौ प्रत्ययसम्बन्धिनश्चरितार्थत्वात् । निपात-सम्बन्धिनस्तु न क्विचच्चिरितार्थत्वम् । अतस्तेन प्रत्ययसम्बन्धिना त्रकारेण तु तुल्यमास्यातुं न शक्यत इति न भवति ।

तथेति । यः 'प्राग्दिशो विभक्तिः' इति विभक्तिसंज्ञकः थाल्प्रत्ययान्तस्तथा शब्दः, नेह तस्येदं ग्रहणम्, तस्य 'तद्धितश्च' इत्यनेनैवाव्ययसंज्ञायाः सिद्धत्वात् । आद्युदात्तत्वञ्च लित्स्वरेण । कस्य तिहं ग्रहणम् ? तत्सदृशस्याव्युत्पन्नस्य । ननु च तस्यापि विभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्चेत्यनेनैव सिद्धं निपातत्वम्, सत्यमेतत्; तस्येवायं प्रपञ्चः ।

यथातथाशब्दस्य ग्रहणं तस्यैव प्रपञ्चः।

अथ वेलायां मात्रायां यथाऽस्ति कथं कृत इत्येतेषामि ग्रहणं तस्यें प्रपञ्चः । विभक्तिप्रतिरूपकत्वात् । मन्ये ब्रहीति । आद्युदात्तार्थमुभयोः पाठः । मन्य इति दिवादिः कर्मण्यात्मनेपदम् । अन्तोदान्तः प्राप्तो यक्स्वरेण । ब्रहीति च प्रत्ययस्वरेण ।

विभक्तिप्रतिरूपकाश्च निपाता उपाजेऽन्वाजे इत्येवमादयः। स्वरप्रतिरूपका अवो ये न भवन्त्यच्सदृशाः। तथा च वक्ष्यति—'ऋतिर्ऋवी वचनं कर्तव्यम्। ॡतिर्छ्वां वचनम्' इति एवञ्जातीयकानां निपातसंज्ञाद्वारेण सत्त्वमेवास्यायते।

### पवमञ्जरी

कस्मान्न भवति ? अतुल्यत्वात्प्रत्ययस्य त्रकारो वृद्धिस्वरयोश्चरितार्थः, निपातस्य त्वचरितार्थः। तथिति पठ्यते, सोऽव्युत्पन्नः समुच्चये वर्तते, तस्य तु थालन्तस्य लित्स्वरेणाद्युदात्तत्वं सिद्धम् । अव्ययत्वमिष 'तद्धितश्चासर्व-विभक्तिः' इत्येव सिद्धम् । नन्वव्युत्पन्नस्यापि विभक्तिप्रतिरूपका इत्येव सिद्धम्, सत्यम्; प्रपञ्चार्थः पाठः। एवं वेलायाम्, मात्रायामित्यादेरिष ।

स्वरप्रतिरूपका इति । ऋति ऋ वा वचनमित्यादयः, तेषां निपातसंज्ञाविधानद्वारेण सद्भाव एव

प्रतिपाद्यते, न पुनरेषां निपातत्वे किञ्चत्प्रयोजनमस्तीति ॥ ५७ ॥

### भावबोधिनी

कभी। कथम् = कैसे। कुत्र = कहाँ। अव = रक्षा करो। अनु = पीछे। हा ही, है हा = आश्चर्य। ईहा = इच्छा। आहोस्वित् = अथवा। छम्बट् = आभिमुख्य। खम् = आकाश। दिष्ट्या = सौभाग्य से। पशु = सम्बक्। वट् = (अस्पष्ट)। सह = साथ। आनुषक् = आनूपुर्व्य। अङ्ग = सम्बोधन। फट् = विदारण। ताजक् = अये = सम्बोधन। अरे = सम्बोधन। चटु = प्रियवावय। चाटु = प्रिय बोलना। कुम् = निन्दा। हुम् = भत्सैन। आईम् = (अस्पष्ट)। शीम् = (अस्पष्ट)। वै = निश्चय।

'उपसर्ग, विभक्ति ( सुबन्त और तिङन्त ) तथा स्वर — इनके प्रतिरूपक = समान रूपवाले भी शब्द निपात होते हैं।' उपसर्ग के प्रतिरूपक = समान — आदिकमं अर्थ में क्त प्रत्यय करके 'अवदत्त, विदत्त, प्रदत्त, सुदत्त, अनुदत्त और निदत्त — रूप इष्ट हैं। [इनमें 'अव' आदि उपसर्ग-सहश हैं अतः निपात होने से अव्यय हो जाते हैं। उपसर्ग नहीं रहते हैं। इस कारण] 'अच उपसर्गात्तः' (पां क सूक ७।४।४७) से तकारादेश नहीं हुआ [अन्यया अवत्तम् आदि रूप बनते]।

का० द्वि०/२४

असत्त्वे इति किम् ? पशुर्वे पुरुषः । पशुः पुरोडाशः ॥ निपातप्रदेशाः—'स्वरादिनिपातमक्ययम्' (१.१.३७) इत्येवमादयः ॥

२९९. प्रादयः ॥ ५८ ॥ (२१)

प्रादयोऽसत्त्वे निपातसंज्ञा भवन्ति ।

प्र। परा। अप। सम्। अनु। अव। निस्। निर्। दुस्। दुर्। वि। आङ्। नि। अधि। अपि।

अति। सु। उत्। अभि। त्रति। परि। उप।

पृथग्योगकरणमुत्तरसंज्ञाविशेषणार्थम् । 'उपसर्गाः क्रियायोगे' (१.४.५९) इति चादीनापुपसर्गसंज्ञा मा भूत् । असत्त्वे इत्येव—परा जयन्ति सेनाः ॥

न्यासः

पशुकें पुरुषः, पशुः पुरोडाश इति । अत्र पशुशब्दः पुरुषे पुरोडाशे च सत्त्वे वर्तत इति न भवत्येव निपातसंज्ञा ॥ ५७ ॥

प्रादयः ॥ अथ किमर्थं पृथग्योगकरणम् ? न चादिष्वेत्र प्रादयः पठ्येरित्रत्याह्—पृथग्योगकरणमित्यादि । उत्तरसंज्ञोत्तरसूत्रे कृता संज्ञोपसर्गसंज्ञा । तस्या विशेषणं व्यवच्छेदः प्रादिभ्योऽन्यस्माद्व्यात्रतंनमृत्तरसंज्ञाविशेषणम् । तदर्थः प्रयोजनं यस्य तदुत्तरसंज्ञाविशेषणार्थम् । एतदेव स्पष्टीकर्तुमाह—चादीनामुपसर्गसंज्ञा मा भूदिति । एकयोगे हि सति यथा प्रादीनामुपसर्गसंज्ञां भवित तथा चादीनामिप स्यात् । अतः
प्रादीनामेवोपसर्गसंज्ञा यथा स्याच् चादीनां मा भूदित्येवमर्थं पृथग् योगः क्रियते । पराः सेना इति । सनाया
द्रव्यत्वात् तत्र वर्तमानस्य पराशब्दस्यह ग्रहणं न भवित । परा उत्कृष्टाः परदेशस्थिता वा । यत्र त्वेकवचनं
पठ्यते—परा सेनेति, तत्र रूपोदाहरणं वेदितव्यम् । द्विवच बहुवचनयोस्तु निपातत्वादव्ययसंज्ञायां सत्यां

पदमञ्जरी

प्रादयः ॥ अयं योग उत्तरस्माद्विभज्यते, पूर्वस्माच्चः यदि पुनः 'प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे' इत्युच्यते, नैवं शक्यमित्याह—पूथ्य्योगकरणिमिति । उत्तरस्या उपसर्गसंज्ञाया एव 'क्रियायोगे' इति विशेषणं यथा स्यात्, निपातसंज्ञायां मा भूदित्येवमर्थमुत्तरस्माद् योगादस्य विभाग इत्यर्थः । अथ वा—चादिष्वेव प्रादीनिप पिठत्वा पूर्वस्माद्योगात् किमर्थं विभज्यते, तत्राप्याह—उपसर्गाः क्रियायोग इति । वादीनामिति । चलोपोऽत्र द्रष्टव्य इति च—वादीनामिति । परा जयन्ति सेना इति । परा उत्कृष्टाः परदेशस्थिता वा द्रव्यत्वात्तत्र वर्तमानस्य पराशब्दस्य न भवति, यत्र त्वेकवचनं पठ्यते—परा जयित सेनेति, तत्र रूपोदाहरणं द्रष्टव्यम्; हल्ङचाविति

### भावबोधिनी

दुर्नीतम् । दुर्नयः । दुर्निर्णयः । इनमें 'उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य' (पा॰ सू॰ ८।४।६४) से 'न' का 'ण' नहीं होता है ।

[विभक्तिप्रतिरूपक के उदाहरण—अहंयुः । यहाँ अहम को तिपात मानकर 'युस्' प्रत्यय हुआ है । इसी प्रकार अस्तिक्षीरा—इसमें अस्ति तिङन्तप्रतिरूपक अन्यय है । इसीलिये 'क्षीर' के साथ समास होता है । अ, आ, आदि स्वरप्रतिरूपक होने से अन्यय हैं । अतः इनमें सिन्ध नहीं हुई है ।] असत्त्व = द्रन्य भिन्न—यह किसलिये है ? पशुर्वे पुरुषः, पशुः पुरोडाशः । [इनमें पशु शब्द पुरुष तथा पुरोडाशरूपी द्रन्य को वाचक है । अतः निपात न होने से विभक्ति आती है ।]

निपात के प्रयोगस्थल-'स्वरादिनिपातमन्ययम्' (पा० सू० १।१।३७) आदि हैं ।। ५७ ॥

सत्त्व = द्रव्य अर्थ में नहीं रहनेवाले प्र आदि निपात होते हैं, प्र । परा । अप । सम् । अनु । अव । निस् । निर् । दुस् । दुर् । वि । आङ् । नि । आध । अपि । अति । सु । उत् । अभि । प्रति । परि । उप—ये बाईस हैं । [इनको चादि में न पढ़ कर] अलग सूत्र बनाने का उद्देश्य है बादवाली संज्ञा का विशेषण बनाना । 'उपसर्गाः क्रियायोगे' ३००. उपसर्गाः ऋियायोगे ॥ ५९ ॥ (२२)

प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा भवन्ति । प्रणयित, परिणयित । प्रणायकः, परिणायकः । क्रियायोग इति किम् ? प्रगतो नायकोऽस्माहेशात् प्रनायको देशः ।

\* मरुच्छब्दस्य चोपसंख्यानं कर्तव्यम् (मे० भा० १.४.५९। ना० २) \* । मरुद्भिर्दत्तो मरुतः।

### न्यासः

विभक्तेर्लुक्स्यात् ॥ ५८ ॥

उपसर्गाः क्रियायोगे ।। प्रणयतीति । प्रशब्दस्योपसर्गत्वाद् 'उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य' इति णत्वम् ।

प्रनायको देश इति । अत्र नयनिक्रयया प्रशब्दस्य योगो नास्तीत्युपसर्गसंज्ञा न भवति । ननु चात्रापि गिमिकियया योगोऽस्त्येवेति स्यादेव तस्योपसर्गसंज्ञा, नैंतदस्तिः, क्रियायोगग्रहणं ह्येवमनर्थकं स्यात् । कथम् ? प्रादीनां कियायोगाव्यभिचारात्; तस्मात् क्रियायोगग्रहणसामर्थ्याद् यं प्रति क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञका भवन्ति, नान्यं प्रति । न चेह नयनिक्रयया युक्तः प्रशब्दः, कि तिह ? गिमिकिययेति नयित प्रत्युपसर्गसंज्ञको न भवति ।

मरुच्छब्दस्योपसंख्यानिति । तत्त्वविधाविति शेषः; अन्यथा हि 'निपाता आद्युदात्ताः' 'उपसर्गा-श्चाभिवर्जम्' इत्याद्युदात्तत्वमिप स्यात् । अन्तोदात्तश्चेष्यते मरुच्छब्दः । उपसंख्यानशब्दस्य प्रतिपादनमर्थः,

### पदमञ्जरी

मुलोपात्, पराशब्दस्याद्युदात्तत्वाच्य ॥ ५८ ॥

उपसर्गाः क्रियायोगे ।। क्रियायोगे इति सहयोगे तृतीया, निपातनात् समासः, 'कर्तृंकरणे कृता' इति बहुलवचनाद्वा । यद्वा—िक्रियया करणभूतया प्रादीनां धातुभियोगात् करणे तृतीयया एव समासः । प्रणयतीति । 'उपसर्गादसमासेऽपि इति णत्वम् । प्रनायक इति । नन्वत्रापि गमिक्रियायोगोऽस्त्येव, सत्यम्; प्रादयः पुनरेवमात्मकाः, यदुत श्रुतायां क्रियायां तामेव विशिषन्ति, अश्रुतायां तु ससाधनां क्रियामाक्षिपन्ति । तत्र क्रियायोगग्रहणसामर्थ्याद् यत्क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्युपसर्गसंज्ञा भवतीत्ययमर्थो भवति । सत्र च यत्क्रियायुक्तः प्रादिः स गमिनं प्रयुज्यते, यश्च प्रयुज्यते न तिक्रियायुक्त इति नास्ति णत्वप्रसङ्गः ।

मरुच्छब्दस्येति । उपसर्गसंज्ञवेष्यते, न निपातसंज्ञा । तस्यां हि सत्यां निपाताद्युदात्तत्वम् 'तृतीया

### भावबोधिनी

(पा॰ सू॰ १।४।५९) इससे 'च' आदि की उपसर्ग संज्ञा न हो । [अर्थात् किया योग में 'प्र' आदि की ही उपसर्ग संज्ञा हो । 'च' आदि की न हो, इसके लिए यह सूत्र अलग से बनाया गया है ।

असत्त्व अर्थ रहने पर ही उपसर्गता होती है-परा अयित सेना। यहाँ परा = उत्कृष्टा अर्थ की वाचक है।

अतः सत्त्ववाची होने से उपसर्ग संजा नहीं होती है और इसीलिये आत्मने द भी नहीं होता है ॥ ५८ ॥

'प्र' आदि (पूर्वोक्त) शब्द कियावाची शब्द के योग में उपसर्गसंजक होते हैं। उदा०—प्रणयित, परिणयित। प्रणायक:, परिणायक:। [यहाँ प्र उपसर्ग का योग 'नी' धातु के साथ होने से 'उपसर्गादसमासेऽपि' (पा॰ सू॰ ९।४।१४) से णत्व होता है।

कियावाची के योग में —इसका नया फल है ? 'प्रगतः नायकः अस्माद् देशात्' प्रनायकः देश [यहाँ 'प्र' का योग गमनिक्रिया के साथ है 'नी' वे साथ नहीं है। अतः उसके प्रति 'प्र' उपसर्ग नहीं है। इसलिये णत्व नहीं होता है।

\* मरुत् शब्द का उपसंख्यान करना चाहिये। \* उदा०—मरुद्धिर्दत्तः [इस अर्थ में मरुत् न त मत यहाँ 'अच उपरार्गात् तः' (पा० सू० ७।४।४७) से धातु का 'त्' आदेश करने पर] मरुतः [होता है ।] चूंकि मरुत् की

संज्ञाविधानसामध्यादनजन्तरवेऽपि 'अच उपसर्गात्तः (७.४.४७) इति तत्त्वं भवति ।

\* श्रन्छब्दस्योपसंख्यातम् (म० भा० १.४.५९ वा० ३) \* । 'आतश्चोपसर्गे' (३.३.१०६) इत्यङ् भवति—श्रद्धा ।

उपसर्गप्रदेशाः—'उपसर्गे घोः किः' (३.३.९३) इत्येवमादयः ॥

### न्यास

मरुच्छन्दस्योपसर्गसंज्ञायाः प्रतिपादनं कर्तन्यमित्यर्थः। तत्रेदं प्रतिपादनम्—'उपसर्गाः' इति योगविभागः क्रियते। अत्र च 'प्रादयः' इति नाभिसम्बध्यते। तेन मरुच्छन्दस्य तत्विधावुपसर्गसंज्ञा भवतीति। अत एव योगविभागाच् श्रच्छन्दस्याङ्विधावन्तःशन्दस्याङ्किविधणत्वेषूपसर्गसंज्ञा भवतीति वेदितन्यम्। योगविभागस्यदं लिङ्गम् 'प्रज्ञाश्रद्धाचिवृत्तिभ्यो णः', 'तिरोऽन्तर्धौ' इति च निर्देशः। ततः 'क्रियायोगे' इति द्वितीयो योगः। अत्र च 'प्रादयः' इति सम्बध्यते। किमर्थमिदम् ? पूर्वेणैव सिद्धमिति पूर्वयोगस्यासर्वविषयत्वज्ञापनार्थम्' तेन नातिप्रसङ्गः। प्रादीनामिक्रयायोग उपसर्गसंज्ञा मा भूदित्येवमर्थञ्च। मरुत्त इति। 'अच उपसर्गत् तः' इति कप्रत्यये कृते द्वितकारनिर्देशाद्दातेः सर्वादेशः। ननु च सत्यामुपसर्गसंज्ञायां मरुच्छन्दस्यानजन्तत्वात् तत्वेन न भवितन्यमित्यत आह——संज्ञाविधानसामर्थ्यादित्यादि। यथा ह्यपसरज इत्यत्र हित्करणसामर्थ्यादभस्यापि टिलोपो भवति, तथेहाप्यनजन्तादिप तत्वं भविष्यति; अन्यथा हीदं वचनमनपार्थकं स्यात्। मरुच्छन्दस्योपर्गसंज्ञाया अन्यकार्याभावादिति भावः।

अच्छब्दस्योपसंख्यानिमिति । अत्राप्युपसंख्यानशब्दस्य स एवार्थः । प्रतिपादनमपि तदेव । ननु च भिदादिपाठादेव हि श्रद्धेति सिद्धम्, तत् कथं तिसद्धये श्रच्छब्दस्योपसर्गसंज्ञा क्रियते ? एवं मन्यते—अनार्ष-स्तत्र पाठ इति ॥ ५९ ॥

### पदमञ्जरी

कर्मणि' इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण स्यात् अन्तोदात्तश्च मरुत्तशब्द इष्यते । ननूपसर्गसंज्ञायामि 'उपसर्गाश्चामिन वर्जस्' इत्याद्युदात्तत्वं स्यादेव, नः नानेनापूर्वमाद्युदात्तत्वं विधीयते, कि तिहः 'निपाताः' इत्येव सिद्धेऽभेः प्रतिषेधार्थमेतत् । कि च निपातसंज्ञायामव्ययसंज्ञा स्यात् । अथ 'उपसर्गे घोः किः' 'आतश्चोपसर्गे', इत्येतौ विधी कस्मान्न भवतः ? अनिभधानात् ।

मरत इति । मरुच्छन्दतकारस्य 'अनिच च' इति द्विवचने 'झरो झरि' इति मध्यमस्य मध्यमयोर्मध्य-मानां वा लोपे त्रेरूप्यं भवति, कथं पुनरत्र तत्वम्, यावतायमनजन्त इत्यत आह—संज्ञाविधानसामध्यविति । उक्तः प्रयोजनान्तराभावः । एवं तु मरुन्तयतीति तकारव्यवायेऽपि णत्वं प्राप्नोति तस्मात्तत्वविधावेवेष्यते ।

अच्छब्दस्येति । अङ्विधावेवेष्यते, किप्रत्ययो हि न भवति, तदाह—आतश्चोपसर्गे इति । भिदादि-पाठात् 'प्रज्ञाश्राद्धार्चा' इति निपातनाद्धा सिद्धम् ॥ ५९ ॥

### भावबोधिनी

उपसर्ग संज्ञा का विघान किया गया है अतः इसके अजन्त न होने पर भी 'अच उपसर्गातः' सूत्र से दा का 'त्' आदेश होता ही है।

# 'श्रत् शब्द की उपसर्गसंज्ञा का उपसंख्यान करना चाहिये' # [इसके कारण] 'आतश्चोपसर्गे' (पा॰ सू॰ .३।३।१०६) इससे अङ् प्रत्यय होता है-श्रद्धा । [श्रत्+धा+अङ्+टाप्]

उपसर्ग के प्रयोगस्थल 'उपसर्गे घो: कि:' (पा॰ सू॰ ३।३।९३) आदि हैं ॥ ५९ ॥

३०१. गतिश्च ॥ ६० ॥ (२३)

गतिसंज्ञकाश्च प्रादयो भवन्ति क्रियायोगे। प्रकृत्यं (२.२.१८)। प्रकृतम् (६.२.४९)। युट्युकरो'ति (८.१.४९)।

योगविभाग उत्तरार्थः। उत्तरत्र गतिसंज्ञैव यथा स्यात्, उपसर्गसंज्ञा मा भूत्। ऊरीस्यादित्यत्र

'उपसगंप्रादुर्भ्यामस्तियंच्परः' (८.३.८७) इति षत्वं प्रसज्येत ।

चकारः संज्ञासमावेशार्थः । प्रणी'तम् । अभिषिक्तम् । 'गतिरनन्तरः' (६.२.४९) इति स्वरः, 'उप-

गितिश्रा। प्रकृत्येति । गितसंज्ञायां सत्याम् 'कुगितप्रादयः' इति समासः । 'समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्' इति ल्यप् । प्रकृतिमिति । 'के च' इत्यनुवर्तमाने 'गितरनन्तरः' इति प्रकृतिस्वरेणाद्युदात्तः प्रशब्दः । यत् प्रकरोतीति । प्रशब्दादनन्तरस्य 'तिङ्ङितिङः' इति निघाते प्राप्ते, 'निपातैर्यद्यादिना प्रतिषेधे तिपः पित्त्वादनुदात्तत्वम् । 'सिति शिष्टस्वरस्य बलीयस्त्वमन्यत्र विकरणस्वरेम्यः' इति विकरणस्वरस्य प्रत्ययाद्युदात्तत्वं न भवति । करोतेरेव तु भवति—'धातोः' इति । शेषमनुदात्तं भवति । प्रशब्दस्य 'उपसर्गाश्चाभिर्वजम्' इत्याद्युदात्तत्वे प्राप्ते 'गितिगंतो' इति निघातेऽनुवर्तमाने 'तिङि चौदात्तवित' इति करोतिशब्दे तिङन्त उदात्तवित परतोऽनुदात्तत्वं भवति । तत्र हि 'पूजनात् पूजितमनुदात्तं काष्ठादिभ्यः' इत्यतोऽनुदात्तिमिति वर्तते । एतञ्च प्रयोजनत्रयमुत्तरत्र गितिसंज्ञाया वेदितव्यम् ।

अथ किमर्थो योगविभागः, न गतिग्रहणं पूर्वयोग एव क्रियते ? इत्यत आह—योगविभाग उत्तरार्थं इति । उत्तरत्रेत्याविना योगविभागस्योत्तरार्थतां दर्शयति । यद्युत्तरत्राप्युपसर्गंसंज्ञा स्यात्, तदा कि स्यादित्यत आह—ऊरीस्यावित्यत्रेत्यावि ।

चकारः संज्ञासमावेशार्थं इति । असित चकार एकसंज्ञाधिकारादेकत्रं संज्ञाद्वयस्य विधानात् पर्यायः स्यात्, न समावेशः, प्रणीतिमत्यादिना संज्ञासमावेशस्य फलं दर्शयिति । 'गतिरनन्तरः' इति स्वर इति ।

### पदमञ्जरी

गतिश्व ॥ 'गतिरनन्तरः' इति पुंछिङ्गिनिर्देशाद् गम्यत इति गतिः, 'किच्कौ च संज्ञायाम्' इति किच्, निपातनाच्च 'न किचि दीर्घश्च' इति न भवति । प्रकृत्येति । अत्र गतित्वात् कृत्स्वरो भवति, समासस्तु प्रादित्वादेव सिद्धः । प्रादिभ्योऽन्यत्र समासोऽपि प्रयोजनम् प्रकृतिमिति । 'गतिरनन्तरः' इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः । यत् प्रकरोतीति । तिङ्लक्षणस्य निघातस्य 'निपातैर्यद्यदि' इति निषेधे तिपः पित्त्वादनुदात्तत्वम्, विकरणस्य प्रत्ययस्वरो धातो। शेषनिघातः, 'तिङि चोदात्तवित' इति प्रशब्दस्यानुदात्तत्वम् । एतच्च प्रयोजनचतुष्टयं गतिसंज्ञाप्रकरणे सर्वत्र द्रष्टव्यम् ।

चकारः संज्ञासमावेशार्थं इति । अन्यथैकसंज्ञाधिकारादेकत्र संज्ञाद्वयविधानाच्च पर्यायः स्यादिति भावः । कारिकाशब्दस्येति । कारिका क्रिया मर्यादास्थितिरित्यर्थः । यत्न इत्यपरे, धात्वर्थनिर्देश इति ण्वुल् । भावबोधिनी

कियावाची के योग में प्र आदि की गतिसंजा (भी) होती है। उदा०—प्रकृत्य, [यहाँ 'कुगितप्रादयः' (पा० सू० २।२।१८) से समास होने पर 'समासेऽनव्यूर्वे वत्वो ल्यप्' (पा० सू० ७।१।३७) से ल्यप् हुआ है।] प्रकृतम् [यहाँ 'गितरनन्तरः' (पा० सू० ६।२।४९) से आदि उदात्त हुआ है।] यत् प्रकरोति ['निपातैर्यंद्यदि' (पा० सू० ८।१।३०) से प्रशब्द अनुदात्त नहीं हुआ है।]

योग—विभाग उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति के लिये है। उत्तर सूत्र में केवल गतिसंज्ञा ही हो, उपसर्गसंज्ञा न हो।

'ऊरीस्यात्' यहाँ 'उपसर्ग-प्रादुम्यामिस्तर्यच्परः' (पा० सू० ८।३।८७) इससे पत्व होने लगेगा ।

चकार का प्रयोग संज्ञासमावेश के लिये है। [अर्थात् उपसर्गसंज्ञा और गतिसंज्ञा दोनों होती हैं।] उदा०— प्रणीतम्। इसमें गतिसंज्ञा मानकर 'गितरनन्तरः' (पा० सू० ६।२।४९) से स्वर और 'उपसर्गादसमासेऽपि' (पा० सू० सर्गात्' (८.४.१४; ८.३.६५) इति णस्वषस्वे च भवतः ।

\* कारिकाशब्दस्योपसख्यानम् (म० भा० १.४ ६०। वा० १) \* । कारिकाकृत्य । कारिकाकृतम् । यत्कारिकाकरोति ।

\* पुनश्चनसौ छन्दिस गतिसंज्ञी भवत इति वक्तव्यम् (म॰ भा॰ १.४.६० वा॰ २) \* । पुनरुत्स्यूतं वासो देयम् (मै॰ १.७.२)। 'गितर्गतौ' (८.१.७०) इति निघातो भवति । (उिशार्त्वतः) चनोहितः (ऋ० ३.११.२)। 'गितरनन्तरः' (६.२.४९) इति स्वरः।

गतिप्रदेशाः—'कुगतिप्रादयः' (२.२.१८)' इत्येवमादयः।

### न्यासः

उदाहरणद्वयेऽपि उपसर्गादिति णत्वषत्वे भवत इति । प्रणीतिमिति । 'उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य' इति णत्वम् अभिषिक्तिमिति । 'उपसर्गात् सुनोति' इत्यादिना षत्वम् ।

कारिकेत्यादि । धात्वर्थंनिर्देश एतदुपसंख्यानं कर्तव्यम् । योऽन्यः कर्त्तरि कारिकाशब्दो ण्वुलन्तः, तस्य कारिकां कृत्वेत्येवं भवति । उपसंख्यानशब्दस्य प्रतिपादनमर्थः तत्रेदं प्रतिपादनम् — उत्तरसूत्रे चकारस्यानुक्तसमुच्चयार्थंत्वात् कारिकाशब्दस्य गतिसंज्ञा भवतीति ।

पुनश्चसावित्यावि । पुनश्चनःशब्दी छन्दिस विषये गतिसंज्ञको च भवत इत्येतदर्थरूपं व्याख्येय-मित्यर्थः । व्याख्यानं तूत्तरसूत्रे चकारस्यानुक्तसमुच्चयार्थतामाश्रित्य कर्त्तंव्यम् । पुनरुत्स्यूतिमिति । 'षिवु तन्तुः सन्ताने', निष्ठा, उदित्त्वाद् 'उदितो वा' इति विभाषेद्द्वाद् 'यस्य विभाषा' इतीट्प्रतिषेधः, 'च्छ्वोः शूडनुनासिके च' इति वकारस्योठ्, यणादेशः । चनोहितमिति । 'दधातेहि' इति हिरादेशः, 'गतिरनन्तरः' इति प्रकृतिस्वरेणाद्युदात्तत्वम् । चनःशब्दो हि 'निपाता आद्युदात्ता भवन्ति' इत्याद्युदात्तः ॥ ६० ॥

### पदमञ्जरी

यस्तु कर्तरि कारिकाशब्दः कारिका दासीति, यश्च श्लोकवाची—तयोग्रंहणं न भवति; क्रियायोग-ग्रहणेन कारिकाशब्दस्य विशेषणात् क्रियावृत्तेर्ग्रहणात् । यत्कारिकां करोतीति । निपातत्वादव्ययत्वे सित विभक्तेर्जुक् ।

पुनरुत्स्यूतिमित । गतित्वात्समासः । 'गतिगतौ' इति निघातो भवतीति । यद्यप्यत्र 'प्रवृद्धादीनां च' इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वेन शेषनिघातः सिद्धः, तथापि परत्वादयमेव निघातो युक्त इति भावः । इह च पुनराधेय-मिति । गतित्वात्समासे कृते कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण 'यतोऽनावः' इति धेयशब्द आद्युदात्तः । चनोहित इति । निपातत्वादाद्युदात्तस्य चनःशब्दस्य 'गतिरनन्तरः' इति प्रकृतिस्वरः ॥ ६० ॥

### भावबोधिनी

८।४।१४) से णत्व होता है । अभिषिक्तम् यहाँ भी गति मानकर स्वर और उपसर्ग मानकर 'उपसर्गात् सुनोति । (पा॰ सू॰ ८।३।६५) से षत्व होता है ।

- # 'कारिका शब्द की गतिसंज्ञा कहनी चाहिये। # कारिकाकृत्य [गतिसंज्ञा के कारण समास और क्तवा का ल्यप् होता है।] कारिकाकृतम् [आद्युदात्त स्वर होता है।] यत्कारिका करोति [यहाँ कारिका शब्द अनुदात्त नहीं होता है।]
- \* 'वेद में पुनस् और चनस् दोनों की गतिसंजा होती है। \* ऐसा कहना चाहिये—उदा०—पुनरुत्स्यूतं वासो देयम् (मै० १।७।२) यहाँ 'गितगंती' (पा० सू० ८।१।७०) से 'पुनः' का निघात होता है। चनोहितः (ऋ०.३।११।२) 'गितियनन्तरः' (पा० सू० ६।२।४९) से आद्युदात्त होता है।

गति के प्रयोगस्थल-'कुगतिप्रादय:' (पा० सू० २।२।१८) आदि हैं ॥ ६० ॥

# ३०२. अर्यादिच्विडाचश्च ॥ ६१ ॥ (७६२)

क्रयांदयः शब्दाः च्व्यन्ता डाजन्ताश्च क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवन्ति । च्विडाचीः कृष्वस्तियोगे विधानम्, तत्साहचर्याद्वीनामिप तैरेव योगे गतिसंज्ञा विधीयते ।

अरोजररीशब्दावङ्गीकरणे विस्तारे च (ग॰ स॰ १३६)। अरोकृत्य, अरोकृतम्, यदूरीकरोति।

उररोक्टर्स, उररीकृतम्, यदुररीकरोति।

पापो। तालो। आतालो। वेतालो। धूसो। शक्ला। संशक्ला। ध्वंसक्ला। भ्रंशक्ला। एते शक्लादयो हिसायाम् (ग० स्०१३६)। शक्लाकृत्य। संशक्लाकृत्य। ध्वंसक्लाकृत्य। भ्रंशक्लाकृत्य। गुलुगुधा पीडार्थे (ग० स्०१३६)। गुलुगुधाकृत्य। स्तूः सहार्थे (ग० स्०१३७)। स्तूःकृत्य। फलू, फली, विक्ली, आक्लो—इति विकारे (ग० स्०१३७)। फलूकृत्य। फलीकृत्य। विक्लोकृत्य। आक्लोकृत्य। आलोष्टो,

उपितिच्याचरच ।। च्यान्ता डाजन्तारचेति । ननु च पदसंज्ञायामन्तग्रहणेन ज्ञापितम्—'अन्यत्र संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिनस्ति' इति, अतिश्चित्र चातिसंज्ञया भिवतव्यम्, तत् िकमुच्यते—च्यान्ता डाजन्तारचेति ? एवं मन्यते—'कियायोगे' इति वर्त्तते, न च प्रत्ययमात्रस्य क्रियायोगः सम्भवति । तस्मात् िक्रयायोगानुवृत्तिशामध्यीत् तदन्तस्यैव संज्ञा विज्ञायत इति भवत्येव . तदन्तस्य संज्ञा । सा तु विशेषानुपादनाद् धातुमात्रेण योगे प्राप्नोतीत्यत आह—च्विडाचोरित्यादि । अभूततः द्भावे कृभ्वस्तियोगे चिविवितः । 'अव्यक्तानुकरणात्' इत्यादाविष सूत्रे कृभ्वस्तियोगस्यानुवृत्तेर्डाजिप तत्रेव विहितः । तन च्विडाचोस्तावद् धात्वन्तरेण योगासम्भवात् कृभ्वस्तियोगे गितसंज्ञाविधानम् । अतस्तत्साहचर्यादूर्यादीनामिष तैरेव योगे विधीयते । अर्यादिभ्यश्च्यर्थस्याप्रतीतेर्नं शक्यन्ते ते च्व्यन्ता इति विज्ञातुम् । अतस्तेषां पृथग् ग्रहणम् । तामेव च तेभ्यच्व्यर्थस्याप्रतीतिमर्थान्तरप्रदर्शनेन प्रतिपादियतुमाह—उरो, उररीत्यादि । श्रीषडा-

पदसञ्जरी

ऊर्यादिच्विडाचरच ।। च्च्यन्ता डाजन्तारचेति । यद्यपि पदसंज्ञायामन्तग्रहणेन 'संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तिविधनास्ति' इति ज्ञापितम्, तथापि क्रियायांगे' इत्यनुवृत्तेस्तदन्तग्रहणमिति भावः । न हि प्रत्ययमात्रस्य क्रियायोगः सम्भवति, स्वाधिकत्वेन स्वयमनर्थकत्वात्, च्वेरश्रावित्वाच्च । कृम्बस्तियोग इति । न केवलम्, भावबोधनी

ऊरी आदि शब्द, खिन-प्रत्ययान्त और डाच्-प्रत्ययान्त शब्द कियानाची के योग में गतिसंज्ञक होते हैं। चिव और डाच् प्रत्ययों का कृ, भू, अस् के योग में विधान है, इनके साहचर्य के कारण ऊरी आदि शब्दों की भी उन्हीं (कृ, भू, अस्) के योग में गतिसंज्ञा की जाती है।

ऊरी तथा उररी-ये दोनों शब्द अङ्गीकार और विस्तार अर्थ में हैं। ऊरीकृत्य, (स्वीकार करके), ऊरीकृतम् (स्वीकार किया), यदूरीकरोति (जो स्वीकार करता है)। उररीकृत्य, उररीकृतम्, यदुरीकरोति। [अर्थ पूर्वोक्त ही है। गितसंज्ञा के फलस्वरूप, (१) जमास और ल्यप्, (२) प्रकृति स्वर आद्युदात्त, (३) अनुदात स्वर होते हैं।]

[ऊरी आदि गण—पठित शब्दों को प्रस्तुत करते हैं] पापी। ताली। आताली। वेताली। धूस। शकला। संशक्ता। ध्वंसकला। भ्रंशकला। इतमें ये शकला आदि शब्द हिंसा अर्थ में हैं। [गतिसंगा के पूर्वोक्त तीन फल है। अतः तीन उदाहरण दिये जा रहे हैं—] शकलाकृत्य। संशकलाकृत्य। ध्वंसकलाकृत्य। भ्रंशकलाकृत्य [सभी का अर्थ है— मार कर ]।

गुलगुवा शब्द पीड़ा अर्थ में है। गुलगुधाकृत्य (पीड़ित करके)।

सजूष् शब्द 'साथ' अर्थ में है। सजूःकृत्य। फलू, फली, विश्ली, आवली—ये विकार अर्थ में हैं। फलूकृत्य। फलीकृत्य। विवलीकृत्य। आवलीकृत्य। [सर्वका अर्थ है—विकृत करके]।

कराली, केवाली, शेवाली, वर्षाली, मस्मसा, मसमझा— एते हिसायाम् । वषट् । वौषट् । श्रीषट् । स्वाहा । स्वधा । बन्धा । प्रादुस् । श्रृत् । आविस् ।

रुवन्ताः खल्वपि—शुक्लोकृत्य । शुक्लोकृतम् । यच्छुत्कीकरोति । डाच्-पटपटाकृत्य । पटपटाकृतम् । यस्पटपटाकरोति ॥ ३०३. अनुकरणं चानितिपरम् ॥ ६२ ॥ (७६३)

इतिः परो यस्मादिति बहुन्नीहिः। अनुकरणमनितिपरं क्रियायोगे गतिसंज्ञं भवति। खाट्कृत्य। खाट्कृतम् । यत्खाट्करोति ।

अनितिपरमिति किम् ? 'खाडिति कृत्वा निरष्ठीवत् ॥'

दीनां स्वधापर्यन्तानां चादिषु पाठादिक्रयायोगेऽपि निपातसंज्ञा भवति । आविस्शब्दः साक्षात्प्रभृतिषु पठ्यते । तेन तस्य 'विभाषा कृत्रि' इति करोतियोगे विभाषा गतिसंज्ञा। शुक्लोकृत्येति । 'अस्य च्वौ' इतीत्वम् ।

पटपटाकृत्येति । 'वा क्यषः' इत्यत्र पटपटाशब्दो व्युत्गदितः ॥ ६१ ॥

अनुकरणं चानितिपरम् ॥ अनितिपरमिति । अत्रेतिपरशब्द इतेः पर इति पञ्चमीति योगविभागात् तत्पुरुषो वा स्याद् ? इतिः परो यस्मादिति बहुन्नोहिर्वा ? तत्र यद्याद्यः पक्षः आश्रीयेत, तदेतिखाद्कृत्येत्यत्र प्रतिषेधः स्यात्; इह तु न स्यात्—खाडिति कृत्वा आगत इति, अनिष्टञ्चैतत्; द्वितीये तुपक्ष एव दोषो न भवति, अतस्तमेवाश्चित्याह-इतिः परो यस्मादित्यादि । निरष्टीविति । 'ष्टिवु निरसने', 'सुब्धातुष्ठिवुष्वष्कीतीनां प्रतिषेषो वक्तव्यः' इति प्रतिषेधात् 'घात्वादेः षः सः' इति सत्वं न भवति । 'ष्ठिवुक्कमुचमां शिति' इति दीर्घत्वम् ॥ ६२ ॥ पदमञ्जरी

संज्ञाप्रयोगोऽप्यन्यत्र भवति, न हि भवति उरीसंपद्यते इति, श्रोषडादीनां स्वाहापर्यन्तानां चादिषु पाठाद् अक्रियायोगेऽपि निपातत्वम् । आविःशब्दस्य साक्षात्प्रभृतिषु कृत्रो योगे विकल्पः, कृभ्वस्तियोगे त्वनेन नित्यम् । कथं तर्हि 'आविश्वक्षुषोऽभवदसाविव रागः,' 'अभवन् युगपद्विलोलजिह्वा युगलोढोभयसृङ्काधारमाविः' इति ? स्वतन्त्रता कवयः । शुक्लोकृत्येति । 'अस्य च्वौ' इतीत्वम् । पटपटाशब्दः 'वा क्यापः' इत्यत्र व्युत्पादितः ॥ ६१ ॥

अनुकरणं चानितिपरम् ।। इतिः परो यस्मादिति । पञ्चगीसमासस्तु लक्षणाभावान्नाश्रितः । तेनेति खाट्कृत्येत्यत्र इतेः परत्वेऽपि भवति । खाडिति कृत्वा निरष्ठीविदिति । अत्रासित प्रतिषेथे गतिसंज्ञायां समासः स्यात्, धातोश्चानन्तरः प्रयोग इति रूपमेवैतन्न सिध्येत् । 'ष्ठिवु निरसने', ष्ठिवुक्लमुचमां शिति' इति दीर्घः। भूतकालोपन्यासः किमर्थः ? कस्यचित्कवेरयं प्रयोग उदाहृतः-

'चुम्बनसक्तः सोऽस्याः च्युतमूलं दशनमात्मनो वदने । जिह्वामुलस्पृष्टं खाडिति निरष्टीवत्'॥ ६२॥ कृत्वा भावबोधिनी

बालोष्ट्री, कराली, केवाली, शेवाली, वर्षाली, मस्मसा, मसमसा—ये सभी हिंसा अर्थ में हैं। वषट, बौषट, श्रौषट, स्वाहा, [देवता के लिये हिवदीनादि में], स्वधा [पितरों के लिये पिण्डादि-दान अर्थ में] बन्धा । प्रादुस् । श्रुत् । आविस् ।

च्चयन्त भी-शुक्लीकृत्य । शुक्लीकृतम् । यच्छुक्लीकरोति ।

डाच्-प्रत्ययान्त--पटपटाकृत्य । पटपटाकृतम् । यत्पटपटाकरोति ॥ १ ॥

इति: परः यस्मात्-इति शब्द है बाद में जिसके-ऐसा बहुन्नीहि है। न इतिपरम्-अनितिपरम्। जिसमें 'इति' शब्द बाद में नहीं है ऐसा अनुकरण कियायोग में गतिसंज्ञक होता है। उदा०-खाट्कृत्य। खाट्कृतम्। यत्खाट्करोति। अनितिपर—इसका नया फल है ? खाडिति कृत्वा निरष्ठीवत् । [खांट् ऐसा करके थूँका । यहाँ इति के कारण

गतिसंजा नहीं होती है ।। ६२ ॥

३०४, आदरानादरयोः सदसती ॥ ६३ ॥ (७६४)

भ्रीतिसम्भ्रमः = आदरः । परिभवौदासीन्यम् = अनावरः । आदरानावरयोयं शक्तमं सवसच्छव्दी गतिसंज्ञौ भवतः । सत्कृत्य, सत्कृतम्, यत्सत्करोति । असत्कृत्य, असत्कृतम्, यदसत्करोति ।

जावरानावरयोः सदसती ।। प्रीतिसम्भ्रम जावर इति । प्रीत्या सम्भ्रमः प्रीतसम्भ्रमः, प्रीतिपूर्विका प्रत्युत्थानासनादिदानिकयेत्यर्थः । परिभवौदासीन्यमिति । परिभवः = अवज्ञा । तिरस्कारः = औदासीन्यम् । कर्त्तव्यम् = प्रत्युत्थानासनादिदानं प्रत्युपेक्षा । परिभवेणीदासीन्यं परिभवीदासीन्यमिति, 'तृतीया' इति योग-विभागात् समासः । अथ वा-परिभवश्चौदासीन्यञ्च परिभवौदासीन्यम् । अथ किमथैमनादरग्रहणमसद्-ग्रहणञ्च कियते ? नादरे सदित्येवोच्यते ? अथ किमर्थमनादरग्रहणमसद्ग्रहणञ्च कियते ? नादरे सदित्येवो-च्यते ? अथ कथमिदानीमनादरेऽसच्छब्दस्याव्ययसंज्ञा स्यात् ? कथञ्च समासादि कार्यम् ? तदन्तविधिना-सच्छब्दस्यापि निपातसंज्ञायां गतिसंज्ञायाञ्च सत्यां सच्छब्दस्य निपातस्याव्ययसंज्ञा विघीयमानाऽव्ययसंज्ञायां तदन्तविधेरुपसंख्यानादसच्छब्दस्याप्यव्ययसंज्ञा भविष्यति । 'कुगतिप्रादयः' इत्यत्र च सुबन्तस्य प्रकृतत्वाद् गत्यन्तस्य सुबन्तस्य समासो विधीयमानोऽसच्छब्दस्यापि भविष्यति । 'गतिरनन्तरः' इत्यत्रापि पूर्वपदिमत्यनु-वर्त्तते । 'गतिर्गतौ' इत्यत्र।पि पदस्येति । तेन गत्यन्तस्य पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरो विधीयमानस्तथा गत्यन्तस्य पदस्यानुदात्तो विधीयमानोऽसच्छब्दस्यापि भविष्यतिः; तस्यापि गत्यन्तत्वात् । भवतु तदन्तविधिना यथोक्तं कार्यम्, अनादरावगतिस्तु कथं स्याद ? असत्यनादरग्रहणे न सदसदिति नत्राऽऽदरप्रतिषेधात् । आदरश्चेत् प्रतिषिद्धः किमन्यदनादरात् स्यात् ? नैतद् युक्तमुच्यते; नञ्समासो हि तत्पुरुषः सदृशमेव कार्यं प्रतिपादयित, यथा - अन्नाह्मणमानयेति । तत्रेहं यद्यनादरग्रहणं न क्रियेत तदा सत्सदृशं यत् तदसद् यत्रादरप्रसङ्गस्तत्रैव स्यात् - गुरुमसत्कृत्य गतः । यत्र त्वप्रसक्त एवादरस्तत्र न स्यात् - भृत्यमसत्कृत्य गतः । अनादरग्रहणे तु सित बहुत्रीहिविज्ञायते —अविद्यमान आदरो यस्मिन्नित्यनाद र इति । बहुत्रीहिश्चात्यन्ताभावे प्रसक्त्यभावे च भवतीति

पटमञ्जरी

आदरानादरयोस्सदसतो । प्रीतिसंभ्रम इति । प्रीतिपूर्विका प्रत्युत्थानादिविषया त्वरेत्यर्थः । परिभवौदासीन्यमिति । अवज्ञया कर्तव्यं प्रत्युत्यानादिकं प्रत्युपेक्षेत्यर्थः । असदनादरग्रहणं किमर्थम् ? असत्कृत्ये-त्यत्रापि यथा स्यात्। मा भूदसच्छब्दस्य गतिसंज्ञा, सत्कृत्येत्यनेन नञ्समासो भविष्यति ? नैवं शक्यमुः सति शिष्टत्वात् कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरं वाधित्वा अन्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरेणाद्युदात्तत्वं स्यात् । असत्कृतिमत्यत्र तु सत्कृतशब्दे 'गतिरनन्तरः' इति स्वरे प्रवृत्ते पश्चान्नञ्समासेऽपि तस्येव स्वरः। असच्छब्दस्यापि कृतशब्देनापि समासे तस्य निपातत्वादाद्युदात्तस्य गतित्वात्प्रकृतिभावेऽपि स एव स्वर इति नास्ति विशेषः । इह च यदासत्करोतीत्यसच्छब्दस्य निघातो न स्याद्, अव्ययसंज्ञापि तस्य न स्यादित्यसच्छब्दस्यैव गतिनिपातसंज्ञे एषितव्ये । न चात्र सच्छव्देन तदन्तविधर्लभ्यते; विशेष्यस्याभावात् ।

नन्वत्र सच्छब्दस्यैव संज्ञास्तु, कार्यप्रदेशेषु प्रकृतस्य तेन तदन्तविधिभविष्यति, अव्ययसंज्ञायां तावदस्त्येव तदन्तविधिः—परमोच्चैरिति, यथा 'कुगतिप्रादयः' इत्यत्रापि सुबिति प्रवर्तते, सुपेत्येव निवृत्तस्, भावबोधिनी

प्रीति का संभ्रम [अतिशय=आदर है, परिभव=अवज्ञा औदासीन्य=आवश्यक कर्त्तव्य=उठना आदि न करना ।] [भाव यह है कि ज्येष्ठ व्यक्ति के आने पर शीघ्रता से उठना आदि क्रियायें आदर और इस प्रकार उठना आदि क्रियाओं की उपेक्षा करना अनादर है। | आदर और अनादर अर्थ में क्रमशः सत् और असत् शब्दों की गतिसंज्ञा होती है। उदा०-

१. न्यासपदमञ्जयोरयं पाठ: उपलभ्यते। क्वचित् 'प्रीत्यतिशयः' इति पाठोऽपि दृश्यते ॥

आवरानावरयोरिति किम् ? सस्कृत्वा काण्डं गतः । असत्कृत्वा काण्डं गतः ॥ ३०५. भूषणेऽसम् ॥ ६४ ॥ (७६५)

'अलम्' इति प्रतिषेधे, सामण्यें, पर्यामी भूषणे चेति विशेषणमुपाबीयते । भूषणे योऽलंबाडवः स गतिसंत्रो भवति । अलंकुत्य, अलंकुतम्, यवलंकरोति ।

भूषण इति किम् ? अलं भुक्तवा ओदनं गतः ॥

न्यासः

सर्वत्र संज्ञा सिध्यति । तस्मादनादरग्रहणं कर्तव्यम् । तस्मिश्च क्रियमाणे सत्यसद्ग्रहणमि कर्तव्यमेव । अन्यथा हि किमनादरग्रहणेन विशिष्येत्—यस्यानादरे वर्त्तमानस्य गतिसंज्ञा विधीयते ! न हि सच्छव्दस्यानादरे वृत्तिः सम्भवति । यद्यपि तस्य न सम्भवति तदन्तस्यासच्छव्दस्य सम्भवतीति चेद्, सत्यम्; सम्भवति, न नु तस्य गतिसंज्ञा छम्यते, तदन्तविधरभावात् । प्रकृते न हि तदन्तविधिभवति, न चेह किञ्चित् प्रकृतमितः; तस्मादसच्छव्दार्थमनादरग्रहणम् । यदि तु यथा 'गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु' इत्यत्रासेविते गोष्पदशव्दो न सम्भवतीत्यगोष्पदशव्दार्थमसेवितग्रहणं विज्ञायते, तथेहापि सच्छव्दोऽनादरे न सम्भवतीत्यसच्छव्दार्थमनादरग्रहणम् विज्ञायते, तथेहापि सच्छव्दोऽनादरे न सम्भवतीत्यसच्छव्दार्थमनादरग्रहणम् विज्ञायते; तदा शक्यमसच्छव्दस्य ग्रहणमकर्तुम् । असद्ग्रहणं तु क्रियते तदा विस्पष्टार्थम् । सत्कृत्वा-ऽसत्कृत्येति । शोभनाशोभनार्थानिह सदसच्छव्दौ । विद्यमानाविद्यमानार्थौ वा ॥ ६३ ॥

भूषणेऽलम् ॥ अलं कृत्वेति । पर्याप्ताविहालं शब्दो वर्त्तते ॥ ६४ ॥

### पवमञ्जरी

तद्गतिना विशेष्यते 'गितरनन्तरः' इत्यत्र पूर्वपदम् 'गितर्गतो' इत्यत्रापि पदस्येति प्रकृतम् । भवतु तदन्तविधिना कार्यम्, अनादरावगितस्तु कृतः ? असत्यनादरग्रहणे, न सदसिदत्यादरिनिषेधान्नेव शक्यम्, आदरप्रसङ्ग एव हि स्यात्, गुरुमसत्कृत्येति चाण्डालमसत्कृत्येत्यत्र न स्यात् । यथाऽब्राह्मण इति क्षत्रियादिरेवोच्यते, न लोष्टादिः, अनादरग्रहणे तु सित बहुत्रीहिविज्ञायते—अविद्यामानादरोऽनादर इति । बहुत्रीहिश्चात्यन्ताभावे, प्रसक्ताभावे; अप्रसक्ताभावे च भवतीति सर्वत्र संज्ञा सिध्यति, तस्मादनादरग्रहणं कर्तव्यम् । असद्ग्रहणं तु शक्यमकर्तुम् । आदरानादरयोः सिदत्येवास्तु, तत्र यथा गोष्पदं सेवितेत्यत्रासेविते गोष्पदशब्दो न संभवतीत्यगोष्पदार्थमसेवित-ग्रहणम्; एवमनादरेऽपि सच्छब्दो न सम्भवतीत्यसच्छब्दार्थमनादरग्रहणं भविष्यति ।

सत्कृत्वा, असत्कृत्वेति । शोभनवचनो विद्यमानवचनो वा सच्छब्दः, तद्विपरीतवचनोऽस-

च्छब्दः ॥ ६३ ॥

भूषणेऽलम् ।। अलमिति प्रतिषेघ इत्यादि । तद्यथा अलं—कृत्वा, अलं भोक्तुम्, अलं भुङ्के, अलं करोति कन्यामिति ॥ ६४ ॥

भावबोधिनी

सत्कृत्य, सत्कृतम्, यत्सत्करोति । असत्कृत्य, असत्कृतम्, असत्करोति । [यहाँ भी गतिसंज्ञा के फलस्वरूप तीन कार्य होते हैं (१) समास और ल्यप्, (२) प्रकृति स्वर, (३) स्वर ]

आदर और अनादर में —इसका क्या फल है ? सत्कृत्वा काण्डं गतः। असत्कृत्वा काण्डं गतः। [यहाँ सर्

का अर्थ शोभन अथवा विद्यमान है।]।। ६३।।

अलम्—यह शब्द प्रतिषेध, सामर्थ्य, पर्याप्ति, और भूषण—इन अथों में प्रयुक्त होता है, इसिलये [अन्यों का व्यवच्छेद करने के लिये 'भूषणे' यह] विशेषण दिया गया है। भूषण=आभूषण, सजाना, अर्थ में जो अलं शब्द है वह गतिसंज्ञक होता है। उदा०—अलङ्कृत्य, अलङ्कृतमं, यदलङ्करोति। [यहाँ भी पूर्वोक्त तीन फल हैं।] भूषण अर्थ में— इसका क्या फल है ? अलं भुक्ता ओदनं गतः। पर्याप्त भात खाकर गया। [यहाँ अलं शब्द पर्याप्त = काफी अर्थ में है]।। ६४।।

# ३०६. अन्तरपरिग्रहे ॥ ६४ ॥ (७६६)

अन्तःशब्दोऽपरिग्रहेऽथेंगतिसंज्ञो भवति । परिग्रहः = स्वीक्ररणम्, तदभावे गतिसंज्ञा विधीयते । अन्तर्हत्य, अन्तर्हतम्, यदन्तर्हन्ति ।

अपरिग्रह इति किम् ? अन्तर्हत्वा मुखिकां इयेनो गतः । परिगृह्य गत इत्यर्थः ।

\* अन्तःशब्दस्याङ्किविधिणस्वेषुपसर्गसंज्ञा वक्तव्या (म॰ मा॰ १.४.६४ वा॰ १) \* । अङ्—अन्तर्द्धा (३.३.१०६) । किविधिः—अन्तर्द्धाः (३.३.९२) । णस्वम्—अन्तर्णयति (८.४.१४) ॥

३०७. कणेमनसी श्रद्धांप्रतीघाते ॥ ६६ ॥ (७६७)

कणेशब्दो मनस्राब्दश्च श्रद्धाप्रतीघाते गतिसंज्ञौ भवतः। कणेहत्य पयः पिबति। मनोहत्य पयः पिबति। तावत्पिबति यावदस्याभिलाषो निवृत्तः। श्रद्धा प्रतिहता इस्यर्थः।

### न्यासः

अन्तरपरिग्रहे ।। अन्तःशब्दोऽयम् मध्येऽधिकरणभूते वर्त्तते, परिग्रहे च । तत्र परिग्रहप्रतिषेधादितरत्र संज्ञा विधीयते । यस्त्वस्य स्वरादिषु पाठः, स परिग्रहेऽप्यव्ययसंज्ञार्थः । अन्तर्हत्येति । मध्ये हत्वेत्यर्थः । 'वा ल्यपि' इत्यनुनासिकलोपः । वक्तव्या इति व्याख्येया इत्यर्थः । व्याख्यानं तु पूर्वमेव कृतम् । अन्तर्षेति । 'आतश्चोपसर्गे' इत्यङ् । अन्तर्बिरित । 'उपसर्गे घोः किः' इति किप्रत्ययः । अन्तर्णयतोति । 'उपसर्गोदसमासेऽपि' इति णत्वम् ॥ ६५ ॥

कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते ।। कणेशब्दः सप्तम्यन्तप्रतिरूपको निपातः । स चेहाभिलाष।तिशये वर्त्तमानो गृह्यते । तस्य हि श्रद्धाप्रतीघात इत्युपाधिः सम्भवति । मनःशब्दोऽपि तत्साहचर्यादभिलाषवृत्तिरेव विज्ञायते ।

### पदमञ्जरी

अन्तरपरिग्रहे ।। अन्तर्हत्वा, मध्ये हत्वेत्यर्थः । अन्तःशब्दस्येत्यादि । उपसर्गसंज्ञायामेवेतन्नोक्तम्—अन्तःशब्दप्रसङ्गेन वक्ष्यामीति । यदा चोपसर्गसंज्ञोच्यते; तदान्तर्णयतीत्यादिवदन्तर्हण्यात्, अन्तर्हणमित्यादाविप 'हन्तेरत्पूर्वस्य' इति णत्वं सिद्धम् । अन्तरयणमित्यत्रापि 'कृत्यचः' इत्येव सिद्धमिति 'अन्तरदेशे' अयनं च' इति सूत्रद्वयमपि देशप्रतिषेघार्थं द्रष्टव्यम् ॥ ६५ ॥

कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते ॥ कणेशब्दः सप्तमीप्रतिरूपको निपातोऽभिलाषातिशये वर्तते । मनः-शब्दोऽपि साहचर्यादिभिलाषावृत्तिरेव विज्ञेयः । कणेहत्येति । अतिशयेनाभिलष्य तन्निवृत्तिपर्यन्तं पिबतीत्यर्थः । भावबोधिनी

अपरिग्रह—अर्थ में अन्तः शब्द की गतिसंज्ञा होती है। परिग्रह=स्वीकार करना, इसके अभाव में=अस्वीकार करना अर्थ में गतिसंज्ञा का विधान किया जा रहा है। उदा० — अन्तर्हत्य (बीच में मार कर), अन्तर्हतम्, यदन्तर्हन्ति। [यहाँ पूर्वोक्त तीनं प्रयोजन हैं।]

अपरिग्रहे—इसका क्या फल है ? अन्तर्हत्वा मूर्षिकां क्येनो गतः । बाज चुहिया को पकड़ कर गया—यह अर्थ

है। [पकड़ना=अपना बनाना]।

# 'अङ्, किविधि और णत्व में अन्तः शब्द की उपसर्गसंज्ञा कहनी चाहिये। # उदा०—अन्तर्धा [अन्तर्+धा+अङ् 'आतश्चोपसर्गे' (पा० सू० ३।३।१०६) सूत्र से अङ्]। अन्तर्धिः। [अन्तर्+धा+िक=इ, आलोप, 'उपसर्गे घो: िकः' (पा० सू० ३।३।९२) से िक=इ प्रत्यय होता है।] अन्तर्णयिति [अन्तर्+नयित 'उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य (पा० सू० ८।४।१४) से णत्व]।। ६५।।

श्रद्धाप्रतिघात [अत्यिधिक अभिलाष] अर्थ में 'कणे' शब्द और 'मनस्' शब्द की गतिसंज्ञा होती है। उदा॰— कणेहत्य पय: पिबति । मनोहत्य पय: पिबति । जी भरकर दूध पीता है। तब तक दूध पीता है जब तक इसकी

अभिलाषा समाप्त नहीं हो जाती । श्रद्धा=अभिलाषातिशय समाप्त हो गई, यह अर्थ है ।

श्रद्धाप्रतोघाते इति किम् ? कणे हत्वा गतः । मनो हत्वा गतः ॥ ३०८. पुरोऽव्ययम् ॥ ६७ ॥ (७६८)

असिप्रत्ययान्तः पुरःशब्दोञ्ययम् । स गतिसंज्ञो भवति । समासस्वरोपचाराः (८.३.४०) प्रयो-जनम् । पुरस्कृत्य, पुरस्कृतम्, यत्पुरस्करोति ।

अव्ययमिति किम् ? पूः, पुरी, पुरः कृत्वा काण्डं गतः ॥

### न्यासः

कणे हत्वा, मनो हत्वेति । अत्र कणेशब्दः सूक्ष्मे तण्डुलावयवे वर्त्ततेऽधिकरणभूते, मनश्शब्द-श्चेतिसि ॥ ६६ ॥

पुरोऽव्ययम् ॥ पुरस्कृत्येति । पूर्वस्माद् देशादागत इत्यस्मिन्नर्थे 'पूर्वाधरावराणामसि पुरधवरचेषाम्' इत्यसिप्रत्ययः पूर्वशब्दस्य च पुरादेशः । 'तद्धितश्चासर्वविभक्तिः' इत्यव्ययसंज्ञा विसर्जनीयस्थानिकस्य सकारस्यो-पचार इत्येषा संज्ञा पूर्वाचार्यप्रणीता । 'नमस्पुरसोर्गत्योः' इति सकारः ।

पूः पुरो, पुरः कृत्वा गत इति । पुरः कृत्वेतीदं प्रत्युदाहरणम् । पूः पुरावित्येतयोस्तूपन्यासस्तत्साह-चर्येण पुरः शब्दस्यानव्ययप्रदर्शनार्थः । 'पू पालनपूरणयोः', 'भ्राजभास' इत्यादिना 'उदोष्ठ्यपूर्वस्य' इत्युत्त्वम्, रपरत्वश्च । गतिसंज्ञाया अभावादिह समासादि कार्यं न भवित । 'नमस्पुरसोर्गत्योः' इति विसर्जनीयस्य सका-रोऽपि न भवित । न च यद्यत्र गतिसंज्ञा स्याद् गतिसमासे कृते सुपो निवृत्त्या भवितव्यम्, तदा पुर इति रूपं न स्यात्; असित तिस्मन् संज्ञापि निवर्त्तते, नैतदिस्तः, यद्यपि विभक्तौ निवृत्तायां पुर इति रूपं न स्यात्, तथापि नैवं संज्ञा निवर्त्तते; एकदेशिवकृतस्यानन्यत्वात् ॥ ६७ ॥

### पदमञ्जरी

तदाह—ताविति । श्रद्धा प्रतिहन्यत इत्यर्थः । इति यावदस्येत्यपेक्षते । प्रत्युदाहरणे कणेशब्दः सूक्ष्मतण्डुला-वयवोऽधिकरणभूते वर्त्तते । मनःशब्दोऽपि चेतसि ॥ ६६ ॥

पुरोड्ययम् । असिप्रत्यथान्तः पुरःशब्दोड्ययमिति । 'पूर्वाधरावाराणामसिपुरधवरचैषाम्' इत्यसि-प्रत्ययः, पूर्वशब्दस्य पुरादेशः, तद्धितश्चासर्वविभक्तिः इत्यव्ययसंज्ञा, विसर्जनीयस्थानिकः सकार उपचारः । पुरस्कृत्येति । पूर्वस्मिन्देशे कृत्वेत्यर्थः । पुः पुरौ, पुरः कृत्वेति । एतदत्र प्रत्युदाहरणम् इतरयोस्तूपन्यासस्तत्सा-हचर्यात्पुर इति शसन्तम्, नाव्ययमिति प्रदर्शनार्थः । अत्र 'नमस्पुरसोर्गत्योः' इति सत्वं न भवति, समासञ्च न भवति ॥ ६७ ॥

### भायबोधिनी

श्रद्धाप्रतीघाते—इसका वया फल है ? कणे हत्या गतः। मनो हत्वा गतः। कण=चावल के छोटे-छोटे दुकड़े में मार कर गया। मन को मार कर गया। (यहाँ श्रद्धाप्रतीवात=पूर्णतया सन्तुष्टि अर्थन होने से गतिसंज्ञा नहीं होती है।)।। ६६।।

अस् प्रत्ययान्त 'पुरस्' शब्द अव्यय है। उसकी गितसंजा होती है। समास, स्वर और उपचार=विसर्ग का सत्व प्रयोजन हैं। उदा॰ —पुरस्कृत्य, पुरस्कृतम्, यत्पुरस्करोति [पुरस्कृत्य=आगे करके]।

अन्यय—यह किसलिये है ? पू: पुरी, पुर: कृत्वा काण्डं गतः । [अन्यय भिन्न पुरस् शब्द नगरीवाचक है, इसीलिये तीनों वचनों के रूप दिये गये हैं। अन्यय न होने से सत्व नहीं होता है।]॥ ६७॥

३०९. अस्तं च ॥ ६८ ॥ (७६९)

अरतंशब्दो मकारान्तोऽव्ययमनुपलब्धौ वर्त्तते । स गतिसंज्ञो भवति । अस्तंगत्य सविता पुनरुदेति । अस्तंगतानि धनानि । यदस्तंगच्छति । अव्ययमिष्ट्येव—अस्तं काण्डम् । क्षिप्तमिष्ट्ययः ॥

३१०. अच्छ गत्यर्थवदेषु ॥ ६९ ॥ (७७०)

अच्छश्चाढदोऽव्ययमभिश्चाढदस्यार्थे वर्त्तते । स गह्यर्थेषु धातुषु वदतौ च गतिसंज्ञो भवति । अच्छगत्य, अच्छगतम्, यदच्छगच्छति । वदतौ—अच्छोद्य, अच्छोदितम्, यदच्छवदित । अव्ययमित्येव—उदक्रमच्छं गच्छति ।।

३११. अदोऽनुपदेशे ॥ ७० ॥ (७७१)

अदःशब्दस्त्यदादिषु पठ्यते, सोऽनुपदेशे गतिसंज्ञो भवति । उपदेशः = परार्थः प्रयोगः । स्वयमेव तु यदा बुद्धचा परामृषति तदा नास्त्युपदेश इति सोऽस्य विषयः । अदःकृत्य, अदःकृतम्, यददःकरोति ।

न्यास

अस्तं च ।। अस्तंश्रब्दो मकारान्तोऽध्ययमिति । अव्ययमित्यत एव विशेषणोपादानसामर्थ्यादव्ययत्वं विशेषम् । चादेराकृतिगणत्वाद्वा । अस्तं कृत्वा काण्डं गत इति । 'असु क्षेपणे', निष्ठा, पूर्वविदिट्प्रतिषेधः । चकारः 'अव्ययम्' इत्यस्यानुकर्षणार्थः । यद्येवम्, चःनुकृष्टस्वादुत्तरत्र तस्यानुवृत्तिर्न स्यात् ? उत्तरत्रापि चकारस्तदनुकर्षणार्थोऽनुवित्तिष्यत इत्यदोषः ॥ ६८ ॥

अच्छ गत्यर्थवदेषु ॥ अच्छश्चवोऽव्ययमभिशब्दस्यार्थं इति । अभिराभिमुख्ये । अच्छोद्येति । यजादि-

त्वाद्वच्यादिसूत्रेण संप्रसारणम् । अच्छिमत्यकलुषिमत्यर्थः ॥ ६९ ॥

अवोऽनुपदेशे ॥ उपदेशः = परस्यार्थंकथनम् । तच्च परस्य प्रत्यायनार्थं भवतीत्याह — उपदेशः परार्थं पदमञ्जरी

अस्तं च ॥ अस्तं कृत्वेति । 'असु क्षेपणे', निष्ठा, 'उदितो वा' 'यस्य विभाषा' इति इट्प्रतिषेधः । ननु लाक्षणिकत्वादेवात्र न भवति, किमव्ययग्रहणानुवृत्त्या ? एवं तर्ह्यस्तंशब्दो अव्ययमिति ज्ञाप्यते । न ह्ययं कादिपु स्वरादिषु वा पठ्यते ॥ ६८ ॥

अंच्छ गत्यथंवदेषु ॥ अच्छेत्यनुकरणत्वेऽविभक्तिको निर्देशः, 'सुपां सुलुक्' इति विभक्तेर्लुप्तत्वात् । अभिशब्दस्यार्थं इति । आभिमुख्ये । अच्छोद्येति । यजादित्वात् संप्रसारणम्, उदकमच्छं गच्छति, अकलुषमित्यर्थः ॥ ६९ ॥

अदोऽनुपदेशे ।। उपदेशः परार्थः इति । नाक्यप्रयोग इत्यर्थाद् गम्यते । अदः कृत्येति । एतत्कर्तव्यमिति भावबोधिनी

मकारान्त 'अस्तम्' अव्यय अनुपलिश अर्थ में विद्यमान है। उसकी गतिसंज्ञा होती है। उदा०—अस्तंगत्य सिवता पुनरुदेति [अस्त=इबने के बाद सूर्य पुनः उदित होता है।] अस्तं गतानि धनानि। अस्तं गच्छति। अव्यय की ही गतिसंज्ञा होती है—अस्तं काण्डम्। अस्त=फेंका गया यह अर्थ है। यहाँ अव्यय नहीं है।। ६८।।

'अच्छ' यह अन्यय 'अभि' शब्द के अर्थ [आभिमुख्य] में प्रयुक्त होता है। वह गत्यर्थक यातुओं में और √वद धातु में गतिसंज्ञक होता है। उदा०—अच्छगत्य, अब्छगतम्, यदच्छगच्छित। [अच्छ=सामने]। वद के साथ अच्छोद्य [सामने कहकर], अच्छोदितम्, यदच्छवदित। अव्यय की ही गितसंज्ञा होती है—उदकमच्छं गच्छित। साफ पानी जाता है।। ६९।।

'अदस्' शब्द त्यदादिगण में पिठत है। वह अनुपदेश अर्थ में गितसंज्ञक होता है। उपदेश = परार्थ प्रयोग (दूसरे के लिये वाक्यप्रयोग करना) किन्तु जब अपने लिए ही बुद्धि से परामर्श करता है, तब उपदेश नहीं है, यही इस सूत्र का विषय होता है। उदा० — अदः कृत्य (स्वयं विचार करके), अदः कृतम्, यददः करोति।

अनुपदेश इति किम् ? अदः कृत्वा काण्डं गत इति परस्य कथयति ॥ ३१२. तिरोऽन्तर्द्धा ॥ ७१ ॥ (७७२)

अर्न्ताद्धः = व्यवधानम् । तत्र तिरःशब्दो गतिसंज्ञो भवति । तिरोभूय, तिरोभूतम्, यत् तिरोभवति । अन्तद्धाविति किम् ? तिरो भूत्वा स्थितः । पार्श्वतो भूत्वेस्यर्थः ॥

३१३. विभाषा कृजि ।। ७२ ।। (७७३)

'अन्तर्द्धीं' इति वर्तते । प्राप्तिवभाषेयम् । तिरःशब्दः करोतौ परतो विभाषा गतिसंज्ञो श्रवति । तिरःकृ'स्य, तिरस्कृत्य (८.३.४२) । तिरस्कृतम् । यित्तरस्करोति । तिरःकृत्वा । तिरस्कृत्वा । अन्तर्द्धाविस्येव— तिरः कृत्वा काष्ठं तिष्ठति ॥

३१४. उपाजेऽन्वाजे ॥ ७३ ॥ (७७४)

'विभाषा कृत्रि' इति वर्तते । उपाजेज्न्वाजेशब्दौ विभक्तिप्रतिरूपकौ निपातौ दुर्बलस्य सामर्थ्याधाने वर्तते । तौ कृत्रि विभाषा गतिसंज्ञौ भवतः । उपाजेकृत्य, उपाजे कृत्वा । अन्वाजेकृत्य, अन्वाजे कृत्वा ॥

न्यास

इति । अदः कृत्वेति । एतत् कृत्वेत्यर्थः ॥ ७० ॥

तिरोऽन्तर्द्धो ।। तिरोभूत्वा स्थित इति । अनृजुर्भूत्वा, वा पार्श्वतोभूत्वेत्यर्थः ॥ ७१ ॥ विभाषां कृति ॥ तिरस्कृत्येति । 'तिरसोऽन्यतरस्याम्' इति विसर्जनीयस्य सत्वम् ॥ ७२ ॥ उपाजेऽन्वाजे ॥ ७३ ॥

### पदमञ्जरी

स्वयमालोच्येत्यर्थः ॥ ७० ॥

तिरोज्तर्द्वौ ॥ तिरोभूयेति । समासकृत्स्वरौ प्रयोजनम् । तिरोभूतिमिति । भवतेरकर्मकृत्यात्कर्त्तरि कः, 'गतिरनन्तरः' इत्यत्र च कर्मणीति वर्तते, तस्मात् समासथार्थादिस्वरावत्र प्रयोजनम् । तिरो भूत्वेति । पार्श्वतो भृत्वेत्यर्थः ॥ ७१ ॥

विभाषा कृति ।। तिरस्कृत्येति । 'तिरसोऽन्यतरस्याम्' इति सत्वम् । प्रत्युदाहरणे तु न भवति, तत्र

गत्यनकार्यानुकरणयोर्भेदस्याविवक्षितत्वात् सुत्रे विभक्त्यभावः ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

### भावबोधिनी

अनुपदेश [दूसरे के लिये वाक्यप्रयोग न हो] इसका क्या फल है ? अद:कृत्वा काण्डं गत: इति परस्य कथयित [यह करके काण्ड को गया, ऐसा दूसरे के लिये कहता है।]।। ७०।।

अन्ति = व्यवधान । व्यवधान अर्थं में तिर:शब्द की गितसंज्ञा होती है। उदा • —ितरोभूय (छिपकर), तिरोभूतम् । यत् तिरोभवित । अन्ति में —इसका क्या फल है ? तिरोभूत्वा स्थितः, पार्श्वतः भूत्वा = सीमपवत्ती होकर खड़ा हो गया—यह अर्थ है ॥ ७१ ॥

'अर्न्तिंब' इसकी अनुवृत्ति होती है। यह प्राप्तिवभाषा है। कृब् धातु परे रहते तिरः शब्द की विकल्प से गितसंज्ञा होती है। उदा०—ितरःकृत्य, तिरस्कृत्य। तिरस्कृतम्। यित्तरस्करोति। (गितसंज्ञा न होने पर समास न होने पर) तिरःकृत्वा, तिरस्कृत्वा।

अत्ति में ही गतिसंज्ञा होती है। तिरःकृत्वा काष्ठं तिष्ठति। [लकड़ी को टेढ़ा करके बैठता है, यहाँ गति-

संजा नहीं होती है] ॥ ७२ ॥

'विभाषा कृति' इसकी अनुवृत्ति होती है। 'उपाजे' तथा 'अन्वाजे' शब्द विभक्तिप्रतिरूपक निपात हैं, दुवंळ को समर्थ बनाने के अर्थ में हैं। वे कृत्र् घातु परे रहते विकल्प से गतिसंज्ञक होते हैं। उदा—उपाजेकृत्य, उपाजेकृत्वा। [निवंळ की सहायता करके—यह अर्थ है। गतिसंज्ञापक्ष में समास और ल्यप् होता है।] अन्वाजेकृत्य, अन्वाजेकृत्वा। अर्थ पूर्वोक्त है]।। ७३।।

# ३१४, साक्षात्प्रभृतीनि च ॥ ७४ ॥ (७७४)

'विभाषा कृति' इति वसंते । साक्षात्प्रभृतीनि शब्दरूपाणि कृति विभाषा गतिसंज्ञानि भवन्ति ।

\* साक्षात्त्रभृतिषु म्व्यणंवषनम् (म० भा० १.४.७४ वा० १) \* । साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्या। मिथ्याकृत्य, मिथ्या कृत्वा। साक्षात् मिथ्या। चिन्ता। भद्रा। लोचना। विभाषा। संपत्का। आस्या। अमा। श्रद्धा। प्राजयी। प्राजरहा। वीजयी। वीजरहा। संसर्या। अर्थे। लवणम्। उष्णम्। श्रोतम्। उदकम्। आर्द्रम्। गतिसंज्ञासंनियोगेन लवणादीनां मकारान्तत्वं निपात्यते। अग्नौ। वशे। विकम्पने। विहसने। प्रहसने। प्रतपने। प्राहुस्। नमस्। आविस्।।

### न्यासः

साक्षात्त्रभृतीनि च ॥ साक्षात्त्रभृतिषु च्य्यथं वचनिति । च्य्यथं उच्यते येन तच्च्य्ययंवचनम् = च्य्यथं व्याख्यानम् । एतेनैतदुक्तम् भविति—साक्षात्प्रभृतीनां च्य्यथं येन प्रतिपाद्यते अस्मिन् संज्ञाविषो तच्च्य्यथं वचनं कर्तव्यमित्यथंः । किमथंम् ? असाक्षाद्भूतं यदा साक्षात् क्रियते तदा गतिसंज्ञा यथा स्यात् । यदा त्वसाक्षाद्भावो न क्रियते, किन्तु साक्षाद्भूतस्य प्रत्यक्षभावमुपगतस्यैव सतो योऽन्यो विशेषः कश्चित् क्रियते, तदा मा भूदिति । एवं मिथ्याप्रभृतीनाम् । अमिथ्याप्रभृतीनाम् । अमिथ्याभूतानां मिथ्याभावो यदा क्रियते, तदा यथा स्यात्; अन्यदा मा भूत् । तदेवं व्याख्यानम्—'ऊर्योदिच्विडाचश्च' इत्यत्रश्चार्थग्रहणम् 'अच्छगत्यथंवदेषु' इत्यतश्चार्थग्रहणमिह मण्डूकप्लुतिन्यायेनानुवर्त्तते । तेन च्य्यथं वर्त्तमानानां साक्षात्प्रभृतीनां गतिसंज्ञा विधीयत इति । व्यवस्थितविभाषाविज्ञानाद्वा च्य्यथं एव वर्त्तमानानां तेषां संज्ञा भविष्यतीति । च्य्यथंता चोभयथा सम्भवति—च्य्यन्तानाम्, अच्च्यन्तानाञ्च । तत्र यदा च्य्यन्तता भवित तदा 'ऊर्यादिच्वडाचश्च' इति नित्यं संज्ञा भवित, अन्यदा त्वनेन गतिसंज्ञा विभाषा भवितः व्यवस्थितविभाषया चास्य सूत्रस्य च्य्यथेष्वेव प्रवृत्तेः । मकारान्तत्विनपातनमिष लवणादीनामच्च्यन्तानां न भवित । विभाषितगितनि

### पदमञ्जरी

साक्षात्त्रभृतीनि च ।। साक्षात्त्रभृतिष्वित । असाक्षाद्भूतं यदा साक्षात्क्रियते तदा यथा स्यात्, यदा यत्तु साक्षाद्भूतमेव रूपान्तरेण क्रियते तदा मा भूदित्येवमर्थम् । मिथ्याप्रभृतिष्विप द्रष्टव्यम् । एतच्चान्तरङ्गत्वा-ल्लभ्यते, तथा हि—साक्षात्कृतिमत्युक्ते श्रुतस्य तस्यैव रूपस्य करणं प्रतीयते, न त्वश्रुतरूपान्तरस्य ।

नन्वसत्यामिप प्रकृतिविवक्षायां तस्यैव रूपस्य करणं प्रतीयते, अथ च च्व्यथंवृत्तिता नास्ति, तस्मा-च्च्यथंग्रहणमेव कर्तव्यम् । अथ च्व्यन्तेष्विप साक्षादादिषु अयं विकल्पः कस्मान्न भवति ? अस्तु, अनेन मुक्ते पुनः प्रसङ्गिवज्ञानाद् 'ऊर्यादिच्विडाचश्च' इत्येषा भविष्यति ? नैवं शक्यम्; यदेतल्लवणादीनां मकारान्तत्व-निपातनं तदिप च्व्यन्तेषु स्यात् । एवं लवणादीनां मान्ता लवणादय आदेशाः करिष्यन्ते, तत्र यद्येकदेशिवकृत-स्यानन्यत्वाल्लवणीशब्दस्यापि पक्षे लवणमादेशः क्रियते न कश्चिद् दोषः; त्रेशब्द्यं हि नः साध्यम्—लवणंकृत्य, लवणं कृत्वा, लवणीकृत्येति, तच्चैवं सित सिद्धम् । वृत्तिकारस्तु 'मकारान्तत्वं निपात्यते' इति वदित, स

'विभाषा कृति' इसकी अनुवृत्ति होती है। कृत्र् परे रहते 'साक्षात्' आदि शब्दरूपों की विकल्प से गतिसंज्ञा होती है। \*साक्षात् आदि में च्व्ययं में गतिसंज्ञा कहना चाहिये उदा०—साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्वा (अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करके) मिध्याकृत्य, मिध्या कृत्वा (सत्य को असत्य करके)। इस गण में अन्य शब्द हैं—चिन्ता = चिन्ता, भदा = कल्याणी, लोचना, विभाषा = विकल्प, सम्पत्का, आस्था = आस्था, अमा = साथ, श्रद्धा = श्रद्धा, प्राजर्या = प्राजरुहा, वीजर्या = वीजरुहा, संसर्या, अर्थे = अर्थ में, लवणम् = नमक, उदकम् = जुल, आर्दम् = गीला। गितिसंज्ञा के संनियोग से लवण आदि का मकारान्तत्व निपातित होता है। अग्नी = आग में, वशे = वश में,

३१६. अनत्याधान उरसिमनसी ॥ ७५ ॥ (७७६)

'विभाषा कृति' इति वर्तते । अत्याधानम् = उपरलेषणम्, तदभावेऽनत्याधाने उरसिमनसी शब्दौ विभाषा कृति गतिसंज्ञी भवतः । उरसिकृत्य, उरसि कृत्वा । मनसिकृत्य, मनसि कृत्वा ।

अनत्याधान इति किम् ? उरिस कृत्वा पाणि हेते ॥

३१७. मध्ये पदे निवचने च ॥ ७६ ॥ (७७७)

'विभाषा कृति' इति वत्तंते । चकाराद् 'अनत्याधाने' इति च । मध्ये, पदे, निवचने—इत्येते शब्दा अनत्याधाने विभाषा कृति गतिसंज्ञा भवन्ति । मध्येकृत्य मध्ये कृत्वा । पदेकृत्य, पदे कृत्वा । निवचनम् = वचना-भावः । निवचनेकृत्य, निवचने कृत्वा । वाचं नियम्येत्यर्थः । अनत्याधान इत्येवह-स्तिनः पदे कृत्वा शिरः शेते ॥

संज्ञायाः सिन्नयोगेन हि तेषां मकरान्तत्विनपातत्वम् । अग्नौ, वशेप्रभृतयो विभक्तिप्रतिरूपकिनपाता द्रष्टव्याः । प्रादुराविःशब्दावूर्यादिषु पठचेते । तयोः करोतियोगे विभाषार्थं इह पाठः ॥ ७४ ॥

बनत्याघान उरसिमनसी ।। उरसिमनसिशब्दो विभक्तिप्रतिरूपको निपातो । उरसीकृत्येति ।

अभ्युपगम्येत्यर्थः । मनसिकृत्येति । निश्चित्येत्यर्थः ॥ ७५ ॥

मध्ये परे निवचने च ।। मध्ये पर इति । सप्तम्यन्तप्रतिरूपको । निवचन इति । अर्थाभावेऽव्योभावः, नितृणं निवुसमिति यथा । निवचनेकृत्येति । उच्चारणसामध्यत् सप्तम्याः समासेऽप्यलुग् भवति । एवमुत्तरत्र ॥ ७६ ॥

पदमञ्जरी

मन्यते—च्च्यन्तेषु पूर्वेविप्रतिषेधेन नित्या संज्ञा भवति, विकल्पेन तु सन्नियुक्तं मान्तत्वं निपातनिमिति । अग्नौ, वशेप्रभृतयो विभक्तिप्रतिरूपका निपाताः, प्रादुराविशब्दयोरूर्यादित्वात् प्राप्ते विभाषा ॥ ७४ ॥

अनत्याधान उरसिमनसी । उरसिमनसिशब्दो निपातो । उरसिकृत्येति । अभ्युपगम्येत्यर्थः । मनसि-

कृत्य। निश्चित्येत्यर्थः ॥ ७५ ॥

मध्ये पदे निवचने च ।। अविभक्तिको निर्देशः, मध्येपदेशब्दौ निपातो । निवचनं वचनाभाव इति । तत्र निपातनादेकारान्तत्वं न पुनरेषा सप्तमी । वाचं नियम्येति । व्याख्यानान्निपातनं चाविशेषेण, न तु संज्ञा-सिन्नियुक्तं निवचने कृत्वेति उदाहृतत्वादित्याहुः ॥ ७६ ॥

# भावबोधिनी

विकम्पने = कम्पन में, विहसने = हसने में, प्रहसने = अधिक हसने में, प्रतपने = तपन में, प्रादुस् = उत्पन्न होना, नमस् = प्रणाम, आविस् = प्रकट होना ॥ ७४ ॥

'विभाषा कृति' इसकी अनुवृत्ति होती है। अत्याधान = उपश्लेषण = चिपकना, उसके अभाव में = अनत्या-धान में 'उरिस' और 'मनिस' शन्दों की कृत् परे रहते विकल्प से गतिसंज्ञा होती है। उदा०—उरिस कृत्य, उरिसकृत्वा, मनिसकृत्य, मनिस कृत्वा [अन्तःकरण में करके, मन में करके] अनत्याधान—यह किसिलिये है ? उरिस कृत्वा पाणि शेते (छाती पर हाथ रखकर सोता है)।। ७५।।

'विभाषा कृति' इसकी अनुवृत्ति होती है। 'च' के कारण 'अनत्याधाने' इसकी भी अनुवृत्ति होती है। मध्ये, पदे, निवचने—ये शब्द अनत्याधान (अनुपरलेप) अर्थ में कृत्र् परे रहते विकल्प से गृतिसंज्ञक होते हैं। उदा०— मध्येकृत्य, मध्ये कृत्वा। पदेकृत्य पदे कृत्वा। निवचन = वचनाभाव = न बोलना। निवचनेकृत्य निवचनेकृत्वा (न बोल कर) वाणी पर संयम रखकर—यह अर्थ है।

अनत्याधान—इसी में गतिमंत्रा होती है। हस्तिन: पदे कृत्वा शिर: शेतें। हाथी के पैर पर सिर रखकर सोता है। [यहाँ नहीं होती है।] ॥ ७६॥ ३१८, नित्यं हस्ते पाणावुपयमने ॥ ७७ ॥ (७७८)

'क्रुञि' इति वर्तते । 'हस्ते' पाणी' इत्येती शब्दी कृञि नित्यं गतिसंज्ञी भवत उपयमने । उपय-मनम् = बारकमं । हस्तेकृत्य । पाणीकृत्य । वारकमं कृत्वेत्यर्थः ।

उपयमने इति किम् ? हस्ते कृत्वा कार्वापणं गतः ॥

३१६. प्राध्वं बन्धने ॥ ७८ ॥ (७७९)

'कृत्रि' इति वर्तते । 'प्राध्वम्' इति मकारान्तमव्ययामानुकूल्ये वर्तते, तदानुकूल्यं बन्धनहेतुकं यदा भवति तदा प्राध्वंशब्दः कृत्रि नित्यं गतिसंज्ञो भवति । प्राध्वंकृत्य ।

बन्धन इति किम् ? प्राध्वं कृत्वा शकटं गतः ॥

न्यासः

नित्यं हस्ते पाणावुपयमने ॥ हस्तेकृत्य, पाणौकृत्येति । सप्तम्याः पूर्ववदलुक् । दारकर्मेति । भार्याकरणम् ॥ ७७ ॥

प्राध्वं बन्धने ।। बन्धने इति निमित्तसप्तमीयम् । प्राध्वंशब्दस्यानुकूल्यवृत्तित्वाद् 'बन्धने' इत्यस्य विशेषणं नोपपद्यत इति सामर्थ्यात् तदर्थस्य विशेषणं विज्ञायत इत्यत आह—तवानुकूल्यमित्यावि । बन्धनं हेनुर्यस्य तत् तथोक्तम् । प्राध्वंकृत्येति । बन्धनेन निमित्तेनानुकूल्यं कृत्वेत्यर्थः । प्राध्वं कृत्वेति । समर्थमध्वगमने शकटम्, अध्वाभिमुखं कृत्वेति गम्यते । 'उपसर्गादध्वनः' इत्यच् समासान्तः । 'नस्तद्धिते' इति टिलोपः । प्रगतमध्वानमिति प्रादिसमासः । लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषयेवात्र प्राप्तौ सिद्धायां लाक्षणिकोऽपि प्राध्वंशब्दो यत्र वन्धनेनाभिसम्बध्यते, तत्रापि गतिसंज्ञा भवतीति ज्ञापनार्थं बन्धनग्रहणम् । तेन यदा बन्धनेनेव शकटस्याध्विन सामर्थ्यादध्वाभिमुखता विवक्ष्यते, तदा प्राध्वंकृत्य शकटं गतिमत्येतदिप भवति । ७८ ॥

# पदमञ्जरी

नित्यं हस्ते पाणावुपयमने ।। दारकर्मेति । अन्ये तु स्वीकरणमात्रिमच्छन्ति—हस्तेकृत्य महाखाणीति, हस्तेपाणौ शब्दौ निपातौ ॥ ७७ ॥

प्राध्वं बन्धने ॥ मकारान्तमव्ययमिति । चादिषु पाठात् । आनुकूल्ये वर्तते इति । तेन बन्धने वर्त-

मानः प्राध्वंशब्दः इत्ययमर्थो न भवति । कथं तींह बन्धने इत्यस्यान्वय इत्यत आह--तिदिति ।

बन्धन इति । सत्सप्तम्यथंद्वारकश्च प्राघ्वमित्यनेन सम्बन्धः, बन्धने सित यदानुकूल्यं तद्वन्धनहेतुक-मिति भावः ।

प्राध्वं कृत्वा शकटं गत इति । प्रस्थितोऽध्वानं प्राध्वः, 'अत्यादयः क्रान्ताद्यथें' इति समासः, 'उपसर्गा-दध्वनः' इत्यच् लाक्षणिकत्वादेवात्र न भविष्यति; तस्मादव्ययस्यैवायं प्रयोगः, आनुकूल्यं तु बन्धनहेतुकं न विवक्षितमिति व्याचक्षते ॥ ७८ ॥

# भावबोधिनी

'कृज्' इसकी अनुवृत्ति होती है । कृज् परे रहते 'हस्ते' और 'पाणी' इन दो शब्दों की गतिसंज्ञा होती है । उपयमन अर्थ में । उपयमन = दारकर्म = विवाह । पाणीकृत्य । हस्तेकृत्य । विवाह करके—यह अर्थ है ।

उपयमन—यह किसलिये है ? हस्ते कृत्वा कार्षापणं गतः । हाथ में कार्षापण (पैसा लेकर) गया ।। ७७ ।। 'कृति' इस की अनुवृत्ति होती है । 'प्राध्वम' यह मकारान्त अव्यय अनुकूलता अर्थ में है वह, अनुकूलता जब वचनहेतुक होती है, तब कृत्र् परे रहते 'प्राध्वम' इस शब्द की गतिसंज्ञा होती है । उदाहरण—प्राध्वंकृत्य (अनुकूलता से बाँधकर)।

बन्धने—यह किसलिये हैं ? प्राध्वं कृत्वा शकटं गतः [मार्ग के अभिमुख करके गाड़ी गयी] ॥ ७८ ॥

का० द्वि०/२६

३२०, जीविकोपनिषदावौपम्ये ॥ ७६ ॥ (७६०)

'कृष्णि' इति बलंते । जीविका, उपनिषत्—इत्येती शब्दी औपन्ये विषये कृष्णि गतिसंज्ञी प्रवतः । जीविकाकृत्य । उपनिषरकृत्य ।

औपम्य इति किस् ? जीविकां कृत्वा गतः ॥ ३२१. ते प्राग् धातोः ॥ ८०॥ (२२३०)

न्यास

जीवकोपितषदावीपम्ये ।। औपम्ये विषय इति । उपमीयतेऽनयेत्युपमा । 'आतश्चोपसर्गे' इत्यङ् । तत्या भाव औपम्यम्, ष्यत्र् । तत् पुनः क्रियाकारकसम्बन्धः । 'समासकृत्तद्धितेषु सम्बन्धाभिधानमन्यत्र ख्ट्यभिन्नरूपाव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यः' इति वचनात् । विषयपहणेनौपम्ये इति सप्तम्या विषयसप्तमीत्वं दर्शयित । सम्भवति च जीवकोपिनषदावुपमाभूतं प्रत्यौपम्यविषयभावः, तेन विनोपमाया अभावात् । जीविकाकृत्येत्यादि । जीविकामिव कृत्वा । उपनिषदमिव कृत्वेत्यर्थः । जीविका = जीवनोपायः । उपनिषद् = रहस्यं हेतुश्च । यत् तत्सदृशं तज् जीविकेव जीविका । उपनिषदिवोपनिषदिति जीविकोपनिषद्भ्यामुपमीयते ॥ ७९ ॥

ते प्राग् घातोः ।। नियमार्थमेतत् । नियमः पुनः संज्ञानियमो वा स्यात्-ते प्रादयो यदा धातोः प्राक् प्रयुज्यन्ते तदेव गत्युपसर्गसंज्ञकाः भवन्तीति ? प्रयोगनियमो वा—ते प्रादयो गत्युपसर्गसंज्ञकाः सन्तो धातोः प्राक् प्रयोक्तव्या इति ? तत्र यदि पूर्वो नियम आश्रीयेत तदा संज्ञावाक्यानामयमेकदेशो विज्ञायेत -- ते प्रादयो धातोः प्राक् प्रयुज्यमाना गत्युपसर्गसंज्ञका भवन्तीति । तथा च गत्युपसर्गसंज्ञयोरनिभिनिर्वृत्तत्वात् ते गत्युपसर्गसंज्ञका इति प्रत्यवमशों न युज्यते । निपातसंज्ञायाश्चाभिनिर्वृत्तत्वात् त इत्यनेन निपाता एव प्रत्यवमृश्येरन्;

### पदमञ्जरी

जीवकोपनिषदावीपम्ये । जीविका = जीवनोपायः, 'संज्ञायाम्' इति करणे ज्वुल् । ज्यन्ताद्वा कर्त्तरि उपनिपूर्वात्सदेः 'सत्सूद्विष' इति विवप्, 'सदिरप्रतेः' इति वत्वम्, उपनिषद् = रहस्यं वेदान्तजन्यं ज्ञानम्, वेदान्तभागो वा । जीपम्य इति । उपमीयतेऽनयेत्युपमा 'आतश्चोपसर्गे' इत्यङ्, तस्या भाव औपम्यम् । विषय-सप्तमी चेषा, उपमानोपमेयसम्बन्धनिमित्तादभेदोपचाराद्यावुपमेयिनष्ठो भवतः, तावौपम्यविषयो । जीविकाकृत्य उपनिषदकृत्येति । जीविकामिव कृत्वा, उपनिषदमिव कृत्वेत्यर्थः । यद्यपि गतिसमासो नित्यः, तथापीवशब्द-प्रयोगे स्वार्थनिष्ठत्वादीदृशवाक्यं भवत्येव ॥ ७९ ॥

ते प्राग् धातोः । नियमार्थमिदम् । स पुर्नानयमः संज्ञानियमो वा स्यात्, प्रयोग नियमो वा स्यात् ? तत्र संज्ञानियमे तेशब्देन प्रादय उपनिषत्पर्यन्ताः स्वरूपेण परामृश्यन्ते, न गत्युपसगंसंज्ञाविशिष्टेन रूपेण; संज्ञयोरनिष्पादनात् । अनेनैकवाक्यतापन्नैः पूर्वसूत्रैस्तयोविधानात् । ते प्रादय उपनिषत्पर्यन्ता धातोः प्रागेव प्रयुज्यमाना गत्युपसर्गसंज्ञाः भवन्तीत्यर्थः । प्रयोगनियमे तु लब्धगत्युपसर्गसंज्ञाः परामृश्यन्ते । ते गत्युपसर्गसंज्ञका धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्या इत्यर्थः ।

तत्राद्य पक्षे स्वरूपेण परामर्शः प्रादीनामिव चादीनामिप स्यात्, ततश्च निपातसंज्ञाया अपि नियमः स्यात् । अथापि गत्युपसर्गसंज्ञयोरेव नियमः, एवमप्यनर्थकं वचनम्, प्रयोग एव हि तेषामप्राङ् नेष्यते । न भावबोधिनी

'कृति' इसकी अनुवृत्ति होती है। कृत् परे रहते, 'जीविका' और 'उपनिषद' ये दो दोनों शब्द औपम्य विषय में गितसंज्ञक होते हैं। उदाहरण—जीविकाकृत्य (जीविका के समान करके), उपनिषत्कृत्य [रहस्य के समान करके] ।

अीपम्ये—यह किसलिये है ? जीविकां कृत्वा गतः ॥ ७९ ॥

उन गतिसंज्ञकों और उपसर्गसंज्ञक शब्दों का घातु से पहले प्रयोग करना चाहिये। इसीप्रकार के उदाहरण

ते = गत्युपसर्गसंज्ञकाः धातोः प्राक् प्रयोक्तव्याः । तथा चैवोदाहृताः । 'ते'-ग्रहणमुपसर्गार्थम् । गतयो ह्यनन्तराः ॥

### न्यासः

ततश्च निपातसंज्ञाया नियमः स्यात् । इतरत्र तु नियमेनायं योगो गत्युपसर्गसंज्ञावाक्यानामेकदेशमूतो भवतीति न भवत्येष दोषप्रसङ्गः । संज्ञानियमस्य चाप्राक्प्रयुज्यमानानां संज्ञानिवृत्तिः फलं स्यात्, तच्चायुक्तमः, न ह्यप्राक्प्रयुज्यमानानां सत्यामित संज्ञायां किञ्चदिनष्टमापद्यते । इतरस्य तु नियमस्याप्राक्प्रयोगाभावः फलम्, तच्च युक्तमः, न हि गत्युपसर्गसंज्ञकानामप्राक्प्रयोग इष्यते । तस्मात् प्रयोगनियम एव न्याय्य इति तमाश्चित्याह—ते गत्युपसर्गसंज्ञका इति । तथा चेत्यादि । यादृशो नियमः कृतस्तदनुरूपं तत्सदृशमेवेत्यर्थः । ननु च नेव किञ्चत् प्रपठतीति प्रयोक्तय्ये 'पठित प्र' इति प्रयुक्के, ततोऽनिष्टादर्शनादपार्थकमेतत्, नैतदस्तिः, यद्यपि भाषायां धातोः परेण प्रयुज्यमानास्ते गत्युपसर्गसंज्ञका न दृश्यन्ते, छन्दिस तु दृश्यन्ते । तत्र य एव मन्दबुद्धिः प्रतिपत्ता तेषां छन्दिस धातोः परे प्रयोगं दृष्ट्वा यथैव ते छन्दिस विषये धातोः परेण प्रयुज्यन्ते, तथा भाषायामिप प्रयोक्तव्या इति मन्यते, तं प्रति व्युत्पादनार्थत्वान्नास्ति वैयर्थ्यप्रसङ्गः ।

अथ किमथं तेप्रहणम् ? यावता प्रकृतत्वादेव गत्युपसर्गसंज्ञकानां प्राक् प्रयोगेण सम्बन्धो विज्ञास्यत इत्याह—तेप्रहणमित्यादि । असित तेप्रहणे गतिसंज्ञकानामनन्तरत्वात् त एव प्रावप्रयोगेण सम्बन्ध्येरन् । तेप्रहणे पदमञ्जरी

पुनरशक् प्रयुज्यमानानां संज्ञायां किञ्चिदिनष्टमाथद्यते । 'छन्दिस परेऽपि' व्यवहिताश्च' इति रूपद्वयं चानर्थंकम्, परव्यवहितानां संज्ञेव निषद्धां, न तु प्रयोगः । न च तेनापि संज्ञेव विधीयते, निष्प्रयोजनत्वात् । किच् 'अनुकरणं चानितिपरम्' इत्यनितिपरप्रहणमनर्थंकं स्यात्, 'खाडिति कृत्वा निरष्ठीवत्' इत्यत्र व्यवहितस्यान्तुकरणस्य गतिसंज्ञैव निषिद्धां, प्रयोगस्तु केन वार्यते । प्रयोगनियमे तु धातोः प्रागेवानुकरणस्य प्रयोगः स्याद्, न त्वितिशब्देन व्यवहितस्येति अनितिपरमिति वक्तव्यम् । अतः प्रयोगनियम एवायं युक्त इति मत्वाह्— ते गत्युपसर्गसंज्ञका इति ।

अथास्मिन्निप पक्षे निपातानामिप ते-शब्देन परामर्शः कस्मान्न भवति ? व्यविहतत्वात् । कथं तहर्युपसर्गाणां परामर्शः नोपसर्गस्तेन रूपेण परामृश्यन्ते, कि तिंह ? गितरूपेण, तेषामिप गितत्वात् । अनेने-वाभिप्रायेण वृत्तावुपसर्गाणां पृथग् ग्रहणम् । चादयस्तु नैविमिति न ते परामृश्यन्ते । ननु यत्र लोके संकीणं प्रयोगः—गौर्गावीति, तत्र साधुपरिज्ञानाय शास्त्रमर्थवत् । यत्र त्वसंकीणं एव प्रयोगो न तत्र शास्त्रकृत्यमस्ति; न च कश्चित् प्रपचतीति प्रयोक्तव्ये पचतीति प्रेति प्रयुङ्के । यद्यपि लोके प्रयोगो न दृश्यते विपरोतः, छन्दिस तु परव्यवहितप्रयोगदर्शनाद् भाषायामिप तथा प्रयोगः शङ्कवेत, दिश्वतश्चाद्यत्वेऽपि भाषायामेव गतेराविःशब्दस्य परव्यवहितप्रयोग कर्यादिसूत्रे । कि च 'उदि कूले रुजिवहोः' कूलमुद्धह इत्यत्र 'उदि' 'कूल' इति द्वयोरिप् सप्तमीनिर्देशादुपपदत्वात्समासे कृते 'उपसर्जनं पूर्वम्' इति शास्त्रवशात्पर्यायेण पूर्वनिपातं मन्येरन् इत्युपसर्जनसंनिपाते पूर्वपरव्यवस्थार्थमिदं वक्तव्यम् । यद्यवम्, 'कर्तृकर्मणोश्च भूकृत्रोः'—सुन्नेन कटः कियते, सुकटंकराणि वीरणानि, दुष्कटंकराणि, अत्र सुदुसोः प्राग्धातोः प्रयोगः प्राप्नोति—कटं सुकराणीति । खलः खित्करणमिदानीं किमथं स्यात् ? अनव्ययस्य हि मुमुच्यते, खित्करणसामर्थ्याद् अव्ययस्य भवतु, यदि वा 'कृद्यहणे गतिकारक-पूर्वस्यापि ग्रहणम्' इति सुकरशब्दे परतः कटस । भविष्यति, कर्तंव्योऽत्र यतः ।

धातुग्रहणमनर्थं कम्, कुतः ? प्रागित्यपेक्षायां यितकयायुक्ताः प्रादयस्ततः प्रागिति विज्ञास्यते; नैवं शक्यम्, इह च कर्तुं प्रेच्छिति प्रचिकीर्षतीति सन्वाच्यया इच्छ्या प्रशब्दस्य योग इति सन एव प्राक् प्रशब्दः प्रयुज्येत, धातुग्रहणात् तु धातोरेव चिकीर्षतेः प्राक् प्रयुज्यते ।

तेग्रहणमुपसर्गार्थिमिति । ननु यदि गतिसंज्ञारहिताः केवलोपसर्गसंज्ञा एव प्रादयः स्युः, ततोऽसति

३२२. छन्दिस परेऽपि ॥ ५१ ॥ (३३६१)

प्राक् प्रयोगे प्राप्ते छन्दिस परेभ्यनुज्ञायन्ते । छन्दिस विषये गध्युपसर्गसंज्ञकाः परेऽपि पूर्वेऽपि प्रयोक्तिव्याः । न च परेषां प्रयुज्यमानानां संज्ञाकार्यं किब्बिदित । केवलं परप्रयोगेऽपि क्रियायोग एषाम-स्तीति ज्ञाप्यते । याति नि हस्तिना । नियाति हस्तिना । हन्ति नि मुष्टिना । निहन्ति मुष्टिना ॥

३२३. व्यवहिताश्च ॥ ५२ ॥ (३३६२)

न्यास

तूपसर्गसंज्ञा अपि निर्दिश्यन्त इति तेषामिप सम्बन्ध उपपद्यते । तस्मादुपसर्गाणामिप प्राक् प्रयोगनियमो यथा स्यादित्येवमर्थं तेग्रहणम् । ननु च यं प्रति क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञका भवन्तोत्यन्तरेणापि धातुग्रहणं घातोरेव प्राक् प्रयोगो विज्ञास्यते, न हि धातोरन्यत्र क्रियास्ति, तत् कथं धातोरित्युच्यते ? नैतदिस्तः प्रकर्तुमिच्छति प्रचिकीर्षतीत्यत्रापि धातोश्च प्राक् प्रयोगो यथा स्यात् । अत्र सनः सम्बन्धिन्येषण-क्रियया युक्तः प्रशब्दः इति सनं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञा यथा स्यात् । ततश्चासित धातुग्रहणे तत एव प्राक् प्रयुज्यते । धातुग्रहणे तु चिकीर्षतिर्धातोः प्राक् प्रयुज्यते, न सनः ।। ८० ॥ छन्दिस परेऽपि ॥ ८१ ॥

व्यवहिताश्च ॥ छन्दिस व्यवहितानां प्रयोगवचनाद् भाषायां व्यवहितानां प्रयोगो न भवतीत्युक्तं

### पदमञ्जरी

तेग्रहणे गतीनामनन्तरत्वात्त एव सम्बध्येरन्, न तूपसर्गा इति तदथं तेग्रहणं कर्तव्यम् ? तेऽिप तु गितसंज्ञकाः, तत्रश्चानन्तराणां गतीनामिप सम्बन्धे प्रदीनामिप गितत्वादेव ग्रहणं सिद्धम् । स्यादेतत् —असित तेग्रहणे गितसंज्ञैव केवला येषाम्, तेषामेव स्याद्; नोभयसंज्ञकानां प्रादीनामिति ? नः, केवलगतेरभावात् । ननु चायमस्ति 'अनुकरणं चानिति परम्' इति, नः, तस्यापि निपातत्वात्, उच्यतेः, असित तेग्रहणे प्रकृतेष्वपेक्षा चेत् कितपये सम्बन्धेरन्; नोपसर्गपर्यंन्ताः । व्याप्तिन्यायात्तु भूयसामपेक्षायां न प्रादिष्वेव पर्यवसाने कारणमस्तीति चादयोऽप्यपेक्ष्येरन् । तेग्रहणे तु सित गितसंज्ञाया अनन्तरत्वात्तेन रूपेण परामर्शो न कितपयानामेव भवतीति प्रादीनिप व्याप्नोति, चादिश्य परिसंचष्टे इति तेग्रहणमुपसर्गार्थं भवति । तत्पर्यन्तानां च यथा स्यात् तेषामेव च यथा स्यादित्यर्थः । गतयो ह्यनन्तरा इति । येऽनन्तरास्त एव कितपये गृह्येरन्, प्रत्यासत्ताविति भावः । व्याप्तौ तु दोषः सुज्ञानत्वान्न कण्ठोकः ॥ ८० ॥

छन्दिस परेऽपि ॥ न च परेषामिति । न च 'गतिर्गतीं' इत्यस्यापि सम्भवः, परभूतानामेकािकनामेव दर्शनादिति मन्यते ॥ ८१ ॥

भावबोधिनी

दिये जा चुके हैं। 'ते' इसका ग्रहण उपसर्गों के लिये हैंक्योंकि गतिसंज्ञक अन्यवहित हैं। [अतः न्यवहित उपसर्गों के परामर्श के लिये 'ते' = तत् शब्दं का ग्रहण है]।। ८०॥

पूर्वप्रयोग प्राप्त रहने पर वेद में प्रयोग की स्वीकृति दी जाती है। वेदविषय में गतिसंज्ञक और उपसर्ग-संज्ञक शब्दों को [धात्वादि से ] पहले भी और वाद में भी प्रयुक्त करना चाहिये। बाद में प्रयुक्त होने वालों का कोई भी संज्ञाकायं नहीं है। केवल परप्रयोग में भी इनका क्रियायोग है, यह ज्ञात होता है। उदाहरण—याति नि हस्तिना। नियाति हस्तिना। हन्ति नि मुष्टिना। निहन्ति मुष्टिना। ८१।। व्यवहिताश्च गत्युपसर्गसंज्ञकाः छन्दसि दृश्यन्ते । 'आ मुन्द्रेरिन्द्र हरिभियाहि मुयूररोमिभः' (ऋ॰ ३.४५.१) । आयाहि (ऋ॰ ६.१६.१०) ।

३२४. 'कर्मप्रवचनीयाः ॥ ८३ ॥ (५४६)

'कर्मप्रवचनीयाः' इत्यधिकारो वेदितव्यः । यानित अर्ध्वमनुक्रमिष्यामः कर्मप्रवचयोयसंज्ञास्ते वेदितव्याः । 'अधिरोश्वरे' (१.४.९%) इति यावद्वक्ष्यति ।

न्यास

भवति । यद्येवम्, गतिव्यवधानेऽपि प्राक् प्रयोगो न प्राप्नोति—समाहरतीत्यादौ, नैष दोषः; न हि तुल्यजातीयको भवति । गत्युपसर्गंजातेराश्रयणान् नास्ति व्यवधानम् । **अा मन्द्रेरित्यादि । अत्राङो मन्द्रे-** रित्यादिभिः पदैव्यंवधानेऽपि यातेर्धातोः प्राक् प्रयोगः । **आयाहोति ।** एतेनाङो याहीत्यनेन सम्बन्धं दर्शयति ॥ ८२ ॥

कर्मप्रवचनीयाः ॥ कर्मप्रवचनीया इति वक्ष्यमाणानां संज्ञिनां बहुत्वाद् बहुवचनेन निर्देशः । महत्याः संज्ञायाः करणस्यैतत् प्रयोजनमन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत—कर्म प्रोक्तवन्तः कर्मप्रवचनीया इति । भूते 'कृत्यल्युटो बहुलम्' इति कर्त्तर्यनीयर् । कर्मशब्दः क्रियावचनः । के च कर्म प्रोक्तवन्तः ? ये संप्रति क्रियां न त्वाहुः । तदेव-मन्वर्थसंज्ञाकरणद्वारेण ये क्रियां द्योतितवन्तः, न तु संप्रति द्योतयन्ति, ते कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवन्तीत्युक्तं पदमञ्जरी

वचनम् । अत एव भाषायां व्यवहितानामप्रयोगः । कथं तींह गतिव्यवाये प्रयोगः — अभ्युद्धरित, समुदाहरतीित ? न तुल्यजातीयं व्यवधायकं भवति, तद्यथा — किमनन्तरे एते ब्राह्मणकुले इति पृष्टः सन्नाह — नानन्तरे, वृष्ठ-कुलमनयोर्मध्य इति विजातीयं व्यवधायकं निर्दिशेति, जातेर्वा समाश्रयणान्नास्ति व्यवधायकत्वम् । एवं च गतिरनन्तरग्रहणम्, 'गतिर्गतौ' इति वचनम्, 'अभिप्रैति' इतिनिर्देशस्वोपपन्नो भवति ॥ ८२ ॥

कर्मप्रवचनीयाः ॥ वक्ष्यामाणानां संज्ञिनां बहुत्वाद्वहुवचनम्, यथा—निपाताः, कृत्या इति । क्वचित्तु सामान्यविवक्षयैकवचनम्, 'गितिश्च', 'प्रत्ययः' 'कृत' इति । महासंज्ञाकरणमन्वर्थसंज्ञाविज्ञानार्थम्—कर्म = कियां प्रोक्तवन्तः कर्मप्रवचनीया इति । भूते 'कृत्यल्युटो बहुलम्' इति कर्त्तारि कृत्यः । के च कर्म प्रोक्तवन्तः ? ये प्रयुज्यमाने कियापदे —'अनुभूयते कम्बलः' इत्यादौ क्रियाविशेषं द्योतितवन्तः, न संप्रति क्रियाविशेषं द्योतयन्ति, कि तर्हि ? सम्बन्धविशेषम्, तद्यथा—शाकल्यस्य संहितामनुप्रावर्षदिति । न ह्यत्रानुरनुभूयते इत्यादाविव कियाविशेषं द्योतयिति, क्रियापदाभावात्; नापि षष्ठीवत्सम्बन्धमाचष्टे—संहितामितिः, द्वितीया-यास्तदर्थत्वात् । नापि क्रियापदमाक्षिपति, यथा—प्रादेशं विपरिलिखतीति, विश्वबदे विमानकियां प्रादेशं विमाय परिलिखतीति । यथा हि स्ति प्रादेशमितिवत् कारकविभक्तिप्रसङ्गः, शेषसम्बन्धस्य वा प्रतीतिप्रसङ्गः । तदेवमनुः संहिताप्रवर्षणयोर्यः शेषसम्बन्धः दितीयाभिहितस्तं विशेषेऽवस्थापयित । हेतुहेतुमद्भावेन रूपेण विशिष्टिकियाजनितत्वेन वा सम्बन्धस्य तत्संनिधो सम्प्रत्ययात् संहितामनुनिशम्य प्रावर्षदिति । उक्तं च—

कियाया द्योतको नायं न सम्बन्धस्य वाचकः। नापि कियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु भेदकः॥ इति। (वा॰ प॰ २-२०४) भावबोधिनी

वेद में व्यवहित भी गति और उपसर्ग संज्ञावाले रहते हैं। उदाहरण—आ मन्द्रैरिन्द्र हिरिभियोहि मयूर-रोमभि: ॥ आ याहि ॥ [यहाँ आ याहि के बीच में कई पद हैं।] ॥ ८२ ॥

'कर्मप्रवचनीयाः' यह अधिकार समझना चाहिये। इसके आगे जिनका प्रतिपादन किया जायगा उनकी कर्मप्रवचनीयसंज्ञा समझनी चाहिये। 'अथिरीश्वरे' (पा० सू० १।४।९७) तक कहा जायगा। कर्मप्रवचनीय के प्रयोगस्थल 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' (पा० सू० २।३।८) आवि हैं।

कर्मप्रवचनीयप्रदेशाः—'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' (२.३.८) इत्येवमादयः ॥ ३२५. अनुरूक्षणे ॥ ५४॥ (५४७)

अनुशब्दो लक्षणे द्योत्ये कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति । शाकल्येन संहितामनु (निशम्य देवः) प्रावर्षत् (म॰ भा॰ १.४.८३) । अनबुद्यज्ञमन्वसिद्धत् । अगस्त्यमन्वसिद्धन्प्रजाः ।

किर्थमिदमुच्यते, यावता 'लक्षणेत्थम्भूताख्यान' (१.४.९०) इति सिद्धैवानोः कर्मप्रवचनोयसंज्ञा ? \*हेत्वर्थं तु वचनम् \* (म० भा० १.४.८३ वा० २), हेतुतृतीयां बाधित्वा द्वितीयैव यथा स्यात् ॥

न्यास

भवति । यदि सम्प्रति न क्रियां द्योतयन्ति, किन्तिह् द्योतयन्ति ? सम्बन्धिवशेषम् । यथा शाकल्यस्य संहिता-मनु प्रावर्षेदित्यत्र हि निशमनिक्रयया संहिताप्रवर्षणयोर्यः सम्बन्ध उपजिततो हेतुहेनुमद्भावलक्षणः, तमनुशब्दो द्योतयति । कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां सत्याम् 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' इति द्वितीया भवति ॥ ८३ ॥

अनुर्लक्षणे ॥ 'लक्षणशब्दोऽत्र चिह्ने वर्त्तते' इति मत्वा कश्चिच्चोदयित—किमथंमित्यादि । इतरस्तु 'लक्षणत्थम्भूतास्थानभागवीप्सासु' इत्यादी सूत्रे । तत्र चिह्ने ज्ञापके वर्त्तमानस्य लक्षणशब्दस्य ग्रहणम्, इह

# पवसञ्जरी

मवित्तु प्रवृत्तिनिमित्ताभावेऽपि वचनसामर्थ्यादियं संज्ञा प्रवर्तते, यथा—'सुः पूजायाम्' 'अतिरितः क्रमणे च' इति ॥ ८३॥

अनुरुक्षणे ।। यावतेति । यावताशब्दो निपातो निन्वत्यर्थे । अन्येत्यर्थं इत्यन्ये । लक्षणेत्थम्भूताख्याः नेति सिद्धेति । तत्र चावश्यमनोर्ग्रहणं कर्तव्यमित्यर्थभूताख्यानादिषु यथा स्यात् लक्षणग्रहणं च प्रत्याद्यर्थम्, अतोऽर्थान्तरसंज्ञान्तरसाधारणत्वात्तदेवास्त्, इदं तु न कर्तव्यमिति भावः ।

हेत्वर्थन्तित । तु शब्दः पक्षं व्यावर्तयित । हेतुः = करणम्, अर्थः = प्रयोजनं प्रयोजकोऽस्य वचनस्येत्यर्थः । ननु च तत्र चात्र च लक्षणग्रहणमेव क्रियते, तद्यिद हेतुर्लक्षणं न भवित, इहापि न गृह्यते, अथ
भवित तत्रापि गृह्यतेति पुनरिप नार्थ एतेन ? तत्राह—हेतुतृतीयामिति । सत्यम्; लक्ष्यतेऽनेन तल्लक्षणम् =
विह्नं ज्ञापकम्, कारणमिप नियतं कार्यविशेषावगितहेतुत्वाद् लक्षणं भवत्येव । उक्तं भाष्ये—'लक्षणेन हेतुरिप
व्याप्तः' नह्यवश्यं तदेव लक्षणं भवित—येन पुनः पुनर्लक्ष्यते । कि तिहं ? यत्सकृदिप निमित्तत्वाय कल्पते
तदिप लक्षणमिति (म॰ भा॰ १.४.८३, पृ॰ २९३) । किन्तु येन नाप्राप्तिन्यायेन कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया
पश्चा एवापवादः । ततश्च लक्षणेत्थंभूतेत्यनोर्लक्षणे कर्मप्रवचनीयसंज्ञाया अवकाशो यो हेतुनं भवित—वृक्षमनुविद्योतते विद्युदिति, हेतुतृतीयाया अवकाशः—धनेन कुलमिति; हेतुभूते तु लक्षणे उभयप्रसङ्गे परत्वात् तृतीया
भावबोधिनी

विमर्श कर्मप्रवचनीय अन्वर्ध संज्ञा है। कर्म = कियां, प्रोक्तवन्तः, भूतकाल में कर्ता में अनीयर् होता है। जो पहले कियाविशेष को द्योतित कर चुके हैं, अब सम्बन्ध-विशेष को ही द्योतित कर रहे हैं, वे कर्मप्रवचनीय होते हैं। यह संज्ञा गित और उपसर्ग का अपवाद है। भर्नृहिरि ने लिखा है — कर्मप्रवचनीय किया का द्योतक नहीं होता है, न सन्बन्ध का वाचक होता है और न कियापद का आक्षेपक होता है। किन्तु सम्बन्ध का भेदक = विशेषक होता है। कारिका पदम अरी में देखनी चाहिये॥ ८३॥

लक्षण द्योत्य रहने पर 'अनु' की कमप्रवचनोयसंज्ञा होती है। शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्। शाकल्य प्रोक्त संहिता के समाप्त होते ही वपा हुई। शाकल्य सोहता के पाठ की समाप्ति लक्षण = ज्ञापक है, वर्षा होता ज्ञाप्य = लक्षण है। अतः लक्ष्यलक्षणभाव अर्थ में अनु की कर्मप्रवचनीय संज्ञा हुई है। अनहुत् यज्ञम् अन्वसिश्चत्। अनहुत्यज्ञ के समाप्त होते ही वर्षा की। अगत्यम् अन्वसिश्चत् प्रजाः। अगस्त्य नक्षत्र उदित होते ही वर्षा हुई। [इन

३२६, तृतीयार्थे ॥ ५४ ॥ (५४९)

अनुषाठदस्तृतीयार्थे द्योत्ये कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति । नदीमन्ववसिता सेना । पर्वतमन्ववसिता सेना । पर्वतमन्ववसिता सेना । पर्वतमन्ववसिता

### न्यास

तु कारके हेती, अतस्तेन न सिध्यतीत्यनेनाभिप्रायेण तं प्रत्याह—हेत्यथंन्तु वचनित्यादि। तु शब्दोऽवधारणे—हेत्वर्थमेवेति। हेतुशब्दोऽत्र कारकहेतुवचनः, न ज्ञापकहेतुवचनः अन्यथा द्यपिरहार एवायं स्यात्। हेतुरथों यस्य तत् तथोक्तम्। हेतौ वर्त्तमानस्यानोः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा यथा स्यादित्येवमथंमिदं वचनित्यर्थः। किमथं पुनर्हेतौ वर्त्तमानस्य तस्येयं संज्ञा विधीयत इत्याह—हेतौ तृतीयायामित्यादि। संहिता हि वर्षणस्य हेतुः, अनुडुद्द्यज्ञः सेकस्य, तथा हि—संहितामनुनिशम्य श्रुत्वा प्रावर्षत्। अनुडुद्यज्ञश्चानुनिशम्यासिञ्चत्। तत्र यदि हेतावनोरेषा संज्ञा नोच्यते शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षदित्यादौ 'हेतौ' इति तृतीया स्यात्। तस्मात् तां बाधित्वा द्वितीयेव यथा स्यादित्येवमथं हेतावियं संज्ञाऽनोविधीयते॥ ८४॥

तृतीयार्थे ।। नदीमन्ववसितेति । सहार्थोऽत्र तृतीयार्थः 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इति सहार्थयोगे तृतीया-विधानात् । अन्ववसितेति । 'षित्र् बन्धने' इत्यस्य निष्ठायां रूपम् ॥ ८५ ॥

# पदमञ्जरी

स्यात्, तामिप बाधित्वा द्वितीयैव यथा स्यात् । पुनः संज्ञाविधाने कक्षान्तरप्राप्तत्वाद् द्वितीयैव तृतीयां बाधते उक्तं च—

हेतुहेतुमतोर्योगपरिच्छेदेऽनुना कृते।

आरम्भाद्वाध्यते प्राप्ता तृतीया हेतुलक्षणा ॥ इति । (वा॰ प॰ २.२०३)

'तृतीयार्थं' इत्यनेन तु पुरस्तादपवादन्यायेन 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इत्यस्यैव बाधः, न हेतुतृतीयाया इति वक्तव्यमेतत् ॥ ८४ ॥

तृतीयार्थे ।। नदीमन्ववसितेति । सहार्थोऽत्र तृतीयार्थः । अन्ववपूर्वात् 'षिञ् बन्धने' इत्यस्मात् कत्तंरि कः ॥ ८५ ॥

# भावबोधिनी

सभी में लक्ष्य-लक्षणभाव है। कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो जाने से उपसर्गसंज्ञा का बाघ हो जाता है। अन्नः षत्वदि नहीं होता है। और 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' (पा० सू० २।३।८) से द्वितीया विभक्ति होती है।

चूंकि 'लक्षणेत्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः' (पा० सू० १।२।९०) से 'अनु' की कर्मप्रवचनीय संज्ञा सिद्ध है तो इस सूत्र से किसलिये की जा रही है ? हेतु के लिये यह सूत्र है । 'हेती' (पा० सू० २।३।२३) से होने वाली तृतीया का बाध करके द्वितीया हो, इसके लिये यह सूत्र है ।

विमर्श—'लक्षणित्थभूता॰' (पा॰ सू॰ १।४।९०) यह सूत्र भी लक्ष्यलक्षणभाव में 'अनु' की कमंप्रवचनीयसंजा करता ही है तब इस सूत्र से भी करने का क्या लाभ ? इसका उत्तर यह है 'हेती' (पा॰ सू॰ २।३।२३) से तृतीया प्राप्त होती है। उसको रोककर दितीया ही हो, इसके लिये यह सूत्र किया गया है। अतः लक्ष्यलक्षणभाव और हेतु इन दोनों अर्थों की प्रतीति होती है।। ८४।।

तृतीया का अर्थ द्योत्य रहने पर अनु की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा होती है। उदा०—नदीमन्वसिता सेना। [नदी के साथ साथ सेना स्थित है।] पर्वतमन्वसिता सेना। [पर्वत से सम्बद्ध सोना है] पर्वत से सम्बद्ध स्था है।

विमर्श — यद्यपि कर्ता, करण, अङ्गविकार और 'साय' आदि अनेक अर्थ तृतीया के हैं परन्तु कर्ता और करण में कारक विभक्ति होने से तृतीया ही होती है। अतः 'सह' अर्थ ही यहाँ लिया जाता है। 'अनु' शब्द इसी अर्थ को द्योतित कर रहा है।। ४५।।

३२७. होने ॥ ६६ ॥ (४४०)

'हीन' इति न्यून उच्यते, स चोत्कृष्टापेक्षः । तेनेयं हीनीत्कृष्टसंबन्धे संज्ञा विज्ञायते । हीने खोत्येध्य-मनुः कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति । अनुज्ञाकटायनं वैयाकरणाः । अन्वर्जुनं योद्धारः ॥

३२८. उपोऽधिके च ॥ ८७ ॥ (४४१)

उपशब्द अधिके हीने च द्योत्ये कमंत्रवचनीयसंज्ञो भवति । उपखार्या (२.३.९) द्रोणः । उपनिष्के कार्षापणम् । हीने—उपशाकटायनं वैयाकरणाः ॥

३२९. अपपरी वर्जने ॥ ८८ ॥ (५९६)

अप-परी- शब्दी वर्जने द्योत्ये कर्मप्रवचनायसंजी भवतः । प्रकृतेन सम्बन्धिना कस्यचिदनिष-

होने ।। अनुशाकटायनं वैयाकरणा इति । शाकटायनमपेक्ष्यान्ये वैयाकरणा होना इति । अपेक्षयात्र जिनतो यः सम्बन्धस्तेन व्यतिरिच्यते शाकटायन इति । ततः षष्ठ्यां प्राप्तायां तदपवादेन द्वितीयां विधीयते । एकयेव विभक्तयोभयस्थोऽपि सम्बन्धो द्योतित इति । तेन सम्बन्ध्यन्तरवाचिनो वैयाकरणशब्दादपरा सम्बन्ध-विभक्तिनं भवति ॥ ८६ ॥

उपोऽधिके च ॥ अधिकमध्याल्ढमुच्यते । न चानिधिकेन विनाधिकं सम्भवति । तेनाधिके सम्वन्धेऽ-घ्याल्ढिकियाजनिते संज्ञेयं विज्ञायते । चकाराद्धीने च । उपलार्यां द्रोण इति । लार्या द्रोणोऽधिक इत्यर्थः । 'यस्मादिधकम्' इत्यादिना सप्तमी तयेव सम्बन्धस्याभिहिनत्वाद् द्रोणशब्दात् 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' इति द्वितीया न भवति ॥ ८७ ॥

अपपरी वर्जने ॥ प्रकृतेन सम्बन्धिनेति । वर्षादिना । कस्यचिदिति । त्रिगत्ति । अप त्रिगर्त्तेम्य पदमञ्जरी

होने ।। होनोत्कृष्टसम्बन्धे संज्ञेति । कर्मप्रवचनीयविभक्तिस्तु तेन व्यतिरिच्यमान उत्कृष्ट एव भवति, न हीने, अभिधानशक्तिस्वाभाव्यात् नोभाभ्यामेकयैव द्वितीयया द्विष्ठस्यापि सम्बन्धस्याभिधानात् षष्ठीवत् ॥ ८६ ॥

उपोऽधिके च ।। अत्राप्यधिकिना विनाधिकस्यासम्भवाद् अधिकाधिकिसम्बन्धे संज्ञा विधीयते । विभक्तिरप्यधिकिन एव भवति, नाधिकात् । उपखार्यां द्रोण इति । खारशब्दो गौरादिः, खारी तावदिस्त, अधिकोऽपि तस्यां द्रोणोऽस्तीत्यर्थः । 'यस्मादिधकम्' इति सप्तमी ।। ८७ ॥

अपपरी वर्जने ।। प्रकृतेन=त्राक्ये प्रतिपाद्यमानेनेत्यर्थः । परिपरित्रिगर्त्तेम्य इति । 'पञ्चम्यपाङ्परिभिः'

हीन = न्यून = कम को कहा जाता है, वह उत्कृष्ट की अपेक्षा होता है। अतः हीन और उत्कृष्ट के सम्बन्ध में इस संज्ञा को समझना चाहिये। हीन अर्थ द्योत्य रहने पर यह 'अनु' कर्मप्रवचनीय होता है। उदा०—अनुशाकटायनं वैयाकरणाः [सभी वैयाकरण शाकटायन से हीन = निकृष्ट हैं।] अन्वर्जुनं योद्धारः। सारे योद्धा अर्जुन से कम हैं।।८६।।

अधिक और हीन अर्थ द्योत्य रहने पर 'उप' शब्द कर्मप्रवचनीय होता है। उदा०—उपलार्या द्रोण: [लारी से द्रोण बड़ा = अधिक है।] उपनिष्के कार्पापणम्। [निष्क से कार्षापण बड़ा है।] [आधिक्य अर्थ में—'यस्मादिधकं यस्य चेश्वरवचनम्' (पा० सू० २।३।९) से सप्तमी होती है।] हीन अर्थ में—उप शाकटायनं वैयाकरण:। सभी वैयाकरण शाकटायन से हीन = छोटे होते हैं।। ८७।।

कर्नन = छोड़ना अर्थ रहने पर 'अप' तथा 'परि' शब्दों की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। प्रस्तुत सम्बन्धी के साथ किसी का सम्बन्ध न होना = वर्जन है। उदा०—अप त्रिगर्तेम्यः वृष्टो देवः। त्रिगर्त देश को छोड़कर पानी

सम्बन्धः = वर्जनम् । अप त्रिगर्त्ते म्यो (२.३.१०) वृष्टो देवः । परि परि (८.१.५) त्रिगर्त्ते म्यो वृष्टो देवः । वर्जन इति किम् ? ओदनं परिषिद्धति ॥

३३०. आङ् मर्यादावचने ॥ ८६ ॥ (५६७)

'आङ् इत्येष शब्दो मर्यादावचने कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति । अवधिः—मर्यादा । वचनग्रहणादभि-न्यासः

इति । 'पश्चम्यपाङ्परिभिः' इति पश्चमी । परि परि त्रिगर्तेम्य इति । 'परेवैंर्जने' इति द्विवंचनम् ।

बोदनं परिषिज्जतीति । सर्वतः सिञ्चतीत्यर्थः । 'शे मुचादीनाम्' इति नुम् । कर्मप्रवचनीयसंज्ञाया

अभावाद्रपसर्गसंज्ञैव भवति । तेन 'उपसर्गात् सुनोति' इत्यादिना ष्त्वं भवति ॥ ८८ ॥

आङ् मर्यादावचने ॥ यत्राङो मर्यादायामिभिवधौ च कार्यमिच्छित तत्रोभयोरिप ग्रहणं करोति, यथा—'आङ्मर्यादाभिविध्योः' इत्यादि । इह तु मर्यादाग्रहणमेव कृतम्, नाभिविधिग्रहणम्, अतोऽभिविधावनया संज्ञया न भवितव्यमिति कस्यचिद् भ्रान्तिः स्यात्, अतस्तां निराकर्त्तुमाह—वचनग्रहणादित्यादि । वचनग्रहणे हि सित बहुव्रीहिर्लभ्यते । 'मर्यादा' इत्येतद्वचनं यत्र सूत्रे तन्मर्यादावचनम् । तत्रायमर्थो भवित—यत्र मर्यादाग्रहणमस्ति सूत्रे, तत्र य आङ् स कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवित । तत् पुनः सूत्रम्—'आङ् मर्यादाभिविध्योः' इत्येतत्—तत्र चाङ् मर्यादाभिविध्योर्वर्त्तमान उपात्त इत्युभयत्रापि भवित ।

अन्ये त्वाहु: —मर्यादाविशेषो ह्यभिविधिः । सैव हि मर्यादा यदा कार्येणाभिसम्बध्यते तदाभिविधि-रित्युच्यते, यदा तु नाभिसम्बध्यते तदा मर्यादेति । तत्रेह वचनग्रहणाद् विशेषो नाश्रीयते । तेन मर्यादा-वचनमात्र उक्तिमात्रे भवति; अन्यथा हि मर्यादायामित्येवं वाच्यं स्यात्, किं वचनग्रहणेनेति ? यदि तिह

मर्यादाविशेष एवाभिविधिरिति तर्हि 'आङ् मर्यादाभिविध्योः'।

# पदमञ्जरी

इति पञ्चमी, 'परेवंजंने' इति द्विवंचनम्, क्रमंप्रवचनीयेन पञ्चमीसिहतेन द्योतितेऽपि वर्जने भवति, उभयोरिप विधानसामध्यीत् । परिषिञ्चतीति । परिः सर्वतो भावे, अत्रास्याः संज्ञाया अभावाद् उपसर्गत्वे सित 'उपसर्गा- त्सुनोति' इति षत्वं भवति, 'शे मुचादीनाम्' इति नुम् ॥ ८८ ॥

आङ् मर्यादावचने ।। मर्या=मरणधर्माणो मनुष्याः, औणादिको यप्रत्ययः, तैरादोयते मर्यादा, 'आत-श्चोपसर्गे' इत्यङ्प्रत्ययः । अवधिर्मयादिति । ननु यत्रावधिः कार्येण युज्यते सोऽभिविधिः, यत्र न, सा मर्यादाः, अवधिस्तु साधारणं तत्कथमविधर्मयादाः ? नायमत्रार्थो योऽविधः सा मर्यादेति, कि तिहः ? या मर्यादा सोऽविध-रित्यर्थः । वचनग्रहणादिति । इहं मर्यादायामिति वाच्ये वचनग्रहणं कियते, तस्यैतत्प्रयोजनमेवं यथः विज्ञायेत—

# भावबोधिनी

बरसा। परि परि त्रिगर्तोभ्यो वृष्टो देव:। त्रिगर्त देश को छोड़कर पानी बरसा। [यहाँ 'परेर्वर्जने' (पा॰ सू॰ ८।१।५) से दित्व हुआ है।]

वर्जने—इसका वया फल है ? ओदनं परिषिचिति । भात सींचता है । [यहाँ कर्मप्रवचनीय संज्ञा न होकर

उपसर्ग संज्ञा रहती है। अतः पत्व हो जाता है] ॥ ८८ ॥

'आङ्' यह शब्द 'मर्यादा' और 'अभिविधि' अर्थ में कर्मप्रवचनीयसंत्रक होता । अविध = सीमा को मर्यादा कहते हैं । वचन शब्द के ग्रहण के कारण 'अभिविधि' का भी ग्रहण किया जाता है । ['आङ्मर्यादायाम्' ऐसा सूत्र न बनाकर 'मर्यादावचने' रखने का कारण यह है कि 'मर्यादा का ग्रहण है जिसमें' ऐसा 'आङ् मर्यादाभिविध्योः' (पा॰

१. 'मर्यादाभिविद्योः' इति मुद्रितः पाठोऽसाघुः । का० द्वि०/२७

विधिरिप गृह्यते । आ पाटलिपुत्राद् (२.३.१०) वृष्टो देवः । आकुमारं यशः पाणिनेः (म० भा० १.४.८८ वा० १) । आ सांकाश्यात् । आ मथुरायाः ।

मर्यादावचने इति किम् ? ईषदर्थे क्रियायोगे च मा भूत्।।

# ३३१. लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः ॥ ९० ॥ (५५२)

### न्यासः

'ईषदर्थे कियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः' इत्यत्राभिविधिग्रहणं किमर्थम् ? मर्यादासामान्यस्यैव प्रपञ्चार्थम् । मर्यादासामान्यस्यैवायं भेद इति प्रदर्शनार्थमित्यर्थः । आ पाटलिपुत्राद् वृष्टो देव इति । पूर्ववत् पञ्चमो । आ मथुराया इति । वृष्टा देव इत्यपेक्षते । एकत्रोदाहरणे वर्जनिक्रयाजनितमवध्यविधमद्भावलक्षणं सम्बन्धमाङ् द्योतयति । अपरत्र व्याप्तिकियाजनितम् ।

कः पुनर्वर्जनस्य मर्यादायाश्च निशेषः, येन पूर्वसूत्रे वर्जनमिभधायेह मर्यादाग्रहणं करोति ? अयमिस्ति विशेषः – वर्जने हि तत्पिरित्यागेनान्यत्र सामान्येन वर्षणादिना सम्बन्धो गम्यते, यथा—आ त्रिगर्त्तेभ्यो वृष्टो देव इति, अत्र हि यस्यां दिशि व्यवस्थितो वक्तेदं वाक्यं प्रयुङ्कते, तस्यां दिशि यो देशो यस्तथान्यासु दिक्षु तत्र सर्वत्रेव त्रिगर्तान् वर्जियत्वा वृष्ट इति गम्यते । मर्यादायां त्विदं वाक्यं प्रयुङ्कते—आ पाटलिपुत्राद् वृष्टो देव इति, तत्समबन्धिः प्रतीयत इत्येष विशेषः ।

ईषदर्थे क्रियायोगे[च]मा भूदिति । ईषदर्थं आकडार इति । क्रियायोगे समाहरतीति । पूर्वत्र संज्ञाया अभावात् पञ्चमी न भवति । इतरत्र 'गतिगंतां' इति निघातो भवति । यस्तु वाश्यस्मरणयोराकारो वर्त्तते, तस्याङित्त्वादिह ङकारोच्चारणादेव संज्ञाया अप्रसक्तिः ॥ ८९ ॥

लक्षणेत्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः ॥ लक्षणं ज्ञापको हेतुश्चिह्नमिहाभिप्रेतम् । लक्ष्यते= चिह्नचते येन तल्लक्षणम् । कञ्चित्प्रकारमापन्नमित्थम्भूतम्, तस्याख्यानमित्थम्भूताख्यानम् । 'भू प्राप्तो'

उच्यतेऽस्मिन्निति वचनम्, मर्यादाया वचनिमिति कर्मणि षष्ट्याः समासः । मर्यादाशब्दो यत्रोच्यते 'आङ्मर्यादा-भिविध्योः' इति तस्याङो ग्रहणम्, स चाभिविधिवृत्तिर्पोत्यत्राप्यभिविधेर्ग्रहण भवति ।

यद्वा—वचनग्रहणसामर्थ्यादवान्तरभेदो न विवक्ष्यते, अविधमात्रं गृह्यते । आ मथुराया इति । वृष्टो देव इत्यपेक्ष्यते, 'मन्थ विलोडने' औणादिकः कुरच् प्रत्ययः । ईषदर्थे क्षियायोगे च मा भूदिति । वाक्यस्मरणयो-स्त्विङ्क्त्वादेवाप्रसङ्गः, तत्रेषदर्थे —आकडारः पञ्चमी न भवति, क्रियायोगे —समाहार इति 'गतिर्गतौ' इति निघातो भवति ॥ ८९ ॥

लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः ॥ लक्ष्यते येन तल्लक्षणम् = चिह्नं ज्ञापकम् । अयं भावबोधिनी

सू॰ २।१।१३) लिया जाय। तेन विना मर्यादा। तेन सह अभिविधि:।] उदा॰--आ पाटलिपुत्रात् वृष्टोः देव:। [पटना तक वर्षा हुई। इसमें पटना को छोड़कर वर्षा में 'मर्यादा' और पटना को मिलाकर वर्षा में 'अभिविधि' होती है। यहाँ 'पश्चम्यपाङ्पिः' (पा॰ सू॰ २।३।१०) से पश्चमी होती है।] आ कुमारं यशः पाणिने:। पाणिनि का यश कुमार-- बालकों तक है। आ साङ्काश्यात्। आ मथुरायाः। [साङ्काश्य तक। मथुरा तक।]

'मर्यादावचने' यह किसल्यि है ? ईषद् अर्थ में और क्रियायोग में कर्मप्रवचनीय न हो ॥ ८९ ॥

(१) लक्षण (२) इत्यम्भूतास्यान (३) भाग और (४) वीप्सा—इन्हें विषय बनने पर—प्रति, परि, अनु— इन तीन की कर्मप्रवचनीय संजा होती है। (१) लक्षण में—वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् [पेड़ पर बिजली चमकती है।]

१. म० भा० १.१.१४।

लक्षणे, इत्थंभूताख्याने, भागे, वीप्सायां च विषयभूतायाम्—प्रति, परि, अनु—इत्येते कर्म-प्रवचनीयसंज्ञा भवन्ति । लक्षणे तावत्—वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् । वृक्षं परि । वृक्षमनु । इत्थम्भूताख्याने— साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति । मातरं परि । मातरमनु । भागे—यदत्र मां प्रति स्यात् । मां परि स्यात् । मामनु स्यात् । वीप्सायाम्—वृक्षं वृक्षं प्रति सिक्चिति, परि सिक्चिति, अनु सिक्चिति ।

न्यासः

आत्मनेपदी । तस्माद् 'आ धृषाद्वा' इति विभाषितणिचा यदा चुरादिणिज् नास्ति, तदा कान्तस्य भूत इति रूपं भवित । स्वेकियमाणोंऽशो भागः यस्त्वस्वीक्रियमाणेंऽशे भागशब्दः प्रयुज्यते—प्रियङ्गोर्भागो नगरस्य भाग इति, स स्वीक्रियमाणांशसादृश्यात् । पदार्थान् व्याप्तुमिच्छा वीप्सा एते च लक्षणादयः प्रत्यादीनां न द्योत्याः । कि ति ? विषयभूताः, अत एवाह—विषयभूतायामिति । एतच्चाभिधेयविल्लङ्गवचनानि भवन्तीति लिङ्गविपरिणाम कृत्वा लक्षणादिभिः सम्बध्यते । यदि लक्षणादयः प्रत्यादीनां न द्योत्याः, ति कि ते द्योतयन्ति ! सम्बन्धविशेषम् । वृक्षं प्रति विद्योतते विद्यदिति । अत्र वृक्षो लक्षणम्, विद्योतमाना विद्युलक्ष्याः सा हि वृक्षं प्राप्य विद्योतत इति तयाः प्राप्तिक्रियाजनितोऽत्र लक्ष्यलक्षणभावः सम्बन्धः प्रतिशब्देन द्यात्यते । साधुर्वेवदत्तो मातरं प्रतिशब्देन द्यात्यते । साधुर्वेवदत्तो मातरं प्रतिशिक्तयाजनित एव मातुः साधुभावापत्तिराख्यायते । अत्रापि मातरं प्राप्य साधुभावापत्तिरिति प्राप्तिक्रियाजनित एव मातुः साधुभावापत्तेश्च विषयविषयिभावलक्षणः सम्बन्धः प्रतिनाऽऽख्यायते । यदत्र मावित्थादि । यो भागो मामभिभजते स दीयतामित्यर्थः । अत्रापि विभजनिक्रयाजनितः स्वीकारिक्रयाजनितो वा स्वस्व।मिभावः सम्बन्धः । मामिति । अस्मच्छब्दस्य 'त्वमावेकवचने' इति मादेशः ।

### पदमञ्जरी

प्रकारः=इत्थम्, प्रथमान्तादिदमस्थमुः, इह त्विदमा प्रत्यवमृश्यस्य सिन्निहितस्य कस्यिचिदमावात्प्रकारिविशेषमात्रवृत्तिरित्थंशब्दः । 'भू प्राप्तो' आत्मनेपदी, 'आ घृषाद्वा' इति णिजभावपक्षे गत्यर्थंत्वात्कर्तेरि कः । तत
इत्थंशब्दाद्व्ययादिप वृत्तिविषये सत्त्वधर्मोपादानात्कर्मणि द्वितीया, श्रितादिषु गम्यादीनामिति समासः, कञ्चित्
प्रकारं प्राप्त इत्थंभूतः, इत्थंभूतस्याख्यानिमत्थंभूताख्यानम् । स्वीकियमाणोंऽशो भागः, यस्त्वंशमात्रे प्रयोगः
प्रयङ्गोभीग इति स भागसादृश्यात् । व्याप्तुमिच्छा वीप्सा, सा चाष्टमे स्पष्टियष्यते, एते लक्षणादयो यथा
विभक्तिसमीपादयोऽव्ययार्था नैव प्रत्यादीनामर्थाः, कि तिहि ? संज्ञायाः प्रत्यादीनां विषयत्वेन निर्दिष्टाः इत्याह—
वोप्सायां च विषयभूतायामिति । एतच्च लिङ्गविपरिणामेन लक्षणादिभिरिष सम्बन्धनीयम् । वृक्षं प्रतीति ।
अत्र वृक्षो लक्षणं विद्योतनस्य, प्रत्यादयस्तु प्राप्तिकियाजिततो लक्ष्यलक्षणभाव इत्येवं सम्बन्धनिशेषेऽवस्थापयन्ति—
वृक्षं प्राप्य विद्योतते, वृक्षे प्रदेशे विद्योतत इत्यर्थः । साधुरिति । अत्रापि प्राप्तिकियाजितते एव विषयविषयिभावसम्बन्धः, यथा वृक्षे दृष्टे विद्योतनं लक्ष्यते, नैवमत्रासाधुत्वापित्तिरितीत्थम्भूताख्यानग्रहणम् । यदत्र मामिति ।

भावबोधिनी

वृक्षं परि । वृक्षम् अनु । [ यहाँ विद्योतमान विद्युत् छक्ष्य है, वृक्ष छक्षण हैं । क्योंकि विद्युत्-प्रकाश से छित होने वाछे वृक्ष ही ज्ञापित करते हैं कि विज्ञ चमकी थी ।] (२) इत्यम्भूताख्यान में—साधुः देवदत्तः मातरं प्रति । [देवदत्त माता के प्रति साधु = अच्छा व्यवहार करने वाला है] मातरं परि । मातरम् अनु । [इत्थम् = प्रकारिवशेष को, भूतः = प्राप्तः । अर्थात् विशेषणविशेष को प्राप्त, तस्य = उसका, आख्यानम् = प्रतिपादकम्, विशेषण-विशेष से विशिष्ट है, इसको कहना । यहाँ साधुत्व-विशेषण से विशिष्ट है । अतः कर्मप्रवचनीय संज्ञा और द्वितीया होती है । (३) भाग = हिस्सा अर्थ में —यदत्र मां प्रति स्यात् । [यहाँ जो भाग मेरा हो] मां परि स्यात् । मामनु स्यात् । (४) वीप्सा (व्यास करने की इच्छा) में —वृक्षं वृक्षं प्रति सिश्वति (प्रत्येक वृक्ष को सींचता है ।) परि सिश्वति, अनु सिश्वति ।

[इनमें कर्मप्रवचीय संजा के फलस्वरूप 'कर्मप्रवचनीययुक्ते दितीया' (पा० सू० २।३।८) से दितीया तो होती ही है। इसके अतिरिक्त 'उपसर्गात् मुनोति०' (पा० सू० ८।३।६५) से षत्व नहीं होता है।

लक्षणादिष्विति किम् ? ओदनं परिषिष्रविति ।

अथ परिशब्दयोगे पश्चमी कस्मान्न भवति—'पश्चम्यपाङ्परिणिः' (२.३.१०) इति ? वर्जनिवषये सा विघोयते, अपशब्दसाहचर्यात् ।

३ं३२. अभिरभागे ॥ ६१ ॥ (४४३)

लक्षणादिष्वेव भागर्वाजतेष्वभिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति । वृक्षमि विद्योतते विद्युत् । साघु-देवदत्तो मातरमि । वृक्षं वृक्षमि सिद्धति ।

न्यास

'द्वितीयायात्रा' इत्यात्त्वम् । वृक्षं वृक्षं प्रति सिक्चतीति । अत्र वीप्सा द्विवंचनेनैव द्योत्यते । प्रतिशब्दस्य तु सेक-क्रियाजनितो वृक्षाणां य सम्बन्धः साध्यसाधनभावलक्षणः स एव द्योत्यः । वृक्षादिनिमित्तं साधनम्, सेकः साध्यः । द्वितीया चेह सकर्मकत्वात् सिचेः सेकेन व्याप्तुमिष्टतमानां वृक्षाणां कर्मत्वे सित 'कर्मणि द्वितीया' इत्यनेनैव सिद्धा । कर्मप्रवचनीयसंज्ञयोपसर्गसंज्ञाया निर्वत्तितत्वाद् 'उपसर्गात् सुनोति' इत्यादिना षत्वं न भवति ।

परिषिक्चतीति । सर्वतः सिञ्चतीत्यर्थः । अथेत्यादि चोद्यम् । वर्जनेत्यादि परीहारः । अपशब्दसाह-चर्यादित्यत्रैवोपपत्तिः । तत्र हि कर्मप्रवचनीयाधिकाराद् वर्जनार्थस्यापशब्दस्य ग्रहणं वर्जन एव । तस्य 'अपपरी वर्जने' इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विहिता । तस्मात् तेन साहचर्याद् वर्जनार्थस्य परेग्रंहणम् । अतस्तेनापि योगे वर्जन एव विषय इयं पञ्चमी विधीयते, न लक्षणादिषु ॥ ९०॥

व्यभिरभागे ॥ 'यदत्र मामभिष्यादिति । 'इनसोरल्लोपः' इत्यकारलोपः । कर्मप्रवचनीयसंज्ञाया व्यभावादुपसर्गत्वमस्त्येव । तेन 'उपसर्गप्रादुभ्यामस्तियंच्यरः' इति षत्वम् । मामिति । यद्यप्यस्तिरकर्मकस्त-पदमञ्जरी

यो मम भागः स दोयतामित्यर्थः । अत्र स्वीकरणिक्रयाजितः स्वस्वामिसम्बन्धः । वृक्षं वृक्षमिति । वीप्सा द्विवंचनेन द्योत्यते । परिशब्दस्तु क्रिययैव सम्बध्यते, द्वितीया चेह कर्मणि । कर्मप्रवचनीयसंज्ञा तूपसर्गसंज्ञानिवृत्त्यर्था तेन 'उपसर्गात्सुनोति' इति षत्वं न भवति । अपशब्दसाहचर्यादिति । परिशब्दोऽयं दृष्टापचारो वजने चावर्जने च कर्मप्रवचनीयः । अपशब्दस्तु वर्जने एव । कर्मप्रवचनीयाधिकारे पञ्चमी विधीयते, तत्र साहचर्यं व्यवस्थाहेतुः ॥९०॥

बिभरभागे ।। बभाग इति किमिति । अभिधेयं प्रयोजनं च परिज्ञातुं प्रश्नः । अत एवोभयं दर्शयित । मागः स्वीक्रियमाणोंऽशः । यदत्र ममाभिष्यादिति । ननु अन्वर्थसंज्ञाविज्ञानादेवात्र न भविष्यति, संप्रत्येव ह्यसौ भावबोधिनी

लक्षणादि में—इसका क्या फल है ? ओदनं परिषिश्वति । [यहाँ कर्मप्रवचनीय न होकर उपसर्ग होने से पत्व होता है ।]

परि शब्द के योग में पश्चमी वयों नहीं होती है — 'पश्चम्यपाङ्परिभिः' (पा० सू० २।३।१०) वह पश्चमी वर्जन के विषय में होती है। क्योंकि 'अप' शब्द के साहचर्य से यही सिद्ध है।। ९०।।

भाग को छोड़कर लक्षण आदि ३ अर्थों में ही 'अभि' की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा होती है। उदा०—वृक्षमित्र विद्योतते विद्युत् [यहाँ भी पूर्वसूत्र के समान लक्ष्यलक्षणभाव मान कर उपपत्ति करनी चाहिये।] पेड़ पर विजली चमकती है। साधुद्वंबदत्तो मातरमित्र। [देवदत्त माता के प्रति साधु=अच्छे व्यवहारवाला।है] वृक्षं वृक्षमित्र सिच्चिति। [प्रत्येक वृक्ष को सींचता है पूर्वसूत्र के समान उपपादन करना चाहिये।]

१. यद्यपि विभिन्नव्याख्यासु प्रत्युदाहरणत्वेन 'यदत्र मम अभिष्यात्' इत्येव पाठो दृश्यते किन्तु न्यासकारः 'यदत्र माम अभिष्यात्' इत्येव पाठं स्वीकृत्य व्याख्यातवान् । अत एव प्रौढमनोरमायां दीक्षितेन तन्मतमुपन्यस्तम् 'मामभिष्यादि'-त्यपि प्रान्तः प्रत्युदाहरन्ति । तत्र मां प्राष्नुयादित्यर्थः । उपसर्गवशेनास्तेः सकर्मकत्वान् 'माम्' इति द्वितीया ।

अभागे इति किम् ? भागः = स्वोक्रियमाणोंज्ञाः । यदत्र ममाभिष्यात् तद्दोयताम् । यदत्र मम भवति तद्दोयतामित्यर्थः ॥

३३३. प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ॥ ६२ ॥ (५९९)

मुख्यसदृशः—प्रतिनिधिः । दत्तस्य प्रतिनिर्यातनम् = प्रतिदानम् । प्रतिनिधिविषये प्रतिदानिवषये च प्रतिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति । अभिमन्युरर्जुनतः प्रति । माषानस्मै तिलेभ्यः (२.३.११) प्रति यच्छिति ।।

### न्यासः

थाप्यकर्मका अपि धातवः सोपसर्गाः सकर्मका भवन्तीति कर्मणि द्वितीया। ननु चाभिशब्दो भागसम्बन्धस्य द्योतक इति तेनास्तेः सम्बन्धो नास्तिः तत् कयं सकर्मकता ? नैतदस्तिः अस्तिसम्बन्धद्वारेण ह्यभिशब्दो भागसम्बन्धं द्योतयित, अन्यथा हि यदि तस्यास्तिना योगो न स्यात् तदोपमगंसंज्ञापि न स्यात्। ततश्चोप-सर्गसंज्ञानिबन्धनमभिष्यादिति पत्यमपि न स्यात्॥ ९१॥

प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ।। अभिमन्युरर्जुनतः प्रतीति । अर्जुनो मुख्यः । तत्सदृशोऽभिमन्युः । सोऽर्जुनमनुकरोतीत्यत्रानुकरणिकयाजनितः सम्बन्धविशेषोऽनुकार्यानुकरणभावः प्रतिना द्योत्यते । 'प्रतिनिधि-प्रतिदाने च यस्मात्' इति पञ्चमो प्रतियोगे 'पञ्चम्यास्तिसः' । माषानस्मै तिलेभ्य इति । तिलानां पूर्वदत्तानां माषाणां प्रतिदानिमह निर्यातनम् । तिलान् गृहीत्वा माषान् ददातीत्यर्थः । दानग्रहणिक्रयाजनितोऽत्र सम्बन्ध उत्तमणिधमणभावलक्षणः ॥ ९२ ॥

### पदमञ्जरी

विभजनिकयां द्योतयित ? प्रत्यादीनामिप तिंह न स्याद ? वचनाद्भिविष्यित । अभेरिप तिंह प्राप्नोति, तस्माद् 'अभागे' इति वक्तव्यम्, तत्रोपसगंत्वात् 'उपसर्गप्रादुर्भ्यामिस्तयं च्यरः' इति षत्वम् । अथैवं कस्मान्न कृतम्— 'लक्षणित्थंभूताख्यानवीप्सास्विभः, प्रतिपरी भागे च, चकाराल्लक्षणादिषु च, अनुर्लक्षणतृतीयार्थयोश्च, चकारा-द्भागे लक्षणादिषु च, ततो हीने, उरोऽधिके च'; इत्येवं हि द्विरनोग्रंहणम्, अभाग ईति च न वक्तव्यं भवति । एवं हि द्विरचग्रहणं क्रियते इति पदयोश साम्यम्, अक्षरलाघवं तु नावृतम् ॥ ९१ ॥

प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ॥ मुखसदृश इति । मुख्यः नवचित्कार्ये शत्रुवधादौ दृष्टसामर्थ्यः । यस्तु तदभावे तत्कार्यंकरणाय प्रतिनिधीयते = उपादीयते स प्रतिनिधिः, कर्मणि किप्रत्ययः । दत्तस्येति । उत्तमर्णेन । प्रतिनिधिप्रतिनिधित्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रतिनिधिप्रति।

# भावबोधिनी

अभागे [भाग अर्थ न होने पर]—इसका क्या फल है ? भाग = स्वीकृत किया जाने वाला अंश । यदत्र मम।भिष्यात् तत् दीयताम् । मेरा यहाँ जो भी है, वह दीजिये—यह अर्थ है । [कर्मप्रवचनीय न होने पर उपसर्ग रहने से षत्व होता है ।] ॥ ९१ ॥

मुख्य के सहरा = प्रतिनिधि होता है। दिये हुये को वापस लोटाना = प्रतिदान है। प्रतिनिधि के विषय में और प्रतिदान के विषय में 'प्रति' को कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। उदा० — अभिमन्युः अर्जुनतः प्रति [अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है। यहाँ पञ्चम्यर्थ में तस् प्रत्यय है।] माषान् अस्मै तिलेम्यः प्रति यच्छिति। [इसको तिलों के बदले उद्दद देता है।]।। ९२।।

[ 8.8.98.

३३४. अधिपरी अनर्थकौ ॥ ९३ ॥ (४४४)

अधिपरी शब्दौ अनर्थकौ = अनर्थान्तरवाचिनौ कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवतः । कुतोऽध्यागच्छति । कुतः पर्यागच्छति ।

गत्युपसर्गसंज्ञाबाधनार्था कर्मप्रवचनोयसंज्ञा विधीयते ॥

३३४. सुः पूजायाम् ॥ ६४ ॥ (४४४)

न्यास

विधिपरी अंनथंको ।। अनर्थान्तरवाचिनाविति । एतेनानर्थान्तरवाचित्त्रादनर्थकावित्युक्तम्, न त्वर्थाभावादिति दर्शयति । यदि ह्यविद्यमानार्थत्वादनर्थको स्याताम्, निर्थंकमिदं सूत्रं स्यात् । तथा हि—
कर्मप्रवचनीयसंज्ञा गत्युपसंज्ञावाधनार्थाऽनेन विधीयते । न चानर्थंकयोरिधपर्योगंत्युपसर्गसंज्ञाप्राप्तिरस्ति । यं
प्रति क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रतिगत्युपगंसंज्ञादिधानात् । अनर्थंकयोश्च क्रियायोगासम्भवात् । कुतोऽध्यागच्छतीत्यादि । कुत इत्यपादाने पञ्चमी । कर्मप्रवचनीयेति द्वितीया न भवति, 'उपगदविभक्तेः कारकविभक्तिं कीयसी' इति वचनात् । सूत्रारम्भस्य तु प्रयोजनमाख्यातमेव । कुत इति किशव्दात् 'पञ्चम्यास्तिसल्' इति
तसिल्, 'कु तिहोः' इति कुभावः । कर्मप्रवचनीयसंज्ञया गत्युपसर्गसंज्ञयोबित्तत्वाद् 'गितर्गती' इति निघातो न
भवति । ननु चागच्छतीत्युक्त आगमनं विशिष्टं प्रतीयते, अध्यागच्छति पर्यागच्छतीति—अधिपरियोगे त्वागमनस्योपरिभावः सर्वतोभावश्चावगम्यत इत्यपरो विशेषः, तत् कथमनर्थान्तरवाचित्वमनयोः ? नैतदस्ति, यदा
तयोरप्यथंयोः प्रकरणादेः कुतश्चिदवगतयोरिधपरा प्रयुज्येते तदा तयोरनर्थान्तरवाचित्वं वेदितव्यम् । कथं
पुनरवगतार्थयोः प्रयोगः, 'उक्तार्थानामप्रयोगः' इति वचनात् ? सत्यम्, अवगतार्थस्यापि प्रयोगो दृश्यते, यथा—
'बाह्मणौ द्वो' इति । लोकस्य प्रयोगे गृरुलाघवं प्रत्यनादरात् ॥ ९३ ॥

सुः पूजायाम् ॥ सुितक्तं भवतेति । भवच्छब्दात् कर्त्तरि तृतीया । द्वितीया तु पूर्ववदेव न भवति । पदमञ्जरी

अधिपरी अनर्थंको ॥ ननु चानर्थंकयोः क्रियायोगाभावाद् गत्युपसर्गसंज्ञयोः प्राप्त्यभावान्न तद्बोधनार्थं कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानमुपपद्यते, नापि परिशब्दयोगे पञ्चमीविधानार्थम्, तद्विधौ वर्जनार्थस्य ग्रहणाद् । अपा-दानत्वाच्च सिद्धा पञ्चमी, यथाऽविशब्दस्य प्रयोगे —कृतोऽध्यागच्छतीति । अत एव द्वितीयाविधानार्थमपि नोपपद्यते; तस्मादनर्थकयोः संज्ञाविधानमनर्थंकमित्यत आह्—अनर्थान्तरवाचित्वाविति । यथा तिष्ठति, नितिष्ठति, परिभवतीत्यादौ धातूपात्तादर्थादर्थान्तरवाचित्वम्, नैवमत्रार्थान्तरवाचित्वम्; किन्त्वागच्छतीति प्रयोगे योऽयः स एवाधिपरियोगे ताभ्यामुच्यते । तदत्र विषये धातोरिधपर्योञ्च सहाभिधायत्वम्; यथागजशब्दे योऽर्थः स एव मतङ्गज इति सर्वः सहाभिधीयते । एवं वृषशब्दे योऽर्थः स एव वृषभशब्दे । तदेवमनर्थान्तरवाचित्वादनर्थककल्पत्वादनर्थकावित्युक्तम्, न त्वभावात् । तयोञ्च गतिसंज्ञाबाधाय कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विधेयेति द्वितं भवति । कुतोऽध्यागच्छतीति । किशब्दात् 'अपादाने चाहीयरुहोः' इति तसिः, तस्य 'तसेश्च' इति तसिलादेशः, 'गतिगंतो' इति निघाताभावः ॥ ९३ ॥

सुः पूजायाम् ॥ सुसिक्तं भवतेति । भवच्छब्दात्कर्त्तरि तृतीया । कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया न भवति; भावबोधिनी

'अघि' और 'परि' शब्द अनर्थक = िकसी अन्य अर्थ के वाचक न हों, तो कर्मप्रवचनीयसंज्ञक होते हैं। उदा० — कुतः अध्यागच्छित । कुतः पर्यागच्छित । [कहाँ से आ रहे हो ? । यहाँ घात्वर्थ के अतिरिक्त उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं है। कर्मप्रवचनीय संज्ञा गित और उपसर्ग संज्ञा का वाघ करने के लिये है। [अतः 'गितिर्गतौ' (पा॰ सू॰ ८।१।७०) इससे 'अधि' का निघात नहीं होता है। पश्चमी तो अपादान से ही हो जाती है। ।। ९३।।

्रपूजा अर्थ में 'सु' कर्मप्रवचनीय होता है। सु सिक्तं भवता। [आपने बहुत अच्छा सींचा।] सु स्तुतं भवता।

सुशब्दः पूजायामर्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति । सुसिक्तं भवता । सु स्तुतं भवता । धास्वयः स्तूयते । उपसर्गसंज्ञाश्रयं षत्वं न भवति ।

पूजायामिति किम् ? सुषिक्तं कि तवात्र॥

३३६. अतिरतिक्रमणे च ॥ ६४ ॥ (४४६)

अतिशब्दः अतिक्रमणे चकारात्पूजायां च कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति । निष्पन्नेऽपि वस्तुनि क्रिया-प्रवृत्तिः = अतिक्रमणम् । अति सिक्तमेव भवता, अति स्तुतमेव भवता । पूजायाम् — अति सिक्तं भवता । अति स्तुतं भवता । शोभनं कृतिमित्यर्थः ।

३३७. अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु ॥ ९६ ॥ (५५७)

पदार्थे, संभावने, अन्ववस्गें, गर्हायाम्, समुच्चये च वर्तमानः अपिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति ।

घात्वर्थः स्तूयत इति । शोभनोद्भावनं स्तुतिः, सैव तस्य पूजा । उपसर्गाश्रयं षत्वं न भवतीति । कर्मप्रवचनीय-संज्ञयोपसर्गसंज्ञाया बाधितत्वादिति भावः । सुषिक्तं कि तवात्रेति । क्षेपोऽयम्, न पूजा ॥ ९४ ॥

अतिरतिक्रमणे च ॥ अतिस्तुतमेव भवतेति । निष्यन्नेऽपि फले स्तुतिः प्रवृत्तेत्यर्थः । शोभनं कृत-मित्यर्थं इति । पूजामाविष्करोति ॥ ९५ ॥

अपिः पदार्थसम्भावनान्वसर्गगहींसमुच्चयेषु ॥ पदार्थ इति । अन्यस्य पदस्यार्थी लक्ष्यते । न स्वार्थः, नापि स्वसम्बन्धिनः; पदस्यार्थः पदार्थः । स्वपदार्थग्रहणे, स्वसम्बन्धिपदार्थग्रहणे वा पदार्थग्रहणमनर्थकं स्यात् । अपिशब्दस्य हि योऽर्थः यश्चापिशब्दसम्बन्धिनः स्यादित्यादेः पदस्य, स पदार्थं एवेति कि पदार्थग्रहणेन ? तस्मात् पदार्थग्रहणसामर्थ्याद् विशिष्टपदस्यार्थो विज्ञायत इत्याह—पदान्तरस्येत्यादि । सिप्छोऽपि स्यादिति । कर्म-

# पदमञ्जरी

'उपपदिवभक्तेः कारकविभक्तिर्बेलीयसी' इति । सुविक्तं कि तवात्रेति । क्षेपोऽयम्, न पूजा ॥ ९४ ॥ ९५ ॥

विषः पदार्थसंभावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु ॥ पदान्तरस्येत्यादि । स्वार्थस्तावदव्यभिचाराम्न गृह्यते इति पदान्तरस्यार्थः पदार्थः । तत्रापि पदान्तरप्रयोगे सत्यिषः प्रयुज्यमानस्तदर्थे कञ्चिद्विशेषमाधत्ते । यथा—नीलशब्द उत्पले, न तु तिस्मन्नेवान्यूनानितिरिक्ते वर्तते; तथा सित पर्यायत्वप्रसङ्गेनाप्रयोगार्हत्वात् । अतः

# भावबोधिनी

आपने बहुत अच्छी स्तुति की।] यहाँ घात्वर्थ की प्रशंसा की जाती है। उपसर्ग को मानकर होने वाला षत्व नहीं होता है।

पूजायाम्—इसका क्या फल है ? सुपिक्तं किं तवात्र । [खूब सींचा, तुम्हारा यहाँ क्या है ? यह निन्दा प्रतीत हो रही है । अतः कर्मप्रवचनीय न होकर उपसर्ग रहने से षत्व हो जाता है ।] ॥ ९४ ॥

'अति' शब्द अतिक्रमण अर्थ में आर (चकारबलेन) पूजा अर्थ में कर्मप्रवचनीयसंज्ञक होता है। निब्पन्न भी वस्तु में क्रिया की प्रवृत्ति = अतिक्रमण है। अति सिक्तमेव भवता। (आपने खूब सींचा।) अति स्तुतमेव भवता। [आपने अधिक ही प्रशंसा की।] पूजा में — अति सिक्तं भवता [आपने अच्छा सींचा।] अति स्तुतं भवता [आपने अच्छी स्तुति की] अच्छा किया — यह अर्थ है। [कर्मप्रवचनीय होने से उपसर्ग संज्ञा का बाब हो जाने से घटवं नहीं होता है।]। १५।।

पदार्थ, सम्भावन, अन्ववसर्ग, गहीं और समुच्चय-इन अथीं में वर्तमान 'अपि' की कर्मप्रवचनीय संजा

पदान्तरस्याप्रयुज्यमानस्यार्थः पदार्थः । सिपषोऽपि स्यात् । मधुनोऽपि स्यात् । मात्रा, बिन्दुः ; स्तोकिमत्य-स्यार्थेऽपिशब्दो वर्त्तते । संभावनम् = अधिकार्थवचनेन शक्तौरप्रतिघाताविष्करणम् । अपि सिञ्चेन् मूलक-सहस्रम् । अपि स्तुयाद् राजानम् । अन्ववसर्गः = कामचाराभ्यनुज्ञानम् — अपि सिज्ञ, अपि स्तुहि । गर्हा =

प्रवचनीयसंज्ञयोपसर्गसंज्ञाया निर्वाततत्वाद् 'उपसर्गाप्रादुर्भ्यामस्तियंच्परः' इति षत्वं न भवित । अथ सिंपः शब्दात् द्वितीया कथं न भवित ? अपिशब्देन तस्य योगाऽसम्भवात् । सिंपंषो हि या मात्रा सापिशब्देन युक्ता, न सिंपः । मात्राशब्दात् ति कस्मान्न भवित ? तस्य प्रयोगाभावात् । यदा तु प्रयुज्यते, तदा कर्मप्रवचनीय-संज्ञैव नास्तिः, अप्रयुज्यमानस्य पदान्तरस्यार्थे तिद्वधानात् । अधिकार्थवचनेनित । अधिकार्थो मूलकसहस्र-संज्ञादः, तस्य वचनेन—सेकादावर्थे कियायां यच्छक्तेरप्रतिधातस्याविष्करणम् = प्रकाशनं तत् सम्भावनम् । अपि सिञ्चेन् मूलकसहस्रम् । अपि स्तुयाद्वाजानमिति । तस्य सेके स्तुतौ च सामध्ये न विहन्यत इत्यर्थः । 'सम्भावनेऽलमिति चेत् सिद्धाप्रयोगे' इति लिङ् । कामचाराभ्यनुज्ञानमिति । कामचारः = इच्छया प्रवृत्तिः, तस्य।भ्यनुज्ञानं कामचाराभ्यनुज्ञानम् । अपि सिञ्च, अपि स्तुहोति । सिञ्च वा, स्तुहि वा यथेष्टमभ्यनुज्ञातोऽसीत्यर्थः । धिग् जालमं देवदत्तमिति ।

उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु। द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते॥

### पदमञ्जरी

पदान्तरस्यात्रयोग एव तदथें प्रवृत्तो भवतीति भावः। सिंपषोऽपि स्यादिति। प्रार्थनायां लिङ्, तस्या एव दुर्लभविषयतामिपशब्दो द्योतयन् स्यादित्यनेन सम्बध्यते इति षत्वप्रसङ्गः, दुर्लभत्वं च विषयस्यैव भवति, यदि तस्य बिन्दुमात्रमिप न लभ्यत इत्यत्रापिशब्दसामध्योद्विन्दुरिति गम्यते, तदाह—मात्राबिन्दुस्तोकमित्य-स्यार्थेऽपिशब्दो वत्तंत इति। तदुपजनिते च व्यतिरेके सिंपष इति षष्ठी। द्वितीया तु न भवति, अपिना योगाभावात्। सि ह स्यादित्यनेन सम्बध्यत इत्युक्तम्। अधिकार्थवचनेति। यावत्यर्थेऽस्य सामध्ये ततोऽधिकमर्थं बुवन् यत् सेकादौ शक्तिमाविष्करोति तत्सम्भावनिमत्यर्थः। अपि सिञ्चेदिति। सम्भावने लिङ्गा तस्यैव दुष्करविषयतामिपराह। कामचार इच्छाप्रवृत्तिः। अपि सिञ्चेदिति। सिञ्च वा मा वा, स्तुहि वा मा वा, यथेष्टं भावबोधिनी

होती है। अप्रयुज्यमान दूसरे पद का अर्थ-पदार्थ है। उदा०-सिंपवोऽपि स्यात्। मघुनोऽपि स्यात्। यहाँ मात्रा,

ब्द, थोड़ा—इसके अर्थ में 'अपि' शब्द है।

विमर्शे—भाव यह है कि वाक्य में किया का प्रयोग होने पर उसका कर्ता होना आवश्यक है। अतः यहाँ कर्ता के रूप में 'मात्रा' या 'बिन्दु' किसी का अध्याहार करना पड़ता है। तब वाक्य बनता है 'सर्पिष: बिन्दु: अपि स्मात'। भोजनकाल में परिहास बादि में ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है। 'घी का बूँद भी होता' यह अर्थ है। यहाँ 'अपि' 'शब्द' प्रथमान्त 'बिन्दु:' या 'मात्रा' के अर्थ को व्यक्त करता है। कर्ता की दुलंभता से किया की दुलंभता प्रतीत हो रही है। यहाँ 'अपि' की कमंप्रवचनीय संज्ञा के कारण पत्व नहीं होता है। सर्पिष: यह षष्ठी तो अवयवावयविभाव अर्थ में है।

[अनु॰]—(२) सम्भावन = अपनी शक्ति से अधिक अर्थ कहने से शक्ति के अविधात को प्रकट करना, अर्थात शक्ति के अति उत्कर्ष को कहना । अपि सिञ्चेत मूलकसहस्रम् । (हजार मूलियां सींच सकता है ।) अपि स्तुयाद राजानम्

(राजा की भी स्तुति कर सकता है।) [षत्व नहीं होता है।]

(३) अन्ववसर्गं—कर्त्ता की इच्छा के अनुसार करने की स्वीकृति देना—अपि सिञ्च अपि स्तुति, सींचो या स्तुति करो, जो चाहो सो करो। [कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से पत्व नहीं होता है।]

निन्दा—धिग् जाल्मं देवदत्तम् अपि सिञ्चेत्पलाण्डुम्, (नि॰ १.४.१२) अपि स्तुयाद् वृषलम् । समुच्चये—अपि सिद्ध अपि स्तुहि । सिद्ध च स्तुहि च । उपसर्गसंज्ञाबाघनात् षत्वं न भवति ॥

३३८. अधिरीश्वरे ॥ ६७ ॥ (६४४)

ईश्वरः = स्वामी, स च स्वमपेक्षते। तदयं स्वस्वामिसम्बन्धे अधिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञी भवति। तत्र कदाचित् स्वामिनः कर्मप्रवचनीयविभक्तिः सप्तमी भवति कदाचित् स्वात्। अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः। अधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः॥

### न्यासः

इत्युपसंख्याताद् द्वितीया । अपि सिक्चेत् पलाण्डुमिति । 'अर्हे कृत्यतृचरच' इति छिङ् । पलाण्डुमिति कर्मणि द्वितीया । अपि सिक्च, अपि स्तुहोति । एकस्मिन् कर्त्तरि स्तुतिसेकिकिययोश्चीयमानता । अत्र समुच्चयः । सिञ्च च स्तुहि चेति प्रसिद्धसमुच्चयार्थस्य चशब्दस्य प्रयोगेण तमेव समुच्चयमुदाहरणे व्यक्तीकरोति ॥ ९६ ॥

विधरीइवरे ॥ तदयं स्वस्वामिसम्बन्ध इति । परिपालनादिकियाजनितोऽत्र सम्बन्धः । तत्रेत्यादि । सर्वत्र हि सम्बन्धे किञ्चदनूद्यते, किञ्चदाख्यायते । यत् प्रसिद्धं तदनूद्यते, यदप्रसिद्धं तदाख्यायते = विधीयते, ज्ञाप्यते; यथा — यः कुण्डली स देवदत्त इति । कुण्डलित्वानुवादेन देवदत्तत्वं विधीयते । यच्च विधीयते तत् प्रधानम् इतरदाधानं विशेषणम् । तत्र यदा स्वमप्रसिद्धत्वाद्विधोयते तदा स्वामी प्रधानत्वाद् व्यतिरेकमापद्यत इति तत् इव कर्मप्रवचनायसंज्ञायुक्तत्वाद् व्यतिरेकनिबन्धनिवभक्तो पष्ट्यां प्राप्तायां तदपवादः 'यस्मादिधकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी' इति सप्तमो भवति । तथैत्र सम्बन्धस्य द्योतितत्वात् स्वात् प्रथमैव भवति, न सप्तमी । यदा तु स्वाम्यप्रसिद्धत्वाद् विधीयते, तदा विपर्ययो वेदितव्यः ॥ ९७ ॥

# पदसञ्जरी

कुर्वित्यर्थः । जाल्मोऽपशब्दः । अपि सिक्केदिति । गर्हार्थे लिङ् उपसर्गसंज्ञाबाधनादिति । स्यादित्यत्र 'उपसर्ग-प्रादुभ्याम्' इति सिचः 'उपसर्गात्सुनोति' इति षत्वप्रसङ्गः ॥ ९६ ॥

बिधरीइवरे ॥ तदयमिति । यथा 'हीने' इत्यत्र हीनोत्कृष्टसम्बन्धे संज्ञा, 'उपोऽधिके च' इत्यत्रा-धिकाधिकिसम्बन्धे, तथात्रापीत्यर्थः । विभक्तिस्तु तत्रान्यतरस्मादुच्यते, इह तु न तथेत्याह्—तत्र कदाचिदिति । 'यस्य चेश्वरवचनम्' इत्यत्रार्थद्वयम्—ईश्वरशब्दो भावप्रधानः, यस्य स्वामिन ईश्वरत्वमुच्यते तस्मात्स्वामिनः सप्तमीत्येकः, यस्य स्वस्येश्वर उच्यते तस्मात् स्वात् सप्तमीत्यपरः । तत्र यदा स्वाम्यर्थे व्यतिरेकिविवक्षा तदा ततः सप्तमी, स्वस्य तु व्यतिरेके तत इति । न पुनरुभाभ्यां युगपद्भवति, एकयैव विभक्त्या द्विष्ठस्यापि सम्बन्ध-स्याभिधानादिति मत्वा 'कदाचिद्' इत्युक्तम् । ब्रह्मदत्तः इति । ब्रह्मदत्तस्य स्वाः पञ्चाला इत्यर्थः । अधिपञ्चाले- विवति । पञ्चालानं ब्रह्मदत्तः स्वामीत्यर्थः ॥ ९७ ॥

# भावबोधिनी

- (४) गर्हा = निन्दा, जाल्म (नीच) देवदत्त को विक्कार है जो प्याज को सींचे, शूद्र की स्तुति करे।
- (५) समुच्चय में अपि सिश्व अपि स्तुहि । सींचो और स्तुति करो । इन सभी में 'अपि' की उपसर्ग संज्ञा का बाध हो जाने से पत्व नहीं होता है ॥ ९६ ॥

ईश्वर = स्वामी हैं, और उसे स्व = धनादि की अपेक्षा होती है। अतः 'अधि' यह शब्द 'स्वस्वामिभाव सम्बन्ध में कर्मप्रवचनीय होता है। इसमें कभी स्वामिवाचक शब्द से सप्तमी होती है और कभी स्ववाचक से। उदा०— अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः। (पञ्चालदेशवासी ब्रह्मदत्ते के अधीन हैं।) अधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः (पञ्चालों का स्वामी ब्रह्मदत्ते है। [पहले में स्वामिवाचक से और दूसरे में स्ववाचक से सप्तमी होती है]।। ९७।।

का० दि० १८

३३९. विभाषा कुञि ॥ ६८ ॥ (६४६)

अधिः करोतौ विभाषा कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति । यदत्र मामधिकरिष्यति । कर्मप्रवचनीयसंज्ञापक्षे गतिसंज्ञाबाघनात् 'तिङि चोदात्तवति' (८.१.७१) इति निघातो न भवति ॥

३४०. लः परस्मैपदम् ॥ ९९ ॥ (२१४४)

'लः' इति षष्ठी आदेशापेक्षा । लादेशाः परस्मैपदसंज्ञा भवन्ति । तिप्, तस्, झि । सिप्, यस्, थ । मिप्, वस्, मस् । शतृक्वसू चं ।

### न्यासः

विभाषा कृति ॥ अधिरोश्वर इति वत्तंते । तेन प्राप्ते विभाषेयम् । अधिपूर्वः करोतिविनियागे वर्त्तते । विनियुक्तस्यैवैश्वयं सम्पद्यते । यदत्र मामधिकरिष्यतीति । मामिति कर्मणि द्वितीया । अधिकरिष्यतीति , अत्र 'निपातैर्यद्यदिन निघाते प्रतिषिद्धेऽस्य प्रकृतिस्वरेणाद्यदात्तत्वं भविन ॥ ९८ ॥

लः परस्मैपदम् ॥ ल इति प्रथमा वा स्यात् ? षष्ठी वा ? तत्र यदि प्रथमा स्यालकारस्यैव परस्मै-पदसंज्ञा स्यात्, न तदादेशानां तिवादीनाम् । कामम् तेषामिष स्थानिवद्भावेन स्यात् । 'तङानावात्मनेपदम्' इत्यत्र तु 'लः' इत्यनेन तङानयोः सम्बन्धो नोपपचते, न हि तङानां लौ भवतः । अत्र तङानभावी लकार एव तङानावित्येवमभिहितः । साहचर्याद्वा लादेशों तङानावेव । 'ल' इत्युक्ताविति व्यास्येयम् । तथा च व्याख्यान-द्वारेणेष्टार्थप्रतिपत्तौ साध्यायां प्रतिपत्तिगौरवं स्यात् । पष्ठीपक्षे त्वेष दोषो नास्ति, 'अतस्तमाश्चित्याह—'लः'

# पदमञ्जरी

विभाषा कृतिः ॥ 'अधिरीश्वरे' इत्यनुवृत्तेः प्राप्ते विभाषेयम् । यदत्र मामधिकरिष्यतीति । अधिपूर्वः करोतिर्विनियोगे वर्तते, यथा अधिकृतोऽयमिह ग्रामे । 'स्वरितेनाधिकारः' इति च, ईश्वरो भवत्येवमत्र मां विनियोक्ष्यत इत्यर्थः । कर्मणि द्वितीयैषा । यद्येवम्, संज्ञाविधः नस्य कि प्रयोजनम् ? तत्राह्-कर्मप्रवचनीयसंज्ञापक्ष इति । 'निपातैर्यद्यदि' इति निघातप्रतिषेधात् स्यप्रत्ययस्वरेण तिङन्तमुदात्तवत् ॥ ९८ ॥

लः परस्मैपदम् ॥ ल इति षष्ठीति । अथ प्रथमाबहुवचने को दोषः, 'आमः' इति लावस्थायामेव लुप्यमानस्य लिटः संज्ञा स्यात् । ततश्चेक्षामित्यत्राम्न स्याद्, न ह्यतो लिट्परः सम्भवति, शेषादेव परस्मैपदमिति नियमात् ? ज्ञापकात् सिद्धम्, यदयमाम्प्रत्ययवदित्याह्, तज् ज्ञापयति—भवत्यात्मनेपदिभ्योऽप्यामिति । अयं तिंह दोषा लकारस्यव संज्ञा स्यान्न तदादेशानां तिज्ञादांनामिति ? स्थानिवद्भावात्तेपामिप भविष्यति । 'तङानावात्मनेपदम्' इत्यत्र तिंह 'ल' इति प्रथमान्तस्य तङानाभ्यां सम्बन्धो न स्यात्, न हि तङानो लौ भवतः । ननु चैव विज्ञास्यते - तङानभावां लकार एव, तङानावित्युक्त इति । एवमाय गत्यन्तरे सित न क्लिष्ट-कल्यना युक्ता, तस्मात् 'लः' इति षष्टी । आदेशापेक्षेति । न च संज्ञापेक्षा, लकारस्य परस्मेपदमिति संज्ञा भवताति, कृतः ' सामानःधिकरण्येन प्रायेण मंज्ञाविधानात् । किञ्च—जिस यो दोषः, माऽस्मिन्निष स्यात्; समयत्र लकारस्य संज्ञित्वात् । तस्भादादेशापेक्षा षष्टी । यद्येवम्, अनवकाशा पृक्रमंजा परस्मेपदमंजां सम्भव लकारस्य संज्ञित्वात् । तस्भादादेशापेक्षा षष्टी । यद्येवम्, अनवकाशा पृक्रमंजा परस्मेपदमंजां

# भावबोधिनी

कृत्र्वाद में रहने पर 'अधि' की कर्मप्रवचनीय संज्ञा विकल्प से होती है। उदा०—यदत्र माम् अधि करिष्यति । (जो मुझे यहाँ नियुक्त करेगा ।) कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने के पक्ष में गतिसंज्ञा का बाध हो जाने से 'तिङि चोदात्तवति' (पा० सू० ८।१।७१) से तिङन्त का निघात नहीं होता है। [यही कर्मप्रवचनीय संज्ञा का फळ है। द्वितीया तो कर्म में ही है | ।। ९८ ।।

आदेश की अपेक्षा करके (स्थानी) 'छ:' में एष्टी है। लकार के न्थान पर होने वाले आदेशों की परस्मैपद

परस्मैपदप्रदेशाः—'सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु' (७.२.१) इत्येवमादयः ॥ ३४१. तङानावात्मनेपदम् ॥ १००॥ (२१५६)

'तङ्' इति प्रत्याहारो नवानां वचनानाम् । 'आन' इति शानच्कानचोग्रंहणम् । पूर्वेण परस्मैपद-संज्ञायां प्राप्तायां तङानयोरास्मनेपदसंज्ञा विधीयते । त, आताम्, झ । यास्, आयाम्, ध्वम् । इट्, वहि, महिङ् । आनः खत्विप—शानच्कानचौ । 'लः' इत्येव—कतीह निघ्नानाः (३.२.१२९) ।

आत्मनेपदप्रदेशाः—'अनुदात्तङितं आत्मनेपदम्' (१.३.१२) इत्येवमादयः ॥

### न्यास

इति षष्ठीत्यादि । नन्वयमपि पक्षो दोषवानेव, लादेशस्य हि परस्मैपदसंज्ञा विधायमाना तिङां न स्यात्, तेषां परत्वात् 'तिङस्त्राणि त्रीणि' इत्यादिना प्रथमपुरुषादिसंज्ञया भवितव्यम् । परस्मैपदसंज्ञायास्तु शतृब्वस्वोश्चा-वकाशः ? नेप दोषः; यदयं 'सिन्च वृद्धिः परस्मैपदेषु' इत्याह, तज् ज्ञापयित —भवित च तिङां परस्मैपदसंज्ञेति । स हि परस्मैपदे परे सिन्च विधीयते, न हि सिज्विषये शतृब्वसू सम्भवतः । 'तिप्तस्त्रि' इत्यादि रूपादाहरण-मात्रम् ॥ ९९ ॥

तङानायात्मनेपदम् ॥ कतोह निघ्नाना इति । निपूर्वाद्धन्तेः ताच्छील्यवयं।वचनशक्तिपु चानश्' इति चानश्प्रत्ययः । 'गमहन' इत्यादिनोपंघालोपः । 'होहन्तेज्ञिणन्नेषु' इति कुत्वम् । यद्यनादेशोऽपि चानशात्मने-पदसंज्ञकः स्यात् परस्मैपदिनो हन्तेर्न स्यात् ॥ १०० ॥

### पदमञ्जरी

शतृक्वसोः सावकाशां बाधेत । जिस तु लकारस्य परस्मैपंदसंज्ञा तिङां तु पुरुषसंज्ञेति भिन्नविषयत्वान्नास्ति बाधप्रसङ्गः । यद्यपि जस्पक्षेऽिप तिबादीनामादेशानामिष 'स्थानिवदादेशः' इत्यनेन परस्मैपदसंज्ञा भविष्यितः, तथापि तस्या अनाकडारीयत्वात्समावेशसिद्धः । षष्ठापक्षेऽिप ज्ञापकात्सिद्धिम्, यदयम् 'सिचि वृद्धिः परस्मै-पदेषु' इत्याह, तज् ज्ञापयित—भवति तिङामप्येषा संज्ञेति । न हि सिज्विषये शतृक्वसू सम्भवतः, सामान्या-पेक्षं च ज्ञापकमिति आत्मनेपदसंज्ञया पुरुषसंज्ञानां समावेशसिद्धः, अन्यथा परस्मैपदेषु सावकाशाः पुरुषसंज्ञाः तङ्क्ष्वनवकाशयः सनेपदसंज्ञया बाध्येरन् । अथ वा—पुरुषसंज्ञायां परस्मैपदात्मनेपदसंज्ञया बाध्येरन् । अथ वा—पुरुषसंज्ञायां परस्मैपदात्मनेपदस्रहणानुवृत्तेरयमर्थो भवति, लटः परस्मैपदात्मनेपदसंज्ञकाः सतस्त्रीणि त्रीणि पदानि भूत्वा प्रथमादि संज्ञा भवन्तीति तेन समावेशसिद्धिः ॥ ९९ ॥

तङानावात्मनेपदम् ॥ अथ कस्माल्लस्येत्यस्यानन्तरमेते संज्ञे न विहिते, एवं हि पुरुषसंज्ञा-भिरन्यत्रसिद्धोऽनयोः समावेशो भवति, तत्राह—पूर्वेणेति । आत्मनेपदसंज्ञया परस्मेपदसंज्ञाया बाधो यथा स्यादित्येदमर्थमस्मिन् प्रकरणेऽनयोविधानमिति भावः । महासंज्ञाकरणं पूर्वाचार्यानुरोधेन ॥ १००॥

# भावबोधिनी

संजा होती है। उदा०—ितप्, तस्, झि। सिप्, थस्, थ। मिप्, वस्, मस्। शतृ और क्वसु। परस्मैपद के प्रयोगस्थल —िसिचि वृद्धिः परस्मैपदेपु' (पा० स्० ७।२।१) आदि हैं।। ९९।।

तङ्यह प्रत्याहार नौ प्रत्ययों का है। 'आन' इससे शानच् तथा कानच्का ग्रहण होता है। पूर्ववर्ती सूत्र द्वारा परस्मैपद संज्ञा प्राप्त रहने पर 'तङ्' और 'आन' की आत्मनेपद संज्ञा का विधान किया जा रहा है। उदा०—त, आताम, झा थास, आयाम, ध्वम । इट्, विह, मिहङ्। आन शानच् और कानच्। लकार के स्थान पर होने वाले—इतना ही लिया जाता है—कतीह् निघ्नानाः। [आन से केवल शानच् और कानच्ये दो ही लिये जाते हैं। 'ाच्छील्यवयोवचनशक्तिपु चानश्' (पा० सू० २।३।१२९) इससे होने वाला चानश् = आन नहीं लिया जाता है। अन्यथा परस्मैपदी हन् से यह चानश् प्रत्यय नहीं हो पाता और 'निघ्नानाः' यह रूप नहीं बन पाता।

आत्मनेपदं के प्रयोगस्थल 'अनुदात्तङित आत्मनेपदम्' (पा० सू० १।३।१०) आदि हैं ॥ १०० ॥

# ३४२. तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः ॥१०१ ॥ (२१६०)

तिङोञ्छादश प्रत्ययाः नव परस्मैपदसंज्ञकाः, नवात्मनेपदसंज्ञकाः। तत्र परस्मैपदेषु त्रयिक्षकाः यथाक्रमं प्रथममध्यमोत्तमसंज्ञा भवन्ति । आत्मनेपदेष्वपि त्रयिक्षकाः प्रथममध्यमोत्तमसंज्ञा भवन्ति ।

तिप्, तस्, क्षि—इति प्रथमः । सिप्, थस्, थ—इति मध्यमः । मिप्, वस्, मस्—इत्युत्तमः ।

आत्मनेपदेषु—त, आताम्, झ—इति प्रथमः । थास्, आयाम्, ध्वम्—इति मध्यमः । इट्, वहि, महिङ्—इत्युत्तमः ।

### न्यासः

तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः ॥ तिङ इति प्रथमाबहुवचनम् । तिङः संद्विनः किभूताः ? त्रीणि त्रीणीत्येवभूता इत्यर्थः । वचनापेक्षया नपुंसकिलङ्गेन निर्देशः । वीप्सायाञ्चेतद् द्विवंचनम् । यदि तिङस्तीणि त्रीणि वचनानि प्रथममध्यमोत्तमपुरुषसंज्ञकानि भवन्ति, एवं सित पट् त्रिकाः संज्ञास्तिस्र इति यथासंख्यं न प्राप्नोतिः वैषम्यात् । तत्र यद्येकस्यानेकसंज्ञाविधानवैयथ्यदिका संज्ञा भवेन् न त्वेकैकस्य तिस्रः, तथापि सैवेकैका भवन्तीत्यव्यवस्था वा स्यातः नैष दोषःः इह हि परस्मैपदग्रहणमात्मनेपदग्रहणञ्चानु-वर्तते । तदनुवृत्तौ च द्वौ राशीः भवतः—नवानां तिङां परस्मैपदसंज्ञकानामेको राशिः, तथा नवातामात्मनेपदसंज्ञकानां द्वितीयः । तत्र पथमे राशौ ये त्रयस्त्रिकाः, ये च द्वितीये राशौ त्रयस्त्रिकास्तिरिदं सूत्रं प्रत्येकमिभस्यस्वयते—परस्मैपदेषु तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः तथात्मनेपदेषु तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यम्यस्यस्वरी

तिङस्त्रीणि त्रीण प्रथममध्यमोत्तमाः ॥ त्रीणि त्रीणीति वोष्सायां द्विवंचनम् । तत्र च समुदाय-स्यावयवस्य पृथक्पदत्विमध्यते, आ पचिस पचिस देवदत्तेत्येकान्तता यथा स्यात्, कुण्डं कुण्डं वाग् वाग् अपचन्नपचिन्तत्यादी पूर्वपदेऽप्यनुस्वारादि पदकार्यं यथा स्यादितिः, तेन पदच्छेदकाले त्रीणित्रीणीत्येकं पदम्, द्वे वा । इह तिङां षड् तिकाः संज्ञास्तु तिस्र इति वैषम्यात् संख्यातानुदेशो न प्राप्नोति । अत्र यद्यप्येकैकस्य त्रिकस्यानेकसंज्ञाविधाने प्रयोजनं नास्ति, नंतावता यथाभिमतविषयलाभः, तत्राह—तिङोऽष्टादश प्रत्यया इति ।

एवं मन्यते—संज्ञा अपि षडेव, कथमेकशषिनदेंशांऽयम् ? तत्र यदि प्रथमश्च प्रथमश्च प्रथमौ,मध्यमश्च मध्यमश्च मध्यमं, उत्तमश्च उत्तमश्चोत्तमो; प्रथममध्यमोत्तमा इति कृतेकशेषाणां द्वन्द्वः क्रियेत, ततो नाभिमत-संख्यातानुदेशः स्यात् । तस्मात्कृतद्वन्द्वानामेकशेषः —प्रथमध्यमोत्तमाश्च प्रथममध्यमोत्तमाश्च प्रथममध्यमोत्तमा इति । न चैवमपि विज्ञायते, किमादित आरभ्य त्रोणि वचनानि गृह्यन्ते । आहास्विदिच्छातिस्त्रकपित्रह इति ? न हि त्रिकपित्रहेऽपि यथासंख्यशास्त्रं कमते, कि तिहं ? विहितेषु संज्ञानां क्रमेण सम्बन्धं विधत्ते । एवं तिहं लोकत एतिसद्धम्, तद्यथा—'विह्व्यस्य द्वाभ्यां द्वाभ्यामिन्कपस्थेय' इति, न चोच्यते आनुपूर्व्यणिति, अथ च विह्व्याख्यस्य सूत्रस्यादित आरभ्य आनुपूर्व्यण द्वाभ्यां द्वाभ्यामृग्भ्यामिनकपस्थीयते, न याभ्यां काभ्याञ्चित्। तत्र तिङ्ग्रहणने अवबोधनी

तिष्ट् अठारह प्रत्यय हैं—नौ परस्मैपदसंजक हैं और नो आत्मनेपदसंजक । इनमें परस्मैपद में तीन त्रिक (तीन प्रत्ययों) की क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तमपुरुष संज्ञा होती है। इसी प्रकार आत्मनेपद में भी तीन त्रिक की क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तमपुरुष संज्ञा होती है।

तिप्, तस्, झि—यह प्रथमपुरुष । सिप् थस्, ध—यह मध्यम पुरुष । मिप्, वस्, मस्—यह उत्तमपुरुष । आन्मनेपद में-त, आताम्, झ प्रथमपुरुष । धाम्, आधाम्, ध्वम् मध्यमपुरुष । इट्, वहि, महिङ्-उत्तमपुरुष ।

प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः

प्रथममध्यमोत्तमः देशाः—'शेषे प्रथमः' (१.४१०८) इत्येवमादयः ॥

३४३. तान्येकवचन्द्विवचनबहुवचनान्येकशः ॥ १०२ ॥ (२१६१)

तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनसंज्ञानि भवन्ति । एकशः = एकंकं पदम् । 'तिप्' इत्येकवचनम् । 'तिप्' इति बहुवचनम् । एवं सर्वत्र ।

एकवचनद्विवचनबहुवचनप्रदेशाः—'बहुषु बहुवचनम्'(१.४.२१) इत्येवमादयः ॥

न्यासः

मोत्तमा इति । एवं हि सित न भवति सस्यातानुदेशामावप्रमङ्गः । तमेवार्थं दशंयितुमाह — तिङोऽष्टादश प्रत्यया इति । नवेत्यादिना राशिद्वयं दर्शयति । तत्रेत्यादिना प्रथमे राशौ ये त्रयस्त्रिकास्तैरस्य सूत्रस्य सम्बन्धं करोति । आत्मनेपवेष्वित्यादिनापि द्वितोये राशौ ये त्रयस्त्रिकास्तैश्च ॥ १०१ ॥

तान्येकवचनद्विवचनबद्ववचनान्येकशः ॥ तानीति बहुवचनं संज्ञासमावेशार्थम्; अन्यथा ह्येकसंज्ञाधिकारे सित वचनप्रामाण्यात् पृष्ठवचनसंज्ञाः पर्यायेण प्रवर्तेरन् । एवश्च तत्र 'आडुत्तमस्य पिच्च' इत्यादिना विधीयमानमाडादिकायं पाक्षकं स्यात् । अस्मिस्तु सित भवित संज्ञासमावेशः । तच्छद्देन हि त्रीणि त्राणि लव्धपुष्ठपसंज्ञकानि तान्येवकवचनादिसंज्ञकानि भवन्ति । भवन्तीति प्रत्यवमृश्यन्ते, तेन यानि लव्धप्रथमपुष्ठषादिसंज्ञकानि तान्येवकवचनादिसंज्ञकानि भवन्ति । ननु च त्रिकाणां प्रथमादिसंज्ञैकैकस्य चैकवचनादिसंज्ञा, तत्र विषयभेदान्देकसंज्ञाधिकारेऽपि विरोधो नास्त्येवित, नैष दाषः ? नदस्ति पुष्ठषादिसंज्ञापि हि प्रत्येकमेव, न हि समुदायो नामान्यिक्षक्रेभ्योऽस्ति; तस्मात् तिबादयिक्षका एव संज्ञिनः । त्रिग्रहणन्तु मर्यादार्थम् । त्रित्वसंख्यापरिच्छिन्त्रास्तिङः प्रत्येकं पुष्ठषसंज्ञाः प्रतिपद्यन्ते । तस्मात् प्रथमादिसंज्ञानामेकवचनादिसंज्ञानाञ्चैकविषयतैवेति संज्ञासमावेशार्थं तानीत्युक्तम् ॥ १०२ ॥

# पदमञ्जरी

संनिवंशोऽस्तीति दिशतम्। न च 'परस्मेपदसंज्ञकः' इत्यादिना तु कृतद्वन्द्वानामेकशेषो न कृतैकशेषाणां द्वन्द्व इति दिशतम्। यदि वा परस्मेपदग्रहणमात्मनेपदग्रहणं चानुवर्तते, तिङ्ग्रहणं तु शतृक्वसोनिवृत्त्यर्थम्। तदनुवृत्तो च द्वौ राशो भवतः, तथोश्च व्यापारभेदेन सूत्रमेतत्त्रवर्तते। तत्र चैकैकं त्रयिक्षका इति। यथासंख्यसिद्धिः। तत्र न चेत्यादिना राशिद्वयं द्वशितम्। तत्रेत्यादिना'तु व्यापारभेदः। अत्रापि महासंज्ञाकरणं पूर्ववत्।। १०।।

तान्येकषचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः ॥ एकश इति । 'संख्येकवचनाच्च वीप्सायाम्' इति प्रथमान्ता-च्छम् । प्रकृतत्वादेव त्रीणीत्यस्य सम्बन्धे मिद्धे तानिवचनं पुरुषवचनसंज्ञयोः समावेशार्थम्, अन्यया ह्येकसंज्ञा-धिकारे वचनप्रामाण्यात्पयायः स्यात्, ततस्च 'आडुत्तमस्य पिञ्च' 'नित्यं क्वितः' इति कार्यं वचनसंज्ञापक्षे उत्तम-संज्ञःयां अभावान्न स्यात् । तानीत्यस्मिस्तु मिति तान्येतानि प्रथमादिसंज्ञाविशिष्टानि त्रीणित्रोणीत्येवं परामर्शा-ल्लब्धप्रथमादिसंज्ञानामेकवचनादिसंज्ञाविधानाद् भवति समावेशः ।

ननु त्रिकाणां पुरुषसंज्ञा एकैकस्य वचनमंज्ञित विषयभेदान्नायमेकसंज्ञाधिकारविषयः, तन्नः, यथा वृद्धिसंज्ञा प्रत्येकमादंवां भवति, तथा पुरुषसंज्ञापि त्रीणित्रीणीति वचनात् त्रिषु प्रवर्तमानापि तिबादिषु प्रत्येक-मेव प्रवर्तते, न समुदाये; तस्य प्रय गेऽभावात्, प्रत्येकमेव तेषां धातोरुत्वतः। त्रिग्रहणं तु मर्यादार्थमादित आरभ्य त्रयाणां प्रयनसंज्ञा भवतीति, न पृनः समुदाये संज्ञाप्रवृत्त्यर्थं तानि तिङ्खीणित्रीणि पदानि भूत्वेति। तिबादिसूत्रे समाहारद्वन्द्वेऽष्टादशावयवपदानि तिङ्शब्दस्य त्रीणित्रीणीति समानाधिकरणस्यापि पुंत्रिङ्कृतापि सूत्रवद्भवित्।। १०२॥

भावबोधिनी

प्रयम, मध्यम और उत्तम के प्रयोगस्थल 'शेषे प्रथमः' (पा० सू० १।४।१०८) आदि हैं ।। १०१ ।। उन [पूर्वोक्त तीन तीन तिकों में प्रत्येक] की एकवचन, द्विबचन और बहुवचन संजायें होती हैं। क्रमशः एक ३४४. सुपः ॥ १०३ ॥ (१८४)

तिडां त्रिकेप्वेकवचनादिसंज्ञा विहिताः, संप्रति सुपां त्रिकेषु विधोयन्ते । सुपश्च त्रीणि त्रीणि पदानि एकदा एकवचनद्विवचनबहुवचनसंज्ञानि भवन्ति ।

'सू' इत्येकवचनम् । 'औ' इति द्विवचनम् । 'जस्' इति बहुवचनम् । एवं सर्वत्र ॥

३४५. विभक्तिश्च ॥ १०४ ॥ (१८४)

'त्रीणि त्रीणि' इत्यनुवर्तते । त्रीणि त्रीणि विभक्तिसंज्ञाश्च भवन्ति सुपस्तिङश्च । विभक्तिप्रदेशाः—'अष्ट्रन आ विभक्ती' (७.२.८४) इत्येवमादयः ॥

सुपः ॥ सुवितिः प्रत्याद्यारग्रहणम् । प्रथमैकवचनात् सुशब्दादारभ्यः सप्तमीबहुवचनस्य सुपः पकारेण । अध कपः पकारेणायं प्रत्याहारः कस्मान्न विज्ञायते ? सप्तमीवहवचनस्य पकारस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात् । स ह्यतु-दात्तार्थः स्यात् ? प्रत्याहारार्थो वा ? तत्रानुदात्तार्थो न भवति; अनुदात्तस्य सुप्त्वादेव सिद्धत्वात् । तत्र यदि प्रत्याहारार्थोऽपि न स्यात् नदास्यारार्थकत्वमेव स्यात् । तस्मात् तेनैवायं प्रत्याहारो विज्ञायते, न त् कपः पकारेण; स्वर्विधा तस्य चरितार्थत्वात् ॥ १०३ ॥

विभक्तिश्च ॥ चकारः परुवादिसंज्ञासमादेवार्थः । विना तेनैकसंज्ञाधिकारे वचनप्रीमाण्यात् पर्यायः स्यात्। तिङो त्रिभक्तित्वे प्रयोजनम् 'न त्रिभक्तौ तुस्माः' इतीत्संज्ञाप्रतिषेधः। सुपस्त्वेतच्च, अन्यच्च त्यदाद्यत्वादि ॥ १०४॥

### पदमञ्जरी

सुपः ॥ सुर्वित प्रत्याहारग्रहणं प्रथमैकवचनादारभ्य सुपः पकारात् । कपस्तु पकारेण न भवति, प्राग्दिशं यानां विभक्तिसंज्ञाविधानात्; अन्यथा विभक्तिसंज्ञायामपि इदमेव सुब्ग्रहणमनुवर्त्तत इति सुप्त्वादेव सिद्धेऽनर्थंकं तत्स्यात् । तिङां त्रिकेष्विति । किमर्थं पुनरिदमुक्तम् ? इह किचन्मन्यते —सूत्रे चकारस्याकरणात् संज्ञामात्रमिह सम्बध्यते, नान्यत्किञ्चिदिति तत्र दृष्टान्तप्रदर्शनेन त्रीणित्रोण्येकश इत्यनयोरनुवृत्ति दर्शयित, यथा तिङां वचनसंज्ञा विहिता तथैव सुपामपीत्यर्थः। तथा च स्वयं च शब्दं पठित्वा व्याचष्टे-सुपइचेत्यावि ॥ १०३ ॥

विभक्तिरच ॥ चकारः पुरुषवचनसंज्ञाभ्यां समावेशार्थः । तिङां व्यवहितानामपि स्वरितत्वादनुवृत्तिः । तिङां विभक्तित्वें प्रयोजनम् —आतामादौ 'न विभक्तौ तुस्माः' इति निषेधः, सुपां तु त्यदाद्यत्वादिकमपि ॥१०४॥

# भावबोधिनी

एक पद । तिप् यह एकवचन । तस् —यह द्विवचन । झि —यह बहुवचन । इसी प्रकार आगे सभी में समझना चाहिये। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के प्रयोगस्थल—'बहुषु बहुवचनम्' (पा० सू० १।४।२१) आदि हैं ॥ १०२ ॥ तिङों के त्रिक [समुदाय में प्रत्येक] की एकवचन आदि संजायें की जा चुकी हैं। इस समय सुपों के त्रिक में

प्रत्येक की संजाओं का विधान किया जा रहा है। सुप् के तीन तीन पद क्रमशः एक एक—एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं।

'सु' यह एकवचन । 'औ' यह द्विवचन । 'जस्' यह बहुवचन । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये ।। १०३ ।। 'त्रीणि त्रीणि' (तीन तीन) इसकी अनुवृत्ति होती है। सुप्तथा तिङ्के तीन तीन की विभक्ति संज्ञा भी होती है।

विभक्ति के प्रयोगस्थल-'अष्टन आ विभक्ती' (पा० सू० ७।२ ८४) आदि हैं ॥ १०४ ॥

# ३४६. युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः ॥ १०५ ॥ (२१६२) 'लस्य' (३.४.७७) इत्यधिकृत्य सामान्येन तिबादयो विहिताः, तेषामयं पुरुषनियमः क्रियते—

युष्पत्येत्वादि । एतम् नियमार्थते अर्ग्णम् । शिद्ध सत्यारम्भो नियमार्थो भवित, नामिद्धे । स पुनर्यं नियम उपपदार्थनियमो वा स्यात्—तिङो युष्पगुपदे मध्यम एव । युष्पत्रियमो वा स्यात्—विद्यो प्रम्मगुपदे मध्यम एव । युष्पत्रियमो वा स्यात्—युष्पद्येवोपयदे मध्यम इति वा ? तत्र यदि प्रथमो नियम आश्रीयते, त्वया कुर्वता त्वया कुर्वाणेसिति युष्पम्मगुपदे लस्य सतृशानजादेशौ न भवतः । तस्मात् तदर्थं यत्नान्तरमार्थयम । इतरत्र त न किञ्चिद् यत्नमाध्यम्, अतो द्वितोयपक्षमाश्रित्याह—तेषामयमित्यादि । व्यविद्वते च, अव्यविद्वते चेति । ननु च परस्परं सिन्नकृष्टं यत्पदं तद्वपपदमुच्यते—उपोच्चारितं पदमुद्पदिमिति छुत्वा, यच्च व्यविद्वतं तदव्यवाहतापेक्षया विप्रकृष्टम्, अतो व्यविद्वतेन भवितव्यम्, नेष दोषः; यस्मात् सिन्नकृष्टं विप्रकृष्टमित्यव्यविद्यतमेतदुभयग्रहणम्, यापेक्षत्वाद् परापरवत् । तत्र यद्यव्यविद्वतन्त्रम्पकृष्य व्यविद्वतं विप्रकृष्टं भवति, तथाप्यन्यद् विप्रकृष्ट्वरमपेक्ष्य मन्निकृष्टं भवतोतीतरत्र व्यवद्वितेनापि भवितव्यम् । यद्यवम्, उपपदग्रहणं किमर्थम् । पूर्वभूतेऽपि यथा स्थादित्येवमर्थं कृतम् । अन्यथा 'युष्पदि' इत्येतावत्यम्। यद्यवम्, उपपदग्रहणं किमर्थम् । द्वित्रकृष्टं परभूत एव युष्मदि पूर्वस्य मध्यमः स्थात्, न तु पूर्वभूते परस्य । उपपदग्रहणादत्रापि भवति । पूर्वेण परेणापि प्रयुज्यमानमुपदं भवत्येव ।

### पदमञ्जरी

पुष्मचृपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यिप मध्यमः ॥ 'लस्य तिबादयः' इत्यनेनंकवाक्यतामापन्नेनानेन निवादीनां विशिष्टविधानम्, उन विहिनानां तिबादीनां भिन्नेनानेन वाक्येन नियमः ? इति संशये नियम इत्याह—लस्येत्यिधकृत्येति । विशिष्टविधाने तिवादीनां भिन्नेनानेन वाक्येन नियमः ? इति संशये नियम इत्याह—लस्येत्यिधकृत्येति । विशिष्टविधाने तिवादीनां भाव्यन्त इति । स पुनिनयम उपपदिनयमो वा स्याद्--युष्मिदि मध्यम एव अस्मद्युत्तम एव, शेषे प्रथम एवेतिः पुष्मिदिनयमो वा—युष्मदेव मध्यमः, अस्मद्येत्रोत्तमः शेष एव प्रथम इति । तत्राद्ये पक्षे कुवँस्त्वं कुर्वाणस्त्वमिति युष्मिद शतृशानचौ च न स्याताम्, तृजादयश्च न स्यः—कर्ता त्वं कारकस्त्वमिति ? नेष दोषः, एतावान् विषयो युष्मदस्मदुपपदं शेषश्च सर्वश्चासौ पुष्ठिषेषु नियतः । उच्यन्ते च तृजादयस्ते वचनाद्भविष्यन्ति ! तृत्यजातीयस्य च नियमेन व्यावृत्तिः —युष्मिद मध्यम एव, न प्रथमोत्तमौ; अस्मद्युत्तम एव, न प्रथममध्यमौ; शेषे प्रथम एव, न मध्यमोत्तमाविति । एवं तिह तिबादिसूत्रे विधीयमानत्वात् प्राधान्यात्तेश्रमेव नियमो युकः, शष्मद्रणाञ्चोपपदिनयमे हि युष्मदस्मदी नियते. पुष्पा अनियताः, शेषश्चानियतः । तत्र प्रथम इत्येतावद्यपुत्यमान नियमार्थं विज्ञायतः, तत्र च नियमान्तरस्यासंभवात् प्रथम एवेति नियमः; यत्र च प्रथमाप्रयमप्रसङ्गस्नत्वेविधो नियमः कर्तव्यः; शष एव चन्त्या प्रसङ्ग इति तत्रैव नियमो भविष्यति, कि शेषग्रहणेन ! पुष्पिनयमे तु मध्यमोत्तमौ नियतौ युष्मदस्मदी वा नियते, प्रथमश्च तत्रेव नियमो भविष्यति, कि शेषग्रहणेन ! पुष्पिनयमे इत्येवं प्रथमिनयमः कत्तव्यः । न चान्तरेण शेषग्रहणमेवंनियमः शक्यते कर्त्तुमिति कर्त्तव्यमेव शेषग्रहणम् । अतः शेषग्रहणम् ।

सूत्रकारस्यापि पुरुषिनयम एवाभिन्नेत इति तमेवाश्रयित तेषामयं पुरुषिनयमः क्रियत इति । तेषांमित्युद्भूतावयवभेदिस्तब।दिसमुदाय उच्यते, पुरुषापेक्ष गाऽत्रयवश्यो । तेषां तिबादानामवयवा यो मध्यम पुरुषस्तस्योपपदिनयमः क्रियत इत्यर्थः, सापेक्षस्यापि पुरुषशब्दस्य गमकत्वात् समासः । अथ वा तेषामिति भावबोधिनी

'लस्य' [ल के स्थान पर]—इसका अधिकार करके तिप् आदि का सामान्यरूपेण विधान किया गया है।

युष्मद्युपपदे सित व्यवहिते चाव्यवहिते सित समानाधिकरणे = समानाभिवेये तुल्यकारके स्थानिनि प्रयुज्य-मानेज्यप्रयुज्यमानेजि मध्यमपुरुषो भवति । त्वं पचिस, युवां पचथः, यूयं पचथ । अप्रयुज्यमानेजि— पचिस, पचथः, पचथ ।।

समानाधिकरण इत्यतेन समानाभिषेय इति व्याचक्षाणोऽयमधिकरणशब्दोऽभिष्ठेयवचनः सूत्र उपात्त इति दर्शयित । तत् पुनरभिष्ठेयं यत्र लकार उत्पद्धते कर्तर कर्मणि वा कारके प्रत्यासत्तेस्तदेव विज्ञायते इत्याह—तुल्यकारक इत्यादि । तुल्यं कारकं यस्य तत् तथोक्तम् । तुल्यशब्देन समानशब्दस्यार्थो दिशितः । प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमानेऽपीति । अनेन स्थानिन्यपीत्यस्यार्थमान्ते । स्थानशब्दः प्रसङ्गवाची—स्थानमस्यास्तीति स्थानी । कस्य च स्थानम् ? तस्यैव स्थानमस्ति यस्यार्थो गम्यते, शब्दो न प्रयुज्यते । तदेतदुक्तम्भवित—अप्रयुज्यमानेऽपि युष्पदि, अपिशब्दात् प्रयुज्यमानेऽपि । समानाधिकरणग्रहणं किम् ? 'त्वया पच्यते' इत्यत्र मा भूत्, भिन्नं ह्यत्राधिकरणम् । तथा हि—'त्वया' इत्येतत् कर्तृवाचिः, कर्तरि तृतीयाविधानात् । 'पच्यते' इति कर्मवाचिः, कर्मणि लकारविधानात् ॥ १०५ ॥

### ं पदमञ्जरी

कर्मणि षष्ठी, पुरुषद्वारको नियमः पुरुषनियमः, पुरुषद्वारेण ते नियम्यन्त इत्यर्थः । उपोच्चरितं पदमुपपदम्, शाकपार्थियादित्वादुत्तरपदलोपी समासः, उपशब्दः सामीप्ये, ततश्च व्यवहिते न भवितव्यमिति शङ्कामपन्यति । स्यवहिते चेति । समीप इत्येव सिद्धे उपपदग्रहणादापेक्षिकस्यापि सामीप्यस्य ग्रहणम् । व्यवहितमपि च व्यवहिततरापेक्षया संनिकृष्टमिति भावः । उपपदग्रहणं तु पूर्वभूतेऽपि युष्मदि यथा स्यात्, अन्यथा 'तिस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' इति परभूते एव स्यात् । ननु यथा स्थानिन्यपोति वचनात् सर्वथाऽप्रयुज्यमानेऽपि भविति तथा पूर्वप्रयोगेऽपि परभूतस्याप्रयोगात् स्थानिनोति भविष्यति, नैतदस्तः, सप्तमीनिर्देशात् प्रयोगपक्षे परभूत एव स्यात् ।

समानाभिधेय इति । अधिकरणशब्दोऽभिधेयवचन इति दर्शयति । पुनः समानाभिधेये लकारेण नियम्यमानेन वा पुरुषेण । त्रिविधं चाभिधेयं लकाराणाम्—भावः कर्म कर्ता च, तत्र द्रव्यवाचिनोर्युष्म-दस्मदोभीववाचिना लान्तेन सामानाधिकरण्यासंभवात् कर्तृकर्मणोरेव ग्रहणिमत्याह—तुल्यकारक इति । तत्र च प्रयुज्यमानस्याप्रयुज्यमानस्य च प्रसङ्गोऽस्ति । उच्यते चेदं स्थानमस्यास्तीति, तत्र सामर्थ्योदवधारणं विज्ञायते — प्रसङ्ग एव यस्य, न तु प्रयोग इति । स्विनकायप्रसिद्धिरेषा—यस्य स्थाने आदेशो विधीयते स स्थानीति । इह त्वप्रयज्यमानता सादृश्यात् युष्मदि प्रयुज्यते, सर्वथा स्थानिन्यपीत्यस्याप्रयुज्यमानेऽपीत्यर्थः । अपिशब्दात्प्रयुज्यमानेऽपि, तदाह—स्थानिन्यपीत्यादिना । स्थानिन्यपीति कोऽथः ? प्रयुज्यमानेऽपीत्यर्थः । अपिशब्दात्प्रयुज्यमानेऽपि, तदाह—स्थानिन्यपीत्यादिना । स्थानिन्यपीति कोऽथः ? प्रयुज्यमानेऽपीत्यर्थः । अपिशब्दात्प्रयुज्यमानेऽपि, तदाह—स्थानिन्यपीत्यादिना । स्थानिन्यपीति कोऽथः ? प्रयुज्यमानेऽपीत्यर्थः । अपिशब्दात्प्रयुज्यमानेऽपि, तदाह—स्थानिन्यपीत्यादिना । स्थानिन्यपीति कोऽथः ? प्रयुज्यमानेऽपि प्रयुज्यमानेऽपीत्यर्थः । अपिशब्दात्प्रयुज्यमानेऽपि ।

# भावबोधिनी

उनमें यह पुरुषिनयम किया जा रहा है—युष्मद उपपद रहने पर, व्यवहित और अव्यवहित रहने पर, समानाविकरण = समान अभिधेय वाले = तुष्यकारकवाची रहने परं, [युष्मद के] स्थानिनि = प्रयुक्त रहने पर और प्रयुक्त न रहने पर मध्यमपुरुष होता है। भाव यह है कि युष्मद शब्द उपपद रहे, उसका प्रयोग हुआ हो अथवा न हुआ हो किन्तु समान कारक अर्थ का प्रतिपादन करने वाला हो अर्थात् तिङ् प्रत्यय और युष्मद दोनों का एकही कारक—कर्ता अथवा कमं—अर्थ रहने पर मध्यम पुरुष होता है।

जदा०—त्वं पचिस, युवां पचथः, यूवं पचथ । [तुम पकाते हो, तुम दोनों पकाते हो, तुम सब पकाते हो ] यूटमद् का प्रयोग न होने पर भी [मध्यमपुरुष प्रत्यय होते हैं—] पचिस, पचथः, पचथ ।। १०५ ।। ३४७, प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च ॥ १०६ ॥ (२१६३) प्रहासः = परिहासः, क्रीडा । प्रहासे गम्यमाने मन्योपपदे धातोमंध्यमपुरुषी भवति, मन्यतेश्रोत्तमः,

प्रहासे स मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्छ । प्रहासे गम्यमान इति । यत्र भूतार्थाभावाद् वञ्चनैव केवल तत्र वक्तुरभिप्रायाविष्करणेन प्रहासो गम्यते । मन्योपपद इति । मन्यतिरुपपदमुञ्चारितं पदं यस्य स तथोक्तः । मध्यमस्य धातोविधानाद् धातुरन्यपदार्था विज्ञायत इत्याह—धातोरिति । स चैकवदिति । यत्र द्वौ

### पदमञ्जरी

ववित्त वृत्तावेवायं ग्रन्थः पठ्यते, इह च अतित्वं पचित अत्यहं पचतीत्यत्रातिक्रान्तप्रधानेन समासे गुष्मदस्मदोरसामानाधिकरण्यात् प्रथम एव भवित, इह त्वीयदसमाप्तस्त्वं त्वत्कल्पः पचिस, मत्कल्पः पचामीति कालान्तरदृष्टगुणरिहनो युष्मदस्मदर्थं एव त्वत्कल्पगत्कल्पशब्दाभ्यामुच्यत इति मध्यमोत्तमौ भवतः, तत्सदृश-पदार्थान्तराभिधाने तु प्रथमः, तथा त्वत्तरः पचिस, मत्तरः पचािम, परमत्वं पचिस, परमाहं पचािमीति, कालान्तरा-दृष्टगुणातिशयितिशिष्टो युष्मदस्मदर्थं एवोच्यते इति भवत्येव। एवं च युष्मदर्थं मध्यमः, अस्मदर्थं उत्तम इतीयता सिद्धं युष्मदस्मदर्थं चेल्लकार उत्पन्नरत्हों मध्यमोत्तमा भवितः, प्रकृतेरेव विकारक्ष्पेण सम्पत्तौ कर्तृत्वात्। एतच्च 'आन्महतः' इत्यत्रोपपादियिष्यामः। तथा च मन्त्रे—'यदग्ने स्थामहं त्वं त्वं वा घा स्था अहम्' (ऋ० ८.४४.२३) इति, अहं त्वं स्यां त्वं वाहं स्थाम् इति प्रकृत्याश्रयः पुष्को दृश्यते इह भनान्यचितित युष्मदर्थं-प्रतीतेः स्थानिन्यपीति मध्यमः प्राप्नोति, वा युष्मदर्थंत्वात्, अलिङ्गः सम्बोधनविषयश्च युष्मदर्थः। भवदर्थंन्त्रतिः स्थानिन्यपीति मध्यमः प्राप्नोति, वा युष्मदर्थंत्वात्, अलिङ्गः सम्बोधनविषयश्च युष्मदर्थः। भवदर्थंन्त्रतिः स्थानिन्यपीति मध्यमः प्राप्नोति, वा युष्मदर्थंत्वात्, अलिङ्गः सम्बोधनविषयश्च युष्मदर्थः। भवदर्थंन्तु लिङ्गवान् न च सम्बोधनैकविषयः। यथैव हि माणवकाधीष्टेत्यभिमुखोभावौ गम्यते, एवं त्वभधीष्वेत्यि। तथा च युष्मदः सर्वत्रैव संबोधने प्रथमा आमिन्त्रताद्युदात्तत्वं च भवित, पदारारत्वे च धिनधात इति केचिदाहः। उक्तं च—

सम्बोधनार्थः सर्वत्र मध्यमे कैश्चिदिष्यते। तथा सम्बोधने सर्वा प्रथमां युष्मदो विदुः॥ (वा॰ प॰ ३. १०.४) युष्मदः प्रथमान्तस्य परश्चेन्न पदादसौ। युष्मदर्थस्य सिद्धत्वान्नियता चाद्युदात्तता॥ (वा॰ प॰ ३.१०.६) इति।

सत्यम्; सम्बोधनैकविषयो युष्मचछन्दः, प्रथमा तु शुद्धैवः; अभिमुखोभावेऽस्यापि प्रातिपदकार्थं एवान्तर्भावात् यत्र त्वनन्तर्भावः, तत्र तदिभद्योतनाय सम्बोधने चेति प्रथमा विधीयते स्वरोपि; अन्यथा युवं हि स्थः स्वपंती (ऋ० ९.१९.२), यूयं पात स्वस्तिभः (ऋ० ७.१.२०), हये देवा यूयमिदापयः स्थ' (ऋ० २.२९.४) इति पादादावप्यन्तोदान्तत्वं पदात्परत्वेऽप्यनियातः । तदेवं भवचछ्वदस्यासम्बोधनविषयद्वास्त्रङ्गवत्त्वाच्चा-युष्मदर्थत्वाद् मध्यमो न भवतीति स्थितम् ॥ १०५ ॥

प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च ।। प्रहासे गुम्यमान इति । यत्र भूतार्थाभावाद्वञ्चनेव केवलं तत्र वक्तुरभिशायाविष्करणे प्रहासो गम्यते । मन्यतिशब्दस्यकदेशानुकरणं मन्येति, मन्य उपपदं यस्य स तथोक्तः । लस्य धातोविधानात्तदादेशत्व।च्च मध्यमस्य धानुरन्यपदार्थं इत्याह । मन्योपपदे धाताविति ।

# भावबोधिनी

प्रहास = परिहास, क्रीड़ा, हँसी-मजाक । प्रहास प्रतीयमान ग्हने पर, मन्यथातु उपगद रहने पर थातु से मध्यम पुरुष होता है, मन्य धातु से उत्तम पुरुष होता है, और उसका एकवद्भाव हो जाता है । उदा॰—एहि, मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे इति, न हि भोक्ष्यसे, भुक्तः सोऽतिथिभिः । आइये, सोचंते होगे चायल खाऊँगा, नहीं खा पाओगे, उसे तो अतिथि लोग खा गये । आइये, समझते होगे रथ से जाऊँगा, नहीं जा पाओगे, उस एथ से तो तुम्हारे पिता जा चुके

का० द्वि०/२९

स चैकवद्भवित । एहि मन्ये ओदनं भोक्यसे इति निह भोक्यसे, मुक्तः सोऽतिथिभिः । एहि मन्ये र्थेन यास्यित, न हि यास्यित, यातःतेन ते पिता । मध्यमोत्तनयोः प्राप्तयोः उत्तममध्यमौ विधीयेते ।

प्रहासे इति किम् ? एहि मन्यसे ओदनं भोक्ये इति । सुष्ठु मन्यसे, साधु मन्यसे ॥ ३४८. अस्मद्यत्तमः ॥ १०७ ॥ (२१६४)

न्यास

मन्तारौ बह्वो वा तत्रायमेकवद्भावो विधीयते । अन्यत्र तु मन्तुरेकत्वादेवैकवचनं सिद्धम् । मध्यमोत्तमयोरिति । यथाकमं युष्मदस्मदोष्ठपपदयोः समानाधिकरणयोरप्रयुज्यमानयोरप्यर्थस्य विद्यमानत्वात् । यथा प्रत्युदाहरणे पूर्वकमुपपदग्रहणं युष्मच्छन्देनानिसम्बद्धमिहानुवर्तेतेति तन्मन्यतिनाऽशक्यमभिसम्बन्धमिति पुनष्ठपपदग्रहणं क्रियते । मन्यतेरिति स्थना निर्देशः, 'मन ज्ञाने' इत्यस्य देवादिकस्य ग्रहणं यथा स्यात्; 'मनु अवबोधने' इत्यस्य तानादिकस्य ग्रहणं मा भूदित्येवमर्थः । तेनेह न भवति—एहि मनुषे रथेन यास्यामि निह यास्यसि यातस्तेन ते पितेति । एवं हि मनोतेर्भवति ॥ १०६ ॥

अस्मद्युत्तमः ॥ यदा युस्मदस्मदी द्वे अप्येते उपपदे स्तः, तदा कथं भवितव्यम् ? यदि कर्तृशकी आधारप्रतिनियते अपेक्ष्येते, तदाऽख्यातमपि पृथगेव प्रयुज्यते—पचिस पचामि चेति । अथाविरोधाच्छिकिद्वयेऽपि पदमञ्जरी

प्रकृतिभूते सतीत्यर्थः। स चैकविति । अर्थद्वारकश्चोत्तमस्यैकवद्भावः, एकस्य वाचको भवतीत्यर्थः, द्वयोर्बंहुपु मन्तृषु एकवचनमेव भवतीति यावत् । यत्र हि द्वौ मन्तारौ बहवो वा, तत्रैकवद्भावो विधेयः; अन्यत्र तु मान्तुरे-कत्वादेव सिद्धम् । एकवच्चेति । च शब्दोन्वाचये, तेनैकवद्भावाभावेऽपि एकस्मिन्नपि मन्तरि प्रधानशिष्टौ मध्यमोत्तमौ भवतः ।

अन्वाचयमेव दर्शयितुमयत्नसाध्यमेकं मन्तारमुदाहरित—एहि मन्ये ओदनं भोक्ष्यस इति । सत्यप्योदने भोक्तुमागतं श्यालादिकं प्रति एतत्त्रयुज्यत इति परिहासावगितः । द्विबह्वोस्तूदाहरणे—एहि मन्ये ओदनं भोक्ष्येथे निह भोक्ष्येथे भुक्तः सोऽतिथिभिः; एहि मन्ये रथेन यास्यथ यातस्तेन निता इति । मध्यमोत्तमयोः प्राप्तयोरिति । युष्मदस्मदर्थस्य गम्यमानत्वात् प्रत्युदाहरणवत् प्रकृतमुपपदग्रहणं युष्मदा सम्बद्धम् । तञ्च तथैवेहाप्यनुवर्त्यमिह मा भूत्—एतु भवान्मन्यते ओदनं भोक्ष्ये भुक्तः सोऽतिथिभिरिति । तदशवयं मन्यतिना सम्बन्धिमिदि पुनिरहोपपदग्रहणम्, अन्यथा मन्यतौ परत एव स्यात् । श्यनानिर्देशान्मन ज्ञानइत्यस्य ग्रहणम्, व तु 'मनु अवबोधने' इत्यस्य एहि मनुषे रथेन यास्यामिति एवं तस्य भवित । प्रत्युदाहरणे अतिथि प्रति तथाभूतार्थववनम् ॥ १०६ ॥

अस्मद्युत्तमः ।। यत्र युष्मदस्मदी द्वे अप्युपपदे भवतस्तत्र यदि कर्तृशक्ती स्वाधारिनयते विवक्ष्येते; तदा लकारोऽपि भेदेनोत्पद्यते—त्वं चाहं च पचिस, पचामि चेति । सहविवक्षायां तु द्वयोरिप शक्त्योरेकां भावबोधिनी

हैं। [मन्य में] मध्यमपुरुष तथा [भुज् और या में] उत्तम पुरुष के प्राप्त रहने पर [मन्य में] उत्तमपुरुष और [भुज् तथा या में] मध्यम पुरुष का विधान किया जा रहा है। [ये वाक्य हंसी-मजाक के प्रसंग में साले वहनोई आदि के परस्पर वार्तालाप के रूप में हैं। इनमें जहाँ मध्यमपुरुष होना चाहिये था—मन्यसे, वहाँ उत्तमपुरुष किया गया 'मन्ये' और जहाँ उत्तमपुरुष होना चाहिये था 'भोक्ष्ये' 'यास्यामि'; वहाँ मध्यमपुरुष हुआ है—'भोक्ष्यसे, पास्यसि।'

प्रहासे—इसका क्या फल है ? एहि मन्यसे ओदनं भोक्ष्ये, (आइये, समझते हो चावल खाऊँगा), सुष्ठु मन्यसे, साधु मन्यसे (ठीक ही सोचते हो ।) [यहाँ यथार्थकथन में व्यवस्थानुसार ही पुरुप हुए हैं ।] ॥ १०६ ॥

उत्तमपुरुष का नियम किया जा रहा है। अस्मद् उपपद रहने पर [अस्मद् और तिङ् प्रत्यय का] समान अर्थ रहने पर, प्रयुज्यमान अथवा प्रयुज्यमान न रहने पर दोनों स्थितियों में उत्तमपुरुष होता है। उदा०—अहं पचामि। उत्तमपुरुषो नियम्यते । अस्मद्युपपदे समानाभित्रेये प्रयुज्यमानेऽप्यप्रयुज्यमानेऽपि उत्तमपुरुषो भवति । अहं पचामि । आवां पचावः । वयं पचामः । अत्रयुज्यमानेऽपि—पचामि । पचावः । पचामः ॥ ३४६. शेषे प्रथमः ॥ १०८॥ (२१६४)

'शेषे' इति मध्यमोत्तमविषयादन्य उच्यते । यत्र युष्मदस्मदी समानाधिकरणे उपपदे न स्तः, तत्र शेषे प्रथमपुरुषो भवति । पचति । पचति । पचिता ॥

### न्यासः

लकार उत्पद्यते, तदा विप्रतिषेधादुत्तम एव भवित-त्वञ्चाह्य्य पचाव इति । यद्यपि 'त्यदादीनां यद् यत् परं तच्छिष्यते' दत्यस्मच्छब्दस्य शेषो भवित, तथापि स्थानिन्यपीति मध्यमस्य प्राप्तौ सत्यां परत्वादुत्तम एव भवित । आवां पचाव इत्यत्र ह्यस्मच्छब्दस्य युष्मदर्थोऽपि वाच्यः, अन्यथा हि द्विवचनं न स्यात् । न ह्यस्म-च्छब्दस्यैव द्वित्वमुपपद्यते ॥ १०७ ॥

शेषे प्रथमः ॥ १०८॥

### पदमञ्जरी

लकार उत्पद्यते । तत्र युष्मिद मध्यमः, अस्मद्युत्तमो विप्रतिषेधेन—'त्वं चाहं च पचावः, अहं च त्वं वृत्रहन् संयुज्यावः' इति । यदापि त्यदादीनां यद्यत्परिमत्यस्मदः शेषस्तदापि स्थानिन्यपीति मध्यमप्राप्तौ परत्वादुत्तम एव भवति —आवां पचावः ॥ १०७॥

शेषे प्रथमः ।। उपपद इति निवृत्तम् । शेष इति विषयसप्तमो, न पुनः परत इति तदाह्—शेष इति । सध्यमोत्तमविषयादन्य उच्यत इति । अन्यो विषय इत्यर्थः । यत्र युष्मदस्मदी समानाधिकरणे न स्तस्तत्र शेष इत्यनेन युष्मदस्मदोरभावः शेषः, न पुनरन्यसद्भाव इति दर्शयति । कि सिद्धं भवति ? त्वं च देवदत्तश्च पच्यः, अहं च देवदत्तश्च पचामः इति । अत्र यद्यपि युष्मदस्मदोरन्यस्य च यः समुदायः स युष्मदस्मद्भ्यामन्यः, तथापि युष्मदस्मदी तावत्स्त इति तत्सद्भावनिमित्तौ मध्यमोत्तमौ भवतः । न तु तदभावनिमित्तः प्रथमः । अन्यसद्भावे तु निमित्ते स्यादेव प्रथमः । यदाह्—तत्र युष्मदन्येषु प्रथमप्रतिषेधः शेषत्वादिति ॥ १०८ ॥

# भावबोधिनी

आवां पचावः । वयं पचामः । अस्मद् का प्रयोग न रहने पर भी-पचामि, पचावः, पचामः । [मैं पकाता हूँ । हम दोनों पकाते हैं । हम सब पकाते हैं । ।। १०७ ॥

मध्यम और उत्तम के विषय से भिन्न को 'शेष' शब्द से कहा जाता है। अर्थात् दोनों के बाद जो भी बचता है सभी में प्रथमपुरुष होता है। जहाँ पर समानाधिकरण = समान अर्थ वाले युष्मद् या अस्मद् उपपद नहीं रहते हैं, वहाँ शेष में प्रथमपुरुष होता है। उदा०---पचित, पचतः, पचन्ति। (वह पकाता है। वे दोनों पकाते हैं। वे सब पकाते हैं।)

विमर्श — पुरुपव्यवस्था के लिए सूत्रों में कुछ पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हैं, उनके अर्थ का स्पष्टीकरण आवरयक है। उपपद = समीपप्रयुक्त पद, सामानाधिकरण। समान = तुल्य है, अधिकरण = अभिधेय अर्थ जिसका,
अर्थात् युप्पद आदि का अर्थ जो कर्ता या कर्म कारक है, वही कारक यदि तिङ् प्रत्यय का भी अर्थ है तो दोनों
समानार्थक हो जाते हैं। जैसे— 'त्वं पचिस' यहाँ युष्पद का अर्थ है कर्ता और मध्यमपुष्प सिप् का अर्थ है कर्ता।
दोनों समान अर्थ के वाचक हैं। अतः मध्यमपुष्प होता है। त्वं दृश्यसे (तुम देखे जाते हो) यहाँ युष्पद का अर्थ कर्म
कारक है और कर्म अर्थ में ही 'थास्' = 'से' प्रत्यय हैं। इस प्रकार दोनों समानार्थक हो जाते हैं और मध्यमपुष्प होता

इदं 'त्यदादीनि सर्वेनित्यम्'-इति सूत्रस्थवातिकानुवादमूलकं वृत्तिकृदावयम् । कौमुदीकारेणापीदं गृहीतम् ।

३५०. परः संनिकर्षः संहिता ॥ १०६ ॥ (२८)

परशब्दोऽतिशये वर्त्तते । संनिकर्षः = प्रत्थासत्तिः । परो यः संनिकर्षः = वर्णानामर्धमात्राकालव्यव-धानम्, स संहितासंज्ञो भवति । दध्यत्र । मध्यत्र ।

### न्यास

परः सिन्नकाः संहिता ॥ परशब्दोऽतिशये वर्तते इति । यथा परं मुखं परं दुःखमिति । एते । यद्यपि परशब्दो दिगादिष्वप्यर्थेषु वर्तते, तथापीहातिशये वर्तमास्य तस्य ग्रहणमिति दर्शयति । सिन्नकाः = प्रत्यासितः, संश्लेषश्च । तत्रेह प्रत्यासित्तगृंह्यत इति दर्शयन्नाह्—सिन्नकाः प्रत्यासितिरिति । संश्लेषस्तु न गृह्यते, तस्य वर्णेष्वसम्भवाद् । संश्लेषो ह्येककालामां भवति, न च वर्णानामेककालतापित्तः; क्रमेणोञ्चारित-त्वादुच्चरितप्रध्वंसितत्वात् । सत्यामि चैककालतायां न सम्भवत्येव वर्णानां संश्लेषः । तथा हि—संश्लेषः संयोगतो वा स्यात्, समवायतो वाः तत्र पूर्वको द्रव्यस्यव स्यात्, त तु शब्दस्य—िनर्गुणा गुणा इति कृत्वा । इतरोऽपि नैव शब्दस्य सम्भवति, निह् वर्णो वर्णे समवैतिः शब्दस्याकाशसमवायित्वात् । न च संयोगसमवाय योरितशयः सम्भवतिः सर्वत्रैकरूपकत्वात् तथा च 'परः' इति विशेषणं नोपपद्यते । प्रत्यासित्तस्वपेक्षाकृतभेदात् प्रकर्षाप्रकर्षायां प्रयुज्यमानापरग्रहणेन विशिष्यत इति युक्तं तस्य विशेषणत्वम् । कः पुनरसौ परः सन्निकर्ष इत्याह—अर्द्धमात्रत्यादि । अर्द्धं मात्रायाः कालोऽर्द्धमात्राक्ताः । यावता कालेनार्द्धमात्रोच्चार्यते सोऽर्द्धभात्राकालः । अतिशयेन सन्निकृष्टान् वर्णानुच्चारयित वक्तरिः

### पदमञ्जरी

परः सिन्नकर्षः संहिता ।। परशब्दोऽतिशये वर्त्तत इति । यथा परं मुखं परं दुःखिमिति, दिगादिषु वर्तमानस्य ग्रहणं न भवित सिन्नकर्षस्य दिग्देशकालायोगात् । अर्थान्तरापेक्षमन्यत्वम्, अव्यभिचारिसिन्नकर्षः प्रत्यासित्तिरिति, न तु संश्लेषः, तस्य वर्णेष्वसम्भवात् । सि हि संयोगश्चेद् द्रव्यधर्मत्वान्न शब्दस्य गुणस्य सम्भवित । समवायश्चेन्न वर्णे वर्णः समवैतिः, शब्दस्याकाशसमवायित्वात् । येषां तु शब्दो द्रव्यं तेषां न क्वािष शब्दः समवैति । अतिश्योऽपि संयोगसमवाययोः कीदृश इति न विद्यः । प्रत्यासत्तेस्त्वपेक्षाभेदात् सम्भवित प्रकर्षाप्रकर्षयोगः, तस्माद्यत्यासित्तरेव सिन्नकर्षः ।

ननु च क्रमेणोच्चार्यमाणेषु वर्णेषु पूर्वस्य वर्णस्य ये निष्पादकाः स्थानादयस्तेषां व्यापरोपरतौ वर्णान्तरस्य ये निष्पादकास्तेषां व्यापारारम्भः। तत्रावश्यं मध्ये कियत्यपि कालकला भवति, सूक्ष्मत्वान् नोपलभ्यते; पद्मपत्रशतव्यक्तिभेदवत्, तत्कथं परः सन्निकर्षं इत्यत्राह—अर्धमात्राकालव्यवधान इति । सत्यम्,

# भावबोधिनी

है। स्थानिनि = स्थानी में, स्थानवाला आदेश होता है, उसका प्रयोग रहता है, इसलिए स्थानिनि = प्रयुज्यमान रहने पर। 'अपि' समुन्वायक है। अतः यह अस्थानी = अप्रयुज्यमान का बोध कराता है। इसलिये सुन्मद् के प्रयुक्तत्व और अप्रयुक्तत्व दोनों अवस्थाओं में मध्यमपुरुष होता है। इसीलिये त्वं पचिस, और केवल पचिस दोनों प्रयोग शुद्ध है। यही प्रक्रिया जैतम तथा प्रथम के लिये है।। १०८।।

'पर' शब्द अतिशय अर्थ में है। सन्निकर्ष = प्रत्यासत्ति, 'समीप होना। पर = अत्यधिक जो सन्निकर्ष = वर्णों की आधी मात्राकाल का व्यवधान, वह संहितासंज्ञक होता है। [अर्थात् उच्चारण के लिये अपेक्षित आधी मात्राकाल से अधिक काल न लगा कर दूसरे वर्ण का उच्चारण कर देने पर दोनों की संहिता होती है | उदा० —दिध + अत्र = दक्ष्यत्र, मधु + अत्र = मध्वत्र। [इकार, उकार के तत्काल बाद आकार का उच्चारण होने से दोनों की संहिता में यण् सन्धिकार्य होता है।]

संहिताप्रदेशाः—'संहितायाम्' (६.१.७२) इत्येवमादयः ॥ ३५१. विरामोऽवसानम् ॥ ११० ॥ (२७)

विरतिः = विरामः, विरम्यतेऽनेनिति वा विरामः । सोऽवसानसंज्ञो भवति । दिधै । मधुँ (८.४.५७) ।

पूर्वस्य वर्णस्य ये निष्पादकास्ताल्वादयस्तेषां व्यापारोपरतौ वर्णान्तरस्य च ये निष्पादकास्ताल्वादयस्तेषां व्यापारोपवेशः मर्द्धमात्राकालमाहुः । स वर्णानां व्यवधानः = व्यवधायको यस्मिन् सोऽद्धमात्राकालव्यवधानः सित्रकर्षः । यदि वर्णानामर्द्धमात्राकालव्यवधानः सित्रकर्षः, कथं तिह दध्यत्रत्यादौ व्यवधायककालो नोपन्त्रभयते, वर्णाः संश्लिष्टा एवोपलभ्यन्ते ? नैतत्; तस्य कालस्य सूक्ष्मतयोपलब्धुमशक्यत्वान्तिरन्तरा वर्णास्तत्रोपलभ्यन्ते, न तु व्यवधायकस्य कालस्याभावात् । किमर्थं पुनरेतदारभ्यते, यावता परमेव सन्निकर्षं सिह्तिति वदन्त्याचार्याः, तथा हि संहितामधीष्वेत्युक्ते परं सन्निकर्षमेवाधोते शिष्यः ? नैतदेवम्; पदस्य पदान्तरेण यत्तानन्तर्यं सा सहितेति लोकेऽभिधोयते । तथा च वकारो वदन्ति —संहितामधीते न पदानि, पदान्यधीते न संहितामिति । तथा चैकपदे हि संहिताकार्यं न स्यात् 'इको यणचि' इति —कुमार्यो, कुमार्यं इति । सित ह्यस्मिन् वर्णानां सन्निकर्षविशोषस्यानेन संहितासंज्ञा विधोयत इति सर्वत्रेव भवित ॥ १०९ ॥

विरामोऽवसानम् ॥ विरितावराम इति भावे घत्र् । विरामो वर्णोच्चारणाभावोऽत्रसानसंज्ञो भवति । विरम्यतेऽनेनेति विराम इति विरामशब्दस्य द्वितोयमर्थं दर्शयति । 'कृत्यल्युटो बहुल्रम्' इति बहुल्रवचनाद-संज्ञायामिप 'हल्रश्च' इति घत्र् । अत्र पक्षे येनान्त्येन वर्णेन विरम्यते सोऽवसानसंज्ञो भवति । तत्र पूर्वस्मिन्

पदमञ्जरी

एतावद्वचवधानमवर्जनीयत्वात्सह्यते, अधिकेन तु कालेन व्यवधानं परग्रहणेन व्यावत्येत इत्यथं। यद्येवम्, द्रुतायामेव वृत्ती स्यान्न मध्यमायां विलिम्बतायां वा, न हि तथा तयोः सिन्नकर्षो यथा द्रुतायां तुल्यः सिन्नकर्षः। सर्वासु वृत्तिषु नैरन्तर्येणोच्चारणाद्यवर्णोपलम्भकभेदात्तु वृत्तिविशेषः। द्रुतायां स्वल्प उपलब्धिकालः, मध्य-मायामधिकः, विलिम्बतायामधिकतरः। द्विविधा हि ध्वनयः—प्राकृताः, वैकृताश्च। प्राकृता वर्णानामुत्पादकाः, वैकृते तु पुनः पुनक्षणलम्भः, मध्यवर्ती तु कालः सर्वासु वृत्तिषु तावानेव। यद्वा—यस्यां वृत्तौ यावता कालेन व्यवायोऽवश्यम्भावी, ततोधिकेन व्यवायः परग्रहणेन व्यावर्त्यते। पदस्य पदान्तरेण यदानन्तर्यं तत्रैव लोके संहिताशब्दः प्रसिद्धः। तथा च—संहितामधोते न पदानि, पदान्यधीते न संहितःम् इति वकारो भवन्ति, ततश्च कुमार्यावित्यादौ पदावयवे संहिताकार्यं न स्यादिति सूत्रारम्भः॥ १०९॥

विरामोऽवसानम् ॥ विरितिविराम इति । विराम इति भावे घत्र् । विरामः = वर्णोच्नारणाभावः । अर्थोन्तरमाह—विरम्यतेऽनेनित वा विराम इति । 'कृत्यल्युटो बहुलम्' इत्यसंज्ञायामिष 'हलश्च' इति करणे घत्र्, पूर्वत्राभावः संज्ञी उत्तरत्रान्त्यो वर्णः, तेन हि विरम्यते । तत्राद्ये पक्षे 'खरवसानयोः' इति परसप्तमी, कथं पुनरवसानेन, पौर्वापर्यमभावो हि सः, खरा वा, कथम् ? न हि यदा खरस्ति तदा रेफः, यदा रेफस्तदा खर्; वर्णानां क्रमभावित्वाद्, उच्चरितप्रध्वंसित्वाच्व । अथ तत्र बृद्धिपरिकल्पितं पौर्वापर्यं तदभावेऽिष समानम् । एवं 'वावसाने' इत्यत्रं।िष । द्विताये तु पक्षे खरवसानयोरित्येकािष सप्तमो विषयभेदािद्वद्वते — खरि परतो

भावनोधिनी संहिता के प्रदेश 'संहितायाम्' (पा० सू० ६।१।७२) आदि ॥ १०९ ॥

विरति = विराम, रुकना अथवा जिससे रुका जाता है, वह विराम है। विराम की अवसान संज्ञा होती है। उदा०—दिंग । मधुँ। [अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः (पा० सू० ८।४।५७) में 'वाऽवसाने' (पा० सू० ८।४।५६) से अवसाने की अनुवृत्ति होने के कारण अवसान में ही अण् अनुनासिक होता है।] वृक्षः। प्लक्षः [यहाँ 'खरवसानयोविसर्जनीयः' (पा० सू० ८।३।१५) से रेफ का विसर्ग अवसान में होता है।]

### न्यासध

पक्षेऽभावे पौर्वापर्याभावात् 'खरवसानयोः' इत्यत्रावसानापेक्षया विषयसप्तमीयं विज्ञायते, न परसप्तमी । खर-पेक्षया तु परसप्तमीयम् ।

अन्ये तु—यद्यभावे पौर्वापर्यं न सम्भवतीत्यवसांनापेक्षया 'खरवसानयोः' इति परसप्तमी नोपपद्यते, तदा 'इको यणचि' इत्यादाविप परसप्तमी नोपपद्यते । कथम् ? वर्णानां क्रमभावित्वात्, उच्चरितप्रध्वंसित-त्वाच्च । यदेगस्ति तदाज् नास्ति, यदा स्वजस्ति तदेग् नास्ति । अथात्र वृद्धिप्रकल्पितं पौर्वापर्यमाश्रित्य परसप्तमोष्यते, तदा 'खरवसानयोः' इत्यत्रापि तथैवैष्टव्येति मन्यमाना अवसानापेक्षयापि परसप्तमीमिच्छन्ति ।

अपरे तु—अन्त्यस्य तु वर्णस्यावसानसंज्ञायां सत्याम् 'खरवसानयोः' इति षष्ठी विज्ञायते। अत्रावसानापेक्षया स्थानषष्ठी। रेफस्यावसानस्य विसर्जनीय इति खरपेक्षया त्वानन्तर्यं ठक्षणा षष्ठीति वदन्ति। तन्मते स्थानषठ्यां हि 'रो रि' इत्यतो रेफस्यानुवृत्तस्य यत् स्थानित्वं तद् विरुध्यते। तदेवमेकापि विभक्ति-यंथायोगं विभज्यते। ननु चाभावपक्षेऽपि पूर्वस्मिन्नपि भागेऽनुच्चारणमस्ति, तत्रापि विसर्जनीयः प्राप्नोति—रथ इति, अस्ति ह्यत्रापि रेफात् प्रागुच्चारणम् ? नेष दोषः; तत्र हि प्रकृतं पदग्रहणं रेफेग विशिष्यते—रेफान्तस्य पदस्येति। न च पूर्वेण रेफेण रेफान्तं पदं भवति। नन्वेवमप्पर्थस्येषा संज्ञा स्यादिति 'खरवसानयोः' इत्यत्र 'तस्मिन्निति निर्दृष्टे पूर्वस्य ' इति परिभाषा नोपतिष्ठते। शब्दे हि सप्तमीनिदिष्टे सतीयमुपतिष्ठते, नार्थे। तदनुपस्थाने च परेण रेफेण रेफान्तस्य रथ इत्येतस्य पदस्य पूर्वो यो रेफस्तस्य व्यवहितस्यापि विसर्जनीयः स्यात्, नेष दोषः; ज्ञापकान्य भविष्यति, यदयम् 'उरण् रपरः' इति व्यवहितस्य रेफस्य विसर्जनीयः स्यात्, नेष दोषः; ज्ञापकान्य भविष्यति, यदयम् 'उरण् रपरः' इति व्यवहितस्य रेफस्य विसर्जनीयान भवतोति।

नन्वत्र लोके प्रसिद्धेरेवान्त्ये वर्णेऽत्रशानशब्दस्य संप्रत्ययो भविष्यति । प्रसिद्धो हि लोके अन्तर्ये वर्णेऽवस्यतेः प्रयोगः । तथा हि केनावस्यतोत्युक्तं वक्तारो वदन्ति इक्तारेणोकारेण येति । इकारादिवर्णेनावसानं करोतीत्यर्थः । ततः प्रदेश एवावसानग्रहणं कर्तंव्यमिति नार्थः संज्ञासंज्ञिप्रण्यनेन, नैतदस्तिः अवपूर्वो हि स्यतिः परिसमाप्ताविष वर्तते अविश्वतो वाद इति, अवगमेऽपि वर्तते अवसितोऽर्थं इति, पराभवेऽपि वर्तते दियोगिववादेऽविसतो देवदत्त इति । तत्र यदीयं नारभ्यते, तदावसानग्रहणे सन्देहः स्यात् किमिभधानावसान् शब्दस्य ग्रहणमिति ? 'विरामोऽवधानम्' इति तु संज्ञासंज्ञिसम्बन्धे कियमाणे परिसमाप्त्यादिरथों निवित्ततो भवति । एवमपि नार्थः संज्ञासंज्ञिसम्बन्धेन, प्रदेश एव ह्यन्तग्रहणं कर्त्तव्यम् खरन्त्ययोगिति ? एतदिप नास्तिः एवं हि सन्देहः स्यात् किमन्त्यस्य वर्णस्य ? उत पदस्य ? आहोस्विद् वाक्यस्येति ? तत्रान्त्यस्य विशेषणार्थं वर्णग्रहणं कर्त्तव्यं स्यात् । अस्मात् संज्ञासंज्ञिसम्बन्धः कर्त्तव्यः ।

# पदमञ्जरी

रेफस्य विसर्जनीयो भवति, अवसाने व रेफे स्थानिनि विसर्जनीय इति स्थान्यादेशस्य विषयता विवक्ष्यते । एवं 'वाऽवसःने' इत्यत्रापि ।

विषे मधुँ इति । 'अणोऽ।गृह्यस्यानुनासिकः' अत्र 'वावसाने' इति वर्तते । ननु च लोक एवावसान-शब्दो विरामे प्रसिद्धः, यद्यप्यवपूर्वः स्यतिरवणती वर्तते केनैतदवसोयत इति । पराभवेऽपि अवसितो देवदत्त इति । अवसानशब्दस्तु । विराम एत्र प्रसिद्धः । न च रेफस्यावगतिपराभवयोः करणत्वं सम्भवतीति नार्थः

# भावबोधिनी

अवसान के प्रयोगस्थल-'खःवसानयोविसर्जनीयः' (पा० सू० ८।३।१५) आदि हैं। विमर्श-भाष्यकार के अनुसार 'संहिता' और 'अवसान' इन दोनों संज्ञाओं को बनाने की आवश्यकता वृक्षः । प्लक्षः (८.३.१५) ।

अवसानप्रवेशाः---'खरवसानयीविसर्जनीयः' (८.३.१५) इत्येवमादयः ॥

इति श्रीजयादित्यविरचितायां काशिकात्रृत्ती प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

॥ समाप्तश्चायं प्रथमाध्यायः ॥

### न्यासः

वृक्षः, प्लक्ष इति । 'खरवसानयोर्विसर्जनीयः' । दिधं मधुँ इति । 'अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः' इति । अत्र हि 'वावसाने' इत्यतोऽवसानग्रहणमनुवर्तते ॥ ११० ॥

इति बोधिसत्त्वदेशीयाचार्यश्रीजिनेन्द्रबुद्धिपादिवरचितायां काशिकाविवरण-पश्चिकायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥

### पदमञ्जरी

संज्ञाकरणेन, तदाह--संहितावसानयोलींकविदितत्वात् सिद्धमिति । संहिताशब्दीऽपि सन्निकर्षमात्रे प्रसिद्धः, न पदयोरेव सन्निकर्षं इति वार्त्तिककारो मन्यते ॥ ११० ॥

पं० हरदत्तमिश्रविरचितायां पदमञ्जयां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

# भावबोधिनी

नहीं थी क्योंकि लोकव्यवहार से ही इनका ज्ञान सम्भव है। 'संहितावसानयोर्लोकविदितत्वात् सिद्धम्' ॥ (म॰ भा॰ १।४।११०) पत्रन्तु पाणिनि ने अनेक अन्य संजाओं के समान इन्हें भी स्वीकार किया है ॥ ११० ॥

।। इस प्रकार जयादित्यविरचित काशिकावृत्ति के प्रथम अध्याय का चतुर्थपाद समाप्त हुआ ।।

।। जयशङ्करलालिपाठिविरचित भावबोधिनी हिन्दी-व्याख्या में काशिकावृत्ति के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद समाप्त हुआ ।।

# अथ द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः

३४२. समर्थः पदविधिः ।। १ ॥ (६४७)

परिभाषेयम् । यः कश्चिद् इह शास्त्रे पदिवधिः श्र्यते स सर्वः समर्थो वेदितव्यः ।

### न्यासः

समर्थः पदिविधः ।। परिभाषेयमिति । परितो व्यापृता भाषा =परिभाषा । तथा चोकम्— 'परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती सर्वं शास्त्रमभिज्वलयित प्रदीपवत्, यथा—वेश्म प्रदीपः' (म॰ भा॰ २.१.१, पृ॰ ३१-४) पुनरेतद् विज्ञायते—परिभाषेयम्, नाधिकार इति ? पदिविधिग्रहणालिङ्गात् । उत्तरत्र हि सर्वः पराङ्गवद्भावादिरनुक्रंस्यमानः पदिविधिरेव । तत्र यययमधिकारः स्यात्, पदिविधिग्रहणमनर्थकं स्यात्; व्यावर्त्याभावात् । परिभाषायां त्वस्याम्, परिभाषा ह्येकदेशस्थापि सर्वत्र शास्त्रे व्याप्रियत इत्यसित पदिविधि-ग्रहणे वर्णविधावप्युपतिष्ठेत । ततो वर्णविधिनिरासार्थं कियमाणं पदिविधिग्रहणमर्थवद्भवित । तस्मात् पद-

### पदमञ्जरी

समर्थः पदिविधः ॥ परिभाषेयमिति । नाधिकारः, पदिविधिग्रहणात्, अन्यथा वक्ष्यमाणानां पराङ्ग-वद्भावादीनां पदिविधित्वाव्यभिचारादनर्थकं तत्स्यात् । परितः = सर्वतः —पूर्वत्र, परत्र, व्यवहिते च, अनन्तरे च — भाष्यते कार्यमनयेति करणे 'गुरोश्च हलः' इत्यकारप्रत्ययः । भावसाधन एव वाग्मेदोपचारात् सूत्रे प्रयुज्यते । इदंशब्दस्य सूत्रे प्रयुक्तस्यापि विधेयपरिभाषाशब्दसामानाधिकरण्यात् स्त्रीलिङ्गता । स सर्व इति । ननु यः कश्चि-त्यदिधिरिति सामान्यनिर्देशेनैव तद्धमंभूता व्याप्तिरुक्ता, कि सर्वग्रहणन ? नेतदिस्तः; 'यः किश्चद् ब्राह्मण आनीयताम्' प्रत्युक्ते क्षत्रियादिनिवृत्तिः प्रतीयते, न व्याप्तिः ।

प्रथमपिठतमिप समर्थंशब्दमुल्लङ्घ्योद्देश्यसमर्पकत्वबलादार्थेन क्रमेण प्रथमभाविनं पदिविधिशब्दं व्याख्यास्यन्विधशब्दः कर्मसाधन इति दर्शयित—विधीयत इति विधिरिति । कार्यमित्यर्थः । पदानामिति । शेषलक्षणा षष्ठी । पदानां सतां यत्कार्यं विधीयत इत्यर्थः । यदि तु भावसाधनो विधिशब्द आश्रीयेत—विधानं विधिरिति, ततः पदेषु कृद्योगलक्षणा कर्मणि षष्ठी—पदानामसतां निष्पादनं पदिविधिरिति, तत्र समासतिद्धतः सुन्धातुवृत्तयो न संगृहोताः स्युः । तत्र हि पदानां सतां समासादिकार्यं विधीयते, न पुनः पदत्वम् । ननु च

# भावबोधिनी

यह परिभाषा [सूत्र] है। इस [पाणिनीय व्याकरण] शास्त्र में जो कोई भी पदिविध सुनी जाती है वह सब समर्थ समझनी चाहिये।

[विधि शब्द की व्युत्पत्ति—] विधीयते इति विधि: अर्थात् जो की जाय वह विधि = कार्य है, पदानाम् = पदों की [पदसम्बन्धी] विधि = पदिविधि है और वह [पदिविधि] समास आदि [तिद्वित, आदि] हैं।

विमर्श - प्रस्तुत सूत्र 'पिश्मापा सूत्र है। पिश्मापा इयम्' यह ज़ीलिङ्ग का प्रयोग विधेय भूत 'पिश्माषा' को मानकर किया गया है क्यों कि 'उद्देश्य' एवं विधेय' के परामर्शक सर्वनाम शब्द दोनों में से किसी के भी लिङ्ग का आश्रयण कर लेते हैं। जैसे 'शैत्यं हि यत् सा प्रकृतिः जलस्य' आदि में भी है। परितः = सर्वत्र भाष्यते कार्यमनया = इति परिभाषा = इस न्युत्पत्ति के अनुसार यह सूत्र पदसम्बन्धी विधि में सर्वत्र प्रवृत्त होता है। यदि अधिकार सूत्र माना जाता तब केवल आगे वाले सूत्रों में ही प्रवृत्ति हो पाती। दूसरी बात यह है कि इसके आगे पराङ्गवद्भाव आदि जितनी भी विधियाँ हैं, वे सभी पदिविधि ही हैं, अतः इसका न्यावर्त्यं कोई होगा ही नहीं, फलतः पदिविधि का ग्रहण

# विधीयत इति विधिः, पदानां विधि = पदविधिः । स पुनः समासादिः ।

### न्यास

विधिग्रहणाल्लिङ्गात् परिभाषेयं नाधिकार इत्यवसीयते । यद्येवम् 'इसुसोः सामर्थ्ये', 'न चवाहाहैवयुक्ते' इत्येवमादिषु योगेषु सामर्थ्यग्रहणं युक्तग्रहणञ्च किमर्थं क्रियते, यावता 'पदस्य' इति तत्रानुवर्तते, तत्र पदिविधि-त्वादेवासामर्थ्ये न भविष्यति ? सत्यमेतत्; यदर्थं तु क्रियते तत् तत्रैव प्रतिपादिषष्यामः ।

विधिशब्दोऽयमस्त्येव भावसाधनः—विधानं विधिरिति, अस्ति च कर्मसाधनः—विधीयत इति विधिः। तत्र भावसाधने विधिशब्द आश्रीयमाणे पदानामपरिनिष्पन्नानां परिनिष्पादनं पदिविधिरिति पदेषु कर्मणि कृद्योगलक्षणा षष्ठी; तेषां विधिना सम्बन्धात्। कर्मसाधने तु परिनिष्पन्नानां व्यवस्थितानामेव पदानां यत् समासादि कार्यं विधीयते स पदिविधः। तत्र पदेषु च शेषलक्षणा षष्ठी भवति; विधीयमानस्य कार्यस्य पदसम्बन्धित्वेनोपादानात्। तत्र यदीह् भावसाधनो विधिशब्द आश्रीयेत तदा विभक्तिविधानमेव संगृहीतं

### पदमञ्जरी

कर्मंसाधनपक्षेऽिप विभक्तिविधानमसंगृहीतं स्यात्, पदान्येव हि तत्र विधीयन्ते न तु पदानां सतां किञ्चिद् ? उच्यते—'कर्मण द्वितोया' इत्यादिना तु नियमः क्रियते, न पदिविधः । अथाप्येकवाक्यतया स्वादिसूत्रेण विभक्तीनां विधानम् ? एवमपि कारकविभक्तिषु तावित्कयाकारकयोरिवनाभूतः सम्बन्धः, उपपदिवभक्तीनां तु 'अन्तरान्तरेणयुक्ते' इत्यादीनामुग्सर्गविभक्तीनां च 'नेविशः' इत्यादीनामेकवाक्यतायां भिन्नवाक्यतायां च पदिविधित्वमस्त्येव; उपपदानामुपसर्गाणां च पदत्वात् । समासादिरित्यादिशब्देन तद्धितवृत्त्यादीनां ग्रहणम्, तद्धिता अपि सुबन्तादुत्पद्यन्ते । 'समर्थानां प्रथमाद्वा' इत्यस्य तु समर्थग्रहणस्य प्रयोजनं तत्रैव वक्ष्यामः ।

एवम् 'इसुसोः सामर्थ्ये' इत्यादीनामिष समर्थः शक्त इति; तत्रेव समर्थशब्दस्य रूढंत्वात् । स्वकार्य-निष्पादनक्षमो हि लोके 'समर्थः' इत्युच्यते । अर्थप्रतिपादनं च शब्दानां स्वकार्यम् । स्वकार्यव्युत्पाद्यत्वेन चार्षि-कृता लोकिकाः वैदिकाश्च यस्य कस्यचित्प्रतिपादने समर्थाः, उच्यते चेदं समर्थं इति, तत्र सामर्थ्याद्विशेषोऽव-गम्यते, स तु विशेषः प्रत्यासत्तेरेवंरूप इत्याह—विग्रह्वाक्यार्थाभिधाने इति । विशेषण गृह्यते = ज्ञायतेऽनेन समासार्थं इति विग्रहः । तादृशं च तद्वाक्यं चेति विशेषणसमासः । यद्वा—विशेषण ग्रहणं विग्रहः, तदर्थं वाक्यं विग्रह्वाक्यम्, अश्वधासादिवत्षष्ठाःसमासः । अथ वा—अभेदोपचाराद्विग्रहार्थवाक्यं विग्रह इति विशेषणसमासः, तद्यथा—राजपुरुष इत्ययं समासः, तदर्थं विग्रहवाक्यं राजः पुरुष इति, अस्य योऽर्थस्तदिभधाने राजपुरुषशब्दः

# भावबोधिनी

व्यर्थ होगा। इसीलिये प्रस्तुत सूत्र पर महाभाष्य में लिखा है 'परिभाषा' एक स्थान पर रहती हुई भी दीपक के समान सम्पूर्ण शास्त्र को प्रकाशित = उपकृत करती है। इस कारण जहाँ भी पदिविध होती है, वहाँ 'समर्थः' की उपस्थित होती है। इसीलिये वर्ण विधि में 'समर्थः' की उपस्थित नहीं होती है।

[अनु०] [विधि शब्द की व्युत्पत्ति] विधीयते इति विवि:—जो किया जाय वह विवि = कार्य है। पदों की विवि = पदिविधि, और यह पदिविधि समास आदि होती है।

विमशं—विधि शब्द की ब्युत्पत्ति दो प्रकार से हो सकती है—(१) 'विधीयते इति विधि:' यहाँ कमं अर्थ है।
(२) 'विधानं विधि:'—यहाँ भाव अर्थ है। वि पूर्वंक √ धा धातु से 'उपसर्गे घो: िक:' (पा० सू० ३।३।९२) सूत्र से 'िक'
प्रत्यय 'क्' लोप विधा + इ, कित् होने से धातु के आ का लोप 'आतो लोप इटि च' (पा० सू० ६।४।६४) सूत्र से।
जब कमं अर्थ में विधि शब्द माना जाता है तब 'पदानाम् विधि:' में शेष = सम्बन्ध अर्थ में षष्ठी होती है और विद्यमान
रहने वाले पदों की विधि = कार्य समासादि का ज्ञान होता है। इस पक्ष में पदत्व विधेय नहीं होता है। िकन्तु जब
भाव अर्थ में विधि शब्द मानेंगे तब 'पदानां विधि:' यहाँ कमं में पष्ठी होगी। फलतः विधान का कमं पदत्व होगा।

समर्थः = शक्तः । विग्रहवाक्यार्थाभिधाने यः शक्तः स समर्थी वेदितन्यः ।

अय वा समर्थपदाश्रयत्वात् समर्थः । समर्थानां पदानां सम्बद्धार्थानां संसृष्टार्थानां विधिवेदि-तच्यः । वक्ष्यति—'द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः' (२.१.२४)—कव्टं श्रितः कष्टश्रितः ।

### न्यासः

स्यात्, समास-पराङ्गवद्भाव-तद्धितवृत्त्यादिकं न संगृह्योतः; न हि तत्र पदानामसतां विधानम्, किं तिहं ? व्यवस्थितानामेव पदानां समासादि कार्यं विधीयते। इतरत्र तु विधिशब्द आश्रीयमाणे तेऽपि संगृहीता भवन्तीति मन्यमानः कर्मसाधनं विधिशब्दमाश्चित्याह—विधीयत इति विधिरिति। ननु च।त्रापि पक्षे विभक्ति-विधानं न संगृह्योत, न हि 'कर्मणि द्वितोया' इत्येवमादिशास्त्रेण व्यवस्थितानां पदानां किञ्चित् कार्यं विधीयते, अपि तु पदान्येव विधीयन्ते ? यदि न संगृहीतं स्यान् न नाम। न च तदसंग्रहे किञ्चिदनिष्टमापद्यत इत्युत्तरत्र प्रतिपादयिष्यामः। समासादिरिति। आदिशब्देन तद्धितवृत्त्यादीनां ग्रहणम्।

समर्थः शक्त इति । स्वकार्यनिर्वर्त्तनक्षम इत्यर्थः । स हि लोके समर्थं इत्युच्यते । स्वार्थप्रतिपादनमेव शब्दानां स्वकार्यम् । ये चेह लौकिका वैदिकाश्च शब्दा अधिकृतास्ते सर्वे एव स्वकार्यप्रतिपादनं प्रति समर्थाः । तस्मात् 'समर्थः' इति विशेषणोपादानसामर्थ्याद्विशेषः कश्चिदाश्रोयते । स च विशेषः—वृत्त्यर्थं यद्वाक्यमुपादीयते, प्रत्यासत्तेस्तदर्थप्रतिपादने या शक्तना नल्लक्षणो विज्ञायत इत्याह—विप्रहवाक्यार्थाभिधान इत्यादि । पदमञ्जरी

समर्थः; अतोऽपि तत्त्रतोतेः, स पुना राजिविशिष्टः पुरुषः । समर्थो वेदितन्य इति । साधुत्वेनेति शेषः । यः पदिविधिः स विग्रहवाक्यार्थाभिधाने समर्थः सन्साधुर्भवतीत्यिसमन्पक्षे सूत्रार्थः, नार्थान्तरं साधायः पश्यामः ।

तत्तु सामर्थ्यं प्रयोगतोऽनुसर्त्तं व्यम् । न पुनिर्यं वृत्ति रस्य वाक्यस्यार्थाभिधानसमर्था, नान्यस्येत्येतत्सूत्राक्षरेलंक्यते । अत एवास्मिन्त्र्याख्यानेऽपरितृष्टः सन्व्यः ख्यानान्तरमाह — अय वित । अत्र पक्षे उपचरितवृत्तिः
समर्थशब्दः, तदाह — समर्थपदाश्रयत्वादिति । समर्थानि पदान्याश्रयो यस्य स तथोक्तः । अन्वर्थश्त्र समर्थशब्दो
न रूढ इत्याह — समर्थानां पदानां सम्बद्धार्थानां संमृष्टार्थानामिति । यः पदानां विधिः स समर्थानां वेदितव्यः ।
समर्थानामिति कोऽर्थः ? संबद्धार्थानां संमृष्टार्थानां वेत्यर्थः । तत्र वाक्ये संबद्धार्थता व्यपेक्षा हि तत्र सामर्थ्यम् ।
अन्तोऽन्यापेक्षा = व्यपेक्षा । आकांक्षासित्रिधियोग्यत्वेषु सत्सु यः परस्परसम्बन्धः सा व्यपेक्षा । वाक्ये हि 'राज्ञः'
इति पदमनियतसंत्रन्थ्यपेक्षयोद्भूतसम्बन्धं विशेषणभूतमर्थमाचष्टे, स्वसंनिहितं योग्यं च पुरुषमपेक्षते ममाय-

# भावबोधिनी

अविद्यमान = अनिष्पन्न पद की विधि—यह अर्थ होगा, पदों को मानकर विधि—यह नहीं होगा। अतः इष्ट्रसिद्धि के अनुरोध से यहाँ पर कर्म अर्थ वाला ही विधि शब्द माना जाता है। इस प्रकार पदसम्बन्धी समास, तद्धित, नाम-धातु आदि विधियों के पदसम्बन्धी होने के कारण इनमें 'समर्थः' की उपस्थित होती है।

[सूत्र में] समर्थं = शक्त । विग्रह वाक्य के अर्थ के कथन में जो समर्थं = शक्त होता है उसे समर्थं सम-झना चाहिये।

अथवा समर्थ पदों पर आश्रित होने के कारण 'समर्थ' [माना जाता] है। समर्थ पदों की = सम्बद्ध अर्थों वाले, संसृष्ट अर्थों वाले पदों की विधि = कार्य समझना चाहिये। जैसा कि आगे कहेंगे— 'श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न—इन शन्दों के साथ द्वितीया विभन्त्यन्त का समास होता है। (पा० सू० २।१।२४) उदा०—कष्ट श्रित:—कष्टश्रित:।

विमर्श—समर्थ शब्द का अर्थ है—शक्त । विशेषेण गृह्यते = ज्ञायतेऽनेन समासादिवृत्तीनाम अर्थ:—इति विग्रहः । जो समासादि वृत्तियों के अर्थ बोधन में शक्त होता है वही समर्थ होता है । इसी को मानकर पदविधि होती

#### न्यासः

विशेषण गृह्यते विज्ञायतेऽनेनेति विग्रहः, विग्रहश्च तद्वान्यश्चेति विग्रहवाक्यम् । अथ वा—विशेषण ग्रहणं विग्रहः, विग्रहार्थं यद्वाक्यं तद् विग्रहवाक्यम् । शाकपार्थिवादित्वान्मध्यमपदलोशे समासः । विग्रह्वाक्यस्यार्थो विग्रह्वाक्यस्यार्थो विग्रह्वाक्यस्यार्थो विग्रह्वाक्यस्यार्थो विग्रह्वाक्यस्यार्थो विग्रह्वाक्यस्यार्थो विग्रह्वाक्यस्यार्थो विग्रह्वाक्यस्य । सम्बन्धः तदिभिधाने तत्प्रत्यायने यः शकः स समर्थो वेदितव्यः, यथा—राजपुरुष इत्ययं सनासः, एतदर्थं यद्वाक्यं राजः पुरुष इति तस्य योऽर्थस्तदिभधाने राजपुरुष इत्ययं शब्दः शकः; ततोऽपि तदर्थस्य प्रतातेः । स पुनरर्थः—संसर्गः, भेदश्चः भेदसंसर्गी वा । तत्र स्वविशेषस्य स्वामिविशेषण स्वामिविशेषस्य च स्वविशेषण्यः सम्बन्धः स 'संसर्गः' आख्यायते । स्वान्तरस्य स्वाम्यन्तरेभ्यः, स्वाम्यन्तरस्य स्वान्तरेभ्यश्च व्यावृत्तिः 'भेदः' आख्यायते ।

### पदमञ्जरी

मिति । 'पुरुषः' इत्येनेतापि पुरुषः स्विनिष्टोऽभिषीयमानः स्वसंनिहितं राजत्वमवच्छेदवत्वेनापेक्षते—अहमस्येति । अनी विशेषणिवशेष्यभावेन सम्बन्धः । अनियनसम्बन्धिविषयत्वाच्चापेक्षया यो यः सिन्निहितो योग्यश्च तेन सम्बन्ध्यते—राज्ञः पुरुषश्चाश्चश्च, राज्ञा देवदन्तस्य च पुरुष इति, नार्थान्तरस्य । वृत्तो तु संसृष्टार्थता । एकार्थीन्भावो हि तत्र नामर्थ्यम् । वृत्तौ हि राजपदं राजानमिभधायं न तावित पर्यवस्यिति, पुरुषभव्याच्छ्टे, यथा— 'गङ्गायां घोषः' इति गङ्गापदं तीरम् । यदि तु तावत्येव पर्यवस्येत्ततो यथा वाक्ये राज्ञः पुरुषोऽश्वश्चेति द्वाभ्यां सम्बन्धो भवित, तथा राजपुरुषोऽश्वश्चेत्वयापि स्यात् । स्विवशेषणसम्बन्धोऽपि स्याद्-ऋद्धस्य राजपुरुष इति । यथा ऋद्धस्य राजः पुरुष इति । तथा पुरुषपदमिष राजिवशिष्टमेव पुरुषमाचष्टे, न पुरुषमात्रम् । यदि तथा स्यात्ततो यथा वाक्ये राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य चेति द्वाभ्यां सम्बन्धो भवित, तथा राजपुरुषो देवदत्तस्य चेत्यपि स्यात् । अतो यस्य विशेषस्य भावादयं विशेषः स एकार्थीभातः ।

भाष्योक्ताश्चापरे विशेषाः-

## 'सुबलोपो व्यवधानं यथेष्टमन्यतरेणाभिसम्बन्धः।

स्वरभेदश्य-

## संख्याविशेषो व्यक्ताभिधानमुपसर्जनविशेषणम् ॥ (म० भा० २. १. १)।

चयोगश्च' इति । तथा सुप अलोगश्च भवित वाक्ये—रःजः पुरुषः, नीलमुत्पलिमितिः, समासे तु द्वयोरेकिस्मिन्विशिष्टेऽर्थे वृत्तेः पृथगर्थाभावात्स्वभावत एव विभक्तिनवत्तेते । सैव च स्वाभाविकी निवृत्तिः शास्त्रेणान्वास्थायते—'सुपो धातुप्रातिपदिकयो' इति प्रत्ययलक्षणेन नलोपादिपदकार्यं यथा स्यादिति । पृथगर्थाभावे तु
पृथग्विभक्तिनं भवित । तथा वाक्ये व्यवधानं च पृथगर्थत्व एव दृष्टम्—राज ऋद्धस्य पुरुष इति, असत्यदृष्टम्,
यथा—राजपुरुषपदे न मध्ये पदान्तरं प्रक्षिप्यते । प्रयोगानियमश्च पृथगर्थत्वे दृष्टः—राजः पुरुषः पुरुषो राज

भावबोधिनी

है। विग्रह वात्रयार्थाभिधाने शक्त:—इसका तात्पर्य है—(१) विग्रह रूपी जो वात्रय उसके अर्थ के कथन में, (२) विग्रह के लिये जो वात्रय, उसका जो अर्थ उसके अभिधान में शक्त, (३) इनमें अभेदोपचार से विग्रहार्थ वात्रय विग्रह है, विशेषण समास है। जैसे—राजपुरुष: यह समास है; इसके लिये जो वात्रय है—राज्ञ: पुरुष:, इसका जो अर्थ उसके अभिधान में राजपुरुष यह शब्द शक्त है, क्योंकि इससे भी उसके अर्थ की प्रतीति होती है।

यहाँ अर्थं की तीन स्थितियाँ सम्भव है—(१) संसर्ग, (२) भेद, (३) भेद और संसर्ग दोनों। (१) राजपुरुषः आदि में स्विवशेष = पुरुष का स्वामि विशेष (राजा) का और स्वामि विशेष का तथा 'स्विवशेष' का जो सम्बन्ध है वह 'संसर्ग' है। (२) दूसरे स्व की दूसरे स्वामी से और दूसरे स्वामी की, दूसरे स्व से व्यावृत्ति = पार्थाक्य 'भेद' है। उभयवादी के मत में उभय पदार्थ हैं।

#### न्यासः

तत्र संसर्गवादिनो मते संसर्गं एव शब्दार्थः, व्यावृत्तिस्त्वर्थसंगृहीता । न ह्यव्यावत्त्र्यमानयोः स्वस्वामिनोः सम्बन्ध्यन्तरेभ्यः संसर्गं उपपद्यते । भेदवादिनस्तु व्यावृत्तिरेव शब्दार्थः, संसर्गोऽर्थसंगृहोतः; न हि
व्यावत्त्र्यमानस्य सम्बन्ध्यन्तरेणासम्बद्धस्य स्वाम्यादेरवस्थानमस्ति । उभयवादिनस्तु उभय एव शब्दार्थः । यदि
विग्रहवाक्यार्थाभिधाने यः शकः स समर्थो विज्ञायेत, एवं सित समासतद्धितविषयमेव सामर्थ्यमिति पराङ्गवद्भावविभक्तिविधानयोरियं परिभाषा नोपितष्ठेत, न हि तत्र विग्रहवाक्यार्थाभिधानमस्ति ? यदि नोपितष्ठेत,
न नामः न च तदनुपस्थाने किञ्चिदिनष्टमापद्येत । तथा हि—पराङ्गवद्भावे ताविनिमित्तग्रहणं देशियष्यित
भाष्यकारः । तत्र च निमित्तस्य निमित्तिना सामर्थ्यमस्त्येव—मद्राणां राजन्, परशुना वृश्चन्निति । विभक्ति-

### पदमञ्जरी

इति । असित तु तत्र न दृष्टः, यथा—राजपुरुषपदे । वर्णेषु स्वरमेदोऽपि पृथगर्थंत्व एव दृष्टः—राज्ञः पुरुष इति । द्वाविप नित्स्वरेणाद्युदात्तौ । अभेदे न दृष्टः, यथा—पुरुष इति । वृत्तौ चैकस्वर्यं दृश्यते । कि च, संख्याविशेषोऽ-वगम्यते पृथगर्थेषु —राज्ञः राज्ञोः राज्ञां पुरुष इति । वृत्तौ त्वभेदैकत्वसंख्या गम्यते, तिदेतत् 'अलुगुत्तरपदे' इत्यत्रोपपादियिष्यामः । व्यक्तं चाभिधानं पृथगर्थेषु —तिष्ठिति ब्राह्मणस्य कम्बल इति । वृत्तौ त्वव्यक्तमभिधानं—तिष्ठिति ब्राह्मणकम्बल इति । वृत्तौ त्वव्यक्तमभिधानं—तिष्ठिति ब्राह्मणकम्बल इति सन्देहो भवति —संदृद्धिवां स्यात् ? पष्टीसमासो वा ? ६ति, न चात्र स्वरान्निणयः । वाक्येऽप्यामन्त्रितिचातः कम्बलशब्दो घृनादित्वादन्तोदात्तः, समासेऽप्यन्तोदात्तता । उपसर्जनविशेषणं च व्याख्यातम् । चयोगश्च भवति पृथगर्थेषु—राज्ञः गौश्चाश्चश्च कम्बलश्चिति । वृत्तौ त्वेकार्थ्याद्भेदिनिबन्धनस्य समुच्चयस्याभाव।च्चशब्दो निवर्त्तते —राज्ञो गवाश्वकम्बला इति, तदेतैर्विशेषैर्विज्ञायत संभिन्नोभयरूपः पासूदकवद-विभागापन्नो वृत्तावर्थं इति । तेन राज्ञः पुरुषमानय राजपुरुषमानयित च यद्यपेक एवानीयतः इति कार्य-

### भावबोधिनी

भाष्योक्त 'समर्थ' पद की दूसरी व्याख्या यह है कि—समर्थानि पदानि आश्रयो यस्य सः समर्थः ।' यह मानकर समर्थ पदाश्रित विधि भी समर्थ है। इस प्रकार समर्थ पदों की विधि को ही यहाँ लिया जाता है। समर्थ पदों = सम्बद्ध संसृष्ट अर्थों वाले पदों की विधि ।

सामध्यं के दो रूप हैं—(१) एकार्थीभाव और (२) व्यपेक्षा। परस्पर आकाङ्क्षा व्यपेक्षा होती है। जैसे— 'राजः पुरुपः' आदि वाक्य में राजा पुरुप की अपेक्षा करता है—मम अयम्। और पुरुप राजा की अपेक्षा करता है—
अहम् अस्य। इसके लिये काशिकाकार ने 'सम्बद्धार्थानाम्' यह लिखा है। संसृष्टार्थानाम्—इसके द्वारा एकार्थीभाव का
जान कराया है—पृथक्-पृथक् अवस्थित भिन्न-भिन्न अर्थों वाले पदों की समास में साधारणार्थता (साधारण अर्थ वाला
होना) यह एक अवस्था विशेष है इसे एकार्थीभाव कहा जाता है। वाक्य में यह नहीं होती क्योंकि इसमें सबका अर्थ
अलग-अलग ही होता है।

नागेशभट्ट आदि नव्यवंयाकरणों के अनुसार परिष्कृत एकार्थीभाव का स्वरूप यह है—'पृथक् पृथगर्थोप-स्थापकपदानां समुदायनिष्ठं कश्चर्या एकोपस्थितिजनकत्वमेकार्थीभावः।' यहाँ 'शक्तं पदम्' के अनुसार पद लेना चाहिये सुबन्त और तिङन्त नहीं। इसलिये 'औपगवः' आदि में अव्याप्ति नहीं होती है। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः आदि में अलग-अलग अर्थों के उपस्थापक पदों का समुदायनिष्ठ शक्ति द्वारा राजविशिष्ठ पुरुष रूप एक अर्थं की उपस्थिति जनकता है। इस पर विशद चर्चा नव्यव्याकरण के टीका ग्रन्थों में देखी जा सकती है।

पदिविधिसंहचरित को भी 'पदिविधि' माना जाता है। इसीलिये सन्नन्त आदि में एकार्थीभाव है। अन्यथा सन्नन्त में पदिविष्ठ उद्देश्यता से टिरूपित विधेयताश्रयता नहीं होने से पदिविधि नहीं होगी। अतः साहचर्य मानना आवश्यक है। समर्थग्रहणं किम् ? पश्य देवदत्त कष्टम्, श्रितो विष्णुमित्रो गुरुकुलम् । (म॰ भा॰ २.१.१) 'तृतीयातस्कृतार्थेन गुणवचनेन' (२.१.३०)—शङ्कलया खण्डः शङ्कलाखण्डः । समर्थग्रहणं किम् ? कि स्वं करिष्यित शङ्कलया, खण्डो देवदत्त उपलेन । 'चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितमुखरक्षितैः (२.१.३६)'—यूपाय दारु यूपदारु । समर्थग्रहणं किम् ? गच्छ त्वं यूपाय, दारु देवदत्तस्य गेहे । 'पञ्चमी भयेन' (२.१.३७)—वृकेभ्यो भयं वृकभयम् । समर्थग्रहणं किम् ? गच्छ त्वं मा वृकेभ्यः, भयं देवदत्तस्य यज्ञदत्तात् (म॰ भा॰ २.१.१) । 'षष्टी' (२.२.८)—राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः । समर्थग्रहणं किम् ? भार्या राजः, पुरुषो देवदत्तस्य (म॰ भा॰) । 'सप्तमी शौण्डः' (२.१.४०)— अञ्जेषु शौण्डः अक्षशाण्डः । समर्थग्रहणं किम् ? शक्तास्त्वमक्षेषु, शौष्डः पिबति पानागारे (म॰ भा॰) ।'

विधानेऽपि यास्तावत् कारकविभक्तयस्ता येष्वेव कारकेषु कर्मादिषु विधीयन्ते तेषां क्रियया सम्बन्धोऽस्त्येव। उपपदाविभक्तिष्वपि 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इत्येवमादिषु युक्तग्रहणादीनि सन्ति, तत्रापि सामर्थ्यमस्त्येव। तत्रैवं सम्बन्धे सित विभक्तय इष्यन्ते, नं तु विग्रह्वावयार्थाभिधानलक्षणसामर्थ्ये। एवं तावन्मुख्यार्थवृत्तिः समर्थ- शब्दो दिशतः।

इदानीमुपचरितवृत्ति दर्शयितुमाह—अथ वेत्यादि । समर्थानि पदान्याश्रयो यस्य स समर्थपदाश्रयः, तद्भावः समर्थपदाश्रयत्वम् । ततो हेतोः समासादिः समर्थ उच्यते । आश्रयस्य समर्थत्वादुपचारेणाश्रितोऽपि तथेति व्यपदिश्यते; कारणधर्मस्य कार्य उपचारात्, यथा—नंड्वलोदकं पादरोगः । 'समर्थानाम्' इत्यनेन वाक्ये

### पदमञ्जरी

योगिनोऽभेदस्तथाच्यभिधानप्रशारो भिद्यते, यथा—ब्राह्मणाः शतं भोज्यन्ताम्, ब्राह्मणानां शतं भोज्यतामिति । तदेवं वृत्तिवाक्ययोरथों भिद्यत इति स्थितम् । एवं च तत्र तत्र वावचनं चिन्त्यप्रयोजनम्; भिन्नार्थया वृत्त्या वाक्यस्य बाधाऽप्रसङ्कात् ।

अन्ये तु जहत्स्वार्था वृत्तिरिति वदन्तो वित्तपदानामानर्थनयमेवाहुः, तत्तु न रोचयामहे । कि राजपुरुष इत्यत्र राजार्थो न गम्यते ? ओमिति चेत् पुरुषमात्रानयनं प्राप्नोति । अथ गम्यते ? कि निबन्धना तस्यावगितः ? न तावत् समासस्य तत्र शक्तिः कल्प्याः राजशब्दिनबन्धनायामिष तस्यामनर्थाभावात् । न च वाक्ये राजपदं व्युत्पन्नं पुनः समासे व्युत्पित्तमपेक्षते, नावत्येव च प्रतिपद्यते राजार्थः । अतो न जहत्स्वार्था वृत्तिः, अर्थाभिधान-प्रकारभेद इत्येनदेव सांप्रतम् ।

### भावबोधिनी

[अनु०] समर्थ ग्रहण का क्या प्रयोजन है? [वास्तव में सूत्र का क्या प्रयोजन है? यही प्रश्न का अभिप्राय है। क्योंकि केवल 'पदिविधिः' शब्द से कोई कल्पना नहीं होती है।] 'पश्य देवदत्तः! कष्टम, श्रितो विष्णुमित्रो गुरु-कुलम् [देवदत्तः! कष्ट देखो, विष्णुमित्र गुरुकुल का आश्रय लिये है।] यहाँ 'कष्टम्' और 'श्रितः' का परस्पर सम्बन्य नहीं है, 'कष्टम्' का दर्शन किया के साथ और 'श्रितः' का 'गुरुकुलम्' के साथ। अतएव सामर्थ्य के अभाव में समास नहीं होता है।] 'तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन' [तृतीयाविभक्त्यन्त सुबन्त' का तृतीयान्तार्थेकृत गुणवाची शब्द के साथ और 'अर्थ' शब्द के साथ समास होता है।] शङ्कुलया खण्डः—शङ्कुलाखण्डः [सरौत द्वारा किया गया दुकदा। यहाँ समास होता है।] समर्थग्रहण का क्या प्रयोजन है? 'कि त्वं करिष्यसि शङ्कुलया, खण्डो देवदत्त उपलेन [यहाँ 'शङ्कुलया' का सम्बन्ध करिष्यसि के साथ है और 'खण्डः' का 'उपलेन' के साथ। अतः दोनों का सामर्थ्यं न होने से समास नहीं होता है, 'तुम शंकुला = सरौते से क्या करोगे, देवदत्त ने उपल = पत्थर का खण्ड = दुकड़ा कर दिया।] 'चतुर्थी तदर्थार्थंबलिहितसुखरिक्षतैः [चतुर्थ्यन्त सुबन्त का तदर्थ, अर्थ, बिल, हित, सुख एवं रक्षित के साथ समास होता है।] उदा०—यूपाय दारु = यूपदारु (यूप = यज्ञीय पशु बाँधने का खूँटा, उसके लिये लकड़ी) समर्थग्रहण किसल्यि है?

#### न्यासः

व्यपेक्षालक्षणं सामर्थ्यमाह । तथा हि 'राजः पुरुगः' इत्यत्र वाक्ये राजा पुरुषमपेक्षते—समायमिति, पुरुषोऽपि राजानमपेक्षते—अहमस्येति । संसृष्टार्थानामित्यनेन समासे पदानामेकार्थाभावलक्षणं सामर्थ्यं दर्शयति । एकार्थी-भावश्च पृथगवस्थितानां भिन्नार्थानां पदानां समासे साधारणार्थता नामावस्थाविशेषः । वाक्ये हि साधारणार्थता नास्ति; भिन्नार्थत्वात् । अत एव तत्र भेदनिबन्धनः पष्ठचुपजायते—राजः पुरुष इति । वृत्तौ तूभयपदव्यविद्याद्यांभिधानात् साधारणार्थता भवति । एतेनैतदुक्तं भवति—समासे हि विशेषणं विशेष्यमनुप्रविशत्येकार्थीभवति विशेष्यणं, सह, वाक्ये हि विशेषणं विशेष्यात् पृथगवतिष्ठत इति । यस्मिन्नसति, वाक्ये राजो गौश्चाश्वश्च पुरुषश्चेति भेदनिबन्धनसमुञ्चयप्रतिपादनाय चशब्दः प्रयुज्यते । समासे तु यस्मिन् सित स निवर्तते राजो गवाश्वपुरुषा इत्ययमेकार्थीभावो वेदितव्यः । पश्य देवदत्त कष्टम्, श्रितो विष्णुभित्रो गुरुकुलमिति । अत्र कष्टशब्दस्य पश्येत्यनेन सम्बन्धः व तु श्रितशब्देनः तेन सामर्थ्याभावात् समासो न भवति । ननु च श्रितादोनां

### पदमञ्जरी

तत्र सम्बद्धार्थानां संसृष्टार्थानामिति सामर्थ्यद्वयमपि स्थितं परिभाषाप्रवृत्तौ हेतुनिन्यतुर्त्, यतो मा भूद्वयेक्षामात्राश्रयेण सापेक्षस्यापि वृत्तिः । यद्येवम्, पराङ्गवद्भावे विभक्तिविधाने च सा न प्रवर्त्तेः; तत्रेकार्थी-भावस्यासम्भवात् । मा प्रवर्त्तिष्टः, पराङ्गवद्भावे तिन्निमित्तग्रहणं नोदियिष्यति । विभक्तिविधानेऽपि क्रियाकारङ्ग-योर्व्यपेक्षाऽविनाभाविनी क्वचिद्युक्तग्रहणम्; क्वचिद्योगग्रहणम्, क्वचित् तृतीयया योगस्याक्षेप इति न क्वापि दोषः । अत एवानन्तरमपि पराङ्गवद्भावमुल्ल ह्र समासमुदाहरति—वक्ष्यतीति ।

समर्थप्रहणं किमिति। सूत्रं किमर्थमित्यर्थः। न हि केवलेन पदविधिग्रहणेन किञ्चित्कयते। पद्मपेत्यादि। ननु च श्रितादिभिद्वितीयां विशेषिषण्यामः—श्रितादियोगे या द्वितीयेति। एवमपि सापेक्षस्य प्रसङ्गः—महत्कष्टं श्रित इति, भवित ह्यत्र श्रितादिनिमित्ता द्वितीया, समर्थप्रहणे तु सित न भवित। यद्यप्यत्र वाक्यावस्थायां व्यपेक्षालक्षणसामर्थ्यमस्ति, वृत्यवस्थायां तु नैकार्थीभावः संभवतीत्यवोचाम। कथं तिहं देवदत्तस्य गुरुकुलमिति सापेक्षस्य वृत्तिः? नात्र गुरुणा देवदत्तस्य सम्बन्धः; कि तिहं ? समुदायेन, गुरुद्वारकश्च कुलेन सम्बन्ध इत्यर्थाद् गुरुणापि योगो भवित । जक्तं च—

समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना। संस्पृश्यावयवांस्तेऽपि युज्यन्ते तद्वता सह।। इति। भावबोधिनी

गच्छ त्वं यूपाय, दाठ देवदत्तस्य गेहे [तुम यूप के लिए = बंटा लाने के लिये जाओ, देवदत्त के घर दाठ = काठ है । यहाँ यूपाय का सम्बन्ध 'गच्छ' के साथ है, दाठ के साथ नहीं । अतः सामर्थ्य न होने से समास नहीं होता है । 'पश्चमी भयेन [पश्चम्यन्त सुबन्त का भय शब्दके साथ समास होता है] उदा०—वृकेम्यो भयम्—वृक्तभयम् [भेंडिओं से भव ।] समयंग्रहण का क्या प्रयोजन ? गच्छ त्वं मा वृकेम्यः, अयं देवदत्तस्य दंगदत्तात् [जाओ तुम भेडिओं से मत डरता, देवदत्त को यगदत्त से भय है । यहाँ 'वृकेम्यः' यह अध्याहायं 'भेषीः' किया के प्रति अपादान है । अतः 'भयम्' के साथ सम्बन्ध न होने से इनका समास नहीं होता है ।] 'वठी' [पष्ठयन्त का सुबन्त के साथ समास होता है] उदा०—राज पुरुषः [राजा का पुरुष = कर्मचारी] समर्थ प्रहण किसलिये है ? भार्या राजः, पुरुषोः देवदत्तस्य [राजा की भार्या, देवदत्त का पुरुष । यहाँ 'राजः' का पुरुष के साथ सम्बन्य नहीं है, अतः दोनों का समास नहीं होता है ।] 'सममें शौन्डैः (पा० सू० र।१।४०), [समम्बन्त का शौण्ड आदि के साथ समास होता है ।] अक्षेषु शौण्डः—अक्षशौण्डः [पांशा कीडा में चतुर] समर्थप्रहण किसलिये है ? शक्तः त्वम् अक्षेषु, शौण्डः पिवति पानागारे [तुम पाँशों के विषय में = सेळने में समर्थ हो, शौण्ड शराबघर में शराव पी रहा है । यहाँ 'अक्षेषु का 'शौण्डः' के साथ सम्बन्य न होने से सामर्थ नहीं है । जतः समास नहीं होता है ।]

# पदग्रहणं किम् ? वर्णविधौ समर्थपरिभाषा मा भूत् । तिष्ठतु वध्यशान त्वं शाकेन । तिष्ठतु कुमारी-

श्रुतत्वात् तेरेव द्वितोयां विशेषियष्यामः —श्रितादीनां सम्बन्धिनी या द्वितीयेति, का च श्रितादीनां द्वितीया ? या श्रितादिनिमित्ताः; न चेह श्रितादिनिमित्ता द्वितीया, कि तिह पश्यितिक्रियानिमित्ता, तत् किमेतिश्चवृत्त्यर्थेन समर्थग्रहणेन ? नैतदिस्तः; समर्थग्रहणे सित श्रितादीनां द्वितीयेति शक्यते व्यपदेष्टुम् । असित तु तिस्मिन्, द्वितीयामात्रं श्रितादिभिः समस्यत इति विज्ञायते । एवं सापेक्षस्थापि समासः स्यादेव — महत् कष्टं श्रित इति, भवति द्वित्र श्रितादिनिमित्ता द्वितीया । तस्मात् समर्थग्रहणं कर्त्तं व्यम् । कि त्वं करिष्यसि शङ्कुलया, खण्डो देवदत्त उपलेनेति । अत्रोपलेन तृतीयान्तेन कृतं खण्डनम् । अतस्तत्कृतत्वमस्तीति प्राप्नोति समासः, समर्थन् ग्रहणान्न भवति । समर्थं ग्रहणे तु सत्ययमर्थो भवति — यस्यैव तृतीयान्तस्य समासस्तेनेव यदि कृतं खण्डन-मिति । न चेह तत्कृतं खण्डनमतो न भवति समासः । एवमन्यत्राप्यसामर्थ्यादसमासो वेदितव्यः ।

## पदमञ्जरी

अय वा—परिपूर्णार्थस्यान्येन सहैकार्थीभावः स्वार्थपरिपूर्तिश्च सम्बन्धिशब्दस्य प्रतियोगिनेति भवति तदपेक्षस्यापि वृत्तिः । उक्तं च—

सम्बन्धिशब्दः सापेक्षो नित्यं सर्वः प्रयुज्यते । स्वार्थवत्सा व्यपेक्षाऽस्य वृत्ताविष न हीयते ॥ इति ।

कि त्वं करिष्यसीत्यादि अत्र न शक्यं वक्तुम् । तत्कृतार्थेनेति । तच्छब्दः प्रकृतपरामर्शाय तृतीयान्तं समस्यते — तदर्थेन यः कृतो गुणस्तद्वचनेनेति । अत्र च यस्य समासः शङ्क्ष्यते — शंकुलयेति, न तदर्थंन कृतं खण्डनम् पलेनेति, न तस्य समासः शङ्क्ष्यते इति न भविष्यतीति । तस्मान्महत्या शंकुलया खण्ड इति सापेक्षमुदाहत्तंव्यम् । गच्छ त्वं यूपायेति । 'गत्यर्थंकर्मणि' इति चतुर्थी । यद्वा — 'कियार्थो-

भावबोधिनी

'पद' का ग्रहण किसिलिये हैं ? वर्णसम्बन्धी विधि = कार्य में 'समर्थ:' इसकी उपस्थिति न हो। उदा०—
तिष्ठतु दध्यशान त्वं शाकेन । यहाँ दिध + अशान में यण्विधि करना है, यह पदसम्बन्धी नहीं अपितु इक् और अच्
वर्णसम्बन्धी है। सामर्थ्य की उपस्थिति नहीं होती है। दही रहे, तुम साग से खा लो। इन दो वाक्यों में 'दिध'
प्रथम बाक्य में और 'अशान' दूसरे वाक्य में है। सामर्थ्य न होने पर भी 'इको यणचि' इससे गुण होता है। 'तिष्ठतु, कुमारीच्छत्रं हर देवदत्तात्' [कुमारी बैठे = रहे, देवदत्त से छत्र ले लो। यहाँ 'तिष्ठतु कुमारी' एक वाक्य है। 'छत्रं हर देवदत्तात्' यह दूसरा वाक्य है। अतः कुमारी और छत्रम् का सम्बन्ध नहीं है। सामर्थ्य के अभाव में भी 'दीर्घात्'
[पा० सू० ६. १. ७५] से तुक् आगम होता है।] दध्यशान में इ का यण् आदेश और 'कुमारीच्छत्रम्' में नित्य तुक् होता है।

विमर्श—जहाँ पदोद्देश्यक विधि रहती है वहीं सामर्थ्य की अपेक्षा की जाती है। इसी के लिये 'पद' का ग्रहण है। इसके फलस्वरूप जहाँ वर्णोद्देश्यक विधि रहती है वहाँ यह परिभाषा नहीं उपस्थित होती है। इस कारण (१) 'तिष्ठतु दिध', और (२) अशान त्वं शाकेन' यहाँ 'दिध' का 'अशान' के साथ सम्बन्ध न होने पर भी, सामर्थं न रहने पर भी यण् = इ का य् हो जाता है वर्थों कि यह वर्ण कार्य है। इसी प्रकार (१) 'तिष्ठतु कुमारी' (२) 'छत्रं

१. सामध्यमिति शेष:।

च्छत्रं हर देवदत्तात् (म॰ भा॰) । यणादेशो (६.१.७७) नित्यश्च तुग् (६.१.७५) भवति ।।

३५३. सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे ॥ २ ॥ (३६५३)

सुबन्तमामन्त्रिते परतः परस्याङ्गवद्भवति, स्वरे = स्वरलक्षणे कर्तव्ये । तादात्स्यातिदेशोऽयम् ।

यणादेशो नित्यश्च तुग् भवतीति । द्वावप्येतौ वर्णविधौ । तेनासामध्येँऽपि भवतः । नित्यश्च तुग् भवति 'दीर्घात्' इत्यनेन । यस्तु 'पदान्ताद्वा' इत्यनेन विकल्पितस्तुग् विधीयते स पदविधिः, अतोऽसामध्ये न भवति ।

अन्ये तु यणादेशोऽनित्यश्च तुग् भवतीत्यकारप्रश्चेषं वर्णयन्ति । एवञ्चाहुः—'पदान्ताद्वा' इत्यन्न विकल्पितस्तुग् भवतीति । 'पदान्ताद्वा' इत्यत्र ह्यन्तग्रहणस्यैतदेव प्रयोजनम्—पदान्तभक्तस्तुगागमो यथा स्यात्, पदभक्तो मा भूदिति । तेन विकल्पितो यस्तुग् विधीयते स पदिविधिनं भवति । तेनासामर्थ्येऽपि भवति ॥ १॥

सुवामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे ।। पराङ्गवदिति । अत्राङ्गशब्दोऽनयववचनः । परस्याङ्गवत् परैक-वद्भवति । तद्ग्रहणेन गृह्यत इत्यर्थः । एवं तादात्म्यातिदेशोऽयं विज्ञायत इत्याह—तादात्म्यातिदेशोऽयमिति ।

### पदमञ्जरी

पप्दस्य च कर्मणि' इति, यूपमाहर्त्तुं गच्छेति, अत्राप्यतदर्थत्वादेव दारुणो न भविष्यतीति सापेक्षं प्रत्युदाहर्त्त-व्यम्—महते यूपाय दार्विति ।

यणादेशो नित्यश्च तुम्भवतीति । द्वावप्येतौ वर्णविधी, नित्यस्तुक् च 'दीर्घात्' इत्ययमेव, यस्तु 'पदान्ताद्वा' इति विकल्पितस्तुक् स पदविधित्वादत्र न भवति ।

अन्ये तु यणादेशोऽनित्यश्च तुग्भवतीत्यकारप्रश्लेषं वर्णयन्तः 'पदान्ताद्वा' इति विकल्पितस्तुग्भवतीति व्याचक्षते । नन्वसौ पदिविधिर्नेति ? आह—तत्रान्तग्रहणं न कर्तव्यम्, प्रकृतेन दीर्घेण पदस्य विशेषणादेव दीर्घान्तस्य पदस्येति सिद्धम् । एवं सिद्धेऽन्तग्रहणस्यैतत्प्रयोजनम्—पदान्तस्य दीर्घस्य वर्णस्य विधिस्तुग् यथा स्यात्, दीर्घान्तस्य पदस्य मा भूदिनि ॥ १ ॥

सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे । परस्याङ्गवदिति । तस्यैव पदस्यामन्त्रितस्याङ्गवदेकदेशवद्भविति, तद्महणेन गृह्यत इत्यर्थः । तादात्म्यातिदेशोऽयमिति । अङ्गशब्दस्यावयववचनत्वात् तस्यामन्त्रितस्यातमा

## भावबोधिनी

हर देवदत्तात्' ये दो वावय है। 'कुमारी' का 'छत्रम्' के साथ सम्बन्ध नहीं है। परन्तु यहाँ दीर्घ वर्ण को मानकर तुक् करना है, सामर्थ्य की अपेक्षा नहीं रहती, तुक् हो जाता है।

यणादेशो नित्यक्च तुक् अवित ऐसा पाठ मानने पर 'दीर्घात' (पा॰ सू॰ ६।१।७५) इससे तुक् होता है।

यदि पूर्वरूप के द्वारा अकार का प्रक्लेष मान लें 'यणादेशोऽनित्यक्च तुग् भवित' तब तो 'पदान्ताद वा' इस सूत्र से .

तुक् होता है। वास्तव में अकार-प्रक्लेष का पक्ष तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यहाँ वर्णविधि = तुक् होना प्रतिपाद्य है।

अतः 'नित्य तुक् हो मानना उचित है'।। १।।

आमन्त्रित = सम्बोधनान्त शब्द परे रहते (पूर्ववत्) सुबन्त परवर्त्ती के अङ्ग = अवयव के समान हो जाता है, स्वर में = स्वरसम्बन्धी कार्य करने की स्थिति में। यह तादात्म्य का अतिदेश है। [तस्य = आमन्त्रितस्य, आत्मा तदात्मा, तस्य भावः—तादात्म्यम्, तत्स्वभावत्व] सुबन्त आमन्त्रित में अनुप्रवेश कर जाता है। [आमन्त्रित में ही

मुबन्तमामन्त्रितमनुप्रविशति । वक्ष्यति—'आमन्त्रितस्य च' (६.१.१९८), आमन्त्रितस्यादिरुदात्तो भवति । स ससुष्कस्यापि यथा स्यात् । कुण्डे नाटन् । परंशुना वृश्चन् । मद्राणां राजन् । कश्मीराणां राजन् । सुबिति किम् ? पोडचें पोडच्यान ।

म्यास:

तादातम्यम् = तत्स्वभावत्वम् । सुबन्तिमत्यादिना तमेत्र तादात्म्यः तिदेशं स्पष्टोकरोति । सुबन्तमामन्त्रितसमुप्रविश्वतीति । तत्रान्तर्भवतीत्यर्थः । कुण्डेनाटिन्निति । अत्र कुण्डशब्दोकार आमन्त्रितस्वरः । एवमन्यत्रापि ससुप्कस्यामन्त्रितस्य स्वरो वेदितव्यः ।

पीडचे पीडचमानेति । हे पीडचमान त्वदीयया पीडयाहं पीडचे, बाध्येऽहमित्यर्थः । 'पीड अवगाहने'

तदात्मा, तस्य भावस्तादात्म्यम्, तत्स्वभावत्विमित्यर्थः। एतदेव स्पष्ट्यति — सुबन्तिमिति । अनुप्रविशति = अन्त-भंवति, सुबन्तामन्त्रितसमुदाय एकस्मिन्नामन्त्रिते संपन्ने यः स्वरः शक्यते कर्तुं स कर्त्तंव्य इत्यर्थः। कः पुनरसौ ? आद्युदात्तत्वम्, समुदायस्य च पदात्परत्वे निघातः। कुण्डेनाटन्निति । नन्वत्र सित तावत्पराङ्गवद्भावे समुदायस्याद्युदात्तत्वं शेषनिघातश्च, असत्यिप कुण्डशब्दः 'निब्निषयस्यानिसन्तस्य' इत्याद्युदात्तः, पदात्परमा-मन्त्रितं निहन्यते । यदा तर्ह्याटन्नित्येतत्पादादौ वर्त्तते, तदा नास्ति निघात इति द्वयोराद्युदात्तत्वं स्यात् । किं च पुल्लिङ्गोऽपि कुण्डशब्दोऽस्ति— पत्यौ जीवित कृण्डः स्यान्मृते भर्त्तरि गोलकः । इति ।

कुण्डोति च जानपदादिसूत्रेण ङीषि भवति । परशुना वृद्धन्निति । 'आङ्परयोः खनिश्वभ्यां डिच्च' इति कुप्रत्ययान्तत्वादन्तोदात्तः परशुशब्दः, मद्रशब्दः 'मदेश्व' इति रक्प्रत्ययान्तः, कश्मोरशब्दो घृतादित्वा-दन्तोदात्तः, 'सुबन्तस्य पराङ्गवद्भावे तन्निमत्तग्रहणम्' तस्यामन्त्रितवाच्यस्यार्थंस्य यन्निमित्तं तदिभधाय्येव सुबन्तं पराङ्गवदित्यर्थः । उदाहरणेषु तृतीयान्तस्य ताविन्निमित्तत्वमस्त्येवः, षष्ट्यन्तस्याप्यस्तिः, भृत्यनिमित्ता हि राजता, देशनिमित्ता वा । एवं गोषु स्वामिन्नित्यत्रापि भवति । तन्निमित्तत्वाभावे तु न भवेत् । सति तु तद्ग्रहणेऽत्रापि न भवति—'मरुत्वां इन्द्र वृषमो रणाय (ऋ० ३.४७.१), मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्तु (ऋ० ८.९७.७), मायाभिरिन्द्रमायिनम् (ऋ० १.११.७), एतेनाग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व (ऋ० १.३१.१८) क्षत्त्रेणाग्ने स्वायः संरभस्व', मित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस्व (वाज० सं० २७.५)।

सुबिति किमिति । तिन्निमित्तग्रहणादेव तिङन्तस्य सिद्धो निरासं इति प्रश्नः । पोड्ये पोड्यमानेति । भावकोधिनी

अन्तर्भूत हो जाता है, अलग नहीं माना जाता है। अतः दोनों को आमिन्त्रत ही मानकर स्वर किया जाता है। आगे कहेंगे 'आमिन्त्रतस्य च' (पा॰ सू॰ ।१।१९७) आमिन्त्रत का आदि उदात्त होता है। वह पूर्ववर्त्ती सुबन्त सिहत का जिस प्रकार हो सके, उसके लिये यह है। उदा॰ कुण्डेनाटन् [कुण्डेन अटन् = कुण्ड के साथ घूमने वाले। यहाँ 'अटन्' यह आमिन्त्रत है। कुण्डेन यह तृतीयान्त = सुबन्त है। 'यह आमिन्त्रत का अङ्ग = अवयव बन जाता है। अतः षष्ठ अध्याय वाले 'आमिन्त्रतस्य च' सूत्र से 'कुण्डेनाटन्' में 'कु' का 'उ' उदात्त = आदि उदात्त होता है। इसी प्रकार आगे के उदाहरणों में भी सुबन्त और आमिन्त्रत दोनों को मिलाकर आमिन्त्रत मानकर स्वर करना चाहिये। परशुना वृश्चन् [परशु = फरसा से काटने वाले!] मद्राणां राजन्! [मद्र देश के राजन्!] कश्मीराणां राजन्! [कश्मीर देश के राजन्!] इन सभी में 'आमिन्त्रतस्य च' इससे आदि उदात्त हो जाता है।]

सुबन्त [पर का अङ्गवत होता है।] यह किसलिये है? पीड्ये पीड्यमान! [हे पीड्यमान! = पीडित होने वाले पुरुष तुम्हारी पीडा से मैं भी पीड़ित हो रहा हूँ। यहाँ 'पीड्ये' और 'पीड्यमान' इन दोनों में कर्म अर्थ में

कार दि । २१ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

१. 'हे अग्ने त्वं क्षत्रेण संरभस्वं = समारभस्व, प्यन्तो बोब्यः । क्षत्रेण समारम्भय, यज्ञमिति शेषः । क्षत्रियान् यज्ञं कारयेत्यर्थः । कीहशस्त्वं स्वायुः शोभनमायुः जीवनं यस्य स'—इति महीघरः ।

## आमन्त्रित इति किम् ? गे\_हे गार्ग्यं: । परग्रहणं किम् ? पूर्वस्य मा भूत्—दे'वदस् कुण्डे'नाटन् ।

### न्यासा

चुरादिणिच्, उभयत्र कर्मण्यात्मनेपदम्, एकत्रोत्तमपुरुषेकवचनिमट्, अन्यत्र शानच्, सार्वधातुके यक्, णिलोपः, 'तास्यनुदात्तिन्छददुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमह्न्विङोः' इतीटोऽनुदात्तत्वम्, यक्, प्रत्ययस्वरेणाद्युदात्तत्वम्, 'एकादेश उदात्तेनोदात्तः' इत्येकार उदात्तः। पीड्यमानेत्यस्य तु 'पीड्य' इत्यस्मात् पदादुत्तरस्य 'आमन्त्रितस्य च' इति निघातः। गेहे गार्थ्यं इति । गेहशब्द उञ्छादिपाठादन्तोदात्तः, सप्तम्येकादेशः पूर्ववदुदात्तः, गार्थ्यं इति जित्सवरेणाद्युदात्तः। पृथक् स्वर एवात्र भवति । देवदत्त कुण्डेनाटिमति । यदि परग्रहणं न क्रियेत तदा देवदत्तशब्दं पूर्वमप्यामन्त्रितं प्रति सुबन्तस्यानुप्रवेशः स्यात्, तत्तश्च देवदत्तशब्दात् पदात् परस्याटिनत्येतस्य 'आमन्त्रितस्य च' इति निघातः स्यात् । ननु च परग्रहणे क्रियमाणे कुण्डशब्दस्य पराङ्गवद्भावे स्त्याद्युदात्तत्वे षाष्ठिके कृते देवदत्तः शब्दात् पदात् परस्याटिनत्येतस्य निघातः पदादित्वञ्चेह

### पदमञ्जरी

न हि सूत्रकारो वात्तिककारवचनेनातिव्याप्तिनिवारणं मन्यत इति भावः। 'पीड अवगाहने' चुरादिणिच्, उभयत्र कर्मणि लट्, एकत्रोत्तमैकवचनिमट्, अपरत्र शानच्, यिक णिलोपः, 'तास्यनुदात्तेत्' इति इटोऽनुदात्त-त्वम्, यकः प्रत्ययस्वरः, 'एकादेश उदात्तेनोदात्तः' इत्येकार उदात्तः, पीड्यमानेत्यत्रामन्त्रितिघातः। ननु च समर्थग्रहणानुवृत्त्यैवात्र न भविष्यति, अस्त्यत्रापि सामर्थ्यम्, कथम् ? सम्बोधनपदं क्रियाया एव विशेषकम्, तथा च—व्रजानि देवदत्तेत्यत्रामन्त्रितिचातो भवति। उक्तं च—

सम्बोधनपदं 'यद्यत्तिकयया विशेषकम् । व्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति ॥ ६ति । (वा॰ प॰ २.५)

अथ वा —हेतुहेतुमद्भावलक्षणोऽत्र सम्बन्धः, हे पीड्यमान त्वत्पीडयाहमपि पीड्य इति । गेहे गाग्यं इति । गेहशब्द उञ्छादित्वादन्तोदात्तः, एकस्यामासनादिकायां क्रियायां द्वयोरिप कारकत्वात्तद्द्वारेणास्ति सामर्थ्यम् ।

परग्रहणं किमिति । सिन्नधानादामिनत्रतस्येव भविष्यतीति प्रश्नः । पूर्वस्य मा भूदिति । निमित्त-भाव एवामिनत्रतस्योपक्षीणतया पूर्वस्यापि स्यादिति भावः । एवं च पूर्वस्यामिनत्रतत्वमतन्त्रम् । गार्ग्यः कुण्डे-

## भावबोधिनी

आत्मनेपद है। पीड्ये में उत्तम पुरुष एकवचन है, अतः यह तिङन्त है। पराङ्गवत् नहीं होगा। दोनों के अलग-अलग स्वर होते हैं। पीड्ये अन्तोदात्त है। 'पीड्यमान' सर्व अनुदात्त है।

'आमन्त्रित' इसका क्या प्रयोजन है ? गेहे गार्ग्यः [घर में गार्ग्य है । यहाँ गार्ग्य यह आमन्त्रित नहीं है । अतः 'गेहे' इस सुबन्त का पराङ्गवद्भाव नहीं होता है । फलस्वरूप दोनों के अलग-अलग स्वर रहते हैं । 'गेहें' यह उदात्त है और गार्ग्य यह जित्स्वर होने से आयुदात्त है ।]

पर का ग्रहण किसिलिये हैं ? पूर्ववर्ती आमिन्त्रत के अवयव के समान न होने लगे—देवदत्त ! कुण्डेन अटन् ! [यहाँ 'देवदत्त' अटन्' ये दोनों आमिन्त्रत हैं । यदि 'पर' का ग्रहण नहीं रहता तो 'कुण्डेन' यह पूर्ववर्ती आमिन्त्रत 'देवदत्त' का अङ्ग मान लिया जा सकता था, फलतः 'अटन्' इसको पद से परे मानकर अष्टम अध्याय के 'आमिन्त्रतस्य च' (पा॰ सू॰ ८।१।१९) से सर्वानुदात्त हो जाता । किन्तु परग्रहण के फलस्वरूप 'कुण्डेन' यह 'अटन्' का ही अङ्ग होता

१. 'यच्च' इति वा पाठः वाक्यपदीये।

अङ्गग्रहणं किम् ? यथा मृत्पिण्डोभूतः स्वरं लभेत । उभयोराद्युदात्तत्वं मा भूत् । वत्करणं किम् ? स्वाश्रयमपि कार्यं यथा स्यात् । आम् कुण्डे नार्टन् । 'आम एकान्तरमामन्त्रित-मनन्तिके' (८.१.९५) इत्येकान्तरता भवति ।

### न्यास

विदक्षितम्; तत्र च देवदत्तेत्यामिन्त्रतस्वरेणाद्युदात्तः। एवं कुण्डेनाटिन्नत्यिष्। आमिन्त्रितिचातोऽत्र न भवति; पदादित्वात्। यया मृत्विण्डीभूतः स्वरं लभेतेति। कथं नाम सुबन्तसमुदायो मृत्विण्ड इवैकीभूत एकरूपतामिवापन्नः स्वरं लभेतित्येवमथंमङ्गग्रहण्मः। किमथं पुनरेकीभृतस्य स्वरप्राप्तये यत्नः क्रियत इत्यत आह—उभयोरित्यादि। यद्यङ्गग्रहणं न क्रियेत, तत्रश्च कार्योतिदेश-शास्त्रातिदेश-व्यपदेशातिदेशानामन्यतमः स्यात्। तथा च सित यथा परस्य कार्यमाद्युदात्तत्वमामिन्त्रतव्यपदेश आद्युदात्तशास्त्रं चः तथा सुबन्तस्य पूर्वस्यापि स्यादिति, तत्रश्चोभयोरप्याद्युदात्तत्वं स्यात्। अङ्गग्रहणे तु सित तादात्म्यातिदेशोऽयं भवति। तेन मृत्विण्डीभूतः सुबन्तसमुदाय आमिन्त्रता-द्युदात्तरूपं स्वरं लभत इति न भवत्युभयोराद्युदात्तत्वप्रसङ्गः। स्वाश्रयमिष कार्यं यथा स्यात्। आम् कुण्डे-नाटिम्नत्यत्र अटिननत्येतस्य 'पदात्परस्यामिन्त्रतस्य' इति निघाते प्राप्ते 'न लुट्' इत्यतो नेत्यनुवर्त्तमाने 'आम एकान्तरमामिन्त्रतमनितके' इत्यनेन विधीयमानो निघातप्रतिषेघोऽसति वत्करणे न प्राप्नोतिः एकान्तरताया अभावात्। परमेव हि स्यात् सुबन्तमसित वत्करणे, न च तथाभूतेनैकान्तरता युक्तः। वत्करणे तु सित, भवति कदाचित् स्वाश्रयमप्यनङ्गत्वमित्युपपदात एकान्तरता, तेन निघातप्रतिषेघः सिध्यति। तत्रायं स्वरविभागः—

### पदमञ्जरी

नाटिन्नत्य दाविष भवित सिन्निधानात् । अमिन्त्रतत्वमिष तन्त्रमिति चेत्; यद्येवम्, परमेव सिनिहितिमिति न पूर्वं प्रत्यङ्गत्वप्रसङ्गः । देवदत्तः कुण्डेनाटिन्नत्यत्र पूर्वं प्रत्यङ्गत्वे सित समुदायस्याद्युदात्तत्वं शेषिनिधातः । अटिन्नित्यानित्रतिधात इति स्वरः । परग्रहणे तु सित देवदत्तशब्दस्यः मिन्त्रताद्युदात्तत्वम् । तथा कुण्डेनाटिन्नत्यस्यापि निधातस्तु न भवितः, 'आमिन्त्रतं पूर्वमिवद्यमानवत्' इति देवदत्तशब्दस्याविद्यमानवत्त्वाद् । छन्दिसि तु परमिष पूर्वस्याङ्गविद्ययते —आ ते पितर्मकतां सुम्नमेतु (ऋ० २.३३.१) । पितरित्यनेन सह मक्तामित्यस्यापि निधातः । यथा मृत्विण्डोभूत इति । यथा लभेतेत्यन्वयः । अमृत्विण्डो मृत्विण्डः सम्पन्नो मृत्विण्डोभूतः । तत्र सुबन्तस्य मृत्विण्डात्मना परिणामासम्भवादेकीभावप्रतिपादनपरमेतत् । मृत्विण्ड इवैकतामापन्न इत्यर्थः ।

## भावबोधिनी

है। इसके फलस्वरूप पद से परे न होने के कारण सर्व अनुदात्त नहीं होता है। षष्ठ अध्याय वाले 'आमन्त्रितस्य च' (पा॰ सू॰ ६।१।१९७) से आद्युदात्त ही होता है।

अंग ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? मिट्टी के पिण्ड के समान होकर जिस प्रकार स्वर प्राप्त कर सकें [इसके लिये 'अङ्ग' का ग्रहण है ।] दोनों का स्वर न होने लग जाय । [जिस प्रकार मिट्टी के दो पिण्ड मिला देने पर एक बड़ पिण्ड बन जाता है उसी का कार्य किया जाता है, इसी प्रकार यहाँ दोनों पद एक साथ मिलकर एक रूप हो जाते हैं । इससे एक ही स्वर किया जाता है ।]

वत् प्रत्यय का ग्रहण किस लिये है ? [पराङ्ग हो जाता है यही कहना चाहिये था, पराङ्गवत् कहने का क्या प्रयोजन है ?] स्वाश्रय = अपने को मानकर भी होने वाला कार्य जिस प्रकार हो सके [इसके लिये 'वत्' का ग्रहण है ।] [पर का अंग होता है—ऐसा कहने पर पूर्ववर्ती सुबन्त का अपने को मानकर कोई कार्य नहीं हो सकेगा किन्तु 'पराङ्ग के समान होता है' ऐसा कहने पर तो अपना भी कार्य कहीं-कहीं हो सकता है ।] उदा०—आम् कुण्डेन अटन् यहाँ 'आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके (पा० सू० ८।१।५५) इंससे एक का अन्तर = व्यवधान होता है ।

विमर्श—'सुवामन्त्रित पराङ्गं स्वरे' यही सूत्र बनाना था 'पराङ्गवत्' यह वत्प्रत्यय किसे लिये है ? इसका समावान यह है कि 'पराङ्ग' इतना कहने पर पूर्व सुबन्त का स्वाश्रित कार्य नहीं होता, किन्तु 'पराङ्ग के समान' यह

# स्वर इति किम् ? कूपे सिक्चन् । चर्म नमन् । षत्वणत्वे (८.३.१११) (८.४.१) प्रति पराङ्गवन्न भवति । न्यासः

आमित्यस्य निपातस्वरेणाद्युदात्तत्वम् । कुण्डशब्दस्यापि पराङ्गवद्भावे सत्यामिन्त्रतस्वरेणाद्युदात्तत्वम् । तथा निघातप्रतिषेवे सत्यटिनत्येतस्यापि षाष्टिकेनाद्युदात्तेन भिवतव्यम् । कूपे सिद्धन्निति । अत्र पराङ्गवद्भावो नास्तीति पदादित्वं सकारस्य भवति । तेन 'सात्पदाद्योः' इति षत्वप्रतिषेधः स्यात् । चर्मं नमन्निति । अत्रापि पराङ्गवद्भावाभावात् समानपदस्थौ निमित्तनिमित्तिनौ न भवत इति समानपदाश्चयं णत्वं न भवति ।

पदमञ्जरी

यद्वा, विण्डीशन्दोऽप्यस्ति — प्रविश विण्डीमिति, तस्यायं प्रयोगः । भूतशन्द उपमार्थः — वितृभूत इति यथा । किमथं पुनरेवंभूतस्य स्वरप्राप्तये यत्त इत्यत आह — उभयोरपीति । असत्यङ्गग्रहणे कार्यन्यप्त्रिशास्त्रास्त्राणामन्यतमातिदेशः स्याद् । यथा परस्य कार्यमामन्त्रितस्य स्वरः आमन्त्रितन्यपदेशः स्वरशास्त्रं वा, तथा मुजन्तस्यापि तद्भवतीति । एवं चोभयोराद्युदात्तत्वं स्यात् । ननु च पदात्परस्य निघातादुभयोरनुदात्तत्वं मा भूदिति वाच्यम्; सत्यम्, आमन्त्रितस्यापादादित्वे सित, पादादित्वे तदुक्तम् । वत्करणं किमिति । परत्र परशन्दप्रयोगादेव वत्यर्थो लप्स्यत् इति प्रश्नः । स्वाश्रयमपि यथा स्यादिति । नानेन ववाचित्कत्वमस्योज्यते । एवं हि विषयविभागो न ज्ञायते — क्वाङ्गवद्भवति ! कव नेति ? नापि कादाचित्कत्वम् — कदाचिदङ्गवत्, कदाचिन्नेति, एवं हि सर्वत्र विकल्पः स्यात् । तस्मादयमत्रार्थः — असति वद्ग्रहणे आम् कुण्डेनाटन्निति स्थिते अटन्नित्यस्य निघाते प्राप्ते कुण्डेनेत्यस्यानुप्रवेशात्कुण्डेनाटन्तित्यस्य तावदेकान्तरत्वान्तिघातप्रतिषेधे आद्युदात्तत्वं प्राप्तम् । तस्यां दशायां कुण्डेनेत्यस्यानुप्रवेशात्समुदायस्य त्याद्वित्तत्वं भवति । तदेवं समुदायस्यानैकान्तरत्वेऽपि अर्थन्नत्त्यस्य यदेकान्तरत्वं वत्करणेन लव्धं तेनव समुदायस्य निघातिनवृत्तिराद्यदात्तत्वं च भवति ।

कूपे सिक्चिति । अत्र पराङ्गवद्भावे सांत ऐक्पधात्वत्वप्रसङ्गः, (यदि) स्वाश्रयं पदादित्वं भविष्यति, सर्वातिदेशेषु ह्यविष्द्धं स्वाश्रयं भविते । कि च नात्रातिदेशिकं सकारस्य किञ्चिच्छास्रोयं कार्यमस्ति, अतोऽिष स्वाश्रयं भवत्येव, यथा—नमते दण्डः स्वयमेवेत्यत्र यश्रप्रतिषेवे शप् । इदं तिह्—'चर्म नमन्', अत्र पराङ्गवद्भावे सित समानपदत्वाण्णत्वं स्यात् । सत्यिष समानपदत्वे 'पूर्वपदात्संज्ञायामगः इति नियमादसंज्ञायां न भविष्यति । नायं नियमस्य विषयः, पूर्वपदशब्दो हि समासावयवे रूढः । तेन समास एव नियमः । अथ तु—

भावबोधिनी

कहने पर कहीं-कहीं पूर्व का स्वाश्रित भी कार्य होता है ? जैसे 'आम कुण्डेन अटन्' यहाँ 'अटन्' इसका षाष्ठ 'आमिन्नतस्य च' (पा॰ स्॰ ६११११९) से निर्मात प्राप्त रहने पर 'कुण्डेन' इसका 'अटन्' में अनुप्रवेग हो जाने से एक
आमन्त्रित हो जाता है । यहाँ एक का व्यवधान नहीं रहता है । अतः 'आम एकान्त्रसामन्त्रितमनन्तिके' (पा॰ स्॰
८११।५५) इससे प्रतिषेय नहीं हो सकता । किन्तु जब पराष्ट्रवत् मानते हैं तब 'अटन्' इस एक का अन्तर = व्यवधान
हो जाता है और निधात का प्रतिषेय प्राप्त होने पर आद्युदात्त प्राप्त होता है । यहाँ 'कुण्डेन' यह पर अनुप्रविष्ट हो जाता
है, समुदाय का आद्युदात्त होता है । यहाँ समुदाय का अनेकान्तरत्य होने पर भी 'अटन्' इसका जो एकान्तरत्व, जो
'वत्करण' से प्राप्त होता है, उसी से समुदाय के निधात की निवृत्ति और आद्युदात्त होता है । इस प्रकार 'आम' यह
निपात स्वर से आद्युदात्त है, 'कुण्डेन' इसका भी पराष्ट्रवद्भाव करने पर 'आमन्त्रित' स्वर से आद्युदात्त होता है ।
इस प्रकार निधात का प्रतिषेध होने पर 'अटन्' इसका भी 'आमन्त्रित' स्वर = आद्युदात्त होना चाहिये ।

[अनु०] स्वर की कर्तं व्यंता में — इसका ग्रहण किस लिये है ? कूपे सिचन्, चमं नमन् । इनमें षत्व और णत्व के प्रति पराङ्वत नहीं होता है । किवल स्वर कर्तव्यता में ही पराङ्गवद्भाव होता है । अतः अन्य कार्यों में पृथक् पृथक् ही रहते हैं । इस कारण 'सिचन्' इसका 'सात्पदाद्योः' (पा० सू० ८।३।१११) से पत्व निषेध हो जाता है । 'चमं नमन्' में समानपदत्व न होने पर णत्व नहीं होता है ।

\*सुबन्तस्य पराङ्गवद्भावे समानाधिकरणस्योपसंख्यानमननन्तरत्वात् (म० भा० २.१.२ वा० ४) ॥ तीक्षणंया सूच्या सीव्यन् । तीक्षणंन परशुना वृश्चन् (म० भा०)।

\*अव्ययानां प्रतिषेधो वक्तव्यः\* । उच्चैरधीयान (म० भा०, वा० ६) । नीचैरंघीयान ॥

३४४. प्राक्कडारात् समासः ॥ ३ ॥ (६४८)

### न्यास

सुवन्तस्य पराङ्गवद्भावे समानाधिकरणस्येत्यादि । कि पुनः कारणं समानाधिकरणस्य न प्राप्नोति, यत इदमुपसंख्यानं क्रियत इत्याह—अनन्तरत्वादिति । 'तिस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' इत्यत्र निर्दिष्टग्रहणस्यानन्त यार्थत्वाद् व्यवहिते न प्राप्नोतीत्युपसंख्यायते । तीक्षणया सुच्या सीव्यन्तित्यत्र सीव्यन्तित्येतस्मिन् परतस्तीक्षण् येत्यस्य व्यवहितस्यापि पराङ्गवद्भावादाद्युदात्तत्वं भवति । उच्चैरधीयानेति । उच्चैशाब्दस्य पराङ्गवद्भावानामावादामिन्त्रतिनबन्धनमाद्युदात्तत्वं न भवति । तिस्मिन्नसित तत्रान्तोदात्तत्वमेव भवति; स्वरादिष्वन्तोदात्तस्य पाठात् । तथा हि तत्रव सन्नतर—उच्चैम्नोचैरित्येवमादीनि पृथअपर्यन्तान्युपदिश्य 'एते सन्नतरप्रभृतयोऽन्तोदात्ताः पठ्यन्ते' इत्युक्तम् । अधीयानेत्यस्य यदा पादादित्वं विवक्ष्यते तदाऽऽद्युदात्तत्वम्, अन्यत्र 'आमिन्त्रतस्य च' इति निघातः ॥ २ ॥

प्राक्कडारात्समासः ॥ यथावृद्धमिति । अत्र समाससंज्ञायां सत्याम्, 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इत्येवमादि पदमञ्जरी

पूर्वं पदं पूर्वंपदं पूर्वंपदादित्यविशेषेण नियमो व्याख्यायेत, ततः स्वरग्रहणं शक्यमकर्तुम् । अक्रियमाणे च तिस्मन् समानाधिकरणस्योपसंख्यानिमत्येतदिप शश्यमकर्त्तुम् । कथं परस्य पराङ्गवद्भावे कृते विणो लुङ्न्यायेन विषय-मेदाल्लक्षणस्यावृत्तौ पूर्वस्यापि पराङ्गवद्भावो भविष्यति ? सित तु स्वरग्रहणः स्वरादन्यत्र पराङ्गवद्भावे पराङ्गवद्भावे पराङ्गवद्भावे न सिद्धवर्ताति कर्त्तव्यम् । नन्वसित स्वरग्रहणे परशुना वृश्वित्रत्यत्र वृश्वित्रिति प्रातिपिक्षम्; न च प्रत्ययलक्षणेनाप्रत्यय इति प्रतिषेधः, 'न ङिसंबुद्धवोः' इति निषेधाल्लङ्गात्; तत्र पराङ्गवद्भावेन प्राति-पदिकानुप्रवेशात् 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति सुव्लुक् प्रसन्ययेत; स्वरग्रहणे तु सित सुब्लुकि कर्त्तव्ये पराङ्गवद्भावाभावः ? नैतदिस्तः; पराङ्गवदित्यत्रामन्त्रितं संनिधानात् परशब्देन गृह्यते; तस्य रूपस्य सुवन्तैकान्त-त्वात्सुवन्तकार्यं एव पराङ्गवद्भावः, न प्रातिपदिक्षकार्ये । उच्चैरधीयानेति । उच्चैर्नीचैःशब्दौ स्वरादिष्वन्तो दात्तौ पठितो, अधिकरणशक्तिप्राधान्याञ्च तिस्मिन्निमत्तं च ॥ २ ॥

प्राक्कडारात्समासः ॥ 'यथाऽसादृश्ये' इति अनन्तरसूत्रातिक्रमे न किञ्चित्कारणम् । ननु 'प्रत्यय भावबोधिनी

# सुबन्त के पराङ्गबद्भाव में समाधिकरण का उपसंख्यान करना चाहिये क्योंकि अननन्तर = ज्यवहित होता है।' # उदा० — तीक्ष्णया सूच्या सीज्यन् [तीक्ष्ण सुई से सिलने वाले। यहाँ 'सूच्या' का पराङ्गबद्भाव सम्भव है परन्तु 'तीक्ष्णया' का नहीं। अतः यह वचन है। दोनों का आद्युदात्त होता है।] तीक्ष्णेन परशुना वृश्चन् ! [तीक्ष्ण फरसे से कांटने वाले! यहाँ भी ज्यवहित होने से 'तीक्ष्णया' का आद्युदात्तत्व नहीं प्राप्त होता है। इस वचन से दोनों का पराङ्गबद्भाव कर देने से आद्युदारा हो जाते हैं।]

\*'अव्ययों के पराङ्गवद्भाव का प्रतिषेव करना चाहिये।' उच्चैरधीयान ! नीचैरसीयान ! [यहाँ उच्चै: और नीचै: ये अव्यय हैं इनको 'अधीयान' आमन्त्रित का अङ्ग नहीं माना जाता है। अतः दोनों के अलग-अलग स्वर होते हैं।]

विमर्श---भाष्य में प्रस्तुत सूत्र पर कई वालिक है परन्तु काशिकाकार ने उनका संकेत भी नहीं किया है ॥२॥ 'कडार' शब्द कहने के पूर्व यहाँ से आगे जिनको कहा जायगा, उन्हें समाससंज्ञक समझना चाहिये। आगे पाणिनि यह कहेंगे 'यथाऽसाहक्ये' (पा० सू० २।१।७) [असाहक्य अर्थ में 'यथा' शब्द का समास होता है] 'यथा-

कडारसंशब्दनात् (२.२.३८) प्राग् यानित अर्ध्वमनुक्रमिष्यामः, ते समाससंज्ञा वेदितव्याः । वक्ष्यति — 'यथाऽसाद्व्ये' (२.१.७), यथावृद्धं ब्राह्मणानामन्त्रयस्य । प्राग्वचनं संज्ञासमादेशार्थम् (म० मा०) । समासप्रदेशाः — 'तृतीयासमासे' (१.१.३०) इत्येवमादयः ॥

### न्यासः

कार्यं भवति । अथ किमथं प्राग्वचनम्, यावता पञ्चमीनिर्देशादेव प्रागित्यस्याध्याहारो भविष्यितः न च परागित्ययमि दिक्छब्दोऽस्ति, अतस्तस्याप्यध्याहारः स्यादित्याशङ्कनीयम्, तदध्याहारे कडारसंशब्दनात् परे
येऽनुक्रंस्यन्ते तेषां समाससंज्ञा स्यातः तथा च कडारसंशब्दनादनन्तरमेव समासाधिकारं कुर्यात्, इह तु कृतः,
तस्मादिह करणसामर्थ्यात् समासाधिकारस्य प्रागित्यस्याध्याहारो भविष्यित, ततो नार्थः प्राग्वचनेनेत्याह—
प्राग्वचनित्यादि । उत्तरत्राऽव्ययोभावादिसंज्ञाभिः सह समाससंज्ञायाः समावेशो यथा स्यादित्येवमर्थं प्राग्वचनम् ।
असति तु तस्मिन्, ताभिरनवकाशाभिरियं संज्ञा बाध्येत । अस्यास्तु समाससंज्ञायाः 'सह सुपा' इत्यत्र
सहेति योगविभागेन यः समासः क्रियते सोऽवकाशः स्यात्—अनुपावषंत्, अनुव्यचलदिति, तिङन्तेनात्र समासः,
असत्यपि सावकाशत्व एकसंज्ञाधिकारे वचनप्रामाण्यात् पर्यायेण वृत्तिः स्यात्, न तु समावेशः । साक्षात् सूत्रेणोपात्ते तु प्राग्वचने सित भवति समावेशः, कथम् ? एवं हि सम्बन्धः क्रियते—कडारात् प्राग् यावन्तो व्यवस्थिताः
सर्वे ते समाससंज्ञका भवन्ति, समाससंज्ञकाः सन्तोऽव्ययोभावादिसंज्ञां लभन्त इति । तेन निमित्तमेव समाससंज्ञाऽव्ययोभावादिसंज्ञानाम् । न च निमित्तना निमित्तं विहन्यते; अन्यथा तस्य निमित्तत्वमेव न स्यादिति
युक्तः सूत्रोपात्तेन प्राग्वचनेन समावेशः । अध्याहृते तु तिस्मिन् 'कडारसंशब्दनात् प्राग् यावन्तो व्यवस्थिताः
सर्वे ते समाससंज्ञका भवन्ति' इत्येषोऽर्थो लभ्यते, न तु 'समाससंज्ञकाः सन्तोऽव्ययोभावादिसंज्ञकाः' इत्येषोऽरि ।
साक्षात् सूत्रोपात्ते तु तिस्मन्नेषोऽर्पि लभ्यते; अन्यथा तस्य सूत्रे साक्षादुपादानमनर्थकं स्थात् ॥ ३ ॥

### पदमञ्जरी

इत्यादिवत्समास इत्येव स्वरितत्वादिधकारोऽस्तु, कि प्राग्वचनेन ? तत्राह्—प्राग्वचनिमित । प्राक्कडारादित्य-विधिनिर्देश इत्यर्थं। संज्ञासमावेशार्थमिति । अन्यथैकसंज्ञाधिकारात्पर्यायः स्यात् । अविधिनिर्देशे तु सित तत्सामर्थ्या-प्राग्रं ग्रहणमावत्तेते । तेन प्राक् समाससंज्ञा भवन्ति, समासाः सन्तोऽब्ययीभावादिसंज्ञा इति समावेशसिद्धः । अथ वा—कडारादिति पञ्चम्येव प्रागिति दिक्शब्दोऽध्याहरिष्यते । न च परागित्यस्याध्याहारप्रसङ्गः, तदध्याहारे हि 'दिक्समासे बहुत्रोहो' 'तृतीयासमासे' 'द्वन्द्वे च' समास इत्याद्यनुपपन्नं स्याद्; व डारात्प्राङ्निर्दिष्टानां समास-संज्ञाया अभावात् । तस्मात्प्रागित्येवाध्याहरिष्यते, नार्थः प्राग्वचनेन, तत्राह—प्राग्वचनिति ॥ ३ ॥

## भावबोधिनी

स्त्राह्मणान् आमन्त्रयस्व' [ये-ये वृद्धा:—इस विग्रह में अव्ययीभाव समास, नपुंसक लिङ्ग एकवचन होता है। जो-जो वृद्ध हैं, उन-उन ब्राह्मणों को बुलाओ।] प्राक्—यह कहना [अन्य संज्ञाओं के] समावेश के लिये है।

समाससंजा के प्रदेश [लक्ष्य] 'तृतीयासमासे [पा॰ सू॰ १।१।३०) आदि (समासघटित] सूत्र हैं।

विमर्श—'समासः' ऐसा अधिकार सूत्र बना कर स्वरितप्रतिज्ञा से अभीष्ट सिद्ध किया जा सकता था, परन्तु वैसा न करके 'प्राक् कडारात्' ऐसा कहने का विशेष प्रयोजन है। आगे 'कडाराः कर्मधारये' (पा० सू० २।२।३८) यह सूत्र कहा जायगा इसके पहले समाससंज्ञा के साथ-साथ अन्य संज्ञायें भी कहीं जायगी। उन सभी का समावेश हो सके—जैसे समाससंज्ञक होते हुये अव्ययीभावादिसंज्ञक होते हैं। यदि ऐसा नहीं लिखा जाता तो अव्ययीभाव आदि संज्ञायें निरवकाश होकर इस समाससंज्ञा की वाधक हो जातीं। समास—यह महती संज्ञा होने से अन्वर्थ मानी जाती है—'यह्मन समवाये पदद्वयादिकं परस्परं समस्यतस्स समास' इस अर्थ में 'अधिकरण' अर्थ में 'हलक्च' (पा० सू० ३।३।१२१) से घल प्रत्यय होता है। अथवा—'समसनं समासः' यह भाव अर्थ में घल है।। ३।।

१. इतः परम्, पृष्ठे २४९।

## ३४४. सह सुपा ॥ ४ ॥ (६४६)

'सुप्' इति वतंते, 'सह' इति 'सुपा' इति च त्रयमप्यधिकृतं वेदितव्यम् । यदित अध्वंमनुक्रमिष्याम-स्त्रज्ञेवमुपस्थितं ब्रष्टव्यम् । वक्ष्यति—'द्वितीया श्रितातीतपतितगतास्यस्तप्राप्तापन्नैः' (२.१.१४) इति, द्विती-यान्तं श्रितादिभिः सह समस्यते; कष्टं श्रितः कष्टं श्रितः ।

सहग्रहणं योगविभागार्थम्, तिङापि सह यथा स्यात्—अनुव्यचलत्, अनुप्रावर्षत् ॥

### न्यांसः

सप सुपा ॥ सहग्रहणं योगविभागार्थिमित । ननु चासित तिस्मन्नेकैकस्य संज्ञा स्यात्, ततश्च ऋनपाद इत्यत्र 'ऋनपूरब्धू:पथामानक्षे' इत्यकारः समासान्त स्यात्; इह च 'राजाश्वः' इत्यत्र 'समासस्य' इति द्वौ स्वरौ स्याताम्, तस्मात् सहभूतयोरेव समासअंज्ञा यथा स्यादेकैकस्य मा भूदित्येवमर्थं सहग्रहणं कस्मान्न विज्ञायते ? एवं मन्यते—सुपेति तृतीयैव सहार्थं गमयित, यथा 'वृद्धो यूना' इति । 'रामास' इति च महती संज्ञा क्रियते—

## पदमञ्जरी

सह सुपा ॥ सहवचनं किमर्थम्, यावता तृतीयैव सहार्थमाक्षेप्स्यति, यथा—'वृद्धो यूना' इति ? सहभूतयोः सम(ससंज्ञा यथा स्याद् एकैकस्य मा भूद्; अन्यथा पुत्रेण सहागतः पितेत्यत्र यथा द्वयोरप्यागमनेन सम्बन्धः, एवं समाससंज्ञापि प्रत्येकमेव स्यात्, सहग्रहणे तु सहभूतयोरेका संज्ञा भवति । किं च स्याद् यद्येकैकस्य संज्ञा स्यात् ? इह ऋवपाद इति समासान्तः प्रसज्येत, द्वौ च स्वरो स्याताम् । 'कृत्तद्वितसमासाश्च' इत्यत्र तु समासश्च समासश्चरेयेकशेषो व्याख्यास्यते, तेन समाससमूहस्य संज्ञाविधिनयमार्थं इति वानयस्य न भविष्यति; अन्यथा त्वेकैकस्य समासस्य प्रत्ययान्तत्वाद्विष्यर्थं समासग्रहणं स्यात् । 'सभासाच्च तद्विषयात्' इत्यत्रापि प्रातिपदिकादित्यनुवर्त्तते, समूहस्य च प्रातिपदिकत्वम्, न त्वेकैकस्य समासस्येति समासादित्येकत्वा-विवक्षया समूहादेव सिद्धः प्रत्ययः।

तदेवं समुदायस्य यथा स्थादेकैकस्य मा भूदिति सहग्रहणम् । नैतदिस्त प्रयोजनम्, 'समासः' इति महती संज्ञा क्रियते — अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत । यस्मिन्समुदाये पदद्वयं परस्परं समस्यते स समासः । 'हल्रश्च' इत्यधिकरणे घत्र । तस्मादनर्थकं सहग्रहणम् तत्राह — सहग्रहणं योगविभागार्थमिति । सहेत्येको योगः, सुबित्येव,

## भावबोधिनी

['सुबामन्त्रिते' (पा॰ सू॰ २।१।२: सूत्र से'] 'सुप्' इसकी अनुवृत्ति होती है, इस 'सुप्' 'सह' और 'सुपा' इन तीनों का अधिकार समझना चाहिये। यहाँ से आगे जिनको कहा जायगा वहाँ इन तीनों को उपस्थित देखना चाहिये। [पाणिनि] कहेंगे 'द्वितीया श्रितातीत॰' (पा॰ सू॰ २।१।१४) द्वितीयान्त का श्रित आदि के साथ समास होता है, उदा॰—कष्टुं श्रितः [इस निग्रह में] कष्टश्रितः [यह रूप होता है।]

'सह' का ग्रहण योगविभाग [अलग सूत्र बनाने] के लिये है, जिससे तिङ् के साथ भी समास हो सके—

अनुव्यचलत्, अनुप्रावर्षत्।

बिमर्श—'सुपा' इतना ही सूत्र बनाना चाहियेथा। अनुवृत्त 'सुप्' मिलाकर तदन्तिविधि करने पर और सहयोग में तृतीया मान 'सुबन्त का सुबन्त के साथ समास होता है'—ऐसा अर्थ सम्भव था। परन्तु 'सह' का ग्रहण करने से नये सूत्र की कल्पना की जा सकती है—'सुप् सह' सुबन्त का तिङन्त के साथ भी समास होता है। इस कारण 'अनु' का व्यचलत्' के साथ समास होता है। इसका फल स्वर आदि में अन्तर है।

समास के विषय में वैयाकरण-भूषण में यह कारिका लिखी है-

सुपा सुपा तिङा नाम्ना घातुनाथ तिङा तिङा । सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विघो बुधैः ॥ वि॰ भू॰ का॰ २६] ३५६. अव्ययीभावः ॥ ५ ॥ (६५१)

'अध्ययोभावः' इस्यधिकारो वेदितव्यः । यानित अध्वंमनुक्रमिष्यामोऽव्ययोभावसंज्ञास्ते वेदितव्याः । वक्ष्यति—'यथाऽसादृष्टये' (२.१.७), यथावृद्धं ब्राह्मणानामन्त्रयस्व । अन्वर्थसंज्ञा चेयं महती तेन' पूर्वपदार्थप्राधान्यमन्ययोभावस्य दर्शयति ।

### न्यासः

अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेतेति । कथं नामान्वर्थसंज्ञा क्रियते ? समसनम् = समासः, संक्षेप इत्यर्थः । संक्षेप-श्चानेकवस्तुविषयः। तेनासत्यिप सहेत्यस्मिन् सहभूतयो व समाससंज्ञा भविष्यित । न प्रत्येकिमिति । अनुव्यचल-दिति । तिङन्तेनात्र समासः । अत्र 'तिङ्ङतिङः' इति निघाते कृते समाससंज्ञायां सत्यां तिन्नबन्धनमन्तोदात्तत्वं भवति ॥ ४॥

अन्ययोयभावः ।। यथावृद्धमित्यत्रान्ययोभावत्ये सति 'अन्ययोभावश्च' इति नपुंसकत्वे 'नान्ययोभावा-दतोऽस्त्वपञ्चम्याः' इत्येव विधिर्भवति । अन्वर्थसंज्ञा चैयमिति । अन्वययमन्ययं भवतीत्यन्ययोभावः । पूर्वपदार्थः प्राधान्यमित्यादिना अन्वर्थसंज्ञायाः फलमाह । प्रायेण ह्यान्ययोभावे पूर्वपदमन्ययम्, परपदमनन्ययम्; समुदायो

सुप् सह समस्यते, केन ? पदविधित्वात्समर्थेन । अनुव्यचलिति । तत्र सुवित्येकत्वस्य विविधातत्वाद्धेः पूर्वं समासः, पश्चादनोः, तत्र नित्यसमासत्वाद्धेः शाक्ष्णभावः । समासान्तोदात्तत्वं तु न भवतिः, 'तिङ्ङितिङ्ः' इति निवातात् । अनोः 'गतिर्गती' इति निवातः, वेर्यणादेशे 'उदात्तस्वित्वयोः' इत्यटः स्वरितत्वम् । अन्ये तु सितिशिष्टं समासान्तोदात्त्त्वं भवतीत्याद्धः । विभक्तिस्तु सत्यिप समासत्वेन प्रातिपदिकत्वे न भवतिः तिङैकत्वस्योक्तत्वात् । यद्धा वचनग्रहणमुक्तेष्वप्येकत्वादिषु यथा स्यादिति प्रथमैक्तवचनम्, हत्स्वादिलोपः । एवं चैक्ष्यदासनुव्यचलद्देवदत्तेति 'आम एकान्तरमामन्त्रित्तमनिक्तिः । इति निवातप्रतिषेधो भवति । योगविभाग- श्विष्टिसद्धवर्थं इत्यतिप्रसङ्गो नोद्धावनीयः ॥ ४॥

अन्ययोभावः ॥ इह छघ्वर्थं संज्ञाकरणिमत्ये हादारा संज्ञाकार्या, किमथं महती कियते इत्याह— अन्वर्थसंज्ञा चेयमिति । अनव्ययमव्ययं भवतीत्यव्ययीभावः, 'भवतेर्णः उपसंख्यानम्' इति णप्रत्ययः। अन्वर्थत्वे कि सिघ्यतीत्यत आह —तेनेति । पूर्वपदग्रहणमव्ययस्योपलक्षणार्थम् । सूपप्रति, शाकप्रतीत्यादावृत्तरपदार्थ-प्राधान्यात्र स्यात्तस्मादव्ययीभावेऽन्ययार्थः प्रधानिमिति स्च्यते । एव ह्यव्ययानव्ययसमुदायोऽव्ययधर्मलाभादव्ययं भाववोधिनी

इस प्रकार (१) सुबन्त का सुबन्त के साथ, जैसे—राजपुरुणः । (२) सुबन्त का िङन्त के साथ; जैसे—अनुव्यचलत् । (३) सुबन्त का नाम = प्रातिपदिक के साथ, जैसे—कुम्भकारः । (४) सुबन्त का घातु के साथ, जैसे—कटपूः । (५) तिङन्त का तिङन्त के साथ, जैसे—पिवतखादता [पिवत खादत इति सततं यस्यां कियायाम् अभिवीयते सा—पिवतखादता । यहाँ 'आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये' इस गणसूत्र से समास होता है । (६) तिङन्त का सुबन्त के साथ, जैसे—जिहरूतम्यः । 'स्तम्यं जहीत्याभीक्षण्येन य आह् स' यह विश्वह है । स्तम्य का आधातकर्ता—यह समास का अर्थ है ॥ ४ ॥

'अन्ययोभाव' यह अधिकार समझना चाहिये । यहाँ से आगे जिनका यिवेचन करेंगे, उन्हे अन्ययोभावसंज्ञक समझना चाहिये । आगे कहा जायगा-—'यथाऽसाह्स्ये' (पा० सू० २।१।७) यथावृद्धं ब्राद्मणान् आमन्त्रयस्व [ये ये वृद्धाः— इस विग्रह में 'यथा' के साथ समास होता है ।] जो जो वृद्ध हैं उन उन ब्राह्मणों को आपन्त्रित थरो ।

यह बड़े आकारवाली संजा अव्ययीभाव की पूर्वपदार्थप्रधानता दिखाती है।

१. पदमञ्जरीसम्मतोऽयं पाठः ।

अव्ययोभावप्रदेशाः—'अव्ययोभावश्च' (२.४.१८) इत्येवमादयः।

विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्धचर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्य-३५७. अव्ययं थानुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ।। ६ ॥ (६५२)

'सुप्' 'सुपा' इति च वर्तते । विभक्त्यादिष्वर्थेषु।यदव्ययं वर्तते तस्समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते,

अन्ययोभावश्च समासो भवति । वचनग्रहणं प्रत्येकमभिसम्बद्धचते ।

(१) विभक्तिवचने तावत्—स्त्रोष्वधिकृत्य कथा प्रवर्तते अधिस्त्रि, अधिकुमारि । सप्तम्यर्थे यदव्ययं

नाव्ययम् । स यदि पूर्वपदवशेन तस्य पूर्वपदस्य यो धर्मोऽन्ययत्वं तत् प्रतिपद्यते तत्रोऽनवःयस्वभावः सन्नवव्यय-स्वभावो भवति । एवञ्च पूर्वपदवशेन तद्धर्मं प्रतिपद्यते यदि पूर्वपदं प्रधानं भवति, नान्यथा । प्रधानवशेन हि वस्तुनः स्वधर्मपरित्यागेन धर्मान्तरापत्तिर्युक्ता । तथा हि-प्रधाने राजिन हसति तद्भृत्या अपि हसन्ति, तस्मिन् रुदित तेऽपि रुदिन्तः; न त्वप्रधाने चेटीपुत्रादौ । तदेवमन्वर्थसंज्ञेयं भवन्ती पूर्वपदार्थप्राधान्यमव्ययीभावस्य दर्शयति । तेन यदा पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यं भवति तदाव्ययोभावो भवति, नान्यथेत्युक्तं भवति ॥ ५ ॥

अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्धंचर्याभाषात्ययासंप्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्ययानुपूर्व्यंयौगपद्यसादृश्य-सम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ॥ स्त्रोध्वधिकृत्य कथा प्रवत्तंतेऽधिस्त्रीति । 'अनिभिहिते' इति सूत्रे 'तिङकृत्तद्धित-समासैः परिसंख्यानम्' इति परिगणनं कृतम्, तेनाधिशब्देन द्योतिते सप्तम्यर्थे स्त्रीशब्दात् सप्तमी भवति । तेन

पदमञ्जरी

भवतीति । कि सिद्धं भवति ? समृद्धा मद्राः सुमद्रा इत्यादावुत्तरपदार्थप्राधान्येऽव्ययीभावस्यातिप्रसङ्गः परिहृतो भवति । पारेगङ्गम्, द्विमुनि, उन्मत्तगङ्गमित्यादौ च वचनादव्ययीभावः । एवं चानव्ययमव्ययं भवतीत्यन्वर्थं-तयैवाव्ययकार्यस्यापि लाभाद् 'अव्ययोभावश्च' इत्येतदपि न वक्तव्यम् । 'लुङ्मुखस्वरोपचाराः प्रयोजनमिति (काव्या वा वा परिगणनं वक्ष्यामि' इत्येवमर्थं तदिति चेत्, नः अत्रेव परिगणय्यान्वर्थत्वेन वा विशिष्टकार्य-विषयमव्ययत्वमनुमीयताम् ॥ ५ ॥

अन्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिन्यृद्धचयभावात्ययासन्प्रतिशन्दप्रादुर्भावपश्चाद्ययानुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्य-सम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ॥ श्रुतत्वादव्ययस्यैव विभक्तचादयो विशेषणानि, न समासस्येत्याह्—विभक्तचादि-िवति । समस्यत इति । यद्यपि 'समास' इति संज्ञामात्रं विधीयते, तथाप्ययमवुधबोधनाय भिन्नयोः शब्दयोः

भावबोधिनी

ं अव्ययीभाव के प्रदेश = प्रयोग स्थल 'अव्ययीभावश्च' (पा० सू० २।४।१८) आदि के समान अव्ययीभाव

से घटित सूत्र] हैं।

विमर्श-िट, घु, भ आदि लघुभूत संजाओं के समान यहाँ न वनाकर 'अव्ययीभाव' इस महदाकार वाली संज्ञा बनाने का उद्देश्य है अन्वर्थता की प्रतीति कराना-अनव्ययम् अव्ययं भवति-इस विग्रह में 'भवतेणं उप-संख्यानम्' से 'ण' [अ] प्रत्यय और ईत्वादेश करने पर 'अव्ययीभाव' शब्द रूप होता है । चूंकि इस समास में पूर्वपद प्रायः अव्यय ही होता है, उसी का अर्थ प्रधान माना जाता है। उत्तरपद अव्यय नहीं होता है। समास हो जाने पर समुदाय को अव्यय मान लिया जाता है। पूर्वपदार्थ की प्रधानता प्रायिक है अतः 'उन्मत्तगङ्गम्' आदि में दोष नहीं है ॥ ५॥

इसमें 'मुप्' और 'सुपा' [सुबन्तं सुबन्तेन] इन दोनों की अनुवृत्ति होती है। विभक्ति आदि [सोलह अर्थों में जो अव्यय शब्द रहता है, वह समर्थ सुवन्त के साथ समास प्राप्त करता है और वह समास अव्ययीभाव होता है। ['विभक्ति' से लेकर 'अन्त' शब्द तक द्वन्द्व समास करके 'वचन' के साथ समास किया जाता है अत:] 'वचन' यह प्रत्येक के साथ सम्बद्ध होता है। उच्यते इति वचनम् = वाच्यम्, इस प्रकार समानाधिकरण मानकर — विभक्ति आदि तद् विभक्तिवचनम् । (२) समीपवचने कुम्भस्य समीपम् उपकुम्भम् । उपमणिकम् । (३) समृद्धिः = ऋद्धेराधिक्यम् । समृद्धिमद्राणाम् = सुमद्रम्, सुमगधं वर्तते ।

(४) व्यृद्धिः = ऋद्धेरभावः । गवदिकानामृद्धेरभावः दुर्गवदिकम्, दुर्यवनं द्वतंते । न्यासः

तदन्त एवं समस्यते । अधिशब्दस्तु प्रथमान्तः । 'अव्ययोभावश्च' इति नपुंसकत्वम् । 'ह्रस्वो नपुंसके' इति ह्रस्वः । विभक्तिशब्देनेह कारकमुच्यते—विभज्यते प्रातिपदिकार्थोऽनयेति कृत्वा । तच्चेह।विकरणं विवक्षित-भित्याह— सप्तम्यर्थे यदव्ययमिति ।

उपकुम्भिमित । समीपार्थेनोपशन्देनोप जितते न्यतिरेके कुम्भशब्दात् षष्ठो भवतीति षष्ठधन्त एव समस्यते । सुमद्रमिति । यदा मद्रैर्विशिष्यमाणत्वात् समृद्धेः प्राधान्यं भवति तदायं समासः । मद्राणामाधिक्येन ऋद्धिवंत्तंत इत्यर्थः । यदा तु मद्राः समृद्धधा विशिष्यमाणाः प्रधानभावमनुभवन्ति तदा 'कुगतिप्रादयः' इति तत्युक्षो भवति—सुमद्रा इति । समृद्धिमन्तो मद्रा इत्यर्थः । दुर्गवदिकिमिति । गवदिकानामृद्धिविगमो वर्त्तत पदमञ्जरी

संरलेषः प्रक्रियायां कियत इति 'समस्यते' इत्युक्तम् । वसनप्रहणं प्रत्येकमिससम्बध्यत इति । तच्च कर्मसाधनं विभक्त्यादिभिः समानाधिकरणम् । विभक्त्यादिषु वाच्येषु यद्व्ययं वर्त्तते = विभक्त्यादीनर्थान्यद्व्ययं विक्ति, द्योतयतीत्यर्थः । विभक्तिश्वदेन कारकशक्तिरभिधीयते — विभज्यतेऽनया प्रातिपदिकार्थं इति कृत्वा । स्त्रीष्विष्कृत्येति । स्त्रीषु कथा प्रवत्यंत इत्यन्वयः । अधिकृत्येति, प्रस्तुत्येत्यर्थः । संनिधानाच्च स्त्रिय एव प्रस्तुत्येति गम्यते, स्त्रीविषया कथा प्रवत्यंत इत्यर्थः । प्रायेण तु प्रवर्त्तते इति पाठः । तत्र भिन्नकर्तृकत्वात् क्त्वाप्रत्ययस्यानुपपत्तिः, प्रकृत्याः प्रस्तुवन्ति कथा प्रवर्त्तत इति । अत्राहुः — अधिकृत्य या कथा सा स्त्रोषु प्रवर्त्तत इत्यर्थः, तत्र प्रस्तावने कथने च कर्तृरेकत्वात्सिद्धः क्त्वाप्रत्यय इति । अन्ये त्वाहुः —कृत्यस्य कथा कर्त्व्यक्षयेत्यथः, सा स्त्रोषु अधिप्रवर्त्तते स्त्रीष्वधीति च प्रक्रियावाक्यम्, न त्वेतत्प्रयोगार्हम्; समासस्य नित्यत्वात् । अधिस्त्रीति । 'अव्ययीभावश्च' भावकोषिनी

वचन = वाच्य = अर्थों में विद्यमान जो अव्यय, अर्थात् विभक्ति आदि अर्थों को द्योतित करने वाला जो अव्यय उसका समास होता है 1] क्रमशः उदाहरण—

(१) विभक्तिवचन में [विभक्ति कारक अर्थ में]—स्त्रीषु अधिकृत्य कथा प्रवर्त्तते अधिकृमारि [दुमार्याष्ट्र अधिकृत्य—यह विग्रह है।] सप्तमी के अर्थ में जो अव्यय वह विभक्तिवाचक होता है।

विमर्श-अधिसु स्त्री सुप् यह अलौकिक विग्रह है लौकिक विग्रह मूल में दिया गया है। यहाँ अवि अव्यय अधिकरण कारक अर्थ में है। अतः विभक्ति=कारक अर्थ में विद्यमान 'अधि' अव्यय का 'स्त्रीषु' के साथ समास 'अव्ययं विभक्ति'
इसी सूत्र से होता है। 'कृतद्धितसमासाश्च' (पा० सू० १।२।४६) से इस समास की प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' (पा० सू० २।४।७१) इससे विभक्ति का लोप करने पर 'स्त्री अधि' बनता है। अधि की उपसर्जन संज्ञा
करके 'उपसर्जनं पूर्वम्' (पा० सू० २।२।३०) से इसका पूर्वनिपात—'अविस्त्री'। 'अव्ययीभावश्च' (पा० सू० २।४।१८)
से नपुंसकलिन्द्र 'हस्बो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' (पा० सू० १।३।४७) से हस्व, प्रातिपदिक होने से 'सु' प्रत्यय [विभक्ति],
अव्यय होने के कारण 'अव्ययादाप्सुपः' (पा० सू० २।४।८२) से सु का लोप कर देने पर—अधिस्त्रि यह रूप
निष्पन्न होता है।

यहाँ वैषियक आधार में सप्तमी है। स्रीविषियणी कथा प्रवृत्त होती है। पदमञ्जरीकार 'प्रवत्यंते' यह पाठ मानते हैं क्योंकि 'क्त्वा = ल्यप्' के लिये समानकर्तृकत्व आवश्यक है। अन्यथा 'अधिकृत्य' 'प्रवतंते' यह कठिन है, क्योंकि पुरुष प्रस्तुत करने वाले हैं, कथा प्रवृत्त होने वाली है। 'प्रवतंते' पाठ में क्त्वा की उपपत्ति के लिये 'अधि-कृत्य या कथा सा स्त्रीषु प्रवतंते' ऐसा पाठ उचित है। अथवा 'स्त्रीषु अधिकृत्य कथा = कर्तृव्यकथा प्रवतंते' पाठ मान कर 'प्रवत्तंते' पाठ संगत है, क्योंकि यहाँ ल्यप् नहीं है।

## दितीयाध्याये प्रथमः पादः

(५) अर्थाभावः न्वस्तुनोऽभावः । अभावो मक्षिकाणाम् निर्मक्षिकम्, निर्मशकं वर्तते । (६) अत्ययः= [अ]भूतत्वम्, अतिक्रमः । अतीतानि हिमानि निहिमम्, निःशीतं वर्तते । (७) असंप्रति = उपभोगस्य वर्तमान-कालप्रतिषेधः। अतितैसुकम् । तैसृकम् = आच्छादनम्, तस्यायमुपभोगकालो नभ वतीत्यर्थः ।

#### न्यासः

इत्यर्थः । ननु चार्थाभाव इत्यनेनैव तित्सद्धम्, तथा ह्यर्थाभावो वस्त्वभावः, ऋद्विविगमोऽपि वस्त्वभावो भवत्येव, तत्कोऽत्र विशेषो येनार्थाभावाद् ऋद्विविगमस्य पृथगिभधानं क्रियते ? अयमस्ति विशेषः; उत्तरपदार्थाभावो हि द्रव्याभावः, यथा—निर्मक्षिकमिति, मक्षिकाणामभाव उच्यते; न तु दुर्गविदिकिकित्यत्र गविदकानामभावः, कि तिह ? तदीयाया ऋद्वेविगमः ।

वर्षाभाव इति । अथार्थंग्रहणं किमर्थम् ? धर्माभावे प्रसज्यप्रतिषेधो मा भूत्, यथा—न भवति ब्राह्मणोऽब्राह्मण इति । ब्राह्मणत्वं धर्मोऽत्र प्रतिषिध्यते, न तु वस्त्वभावः । किञ्च—इतरेतराभावे च मा भूत्, गौरक्वो न भवतीति । अत्राप्यर्थान्तरत्व प्रतिषिध्यते, न तु वस्त्वभावः । अत्ययोऽभूतत्विमिति । अस्येव पर्यायोऽ-तिक्रमः । अनिक्रमः इत्युत्पत्त्यभावः, प्रध्वंसाभाव इत्यर्थः । अर्थाभावस्तु क्वचिद्देशे सर्वदेव वस्तुनोऽभावः, न

### पदमञ्जरी

इति नपुंसकत्वाद् ह्रस्वा नपुंसके' इति ह्रस्वः । सप्तम्यथं यदन्ययमिति । विभक्तिवचनतां दर्शयति । उपकुम्भभिति । कुम्भस्योपेति प्रक्रियावावयं षष्ट्यन्तेन समासः । दुःशकम्, दुर्यवनिमिति । मनुष्यजातिवचनौ शकयवनशब्दौ, किमथं पुनर्व्यृद्धिग्रहणम्, अर्थाभाव इत्येव सिद्धम् । न सिद्धचितः येन समस्यते तदर्थस्याभावोऽर्थाभावः,
न चात्र शकानामभावः, कि तिहं ? तदीयाया ऋद्धेः । अर्थाभाव इत्यर्थग्रहणं यत्र धर्मिस्वरूपस्यैवाभावस्तत्र
यथा स्यात्, धर्ममात्रप्रतिषेधे मा भूत्, तद्यथा—ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यामुत्पादितत्वेन कस्यचिद्ब्राह्मणत्वं प्रसज्य
प्रतिषेधित—नायं ब्राह्मणो यस्तिष्ठन्मूत्रयात । इतरेतराभावे च मा भूत्—गौरश्वो न भवतीतिः, अत्रापि वस्त्वनतरत्वं प्रतिषिध्यते, न धर्मस्वरूपम् । अतिशोतिमिति । अर्थाभावः कालानविच्छन्नोऽभाव बाश्रीयते, इह तु
संप्रत्यभाव इत्यत्ययस्य भेदेनोपादानम् ।

## भावबोधिनी

(२) [अनु०] समीप अर्थ में [अव्यय के समास का उदाहरण ] = कुम्भस्य समीपम्—उपकुम्भम् [कुम्भ के समीप] उपमणिकम् [मणिक के समीप। यहाँ 'उप' यह समीप अर्थ में है। अतः समास होता है।]

(३) समृद्धिः = ऋदि = सम्पन्नता की अधिकता । उदा० — समृद्धिः मद्राणाम् — [इस विग्रह में 'सु' इस अव्यय के साथ समास होता है। प्रक्रिया के अनुसार प्रातिपदिक संता, विभक्तिलोप, पूर्वनिपात, नपुसकत्व, सु प्रत्यय, इसका अम् और पूर्वरूप करने 'पर रूप सिद्ध हाता है। अकारान्त शब्दों के साथ प्रायः यहो प्रक्रिया होती है। मद्र देश के लोगों की सम्पन्नता — यह अर्थ है।] सुमगधम् [मगधानां समृद्धिः यह विग्रह है। मगध के लोगों की सम्पन्नता यह अर्थ है।]

(४) व्यृद्धि—ऋदि का अभाव [विगता ऋदिः = व्यृद्धिः] गविदकानाम् ऋदिः अभावः—[इस विग्रह में] दुर्गविदिकम् । यवनानाम् ऋदि अभावः—इस विग्रह में] दुर्गवनम् [दुर्गविदिकों की सम्पन्नता का अभाव है, यवनों की सम्पन्नता का अभाव है—यह अर्थ है। यहाँ 'दुर' यह अव्यय शब्द व्यृद्धि अर्थ में है। अतः समास होता है।

दुर्गवदिकम् के स्थान पर पदमंजरीकार दुःशंकम्' यह मानते हैं।

(५) अर्थाभाव = वस्तु का अभाव। मिक्षकाणाम् अभावः [इस विग्रह में] निर्मिक्षकम् [मशकानाम् अभावः— इस विग्रह में] निर्मशकं वतंते। मिक्खयों का अभाव है। मच्छरों का अभाव है—यह अर्थ है। निर्मिक्षकम् में समास, विभक्तिलोप, अव्यय का पूर्वनिपात करने पर 'निर्मिक्षका' बनाने के बाद अव्ययोभाव संज्ञा, नपुसक लिङ्ग और हस्व करने पर रूप सिद्ध होता है।] (८) शब्दप्रादुर्भावः = प्रकाशता शब्दस्य—इति पाणिनि । तत्पाणिनि । पाणिनिशब्दो लोके प्रकाशत इत्ययः। (९) पश्चात्-अनुरयं पादातम् । रथानां पश्चात् इत्यर्थः । (१०) यथा यथार्थे यदव्ययं वर्तते तत्समस्यते ।

योग्यता, वीप्सा, पदार्थानितवृत्तिः सादृश्यं चेति यथार्थाः । योग्यतायाम् अनुरूपम् । रूपयोग्यं भवतीत्यर्थः । वीप्सायाम् अर्थमर्थं प्रति प्रध्यर्थम् । पदार्थानितवृत्तौ यथाशक्ति ।

### न्यासः

तूत्पन्नस्य पश्चादभाव इत्यत्ययोऽर्याभावाद् भिद्यते । उपभोगस्येत्यादिनाऽर्थाभावाद् भेदं दर्शयति । अर्थाभावो हि क्विचिह्रेशे कालत्रयेऽप्यभावः, असम्प्रति पुनक्पभोगस्य या वर्त्तमानः कालस्तस्यैव प्रतिषेध इति भिद्यते; असंप्रत्यर्थाभावात् । अतितेषृक्षमिति । तिसृका नाम ग्रामः 'तत्र भवः' 'तत आगतः' इति वाऽण्, तैमृकम्, न तैसृकस्य वर्त्तमानः काल उपभोगस्येत्यर्थेऽिवतैसृकमिति भवति ।

अनुरूपिनत्यत्र योग्यतायामनुशब्दः । योग्यं रूपं वहतीत्यर्थः । प्रत्यर्थमिति । प्रतिशब्दोऽव्ययमत्र वीप्सायाम्, अर्थमर्थंप्रति प्रत्यर्थम् । ननु चात्र नित्यसमासत्वात् वाक्येन न भवितव्यम् ? नैतदस्तिः प्रतिशब्दस्य वीप्सायामर्थं कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विहिता, तद्योगे द्वितीया यथा स्यादित्येवमर्थम् । तस्याश्च वाक्य एव प्रयोगो नान्यत्रेति तेन सत्यपि नित्यसमासत्वे वाक्यमपि भवति । यथाशक्तोति । पदार्थानितवृत्तौ यथाशब्दः । पदमत्र

### पदमञ्जरी

अतितेष्ठकमिति । तिसृका नाम ग्रामः, 'तिसृभावे संज्ञायां कन्युपसङ्ख्यानम्' तत्र भवं तैसृकम् = आच्छादनम् । तच्च कालविशेष उपभोग्यम्, उष्णे शीते वा अतिशब्दो नेदानीमित्यस्यार्थे वर्तते । उपभोगिकया च वृत्ती स्वभावादेवान्तर्भवित, यथा—दच्युपिक ओदनो दच्योदन इति । तद्द्वारेण पूर्वोतरपदयोः सामर्थ्यम्, नेदानीमुपभोगाहं तैसृकमाच्छादनिमत्यर्थः । आच्छादनापेक्षस्यापि तैसृकशब्दस्य गमकत्वात्समासः । नात्र तैसृकस्य कालानविद्याभो भावः, नापि संग्रति तस्याभावः, कि तिहं ? तदुपभोगस्येत्यर्थाभावादत्ययाच्चा-संप्रतिभिद्यते । तत्याणिनोति । तच्छब्दो निपातोऽत्यस्ति ।

## भावबोषिनी

(६) अत्यय = भूतता = अतिकम [उत्पत्ति न होना] अतीतानि हिमानि [-इस विग्रह में] निर्हिमम् [अतीतं शीतम्-इस विग्रह में] निःशोतम् [हिम का घ्वंग = समाप्ति । शोत का घ्वंस = समाप्ति । शीतकाल बीत गया । यहां 'निर्' यह अव्यय अत्यय = घ्वंस अर्थ में है । समाप्त करने पर उसका पूर्वनिपात होता है ।]

विमर्श- 'अत्यय' का अर्थ, —अतिक्रम उत्पत्ति का अभाव, प्रध्वंसाभाव आदि माने गये हैं। अतः काधिका में 'अत्ययो भूतत्वम्' गह अलग-अलग पाठ ही उचित है। कुछ संस्करणों में अकार प्रश्लेष करके 'अत्ययोऽभूतत्वम्' ऐसा

पाठ लिखा है। यह अशुद्ध है। भाष्य में इस पर कुछ नहीं लिखा है।

(७) [अनु॰] असम्प्रति = उपभोग के वर्तमान काल का निषेष । [तैमृकं सम्प्रति न युज्यते—इस विग्रह में] अतितैमृकम् [तैमृक ओढ़ने का अब समय नहीं है, ओढ़ना ठीक नहीं है।] तैमृकम् = आच्छादन = ओढ़ना, उसके उपभोग = प्रयोग का यह समय नहीं है, यह अर्थ है।

विमर्श—तिमृका नाम का कोई ग्राम था। उसमें पैदा होने वाला या वहाँ से आने वाला पदार्थ—इस अर्थ में 'तत्र भवः' (पा॰ सू॰ ४।३।५३) अथवा 'तत आगतः' (पा॰ सू॰ ४।३।७४) से अण् प्रत्यय करके यह रूप होता है। तैमृक सम्भवतः ऊनी अथवा रेशमी वस्त्र को कहते हैं। जब इसके ओढ़ने का समय नहीं होता है तब यह प्रयोग होता है। यहाँ वस्तु का अभाव कहना इष्ट नहीं है अपितु उसके उपभोग के काल का अभाव कहना इष्ट है। अतः 'अयिभाव' और 'असम्प्रति' का क्षेत्र अलग-अलग हो जाता है। इसी लिये दोनों का उल्लेख है।

(८) [अर्थु॰] शब्द प्रादुर्भाव = शब्द का प्रकाश = प्रसिद्धि। [पाणिनि शब्दस्य प्रकाश:—इस विग्रह में] इति पाणिनि:, तत्पाणिनि: रूप होते हैं। पाणिनि शब्द लोक में प्रकाशित होता है, प्रसिद्ध होता है, यह अर्थ है।

- (११) आनुपूर्व्यम्=अनुक्रमः । अनुज्येष्ठं प्रविद्यन्तु भवन्तः । ज्येष्ठानुपूर्व्यण भवन्तः प्रविद्यन्तिस्वत्यर्थः ।
- (१२) यौगपद्मम् = एककालता । सचक्रं धेहि । युगपच्चक्रं धेहीत्यर्थः ।

न्यासः

शक्तिशब्दस्तस्यार्थः शक्तिरेव तस्या अनिवृत्तिरनितक्रमः। यथाशक्ति करोतोति शक्यत्यनितक्रमेण करोती-त्यर्थः। ज्येष्टानुपूर्व्यणेति। ज्येष्टानुक्रमेणेत्यर्थः।

सचक्रमिति । 'अव्ययोभावे चाकाले' इति सहशब्दस्य सभावः । एवं सिकलोत्यादाविप सभावो

वेदितव्यः।

गुणभूतेऽपोत्यादि । यदि सादृश्य इति नोच्यते तदा पूर्धपदार्थप्रश्रानोऽव्ययीभाव इति यदा सादृश्यं विशेष्यत्वात् प्रधानं भवति तदैव स्यात्, सादृश्यं किल्याः सिकखाति गुणभूते तु न स्यात्, अस्माद् वचनाद् पदमञ्जरी

प्रत्यर्थमिति । अर्थमर्थं प्रतीति वाक्यमप्यत्र भवतिः; भाष्यप्रयोगात् । यदि वा नात्राव्ययं वीप्सावृत्ति, कि ति ? कर्मप्रवचनीयत्वात्सम्बन्धमविच्छनित्त । वोप्सा तु द्विवंचनद्योत्या । अनुपूर्वस्य भाव आनुपूर्व्यम् — बाह्यणादित्वात्ष्यम्, ष्यत्रः वित्करणादिस्त्रयामपि भवति तस्य प्रयोगः । एवं क्येष्ठानुपूर्व्येणेति ।

सचक्रमिति । सहराब्दस्य समासः, 'अव्ययोभावे चाकाले' इति सभावः, एवम्तरेष्वप्युदाहरणेषु । गुणभूतेऽपोत्यादि । यदि 'सादृश्ये' इति नोच्यते, पूर्वपदार्थप्रधानोऽज्ययोभाव इति यदा सादृश्य विशेष्यत्वात्

## भावबोधिनी

विमर्श—प्रादुर्भाव का अर्थ प्रकाश = प्रसिद्धि है। 'तत्' यह निपात भी है। इसी को मान कर समास होता है। यह शब्द प्रसिद्धि अर्थ को प्रकट करता है। इसी प्रकार 'इति' शब्द भी प्रसिद्धि अर्थ प्रकट करता है।

(९) [अनु०] पश्चात् = पीछे । [रथानां पश्चात् इस विग्रह में] अनुरथं पादातम् = रथों के पीछे पैदल सेना

यह अर्थ है।

(१०) यथा—इस शब्द के अर्थ में जो अव्यय है, उसका समास होता है। (१) योग्यता = योग्य होना,
(२) वीप्सा = व्याप्त करने की इच्छा, (३) पदार्थानितवृत्ति = पदार्थ का अतिक्रमण न करना, और (४) साहश्य = समानता—ये चार यथाशब्द के अर्थ हैं। क्रमशः उदा०—(१) योग्यता में—अनुरूप्त । रूप के योग्य होता है; यह अर्थ है। [रूपस्य योग्यम्—यह विग्रह है।] (२) वीप्सा—अर्थम् अर्थ प्रति—प्रत्यर्थम् [अर्थ अर्थ के प्रति = प्रत्येक अर्थ के लिये शब्द का व्यवहार होता है। अर्थ व्याप्य है, शब्द व्यवहार व्यापक है। यह व्याप्य व्यापक भाव बताने के लिये 'प्रति' का प्रयोग है।] (३) पदार्थ की अनितवृत्ति = अनितक्रम—इसमें यथाशक्ति [शक्तिम् अनितक्रम्य—इस विग्रह में] समास करके यह रूप होता है।

विमर्श—'यथा' शब्द के चार अर्थ बताकर भी काशिकाकार ने 'साहश्य' अर्थ का उदाहरण नहीं दिया है। 'यथाऽसाहश्ये' (पा॰ सू॰ २।११७) सूत्र से साहश्य अर्थ में समास का निषेय होने से यहाँ उदाहरण नहीं दिया गया, ऐसा कुछ विद्वान् मानते हैं। परन्तु सिद्धान्तकीमुदी में इसका उदाहरण दिया गया है—हरे: साहश्यम्—सहिर। बालमनोरमा के अनुसार 'सह' यह अव्यय साहश्य अर्थ में है। 'अव्ययीभावे चाकाले' (पा॰ सू॰ ६।३।८१) इस सूत्र से 'सह' का 'स' आदेश होता है। पदमञ्जरीकार और न्यासकार इस विषय में मौन हैं।

- (११) [अनु॰] आनुपूर्व्यं = अनुक्रम बिड़े छोटे के क्रम के अनुसार] अनुज्येष्ठं प्रविशन्तु भवन्तः। ज्येष्ठता के क्रम से आप लोग प्रवेश करें यह अर्थ है। [बड़े छोटे किर छोटे इस क्रम से प्रवेश करें यह भाव है।]
- (१२) यौग-पद्य=एक काल होना । सचक्रं धेहि—एक साथ चक्र घारण करें । या चनकर लगावें यह अर्थ है । [यहां चक्रेण सह—इस विग्रह में समास करके सह का पूर्वनिपात और 'अव्ययोभावे चाकाले' (पा॰ सू॰ ६।३।८१) सूत्र से 'सह' का स आदेश होता है ।]

१. 'ज्येष्ठानुपूर्वा' इति वा पाठः।

### काशिकावृत्ती

- (१३) सादृश्यम् = तुल्यता । किमर्थमिदमुच्यते, यथार्थं इत्येव सिद्धम् ? र्गुणभूतेऽपि सादृश्ये यथा स्यात् सदृशः किल्या सिक्छि ।
  - (१४) सम्पत्तिः = अनुरूप आत्मभावः, समृद्धेरन्यः । सब्रह्म बाभ्रवाणाम् । सक्षत्रं शालङ्कायनानाम् ।

भवति । सदृशः किख्येति । सादृश्यवतः प्राधान्यप्रदर्शनेन सादृश्यस्य गुणभावं प्रदर्शयितुं सदृशः किख्या इत्युक्तम् । सादृश्यप्राधान्ये विवक्षिते हि सादृश्यमिति भावप्रत्ययेन युक्तो निर्देशः स्यात् । सिकखोति । पूर्ववद् ह्नस्यः ।

ननु च सम्पत्तिः समृद्धिरेव, तत् कथं पृथगुच्यत इत्यत आह—सम्पत्तिरनुरूपिनत्यादि । सन्नह्य बाभ्रवाणामिति । तेषामनुरूप आत्मभाव इत्यर्थः । अधिकार्यवचनेनेति । तृणानामभ्यवहारोऽधिकार्थस्तद्वचनेन । न किञ्चिदित्यादिना वाक्येनाधिकार्थतां दर्शयति । यो हि तृणान्यभ्यवहरति स कथमन्यदभ्यवहार्यं परित्यजित ।

### पदमञ्जरी

प्रधानं तदैव स्यात्—सादृश्यं किख्येति, गुणभूते न स्यात् । सदृशः किख्येति । सादृश्यवतः प्राधान्यदर्शनेन सादृश्यस्य गुणभावं दर्शयति । सिक्खीति । पूर्ववद्ध्रस्यः । अपचितपरिमाणः श्रृगालः किखी । अप्रसिद्धो-दाहरणम्; चिरन्तनप्रयोगात् ।

सम्पत्तिशब्दस्य समृद्धौ रूढत्वात् पुनरुपादानं व्यर्थमित्याशङ्क्ष्याह—सम्पत्तिरनुरूप आत्मभाव इति । सब्रह्म बाभ्रवाणामिति । तेषामनुरूपो ब्रह्मभाव इत्यर्थः ।

### भावबोधिनी

(१३) साहश्य = तुल्य होना । यह 'साहश्य' किस लिये कहा जा रहा है क्योंकि यथा शब्द के अर्थ [पूर्वोक्त चौथे साहश्य रूप अर्थ) से ही कार्य सिद्ध हो जाता हैं ? गुणभूत भी साहश्य में भी जिस प्रकार समास हो सके, [उसके लिये इस 'साहश्य' का पुन: ग्रहण हैं]—किख्या सहश:—सिकखि [अपचित परिमाण वाले सियार के समान ।]

विमर्श पहले 'यथा' शब्द के चार अर्थों में भी 'साहश्य' का उल्लेख है, यहाँ सूत्र में पुनः साहश्य का उल्लेख किया गया है। इसका प्रयोजन है गौण भी साहश्य में समास करना। किसी के सहश—इसमें साहश्यवान = सहश में साहश्य गुणभूत = विशेषण है, साहश्यवान विशेष्य है। अतः यथा के अर्थ को मानकर समास नहीं हो पाता। यहाँ साहश्य के पुनः ग्रहण करने के कारण गुणभूत भी साहश्य अर्थ में समास होता है। 'सिकिखि' यह परम्परागत उदाहरण दिया है। सहशः सहया— 'ससिख' आदि भी इसी प्रकार समझने चाहिये।

(१४) [अनु॰] सम्पत्ति = अनुरूप आत्मभाव [अपने योग्य कर्म—यह अर्थ] 'समृद्धि' से भिन्न [लिया जाता है।] उदा॰—सन्नह्म बाभ्रवाणाम् [बाभ्रवों का अनुरूप योग्य ब्रह्मभाव] सक्षत्रं शालङ्कायनाम् [शालङ्कायनों का अनुरूप क्षत्र होना।]

विमर्श-यद्यपि सामान्यतया समृद्धि और सम्पत्ति शब्द पर्याय माने गये हैं परन्तु यहाँ दोनों के अर्थ अलग-अलग हैं—(१) ऋदि की अधिकता = समृद्धि है और (२) अनुरूप आत्मभाव = योग्य, अपना होना सम्पत्ति है। अर्तः दोनों का उल्लेख है। बाभ्रवो का ब्रह्म में आत्मभाव योग्य=उचित है। शालङ्कायनों का क्षत्रियत्व में लीन होना अर्थ है।

(१५) [अनु॰] साकल्य = अशेषता = शेप न होना । सतृणम् अभ्यवहरति [तृणम् अपि अपिर्त्यज्य—इस विग्रह में 'सह' के साथ समास और 'एह' का 'स' आदेश होता है । तिनका सिहत खा जाता है, अर्थात् खाते समय तिनका भी नही छोड़ता है —यह आशय है ।] सबुसम् [बुसम् अपि अपिरत्यज्य—इस विग्रह में 'सह' के साथ समास होता है । सभी कुछ खा लेता है, भूसा भी नहीं छोड़ता है ।] कुछ भी खाद्य पदार्थ नहीं छोड़ता है—यह अर्थ अधिक

- (१५) साकल्यम्-अशेषता । सतृणमभ्यवहरति, सबुसम् । न किञ्चिदभ्यवहायं परित्यजतीत्ययमर्थो-ऽधिकार्यवचनेन प्रतिपाद्यते ।
- (१६) अन्तवचने—'अन्त' इति परिग्रहापेक्षया समाप्तिरुच्यते । साग्न्यधीते । सेष्टिपशुबन्धम् । पशुबन्धान्तमधीत इत्यर्थः । इयं समाप्तिरसकलेऽप्यध्ययने भवतीति साकत्यात् पृथगुच्यते ॥

३५८. यथाऽसादृश्ये ॥ ७ ॥ (६६१)

'यथा' इत्येतदव्ययमसादृश्ये वर्तमानं सुपा सह समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति । यथावृद्धं न्यासः

ननु चान्तशब्दः परिसमाप्तौ वत्तंते, तत्र च माकल्यमस्त्येव, त्त् कथमन्तवचनं साकल्यात् पृथगुच्यत इत्यत आह — अन्तशब्द इत्यादि । यावतोऽध्ययनस्य परिग्रहः — एतावन्मयाध्येतव्यमिति — तदपेक्षया या समाप्तिः सोऽन्तः, स चासाकल्येऽप्यध्ययनस्य भवतीति साकल्यात् पृथगुच्यते । साग्न्यधीत इति । अग्निपयंन्त-मधीत इत्यर्थः । अग्न्यर्थो ग्रन्थस्तादर्थ्यदिग्निशब्देनोच्यते । यावतोऽध्ययनस्य परिग्रहस्तस्याग्निरन्तः, न तु ततः परेणाध्ययनमेव नास्तीति । तत्तु नाधीयत इत्यसाकल्यमत्रेत्याह — इयिनत्यादि । सुन्नोधम् ॥ ६ ॥

यथाऽसादृश्ये ।। ये ये वृद्धा इत्यनेन यथावृद्धिमत्यत्र यथाशब्दो वाप्सायां वत्तंत इत्याचष्टे । यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्त इति । देवदत्तसदृशो यज्ञदत्त इत्यर्थः । ननु च यथाशब्दोऽयमुपमानम् 'यज्ञदत्त' इत्युप-

सतृणमिति । न चात्र तृणभक्षणं वास्तविमत्याह्—न किञ्चिदिति । तृणभक्षणपिकोऽर्थः, तद्वचनेन किचिदभ्यवहार्यं न परित्यजतीत्ययमर्थः प्रतिपद्यते—तृणानि भक्षत्रन् कथमन्यत् परित्यजेदिति ।

परिग्रहापेक्षयेति । 'इदानीमेतावान्प्रदेशोऽध्येतव्यः' इति यावतः प्रदेशस्य परिग्रहस्तदपेक्षया समाप्तिः= अन्तः, स चासकलेऽप्यध्ययने भवतीति भावः । साग्नीति । अग्न्यादयः शब्दास्तदर्थे ग्रन्थे वर्त्तन्ते, तदानीं परिगृहीतस्य प्रदेशस्याग्न्य।दिरन्तः, न तु ततः परेणाध्ययनं नास्तिः, ततश्च न साकल्यमित्याह—इयसिति ॥६॥

यथाऽसादृश्ये ॥ सादृश्ये समासस्य पूर्वेणैव सिद्धत्वादसंदेहार्थं सादृश्यं यथेत्यवचनाच्च नजाऽत्र प्रश्लेष: ।

## भावबोधिनी

अर्थवाचक शब्द से प्रतिपादित होता है। [यहाँ तृणभक्षण में तात्पर्य नहीं है। अपितु जो तिनका भी नहीं छोड़ता, वह दूसरी चीज कैसे छोड़ सकता है। यह तात्पर्य है।]

(१६) अन्तवचन = अन्त अर्थ प्रतीत रहने पर । 'अन्त' यह जितने का ग्रहण करना अभीष्ट है उसकी अपेक्षा समाप्ति कही जाती है । उदा० — साग्नि अधीते [अग्निग्रन्थ पर्यन्त अध्ययन करता है ।] सेष्टिं पशुबन्धम् अधीते [पशु वन्ध ग्रन्थ तक अध्ययन करता है — यह अर्थ है । यह समाप्ति असकेल = असम्पूर्ण अध्ययन में भी होती है, इसलिये 'साकल्य' से इस 'अन्त' को पृथक् कहा गया है ।

विमर्श - अन्त शब्द यहाँ सापेक्ष है। इस समय इतने अंश का ही अध्ययन करना है' इस प्रकार जो सीमा निर्धारित की जाती है, उसे ही यहाँ 'अन्त' शब्द से समझना चाहिये। अतः किसी विषय का सम्पूर्ण अध्ययन न करने पर भी इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार साकल्यवचन और अन्तवचन में भेद है। अतः दोनों का ग्रहण किया गया।। ६।।

असाहश्य अर्थ में वर्त्तमान 'यथा' यह अव्यय मुवन्त के साथ समास प्राप्त करता है और यह अव्ययीभाव समास होता है। उदा०—यथावृद्धं बाह्मणान् आमन्त्रयस्व [जो जो वृद्ध हैं, उन बाह्मणों को आमन्त्रित करो] ये ये वृद्धाः इस विग्रह में समास होता है। यहाँ यथा शब्द साहश्य अर्थ में नहीं है अपि नुविष्ता = व्याप्त करने की इच्छा अर्थ में है। दूसरा उदाहरण] यथाऽध्यापकम् [जो जो अध्यापक हैं, यो यो अध्यापक:—इस विग्रह में समास होता है।

ब्राह्मणानामन्त्रयस्व । ये ये वृद्धाः यथावृद्धम् । यथाध्यापकम् ।

असादृक्ये इति किम् ? यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः (म० भा०)। यथार्थे यदव्ययमिति पूर्वेणैव सिद्धे समासे वचनमिदं सादृक्यप्रतिषेधार्थम् ॥

३४९. यावदवधारणे ॥ ८ ॥ (६६२)

'यावत्' इत्येतदव्ययमवधारणे वर्तमानं मुपा सह समस्यते, अव्ययोभावश्च समासो भवति । अव-धारणम् = इयत्तापिरच्छेदः । यावदमत्रं ब्राह्मणानामन्त्रयस्व । यावन्ति पात्राणि संभवन्ति, पद्ध षड् वा, तावत आमन्त्रयस्व । अवधारण इति किम् ? यावद्दतं तावद् भुक्तम् । नावधारयामि कियन्मया भुक्तमिति ।।

### न्यास:

भेयमपेक्षते । तत्र 'सापेक्षमसमर्थं भवति' इत्यसामर्थ्यादेव समासो न भविष्यति, तत् किमर्थमसादृश्य इति प्रतिषेधेन ? नेतदिस्तः, न ह्यत्र यथाशब्द उपमानम्, कि तिह ? 'यथा देवदत्तः' इत्येष समुदायः । तस्मात् तस्यैवोपभेयापेक्षयाऽसामर्थ्यम्, न तु यथाशब्दस्य ॥ ७ ॥

यावदवधारणे ।। इयत्तापरिच्छेद इति । इयतो भाव इयत्ता = परिमाणम्, तस्याः परिच्छेदो निष्ट्ययः। यावन्ति पात्राणीत्यादिनाः तमेवेयत्तापरिच्छेदं विस्पष्टीकरोति । नावधारयामीत्यादिना इयत्तापरि-

च्छेदाभावं दर्शयति ॥ ८॥

### पदमञ्जरी

असादृश्ये इति किमिति । सूत्रं किमर्थमित्यर्थः । यथा देवदत्त इति । देवदत्तस्य यज्ञदत्तं प्रत्युपमानत्वं यथाशब्दो द्योतयति । तत्रोपमानस्योप्मेयापेक्षत्वेऽपि यथा देवदत्तशब्दयोः सामर्थ्यात् परस्परेण समासप्रसङ्ग इति भावः । अथ पूर्वेणात्र सादृश्य इति वा, यथार्थं इति वा कस्मान्न भवतीत्याह—पूर्वेणवेति ॥ ७ ॥

यावदवधारणे ।। यावन्ति पात्राणीति ।

याविदत्यव्ययं चास्ति, तिद्धतान्तं च विद्यते । अतो नित्यसमासेऽपि तिद्धतान्तेन विग्रहः ॥ ८॥

## भावबोधिनी

'असाहश्य में' इसका क्या प्रयोजन है, अर्थात् सूत्र का क्या प्रयोजन है, यथा देवदत्तः तथा यज्ञदत्तः [जैसा देवदत्त है वैसा यज्ञदत्त है – यहाँ साहश्य अर्थ होने के कारण समास न हो, इसी के लिये 'असाहश्ये' का ग्रहण है ।]

'यथा' शब्द के अर्थ में जो अव्यय—इस प्रकार मानकर ['अव्ययं विभक्ति' (पा० सू० २।१।६)] इस पूर्ववर्त्ती

सूत्र से समास सिद्ध रहने पर यह सूत्र साहश्य के प्रतिषेध के लिये है।

विमर्शे—'अन्ययं विभक्ति॰' (पा॰ सूं॰ २।१।६) इसमें यथा का अर्थ साहश्य भी माना गया है और स्वतन्त्र रूप से 'साहश्य' अर्थ में भी समास का विधान किया गया है। अतः 'यथा देवदत्तः तथा यजदत्तः' यहाँ 'यथार्थ साहश्य' अथवा 'साहश्य' इन दोनों में समास प्राप्ति सम्भव है। परन्तु 'यथाऽसाहश्ये' यह सूत्र साहश्य भिन्न अर्थ में ही 'यथा' शब्द के साथ समास का विधान करते हुए नियमार्थ बन जाता है कि — 'असाहश्ये एवं यथा शब्दः समस्यते'।। ७।।

अवधारण अर्थ में वर्तमान 'यावत्' यह अव्यय शब्द सुबन्त के साथ समास प्राप्त करता है और यह अव्ययी-भाव होता है। अवधारण = इयता का परिच्छेद = इतना है—इसका निश्चय। उदा०—यावदमत्रं ब्राह्मणान् आमन्त्रयस्व। पाँच या छः जितने पात्र सम्भव हैं उतने ब्राह्मणों को आमन्त्रित करो। [यहाँ यावत् 'शब्द अव्यय है और तिद्धितान्त भी है। अतः तिद्धतान्त के साथ अस्वपद विग्रह करके अव्यय के साथ ही समास होता है। अव्ययीभाव समास करने पर नपुंसकलिङ्ग हो जाने से विभक्तियों का अम् आदेश हो जाता है।]

## ३६०. सुप् प्रतिना मात्रार्थे ॥ ६ ॥ (६६३)

मात्रा, बिन्दुः, स्तोकम्, अत्पिनिति पर्यायाः। मात्रार्थे वर्तमानेन प्रतिना सह सुबन्तं समध्यते, अव्ययोभावश्च समासो भवति । अस्स्यत्र किञ्चित् शाकं शाकंप्रति । सूपप्रति ।

मात्रार्थं इति किम् ? वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् सुबिति वर्तमाने पुनः सुरुग्रहणमव्ययनिवृत्त्यर्थम् ।

३६१. अक्षशलाकासङ्ख्याः परिणा ॥ १० ॥ (६६४)

अक्षराज्यः, रालाकाराज्यः, संख्याराज्याश्च परिणा सह समस्यन्ते, अव्ययोभावश्च समासो भवति । कितवव्यवहारे समासोऽयमिज्यते । पश्चिका नाम द्यूतं पश्चिभरक्षैः रालाकाभिर्वा भवति । तत्र यदा सर्वे

सुप्प्रतिना मात्रार्थे ॥ वृक्ष प्रतीत्यत्र लक्षणे प्रतिशब्दो वर्त्तते, न मात्रार्थे । ननु परं सुब्ग्रहणं किम्थ्रंम्, यावता 'सुबामन्त्रिते' इत्यतः सुब्ग्रहणमनुर्वोत्तष्यत इत्यत आह—सुब्ग्रहणमित्यादि । सुब्ग्रहणं पूर्वं ह्यव्ययेन सम्बद्धम्, अतस्तदनुवृत्तौ तस्याप्यनुवृत्तिः स्यात् । तस्मादव्ययनिवृत्त्यर्थामदमन्यत् सुब्ग्रहणं क्रियते ॥९॥

अक्षरालाकासंख्याः परिणा ।। कितवव्यवहार इत्यादि । कथं पुनः कितवव्यवहार इष्यमाणोऽपि तत्र लभ्यते ? स्वभावत एवः समासस्य तत्र वृत्तेः । न ह्यर्था अतिदिश्यन्ते, लौकिकत्वात् तेषाम् । तस्येत्यादि । पदमञ्जरी

सुष्प्रतिना मात्रार्थे ।। अस्त्यत्र किचित्सूप इति किञ्चिदित्यव्ययं सूप इति पुंछिङ्गेन समानाधिकरणम् । सुबिति वर्त्तमान इति । 'सुबामन्त्रिते' इत्यतः । अव्ययनिवृत्त्यर्थमिति । पूर्वं हि सुब्ग्रहणमव्यय-ग्रहणेन सम्बद्धम्, तथा च पूर्वम्त्रेऽव्ययस्यैव ग्रहणादनव्ययेन सह विग्रहः कृतः । स्वरादीनां च दोषामन्यमहः, दिवामन्या रात्रिरिति वृत्तिविषये सत्त्वप्रधानतादर्शनान्मात्रावित वृत्तिरिविष्द्धेत्यव्ययस्यैव समासः स्यात् ॥९॥

अक्षरालाकासङ्ख्याः परिणा ।। अक्षरालाकासङ्ख्याशब्दा इति । अक्षरालाकाशब्दो सङ्ख्यावाचिनश्च शब्दा इत्यर्थः । क्वचित्तु-अक्षशब्दः शलाकाशब्दः सङ्ख्याशब्दाश्चेति पाठः । कितवब्यवहार इति । भावनोधिनी

'अवधारण अर्थ में' इसका क्या प्रयोजन है ? यावद दत्तं तावद भुक्तम्, न अवधारयामि कियद् भुक्तम्। जितना दिया उतना खाया, कितना खाया—यह नहीं निश्चित कर पा रहा हूँ। [अतः यहाँ अवधारण = निश्चित परिमाण की प्रतीति न होने से समास नहीं होता है।। ८।।

मात्रा, बिन्दु = बूँद, स्तोक और अल्प — ये पर्याय शब्द है। मात्रा अर्थ में विद्यमान 'प्रति' शब्द के साथ सुबन्त शब्द समास प्राप्त करता है और यह अव्ययीभाव होता है। उदा — अस्ति अत्र कि खित शाकम — [इस विग्रह में] शाकप्रति। [थोड़ा शाक = सब्जी। अस्ति अत्र किश्चित् रूपः — इस विग्रह में] सूपप्रति। [थोड़ी दाल यहाँ 'प्रति' शब्द के साथ समास और अव्यय संज्ञा होने से विभक्ति का लोप हो जाता है।]

मात्रा अर्थ में —इसका क्या प्रयोजन है ? वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत । यहाँ प्रति शब्द लक्ष्य-लक्षणभाव वर्ष में है । अतः समास नहीं होता है ।

['सुबामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे' (पा॰ सू॰ २।१।२) इस सूत्र से] 'सुप' इसकी अनुवृत्ति रहने पर यहाँ पुनः 'सुप्' का ग्रहण अव्यय की निवृत्ति के लिये है ॥ ९ ॥

अक्ष शब्द, शलाकाशब्द ओर संख्याशब्द परि के साथ समास प्राप्त करते हैं और वह अव्ययीभाव होता है। कितव = जुआरी लोगों के व्यवहार = खेल में यह समास इष्ट है। [अर्थात जुआरी के पाँसे आदि गिराने के खेल में यह होता है।] पंचिक नाम जुआ पाँच अक्षों = पासों अथवा शलाकाओं से होता है। उसमें जब सभी चित गिरते हैं बा

का० दि०/३३

उत्तानाः पतन्ति, अवाद्यो वा तदा पातियता जयित, तस्यैवैतस्य विपातोञ्च्यथा पाते सति जायते । अक्षेणेदं न तथा वृत्तं यथा पूर्वं जये (म॰ भा॰)—अक्षपरि, शलाकापरि; एकपरि, द्विपरि, त्रिपरि । परेण ने चतुष्परि ।

पञ्चमु त्वेक त्वेकरूपासु जय एव भविष्यति। अक्षादयस्तृतीयान्ताः पूर्वोक्तस्य यथा न तत्। कितवव्यवहारे च एकत्वेऽक्षश्चलाकयोः॥ (म॰ भा॰ २.१.१०)

### न्यास

तस्य पातियतुस्तस्य च विघात इत्यनेन सम्बन्धः । विपातः = पराजयः । एतस्येति । अक्षादेरेव प्रत्यवमर्शः । अभेदिववक्षायामेकवचनम् । एतस्यान्यथा पात इत्यनेन सम्बन्धः । अन्यथेति । जये य उक्तः पातप्रकारस्तदन्ष्रियाऽन्यथात्वं विवक्षितम् । पञ्चसु त्वेकरूपासु जय एव भवतीति । पञ्च पराति समासो न भवतीति भावः । जये हि यदक्षादीनां वृत्तं तदपेक्षयान्यपातत्वे सिन समासेन भवितव्यम् । न च पञ्चस्वेकरूपास्वन्यथात्वं सम्भवति । अत एव जयस्तदा भवति यदा पञ्चाप्येकरूपा भवन्ति — उत्ताना अवाञ्चो वा । एतेन प्रकारेण परेण चतुष्परीत्यत्रोपपितिदंशिता । परेणेति । अतिशयेनेत्यर्थः ।

अक्षादयस्तृतीयान्ता इत्यादि । अन्यथा वृत्तावयं समास इष्यते । तत्र चाक्षादीनामन्यथावृत्ती कर्तृत्वं करणत्वं वा भवति, अतस्तृतीयया भवितव्यमिति नदन्ता एव समस्यन्ते । पूर्वोक्तस्येति । अक्षादेरित्यर्थः । पदमञ्जरी

कितवाः = चूतकाराः, तेषां व्यवहारेऽक्षशलाकानां पातनं तत्रवायं समास इष्यते, एतच्चाभिधानस्वाभाव्या-ल्लभ्यते । सर्वं उत्ताना इति । शलाकानामिष प्रकृतत्वाद्वयं च सर्वाश्च सर्वे, उत्तानाश्च उत्तानाश्च उत्तानाः, अवाश्चश्चावाच्यश्चावाञ्चः, 'पुमान्स्त्रिया' इति पुंमः शेषः । तस्यैवास्येति । पातियतुरित्यर्थः । विपातः = परा-जयः । अन्यथापाते सति, जये यादृशः पातः सर्वे उत्तानाः पतन्त्यवाञ्चो वेति ततोऽन्यादृशेषु केषुचिदुत्तानेषु, केषुचिदवाक्षु पतिस्वत्यर्थः । अक्षेणेति । वृत्तापेक्षया कर्त्तरि तृतीया । परमेणेति । अतिशयेनातः परिमत्यर्थः । पञ्चपरोति न भवतीति यावत् ।

अस्योपपादन श्लोकेन कियते । पद्धसु त्वेकरूपेष्विति । अत्रापि पुंसः शेषः । एकरूपास्विति प्रायेण पाठः । तत्र शलाकानामेव ग्रहणम् । जय एव भविष्यतोति । ऌटोऽथों मृग्यः; यतः पञ्चस्वेकरूपेषु जय एव भवित्, तेन परमेण चतुः —परीत्यन्वयः ।

अक्षादयस्तृतीयान्ता इति । अन्यथा वृत्तावयं समास इष्यते, तत्र चाक्षादीनां कर्तृत्वात्तृतीयैव भावबोधिनी

पट = उल्टे गिरते हैं तब गिराने वाला जीतता है। यदि इसके विपरीत गिरने पर [अर्थात् सभी चित या पट न होकर कुछ चित और कुछ पट गिरते हैं तब] उस गिराने वाले की (विपात =) हार होती है। अक्ष उस प्रकार नहीं हुआ जैसे पहले जीत में हुआ था [इस अर्थ में] अक्षपरि [एक पांसा उलटा गिरा] [शलाकया विपरीतं वृत्तम्—इस विग्रह में] शलाका परि [एक शलाका के उलटा गिरा]। [एकेन विपरीतं वृत्तम् इस विग्रह में] एक परि [एक उलटा गिरा]। [बाम्यां विपरीतं वृत्तम् इस विग्रह में] दिपरि [दो उल्टे गिरे]। [तिभिः विपरीतं वृत्तम्—इस विग्रह में] त्रिपरि [तीन उल्टे गिरे]। [चतुभिः परेण विपरीतं वृत्तम्—यह विग्रह है। परेण = अतिशयेन यह अर्थ है] परेण चतुष्परि [चार अतिशय उल्टे गिरे]। इन सभी में एक दो तीन और चार पाँसों के विपरीत गिरने से पराजय होती है। अतः समास होता है। उक्त कथन का उपपादन दलोक के माध्यम से करते हैं—]

पाँचों शलाकाओं के एक रूप अर्थात् सीथा अथवा उल्टा गिरने पर [गिराने वाले की] विजय ही होती है, अक्ष आदि [अर्थात् शलाका और संख्या इन] तृतीयान्त शब्दों का तब समास हो जाता है जब पूर्वोक्त=जय के समय

१. 'परमेण' इति पदम अरीसम्मतः पाठः ।

## ३६२. विभाषा ॥ ११ ॥ (६६५)

'विभाषा' इत्ययमधिकारो वेदितच्यः (म॰ भा॰)। यदित अध्वैमनुक्रमिष्यामस्त्रिष्टभाषा भवति। वक्ष्यति—'अपपरिबहिरख्रवः पद्धम्या' (२१.१२), अपित्रगतं वृष्टो देवः, अपित्रगतंभ्यः॥

### न्यासः

कुत एतत् ? अक्षादयस्तृतीयान्ता इति पूर्वमक्षादेरेवोक्तत्वात् । अभेदिववक्षायामेकवचनम् । षष्ठो चेयं शेष-विवक्षायां वृत्तशब्दापेक्षया सम्बन्धलक्षणा, वृत्तशब्दस्त्वध्याहर्नव्यः । यथा न तदिति । अक्षादेः पूर्वोक्तस्य यथा वृत्तमभूत् पूर्वं जये तथा वृत्तं यदि संप्रति न भवत्येवं समासो भवति, नान्यथा । पूर्वंवृत्तस्यान्यथात्वद्योतने समासोऽयम्, तच्चैकेनापि क्रियते, ततो द्विवचनाद्यपक्षया निष्प्रयोजनिमत्याह—एकत्वेऽअश्वरालक्षयोरिति । अक्षशलाक्योरेकवचनान्तयोरित्य्थंः । ततोऽयं न्यायसिद्ध एवाथंः क्लोकेन संगृहीतः ।

अथ वा — उत्तरं विभाषाग्रहणिमहापि सिंहावलोकितन्यायेन सम्बध्यते । सा च व्यवस्थितविभाषा । तेन वचनसिद्ध एवायमर्थो वेदितव्यः । अक्षादय इति किम् । पाशकेनेदं न तथा वृत्तं यथा पूर्वं जये । परिणेति किम् ? सुबन्तमात्रेण सह समासो मा भूत् । कितवव्यवहार इति किम् ? अक्षेणेदं न तथा वृत्तं यथा पूर्वं शकटेन । एकत्व इति किम् ? अक्षाभ्यामक्षेवां न तथा वृत्तं यथा पूर्वं जये ॥ १० ॥ विभाषा ॥ ११ ॥

### पवमञ्जरी

युक्तित भावः । पूर्वोक्तस्येति । पूर्ववृत्तस्येत्यर्थः । अनेकार्थत्वाद्धातूनां विचिरिह वर्त्तने वर्त्तते, तदैव यथा न तिवित तच्छब्देन परामृश्यते । पूर्वजये वृत्तस्याक्षादेर्यथा तद्वृत्तमभूत्, यदि संप्रति तथा न भवित एवं समासो भव-तीत्यर्थः । पूर्वोक्तस्येति सामान्यापेक्षमेकवचनम् । जयकालेऽक्षादोनां यदेकरूपं वर्त्तनं तद्विपरीते वर्त्तने परिणा द्योत्ये समास इति यावत् । एकत्वेऽक्षशलाक्योरिति । अक्षशलाकाशब्दयोरेकवचनान्तयोः समास इत्यर्थः । इदमप्यभिधानस्वाभाव्यादेव लभ्यते, अन्यथा 'राजपुरुषः' इत्यादाविवाभेदैकत्त्वमवगम्येत, न तु शुद्धमेकत्वम् । प्रायेण तु 'कितवव्यवहारे च एकत्वेऽक्षशलाकयोः' इति श्लोकरूपेण पठ्यते, तत्रार्थान्तरं मृग्यं संहिताकार्य-प्रसङ्घ्य ।

कितवव्यवहार इति किम् ? अक्षेणेदं न तथा वृत्तं यथा पूर्वशकटे । एकत्वं इति किम् ? अक्षाभ्याम-क्षेवि इदं न तथा वृत्तम् । अक्षादय इति किम् ? प्रसङ्गेनेदं न तथा वृत्तं यथा पूर्वजये, परिणेति वचनात्सु-

बन्तमात्रेण न भवति ॥ १०-११॥

## भावबोधिनी

गिरने के समान नहीं गिरते हैं, और कितव = जुआरियों का व्यवहार होता है और अक्ष तथा शलाका की एक संख्या रहती है अर्थात एकवचनान्त ही अक्ष और शलाका का समास होता है।

विमशं—प्रस्तुत सूत्र के भाष्य में ये काशिकोक्त श्लोक नहीं हैं। अन्तिम पंक्ति के भाव वाले वार्तिक अवश्य हैं। यहाँ शलाकाओं को मानकर 'एकरूपासु' यह है। 'भविष्यति' यह कालसामान्य में ही समझना चाहिये! 'अक्ष' आदि तृतीयान्त शब्दों का समास होता है। पूर्वोक्तस्य—यहाँ न्यासकार ने 'अक्षादेः' यह अर्थ किया है। परन्तु पदमंजरी-कार ने 'पूर्ववृत्तस्य' यह अर्थ किया है। घातु अनेक अर्थों वाली होती हैं—अतः यहाँ √वच् को √वृत्त के अर्थ में समझ लेना चाहिये। जय के समय अक्ष आदि जैसे गिरते हैं, वैसे नहीं गिरते हैं, तब समास होता है। विग्रह वाक्य में एकवचनान्त 'अक्ष' आदि का प्रयोग करना चाहिये। अतः द्विवचनान्त या बहुवचनान्त शब्दों के साथ समास नहीं होता है। १०॥

'विभाषा' यह अधिकार सूत्र समझना चाहिये। अब इसके आगे जिन्हें कहेंगे, वे विभाषा = विकल्प से होते हैं। 'पाणिनि' आगे कहेंगे—'अप, परि, बहिः और अञ्चु-इनका पश्चम्यन्त के साथ समास होता है।' (पा० सू०

## ३६३. अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या ॥ १२ ॥ (६६६)

अप, परि, बहिस्, अञ्बु—इत्येते सुबन्ताः पञ्चम्यन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते, अव्ययोभावश्च समासो भवति । अपित्रगर्तं वृष्टो देवः, अप त्रिगर्तेभ्यः । परित्रिगर्तम्, परि त्रिगर्तेभ्यः । बहिर्ग्रामम्, बहि-र्ग्रामात् । प्राग्यामम्, प्राग्यामात् । बहिःशब्दयोगे पञ्चमीभावःयैतदेव ज्ञापकम् ॥

### न्यासः

अवपरिबहिरस्त्रवः पद्धम्या। ननु बहिःशव्दयोगे न केनिचत् पश्चमी विधीयते, तत् कथं तदन्तेन समास इत्याह—बहिःशव्दयोगे इत्यादि। यदेतत् पञ्चम्यन्तेन सह वहिःशव्दयोगे पञ्चमी तज्ज्ञाण्यति—भवति हि बहिःशब्दयोगे पञ्चमीति। अथोपादानसामर्थ्याद् बहिःशब्दयोगे पञ्चमी न सम्भवतीत्यपञ्चम्यन्तेनैव सुबन्तमात्रेण समास इत्येवं कस्मान्न विज्ञायते ? अशक्यमेतद् विज्ञातुम्ः, पञ्चमी-ग्रहणस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात्। तथा हि 'अपपरी वर्जने' इत्येवसपग्थ्योः कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां सत्यां ताभ्यां योगे 'पञ्चम्यपाङ्परिभिः' इति पञ्चम्येव भिवतव्यम्, नान्यथा विभवत्या। अञ्चुशब्देनापि योगे 'अन्यारात्' इत्यादिना पञ्चम्येव भिवतव्यमित्यपार्थकं पञ्चमीग्रहणं स्यात्। ननु चाकर्मग्रवचनीयौ यावपपरी तयोरपञ्चम्यन्तेन समासो मा भूदित्येवमथं पञ्चमीग्रहणं स्यात्—पिगतः, अपगत इति ? नैतदिस्त, परत्वाद्धि तयोः 'कुगतिप्रात्यः' इति तत्रुरुषेण भिवतव्यम्। ननु च नाप्राप्ते ह्येनस्मिन्नयमारभ्यमाणा बाधको भवति ? नैतदिस्तः, कर्मप्रवचनीयौ यावपपरी तत्रावकाशः स्यात्। तत्र हि कर्मप्रवचनायानां प्रतिषेधं वक्ष्यति। तस्माद्वहिः-

### पदमञ्जरी

सप्परिबहिरख्नवः पञ्चम्या ।। ननु विश्वाब्देन योगे न केनिचत्यञ्चमो विधीयते, तत्कथं तस्य पञ्चम्यन्तेन समासः ? बहिगंतो ग्रामादित्यत्र त्वसामर्थ्यात्रेन समासेन भिवतब्यमत आह—बहिःशब्देनेति । न च वचनसामर्थ्याद्वहिःशब्दस्यापञ्चम्यन्तेन समासो भवित्वित वाच्यम्, पञ्चमीग्रहणाद् । इह ह्यपपिरशब्दौ परस्परसाहचर्याद्वजनार्थौ गृह्येते, तौ च कर्मप्रवचनीयौ, नद्योगे च पञ्चम्येव विहिता । अञ्चितरप्यपपिरसाहचर्यादव्ययमेव गृह्येते, तद्योगेऽप्यञ्चूत्तरपदलक्षणा पञ्चम्येवास्ति । तदेतत्पञ्चमीग्रहणं ज्ञापयित—षष्ठीविषये बहिर्योगे पञ्चमा भवनीति ॥ १२ ॥

## भावबोधिनी

।१।१२) अपितगर्त वृष्टो देव:, अप तिगर्तेम्य: [त्रिगर्त देश को छोड़कर वर्षा हुयी। यहाँ समास होने पर अव्यय और त्रपुंसक छिङ्ग होता है। वेकल्पिक होने के कारण समासरहित दूसरा रूप भी होता है।

विमर्श-भाष्यादि ग्रन्थों में 'विभाषापपरिविह्र खव: पश्चम्या' यही सूत्र का रूप प्राप्त होता हैं। इससे नाणिनिकृत आकार की पृष्टि होती है। इस सूत्र के भाष्य में विभाषा इस योग विभाग की बात अवश्य है। संभवतः काशिकाकार ने इसे ही महत्त्व देकर इस सूत्र के दो सूत्र बना दिये। सिद्धान्तकौ मुदी में भट्टा जिदी कित ने भी इसी प्रकार होग विभाग को महत्त्व देकर दो सूत्र अलग-अलग लिखे हैं।

इस योग विभाग की कल्पना से एक बात सिद्ध होती है कि इससे पहले जितने समास बताये गये वे सभी नित्य हैं। इसी कारण उनके अस्वपद विग्रह अथवा अविग्रह की कल्पना की गयी है।। ११।।

अप, परि, बहिस् अञ्चु [ = अञ्चूतरपद]—ये सुवन्त शब्द पञ्चम्यन्त के साथ विकल्प से समास प्राप्त करते हैं और वह समास अव्ययीभाव होता है। उदा०—अपित्रगर्ते वृष्टो देव:। [त्रिगर्त देश को छोड़कर वर्षा हुई। समास न होने पर] अपित्रगर्ते म्यः। परित्रिगर्ते परित्रगर्ते म्यः।

विमर्श- 'अपप्री वर्जने' (पा० सू० १।४।८८) सूत्र से वर्जन = छोड़ना अर्थ में अप और परि की कर्म-प्रवचनीय संज्ञा होती है और 'पञ्चम्यपाङ्परिभिः' (पा० सू० २।३।१०) इसमें उनके योग में पञ्चमी विभक्ति ही होती

## ३६४. आङ् मर्यादाभिविध्योः ॥ १३ ॥ (६६७)

'आङ्' इत्येतन्मर्यादायामिषविद्यौ च वर्तमानं पक्रम्यन्तेन सह विभाषा समस्यते, अव्ययोभावश्च समासो भवति । आपाटलिपुत्रं वृष्टो देवः, आ पाटलिपुत्रात् । अभिविद्यौ-आकुमारं यशः पाणिनेः, आकुमारेभ्यः ॥

#### न्यास

शब्दस्य पञ्चम्यन्तेनेव समासिवधानम्, नान्येनः अन्यथा पञ्चमोग्रहणननर्थकं स्यात् । तस्मात् सायूकम्— बहिःशब्दयोगे पञ्चमीभावस्यैतदेव ज्ञापकिमिति ॥ १२ ॥

बाङ् मर्यादाभिविष्योः ॥ अथ मर्यादाभिविधिग्रहणं किमथंम्, यावता पञ्चमोत्यनुवत्तंते, बाङा च कर्मप्रवचनीयेनैव योगे पञ्चमी विधीयते—एतयोरेवार्थयोः 'आङ् मर्यादावचने' इत्याङः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा, नान्यत्र; तत्रान्तरेणापि मर्यादाभिविधिग्रहणं तयोरेवार्थयोः समासो भविष्यति, नान्यत्रेति ? सत्यमेतत्; तथापि मन्दिधियां सुखावबोधनार्थं मर्यादाभिविधिग्रहणम् ॥ १३ ॥

### पदमञ्जरी

आङ् मर्यादाभिविध्योः ॥ 'मर्यादाभिविध्योः' इति शक्यमकर्त्तुम्, कथ्म् ? पञ्चम्येति वत्तंते, आङा च कर्मप्रवचनीयेनैव योगे पञ्चमी विहिता, एतयोश्चैवार्थयोराङः कर्मप्रवचीयसंज्ञा—'आङ् मर्यादावचने' इति । तत्र हि वचनग्रहणं मर्यादोक्तिमात्रे यथा स्याद् इत्यभिविधाविप भवति । तत्रैव वाऽभिविधिग्रहण-मेवास्तु ॥ १३ ॥

## भावबोधिनी

है। अत: पश्चम्यन्त शब्दों के साथ इनका वैकल्पिक समास होने पर विभक्ति लुक्, अव्ययत्व और नपुंसकलिङ्ग करने पर रूप सिद्ध होते हैं। समासाभाव पक्ष में विभक्ति वाला रूप रहता है।

[अनु॰] [ग्रमाद बहि:—इस विग्रह में] बहिग्रामम् [और समास न होने पर] बहि: ग्रामाद । प्राग् ग्रामम्, प्राग् गमात् [गाँव से पूर्व—इस अर्थ में प्र उपपद अञ्चु धातु से वित्रप् प्रत्यय आदि करने पर प्राक् रूप बनता है।] बहि: शब्द के योग में पश्चमी होने में यह [समास विधान] ही जापक है।

विमर्श—िकसी भी सूत्र से 'बहि:' के योग में पश्चमी विभक्ति का विधान नहीं किया गया है। अतः बहिः के साथ पश्चम्यन्त का प्रयोग न मिलने के कारण यह समास विधान व्यर्थ होकर यह ज्ञापित करता है कि 'बहिः' के योग में भी पश्चमी होती है। अर्थात् बही के विषय में पश्चमी विधान का यही सूत्र ज्ञापक है।। १२।।

मर्यादा और अभिविधि इन अर्थों में विद्यमान 'आङ्' यह पश्चम्यन्त के साथ विकल्प से समास प्राप्त करता है और वह समास अव्ययीभाव होता है। उदा०—आपाटलिपुत्र वृष्टो देव:, आ पाटलिपुत्रात् [पटना तक वर्षा हुई।] अभिविधि में—आकुमार यश: पाणिने:, आ कुमारेम्य:। [कुमारा = बच्चों तक पाणिनि का यश फैला हुआ है।]

विमर्श—आङ् मर्यादावचने (पा० सू० २।१।१३) इस सूत्र से मर्यादा और अभिविधि इन दोनों अर्थों में 'आङ्' की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। इस कर्मप्रवचनीय आङ् के योग में 'पश्चम्यपाङ्परिभिः' (पा० सू० २।३।१०) इससे पश्चमी होती है। तब प्रस्तुत सूत्र से समास होता है।

जब सीमा का भी ग्रहण होता है तब अभिविधि होती है—तेन सह अभिविधि:; जैसे—कुमारों तक पाणिनि का यश फैला है। जब सीमा को छोड़ दिया जाता है तब मर्यादा होती है—तेन बिना मर्यादा। जैसे 'आपाटिलिपुनं वृष्टो देव:, यहाँ पटना से पहले तक ही वर्षा होती है। पटना उससे व्यास नहीं होता है। अतः मर्यादा है।। १३।।

## ३६४. स्रक्षणेनाभित्रती आभिमुख्ये ।। १४ ॥ (६६८)

लक्षणम् = चिह्नम्, तद्वाचिना सुबन्तेन सहाभिप्रती शब्दावाभिमुख्ये वर्तमानौ विभाषा समस्येते, अध्ययोभावश्च समासो भवति । अभ्याग्न शलभाः पतिन्ति, अग्निमिध । प्रत्यग्नि, ऑग्न प्रति । ऑग्न लक्ष्यो-कृत्य अभिमुखं पतन्तीत्यर्थः ।

### न्यासः

लक्षणेनाभिप्रतो बाभिमुख्ये ॥ अभ्यान, प्रत्यग्नीति । अग्निमभि, ऑग्न प्रतीति विग्रहः । 'कर्म-प्रवचनीययुक्ते द्वितीया' । कर्मप्रवचनीयसंज्ञा त्वेकस्य 'अभिरभागे' इत्यनेन । अपरस्य 'लक्षणेत्थम्भूताख्यान' इत्यादिना । अत्र चाग्निर्लक्षणम्, तेन शलभपातो लक्ष्यते । अत्राभिमुख्ये चाभिप्रती वर्तेते, तथा ह्यग्न्यभिमुख-मेव शलभाः पतन्ति, नापि पार्श्वतः, नापि पृष्ठत इत्यर्थोऽवगम्यते ।

सुघ्नं प्रतिगत इति । सुघ्नान्मथुगं प्रस्थितो दिङ्मोहात् सुघ्नमेव प्रतिनिवृत्त इति नात्र सुघ्नो स्कक्षणम् । यदुद्दिश्य हि गच्छिति तत्लक्षणं भवित । यदा तु दिङ्मोहाद्यत एव प्रस्थितस्तमेव प्रतिगच्छिति तदा तदप्रतीतं कथं लक्षणं भवित—सुघ्निमिति ! 'तथायुक्तञ्चानीप्सितम्' इति कर्मसंज्ञायां सत्यां कर्मणि द्वितीया । येनागिनस्तेन गत इति भवत्यत्राग्निलंक्षणमाभिमुख्यमप्यस्ति, अभिप्रती तु न स्त इति तेन येनतेनशब्दाभ्यां

## पदमञ्जरी

स्रभोनाभित्रतो आभिमुख्ये।। अस्यग्नि, प्रत्यग्नीति। अग्नि प्रतीति विग्रहः, 'अभिरभागे' 'लक्षणे-त्यम्भूत' इति चाभिप्रत्योः कर्मप्रवचनीयत्वाद् द्वितीया। तत्राग्निर्लक्षणस्, तेन हि शलभानां पातो लक्ष्यते । अभिप्रती च लक्ष्यलक्षणभावं द्योतियत्वाभिमुख्यमि द्योतयतः।

स्रुघ्नं प्रतिगत इति । स्रुघ्नादागतस्तमेव प्रतिगतः = प्रतिनिवृत्त इत्यर्थः । अत्र प्रतिगमनं प्रति कर्मत्वेन विवक्षितत्वात् स्रुघ्नो लक्षणं न भवति । येनाग्निस्तेन गत इति । येन देशेनाग्निर्गतस्तेनेति प्रतीति-भवति, गमनस्याग्निर्लक्षणमाभिमुख्यं चास्ति, 'येन-तेन' शब्देन सह समासः स्यात् । अभ्यङ्काः प्रत्यङ्काः इति ।

## भावबोधिनी

लक्षण = चिह्न. इंसके वाचक सुबन्त के साथ अभि और प्रति शब्द, जो आभिमुख्य [सामने] अर्थ में वर्तमान हैं, का विकल्प से समास होता है और वह समास अव्ययीभाव होता है। उदा॰—अम्यग्नि शलभा: पतन्ति, अग्निम अभि। [आग के सामने पतंगे गिरते हैं।] प्रत्यग्नि शलभा: पतन्ति, अग्निम प्रति [आग पर पतंगे गिरते हैं।] आग को स्वस्य बनाकर सामने गिरते हैं—यह अर्थ है।

विमनं अग्नि लक्षण हैं वयोंकि इससे पतंगों का गिरना जात होता है। अतः 'अभिरभागे' (पा॰ सू॰ १।४।९१ से) 'अभि' की और 'लक्षणेत्यम्भूताख्यान॰' (पा॰ सू॰ १।४।९०) इससे 'प्रति' की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से इनके योग में 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' (पा॰ सू॰ २।३।८) से द्वितीया होती है। यहाँ अग्नि लक्षण है और 'अभि' तथा 'प्रति' शब्द अभिमुख्य अर्थ में है। अतः वैकल्पिक समास होता है, पक्ष में विभक्ति वाला रूप भी रहता है।

[अनु॰] लक्षण वाचक के साथ—इसका क्या प्रयोजन है ? सुघ्नं प्रति गतः। लौटकर स्नुघ्न की ओर ही वापस चला गया। [स्नुघ्न से मथुरा की ओर चला किन्तु दिग्न्नम के कारण पुनः स्नुघ्न की ओर ही वापस आ गया। अतः सुघ्न लक्षण नहीं है। इसलिए समास नहीं होता है।

अभि और प्रति का समास होता है = इसका क्या फल है ? येन अग्निस्तेन गतः [जिस स्थान से आग गर्या उसी स्थान से गया। यहाँ आग गमन का लक्षण है और अभिमुख्य भी है। परन्तु सूत्रोक्त शब्द नहीं हैं। अतः समास नहीं होता है।

लक्षणेनेति किम् ? ख़ुब्नं प्रति गतः । प्रतिनिवृत्य ख़ुब्नमेवाभिमुखं गतः । अभिप्रती इति किम् ? येनाग्निस्तेन गतः । आभिमुख्य इति किम् ? अभ्यङ्ग गावः, प्रत्यङ्ग गावः । नवाङ्गा इत्यर्थः ॥

३६६. अनुर्यत्समया ॥ १४ ॥ (६६६)

समया = समीपम् । अनुर्यंस्य समीपवाची तेन लक्षणभूतेन सह विभाषा समस्यते, अव्ययीमावश्च समासो भवति । अनुवनमशनिर्गतः ।

सह समासो न भवति । अम्यङ्का गावः, प्रत्यङ्का गाव इति । अभिनवः प्रतिनवोऽङ्क आसामिति बहुव्रीहिः । अभिगब्दोऽत्राभिनवार्थे वत्तंते, प्रतिशब्दश्च प्रतिनवार्थे । अङ्कोऽत्र भवति गवां लक्षणम्, आभिमुख्यं तु नास्ति । नन् चात्र परत्वाद् बहुव्रीहिणा भवितव्यम्, अतः स बाधको भविष्यति किमाभिमुख्यग्रहणेन ? नैवम्, असत्या-भिमुख्यग्रहणेऽशेषत्वात् कुतो बहुवीहिर्भवति ! अथ वैतज् ज्ञापयति—बहुवीहिरव्ययोभावेन बाध्यत इति । तेन द्वी मुनी व्याकरणस्य वंश्यो द्विमुनि व्याकरणमिति सिद्धं भवति; अन्यथा हि स्वपदार्थे चरितार्थोऽव्ययो-भावो द्विमुनि व्याकरणिनत्यत्रान्यपदार्थे परत्वाद् बहुद्रोहिणा बाध्येत ॥ १४॥

अनुर्यत्समया ॥ यस्य समया यत्समयेति षष्ठोसमासाऽयम् । ननु च समयाशब्दयोगे 'अभितःपरितः-समयानिकषा' इत्याद्यपसंख्यानाद् द्वितोयया भनितव्यम्, अतः षष्ठयंव तावन्न सम्भवति, कुतः पुनस्तस्याः समासः ? अथापि कथञ्चित् षष्ठी स्यात्, तथापि समयाशब्दस्याव्ययत्वात् 'पूरणगुण' इत्यादिना षष्ठोत्रमास-प्रतिषेधेन भवितव्यम् ? नैष दोषः; योगग्रहणादिह समयाशब्दार्थेन यागे द्वितीया विज्ञायते । स चार्थो मुख्य

### परमञ्जरी

अभिनवोऽङ्क आसाम्, प्रतिनवोऽङ्क आसामिति बहुव्रोहिः। अङ्कोऽत्र भवति गवां लक्षणम्, आभिमुख्यं तु नास्ति । ननु च सति संभवेऽञ्ययार्थे प्रधानेऽञ्ययीभाव इत्युक्तम्, कथमत्र प्रसङ्गः ? एवं तह्येतज्ज्ञापयिति— भवत्यत्र प्रकरणे बहुत्रोहिविषयेऽव्ययोभाव इति । तेन 'मंख्या वंश्येन', 'द्विमुनि व्याकरणम्' इत्येतिसद्धं भवति ॥ १४ ॥

अनुर्यत्समया ।। यत्समयेति षष्ठीसमासोऽयम् । कथं पुनः समयाशब्देन योगे षष्ठो, यावता'अभितः-परितःसमया' इति द्वितीयया भवितव्यम् ? नंष दोषः; समयाशब्दस्य मुख्योऽर्थः सामीप्यम्, तद्योगे द्वितीया । इह तु समयाशब्दवाचिन्यनुशब्दे समयाशब्दो वत्तंते, तदाह-अनुर्यत्समया । समयावाचीति । यस्य समयेति -

## भावबोधिनी

अभिमुख्य = सामने-इसका क्या प्रयोजन ? अम्यङ्काः गावः, प्रत्यङ्काः गावः, नव = अभिनव, अंक=चिह्न-

वाली गायें — यह अर्थ है।

विमर्शः अभिनवः अङ्कः आसाम् और प्रतिनवः अङ्कः आसाम् इस विग्रह में बहुवीहि समास होता है। यहाँ अङ्क = चित्र गायों का लक्षण तो है परन्तु आभिमुख्यक अर्थ नहीं है। अतः इनमें समास नहीं होता है। यही जापक होता है कि अव्ययीभाव द्वारा बहुव्रीहि का वाध होता है। अत: यदि आभिमुख्य रहता तो अव्ययीभाव ही होता ॥ १४ ॥

समया = समीप, अनु जिसका समीपवाची है, उस लक्षणभूत = चिह्नवाचक के साथ विकल्प से समास प्राप्त करता है और वह अव्ययीयाव समास होता है। उदा॰-अनुवनम् अशनिः गतः [जंगल में वज्र = विजली गिरी। यहां 'अनु' शब्द 'वन के समीप' अर्थ का द्योतक है। अतः 'वन' शब्द वनसमीप में लाक्षणिक है।

'अनु' यह किस लिये है ? वनं समया । [यहाँ अनु नहीं है अतः समासः नहीं होता है ।]

अनुरिति किम् ? वनं समया । यहसमयेति किम् ? वृक्षमनु विद्योतते विद्युत् । 'अव्ययं विर्भात्त-समीप' (२.१ ६) इत्येव सिद्धे पुनर्वचनं विभाषार्थम् ॥

#### न्यास!

एव गृह्यते, न गौणः । स पुनर्मुख्योऽयंः समीपम् । न चेह समया शब्दस्य मुख्योऽर्थोऽस्ति, किं तर्हि ? गौणोऽयंः । अनुरेव समयाशब्देनोच्यते, तस्माच्छेषलक्षणा षष्ठचेव न्याय्या । अत एव द्रव्यवाचित्वाद्व्ययसंज्ञाया अभावात् 'पूरणगुण' इति प्रतिषेधो नोपपद्यते । अनुर्यत्समयेति । एतेनानुशब्दार्थे समयाशब्दो वर्त्तत इति दर्शयित । ननु च समयाशब्दस्य समीपमर्थः, तत् कथमन्शब्दः समयाशब्देनोच्यत इत्याह—यस्य समीपवाचीति । एतेन समयाशब्दार्थाभिधायित्वादनुशब्दः समयाशब्देनोपचाराद्वचपदिष्ट इत्याचष्टे । भवत्युपचारेण हि तदर्थाभिधायिति तद्वचपदेशः, यथा—सीताहरणं काव्यमिति । तेनेत्यनेन यस्यानुशब्दः समयावाची स परामृश्यते । ननु च सोऽर्थः, तत् कृतस्तेन समासः ? अर्थे कार्यासम्भवात् तद्वाचिनि शब्दे कार्यं विज्ञायते, तथा च तेनेत्यस्य तद्वाचिना शब्देनेत्ययमर्थोऽत्र गम्यते । अनुवनिमिति । तेनेत्यनेन यत् षष्ठचन्तं तेन वनशब्देन समासः । वनस्यान्विति समीपसमोपिसम्बन्वे षष्ठचेव युक्ता ।

वनं समयेति । पूर्वोक्तेनोपसंख्यानेन वनशब्दात् द्वितीया । वृक्षमनु विद्योतते विद्युदिति । अत्र कर्म-प्रवचनीयलक्षणा द्वितोया । अनुशब्दोऽत्रलक्षणे वर्त्तते, न सामीप्ये ॥ १५ ॥

### पदमञ्जरी

कोऽर्थः ? समयावाचीत्यर्थः, तिवह मुख्येनार्थेनायोगाद् द्वितीया न भवित, षष्ठ्येव तु भवित, तस्याश्च समासः । न च पूरणगुणित प्रतिषेघः; अनव्ययत्वात् । सामीप्ये हि वर्त्तमानः समयाशब्दोऽसत्त्ववाचित्वादव्ययम् । इह त्वनुशब्दार्थे वर्त्तते, तत्र यथा 'अभिरभागे' इत्यादावनुकरणस्याव्ययसंज्ञा न भवित, तथास्यापि । एवं च यत्सम्येत्यविभक्तकः सौत्रो निर्देशः । वृत्ताविप यत्समयेति सूत्रानुकरणेन विभक्त्यभावः । तेनेति । तद्वाचिना शब्देनेत्यर्थः । अनुवनमिति ।

वनस्यान्विति सामीप्यसम्बन्धे षष्ठीसमासः, अस्यार्थमाह-वनं समयेति ॥ १५ ॥

## भावबोधिनी

'अनु' जिसका समीपवाची है—इसका क्या प्रयोजन ? वृक्षम् अनु विद्योतते विद्युत् [वृक्ष से लक्ष्यमाण विद्युत् प्रकाशित हो रही है—यह अर्थ है। अतः यहाँ 'अनुर्लक्षणे' (पा० सू० १।४।४८) से अनु की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है. और दितीया होती है। यहाँ 'समीप' अर्थ का नहीं अपितु लक्ष्यलक्षणभाव अर्थ का प्रतिपादक 'अनु' है। अतः समास नहीं होता] 'अव्ययं विभक्ति समीप०' [पा० सू० २।१।६] इस सूत्र द्वारा [समीप अर्थ में अव्यय का समास होता है—यह अर्थ होने से] सिद्ध है फिर यह सूत्र वनाना 'विभापा' [विकल्प] के लिये है।

विमर्श—जब 'अनु' शब्द समीप का वाचक हो तभी समास होता है। अतः लक्ष्यलक्षणभाव में समास नहीं होता है।

यद्यपि 'अव्ययं विभक्तिसमीप॰' (पा॰ सू॰ २।१।६) इस पूर्वोक्त सूत्र से समीप अर्थ में अनु को मानकर समास होना सम्भव है। किन्तु इससे होने वाला समास नित्य समास है और प्रस्तुत सूत्र से होने वाला समास वैकल्पिक है और यह विकल्प ही अभीष्ठ है। अतः 'अनुवनम्' यह समास और 'वनस्य अनु' यह व्यास प्रयोग होता है। यदि लक्ष्यलक्षणभाव अर्थ अभीष्ठ होता है तद कर्मप्रवचनीय मान कर दितीया होकर 'वनम् अनु' ऐसा ही होता है, समास नहीं होता। यदि 'अव्ययं विभक्ति समीप॰' सूत्र से समास करते हैं तो नित्यसमास होने से व्यास नहीं होता है। एक ही प्रयोग रहता है।। १५।।

३६७. यस्य चायामः ॥ १६ ॥ (६७०)

'लक्षणेन' इति वर्तते । आयामः = दैद्यंम् । अनुयंस्यायामवाची तेन स्रक्षणभूतेन सह विभाषा समस्यते, अव्ययोभावश्च समासो भवति । अनुगङ्गं वाराणसी (म० मा०) । अनुयमुनं मथुरा । यमुनाऽञ्यामेन मथुराऽयामो लक्ष्यते ।

आयाम इति किम् ? वृक्षमनु विद्योतते विद्युत् ॥

### न्यासः

यस्य चायामः ।। अत्राप्युपचारेणायामवाचित्वादनुरेवायामशब्देनोक्तः। अनुगङ्गं वाराणसोति ।
यद्यपि गङ्गावाराणस्यावुभे अप्यायामवत्यौ, तथाप्यायामवत्तया गङ्गायाः प्रसिद्धत्वाद् गङ्गवात्र लक्षणम्, न
वाराणसी । प्रसिद्धं हि लक्षणं भवति, नाप्रसिद्धम् । तस्माद् गङ्गयैवात्र समासो भवति, न वाराणस्या ।
यमुनायामेन मथुरायाम लक्ष्यत इति । यमुनया तद्वत्या लक्षणभूतयेति वेदितव्यम् । यस्माद् यस्यायामवाच्यनुशब्दस्तेन लक्षणभूतेन सुबन्तेन समस्यते । यमुनायाश्चायामवाच्यनुशब्दः, न यमुनायामस्य । न ह्यायामस्यापर आयामोऽस्ति, तस्माद् यमुनायामेनेति हेतावियं तृतीया । यमुनायामेन हेतुना तद्वत्या यमुनया
लक्षणभूतया करणभावमापन्नया वा मथुरायामो लक्ष्यत इत्ययमर्थो वेदितव्यः ॥ १६ ॥

### पदमञ्जरी

यस्य चायामः ।। लक्षणनेति वर्तत इति । अन्यथा आयामो गङ्गाया इत्यस्यार्थेऽनुगङ्गमिति स्यात् । अत्राप्यायामवाचित्वादनुरेवायामशब्देनोच्यते, इत्याह—अनुर्यस्यायामवाचिति । अनुगङ्गं वाराणसीति । षष्टचन्तेन गङ्गाशब्देन समासः । गङ्गाया अन्विति । आयामो लक्षणत्वं चानुना द्योत्यते, लक्षणस्य, लक्ष्या-पेक्षत्वाल्लक्ष्यं समासार्थं इत्यर्थादुपमानोपमेयभावे समास इति वाराणस्या सामानाधिकरण्यम्—गङ्गाया इवायामो यस्याः, गङ्गोवायता वाराणसीत्यर्थः । तद्वदत्यन्तायतेत्यर्थं इति केचित् । तथा च 'अनुगङ्गमेतत्सूत्रम्' इत्येक्शोवसूत्रे भागवृत्तिकारः प्रयुङ्के । नेति वयम् । कि प्रागायता वाराणसी ? उतोदगायता ? इति संदेहे इदमुच्यते—अनुगङ्गं वाराणसीति, यथोदगायता गङ्गा तथोदगायता वाराणसीत्यर्थः । गङ्गायामानुसारेण वाराणस्यायाम इत्यर्थः । यमुनायामेन मथुरायामो लक्ष्यत इति । न यमुना स्वरूपेण लक्षणम्, कि तर्हि ? आयामेन, मथुरापि न स्वरूपेण लक्ष्यम्, कि तर्हि ? आयामेन । तत्र प्राप्ताप्राप्तिविवेकेनेदमुच्यते—यमुनायामेन मथुरायामो लक्ष्यत इति ॥ १६ ॥

## भावबोधिनी

'लक्षणेन' [लक्षणवाचक के साथ] इसकी अनुवृत्ति रहती है। आयाम = दीर्घता = विस्तार। 'अनु' जिसका विस्तारवाची होता हैं, उस लक्षणभूत के साथ विकल्प से समास होता है, और वह अन्ययोभाव समास होता है। उदा०—अनुगङ्गं वाराणसी [गङ्गायाः अनु—इस विग्रह में गङ्गा शब्द वाराणसी के आयाम = विस्तार का वाचक है अतः समास होता है। समास करने पर अव्यय, नपुंसक लिङ्ग आर हस्व आदि करने पर अनुगङ्गम्—यह रूप होता है, गङ्गा के विस्तार के समान वाराणसी का विस्तार—यह प्रतीति होती है।] अनुयमुनं मथुरा। यमुना के आयाम = विस्तार से मथुरा का विस्तार लक्षित होता है। [अतः 'अनु' शब्द लक्षणवाची है। समास होकर पूर्ववत् प्रक्रिया से रूप सम्भव होता है।]

आयाम = विस्तार—यह किस लिये है ? वृक्षम् अनु विद्योतते विद्युत् । [यहां अनु शब्द लक्ष्यलक्षणभाव में है, अतः समास नहीं होता है ।]

विमर्श-अनुगङ्गं वाराणसी और अनुवमुनं मथुरा-इन प्रयोगों में गङ्गा और वाराणसी ये दोनों ही आयामवाची है, इसी प्रकार वमुना और मथुरा भी हैं। परन्तु प्रसिद्ध होने के कारण गङ्गा और वमुना को ही विस्तार

का० दि०/३४

## ३६८. तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च ।। १७ ।। (६७१)

तिष्ठद्ग्वादयः समुदाया एव निपात्यन्ते । तिष्ठद्गुप्रभृतीनि शब्दरूपाणि अव्ययोभावसंज्ञकानि भवन्ति । तिष्ठद्गु = कार्लविशेषः (म॰ भा॰) । तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्काले दोहनाय स तिष्ठद्गु कालः । खले-यवादीनि प्रथमान्तानि विभक्त्यन्तरेण न संबध्यन्ते, अन्यपदार्थे च काले वर्तन्ते । चकारोऽवधारणार्थः । अपरः समासो न भवति—परमितष्ठद्ग्वित ।

### न्यासा

तिष्ठद्गुप्रभृतोनि च ।। तिष्ठद्गुप्रभृतीनां गणपाठादेव कृतसाधुत्वानामिह प्रकरणे संकीर्त्तनमञ्ययी-भावसंज्ञार्थम्, न तु सुबन्तेन समासार्थम् । अत एवाह—समुदाया एव निपात्यन्त इति । तथाभूतानां पाठ एवेषां निपातनम् । अध्ययोभावसंज्ञकानि भवन्तोति । अनेन संज्ञामात्रं विधीयते, न त्वेषां सुबन्तेन समास इति दर्शयति ।

### पदमञ्जरी

तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च ॥ समुदाया एव निपात्यन्त इति । गणे तथा पाठ एव तेषां निपातनम् । तेन शतृशानजाद्यपि भवति । 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति च प्रक्रियाकार्यं न कर्त्तव्यमिति भावः । अव्ययीभावसंज्ञानि भवन्तीति । समासमंज्ञापि विधेया, अन्तादात्तत्वं च । प्रातिपदिकसंज्ञा च यथा स्यादिति । तिष्ठद्गु कालविशेष इति । कालविशेष इत्येतदुत्तरैरिप सम्बद्यते, अत एवान्ते वक्ष्यति—'एते कालशब्दाः' इति, एतावान्कालविशेष इत्यस्याधिकार इत्यर्थः । विभक्त्यन्तरेण न सम्बद्यन्ते इति । अव्यतिरिक्त एव प्रातिपदिकार्थे प्रयोग एषां कर्त्तव्यः, नान्यैत्रेत्यर्थः । अन्यपदार्थं च वर्त्तन्त इति । तिष्ठद्गु, वहद्गु आयतीगविमत्येन्तेरप्यस्य सम्बन्धः; अन्यथा कालशब्दत्वायोगात् । चकारोऽवधारणार्थं इति । अनेकार्थत्वान्निपातानाम् । अपरः समासो न भवतीति । वृत्त्यन्तरं न भवतीत्ययः । 'आतिष्ठद्गु जपन्सघ्याम्' इति तु पञ्चम्या 'अव्ययात्' इति लुक्, न समासः ।

## भावबोधिनी

का वाचक और लक्षणवाचक माना जाता है। इसलिये जितनी विस्तार वाली गंगा, उतनी वाराणसी अर्थात् गंगा के किनारे-किनारे वाराणसी बसी हुयी है—यह तात्पर्य ज्ञात होता है। यही स्थिति यमुना और मथुरा के विषय में भी है।

एक बात घ्यान देने की है कि गंगा अथवा यमुना स्वरूपतः लक्षण नहीं हैं अपितु अपने आयाम से । अतः इनके आयाम के समान नगरियों का आयाम—यह प्रतीत होता है ॥ १६॥

तिष्ठदगु आदि समुदाय ही निपातित होते हैं। तिष्ठदगु आदि शब्द रूपों की अव्ययीभाव संज्ञा होती है। तिष्ठदगु = एक समय विशेष है। जब गायें दुही जाने के लिये अपने-अपने स्थान पर ठहरतीं हैं — तिष्ठन्तु गाव: यस्मिन् काले सः — तिष्ठदगु काल: । अव्ययीभाव होने से नपुंसक लिङ्ग और हस्य हो जाने से यह रूप बनता है। बलेयवम् आदि प्रथमान्त अन्य विभक्ति के साथ नहीं सम्बद्ध होते हैं, और काल रूपी अन्य पदार्थ में विद्यमान हैं [अर्थात अव्ययीभाव होने पर भी इनमें पूर्व पदार्थ प्रधान न होकर काल प्रधान रहता है। [अत: यहाँ गण में पठित सभी शब्द काल का बोध कराते हैं।] 'च' यह अवधारण के लिये है। [अर्थात् जैसे पठित हैं वैसे ही अव्ययीभाव संज्ञक होते हैं। अन्य प्रकार के समास नहीं होते हैं। अत: 'परमतिष्ठदगु' आदि नहीं होते हैं।

[इस गण में पठित शब्द] — तिष्ठद्गु वहद्गु [जब गायें = दैल बोझा आदि ढोते हैं]। आयतीगवम् [आयत्यः गावः यस्मिन् काले। जब गायें चर कर वाषस आती है। यहाँ शतृप्रत्यय, पुम्बद्भाव का अभाव और समासान्त टच् बादि प्रत्यय निपाति होता है।] खलेयक्म् [बले यवाः यस्मिन् काले — जब खलिहान में जी होते हैं। यहाँ सप्तमी का तिष्ठद्गु । वहद्गु । आयतीगवम् । खलेयवम् । खलेबुसम् । लूनयवम् । लूयमानयवम् । पूतयवम् । पूयमानयवम् । संहतयवम् । संह्रियमाणयवम् । संह्रतबुसम् । संह्रियमाणबुसम् । एते कालशब्दाः । समभूमि । समपदाति । सुषमम् । विषमम् । निष्यमम् । दुष्यमम् । अपरसमम् । आयतीसमम् ।

यास

ति ६ वृ वहद्गु इति । पूर्वपदस्य शत्रादेशा निपात्यते । 'गोिक्षयोरुपसर्जंनस्य' इति ह्रस्वः । तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले स तिष्ठद्गु कालः । वहन्ति गावो यस्मिन् काले स वहद्गु कालः । चकारोऽवधारणार्थं इति । असित तस्मिन् परमतिष्ठद्गिवित 'सन्महत्' इत्यादिना परमशब्देन समासः स्यात् । अवधारणार्थं तु तिस्मिन् तिष्ठद्गुप्रभृतीनीत्येवस्भूतान्येव।वितष्ठन्ते । आयतोगविमिति । पुंवद्भावाभावः समासान्तश्च भवित । आयत्यो गावो यस्मिन् काले स आयतोगवम् । खलेयवम् । खलेयुक्मिति । सप्तस्या अलुग् निपात्यते । लूयमान-यविमिति । शानज् निपात्यते । तथा पूयमानयविमत्यशापि । एते कालशब्दा इति । तिष्ठद्गुप्रभृतयः संस्कियमाणव्सपर्यन्ताः ।

समभूमि, समपदातीति । समत्वं भूमेः, समत्वं पदातिरिति पूर्वपदार्थप्राधान्येऽव्ययोभावः । उत्तर-पदार्थप्राधान्यविवक्षयान्तु समपदातिः समभूमिरिति विशेषणसमासस्तत्पुरुषो भवति । अन्ये मकारान्तं समशब्दं । पठन्ति—समन्भूमि समम्पदातीति । सुषमम्, विषमम्, दुःषमम्, अपरसमिति । समशब्देनेति । सुषमा-दयश्चैते पूर्वपदार्थप्राधान्ये समासाः । अत्र शोभनत्वं समस्येत्येवमादि वाक्यं द्रष्टव्यम् । उत्तरपदार्थप्राधान्ये तु

## पदमञ्जरी

तिष्टद्गु, वहद्ग्वित । लटः शत्रादेशो निपातनात्, 'गोस्त्रियोः' इति ह्रस्वः । आयतीगविमत्यत्र तु पुंचद्भावाभावः शत्रादेशः समासान्तश्च । खलेयवं खलेबुसिमिति सप्तम्या अलुक् । लूयमानयवादिषु शानजादेशः ।

समभूमि, समपदातीति ॥ समत्वं भूमेरिति पूर्वपदार्थप्राधान्येऽज्ययीभावः । नवचित् समभूमि समपदातीति पाठः; तत्र पूर्वपदस्य मुमागमः अन्ये तु—संभूमि संपदातीति पठन्ति, तत्र समस्यान्तलोपः, संशब्दस्य वा समासः । सुषामादौ शोभनत्वं समस्य विगतत्वं दुष्टत्वं तिर्गतत्वमपगतत्वं समस्येति विग्रहः । आयतीसमा आयतीसमम्, शत्रादेशः, पूर्ववत् पुत्रद्भावश्च । समा = संवत्सरः । एवं पापसमं पुण्यसमिति ।

## भावबोधिनी

अलुक् निपातित होता है। बले बुसम् | खले बुसाः यहिमन् काले। जब खिलहान में भूसा होता है। यहाँ भी सममी का अलुक् है ] लूनयवम् [लूनाः = छिन्नाः यवाः यहिमन् काले] लूयमानयवम् [लूयमानाः यवाः यहिमन् काले। यहाँ शानच् प्रत्यय निपातित होता है। ] पूतयवम् [पूताः यवाः यहिमन् काले। जब जौ स्वच्छ किये जाते हैं। ] पूयमानयवम् [प्यमानाः यवाः यहिमन् काले] संहृतयवम् [जब जां इकट्ठे किये जा चुके हो, ] संह्रियमाणयवम् | जब जौ एकत्रित किये जा रहे हों। संहृतवुसम् [जब भूसा इकट्ठा किया जा चुका है। ] संह्रियमाणबुसम् [जब भूसा इकट्ठा किया जा रहा हो]—ये कालवाची शब्द हैं।

स मभूमि [भूमि की समता]। समपदाति [पदातियों की समता]। [यहाँ किसी ने मकारान्त पाठ भी किया है—समम्भूमि। समम्पदाति। दूसरे लोगों ने सम्भूमि। सम्पदाति—यह पाठ माना है। पूर्व पाठ वाले मुम आगम का निपातन करते हैं। वाद वाले आकार का लोप निपातित करते हैं। सुषमम्। विपमम्। निष्षमम्। दुष्षमम्। [इनमें सम वरावर की शोभनता, विगतता, निर्गतता, दुष्टत्व और अपगतत्व प्रतीत होता है।] आयतीसमम् [आयती समा = सम्वत्सर: [आने वाला संवत्सर]। प्राह्णम् [प्रगतत्वम् अह्नः = दिन का बीत जाना]। प्ररथम् [रथ का प्रकर्ष]। प्रमृगम् [मृग का प्रकर्ष]। प्रदक्षिणम्, अपरदक्षिणम्। सम्प्रति [इस समय]। असम्प्रति [इस समय नहीं]। पापसमम् [पापयुक्तं

प्राह्मम् । प्ररथम् । प्रमृगम् । प्रदक्षिणम् । अपरदक्षिणम् । सम्प्रति । असम्प्रति । पापसमम् । पुण्यसमम् । 'इच् कर्मव्यतीहारे'(५.४.१२०)—दण्डादण्डि । मुसलामुसलि ॥

३६६. पारे मध्ये वब्ठ्या वा ॥ १८ ॥ (६७२)

षष्ठीसमासे प्राप्ते तदपवादीऽन्ययीभाव आरभ्यते । वावचना च्च षष्ठीसमासोऽपि पक्षेऽभ्यनुज्ञायते । पारमध्यशब्दौ षठ्यन्तेन सह विभाषा समस्येते, अव्ययीभावश्च समासी भवति । तत्सिन्नयोगेन चानयोरेका-

#### न्यासः

प्रादिसमासो विशेषणसमासश्च यथायोगं कर्त्तंव्यः । आयतीसमिति । समाशब्दः संवत्सरवाची, तेन सपासः — आयतो समा आयतोसमम् । एवं पापा समा पापसमम् । पुण्या समा पुण्यसमम् । अन्ये तु तृतोयासमासं वर्णयन्ति—आयत्या समम् आयतोसमिति एवमन्यत्रापि । प्रगतत्वमह्नः प्राह्णम् । अयमपि पूर्वपदार्थप्रधानः । उत्तरपदार्थप्रधानन्ये तु तत्पुरुष् एव भवति—प्राह्णं कल्याणनामानावेतौ तिष्यपुनर्वसू इति । एवं प्ररथम्, प्रविक्षणम्, प्रमृगम्, अपरदक्षिणम्, संप्रति, असम्प्रति । 'इच् कर्मव्यतीहारे' इतीचोऽव्ययीभावत्वे प्रयोजनम्वययसंज्ञा, नपुसकत्वञ्च । दण्डैश्च दण्डैश्च प्रहृत्येदं युद्धं वृत्तमिति । 'तत्र तेनेदमिति सरूपे' इति समासः, 'इच् कर्मव्यतीहारे' इतीच् समासान्तः—'अन्येषामित वृत्रयते' इति दीघः, दण्डादण्डोति ॥ १७ ॥

पारे मध्ये पष्ट्या वा ॥ ननु च प्रकृतेव महाविभाषा, तयैव विकल्पो भविष्यति, तत् कि वाग्रहणे-

### पदमञ्जरी

प्राह्णादिषु चतुर्षु प्रगतत्वमह्न इत्यादिविग्रहः। सङ्गतं प्रतिगतमस्य सम्प्रति। विपरीतम् असम्प्रति। इच् कर्मन्यतीहार इति। अयमेव दिदण्ड्यादिष्त्रपि विधोयत इति। तत्राप्यन्ययोभावः। दण्डादण्डीति। दण्डैश्च दण्डेश्च प्रहृत्येदं युद्धं प्रवृत्तम्, 'तत्रं तेनेदिमिति सरूपे' इति बहुत्रीहिः। 'अन्येषामिप दृश्यते' इति पूर्वपदस्य दीर्घः। इच अन्ययोभावत्वेनान्ययत्वात्सुपो लुक्॥ १७॥

पारे मध्ये षश्चा वा ॥ वावचनादिति । ननु महाविभाषयैवापवादेऽव्ययोभावे विकल्पिते पक्षे षष्ठीसमासोऽपि भविष्यति, सोऽपि विकल्पित इति वाक्यमपि भविष्यति उच्यते—इह वाक्येनाभिधाने प्राप्ते वृत्तिरारभ्यमाणा वाक्यस्य बाधिका प्राप्नोतीति विकल्पेन वाक्यमेव पक्षेऽभ्यनुज्ञायते । तत्रापवादविकल्पो

### भावबोधिनी

संवत्सर]। पुण्यसमम् [पुण्ययुक्त संवत्सर]। दण्डादण्डि [दण्डैश्च दण्डैश्च प्रहृत्येदं युद्धं वृतम्—इस विग्रह में 'तत्र तेनेदं सरूपे' (पा॰ सू॰ २।२।२७) से समास होता है और 'इच् कर्मव्यतिहारे (पा॰ सू॰ ५।४।१२७) इससे इच् यह समासान्त प्रत्यय होता है। 'अन्येषामिष हर्ग्यते' (पा॰ सू॰ ६।३।१३७) से दीघं होकर रूप बनता है]। मुसलायुसलि [मुसलै: मुसलैश्च प्रहृत्यं इदं प्रवृत्तम्—इस विग्रह में यह रूप बनता है। प्रक्रिया पूर्ववत् ही है।]

विमर्श — यह सूत्र समास का विधान करने वाला नहीं है। अपितु गणपाठ में पठित शब्दों की सिद्धि में निपातन कार्य का बोधक है। इसीलिये काशिकाकार ने लिखा है— 'तिष्ठद्गुप्रभृतीनि शब्दरूपाणि अव्ययीभाव-संज्ञाकानि भवन्ति।' इसमें पठित शब्दों में उत्तरपदार्थ की प्रधानता मान कर प्रादि समास और विशेषण समास करने पर तत्पुरुष हो जाते हैं।। १७॥

षष्ठी समास प्राप्त रहने पर उसका अपवाद अव्ययीभाव आरम्भ किया जा रहा है और 'वा' यह वचन होने से पक्ष में षष्ठी समास भी स्वीकार किया जाता है। पार और मध्य शब्द पष्ठचन्त के साथ विकल्प से समास प्राप्त करते हैं और वह अव्ययीभाव होता है। इसके अव्ययीभाव के सिन्नयोग से इन दोनों का एकारान्तत्व निपातित होता है। उदा०—पारे गङ्गाया:—पारे गङ्गाय। [गङ्गा के दूसरी ओर] मध्यं गङ्गाया:—मध्ये गङ्गम् [गंगा के मध्य में।] षष्ठीसमासपक्ष में—गङ्गापारम्, गङ्गामध्यम्।

रान्तस्वं निपात्यते । पारं गङ्गायाः पारेगङ्गम् । मध्यं गङ्गायाः मध्येगङ्गम् । षष्ठीसमासपक्षे—गङ्गापारम्, गङ्गामध्यम् । महाविभाषया वाक्यविकल्पः क्रियते ॥

३७०. संख्या वंश्येन ॥ १९ ॥ (६७३)

विद्यया जन्मना वा प्राणिनामेकलक्षणसंतानो वंश इत्यिभधीयते। तत्र भवो वंश्यः। तद्वाचिना सुबन्तेन सह संख्या समस्यते, अव्ययोभावश्च समासो भवति। द्वौ मुनी व्याकरणस्य वंश्यो द्विमुनि व्याकरणस्य। त्रिमुनि व्याकरणस्य।

#### न्यासः

नेत्याह—वावचनादित्यादि । गतार्थम् । यदि तर्हि वावचनात् पक्षे षष्टीसमासो भवति, महाविभाषया कि कियत इत्याह—महाविभाषयेत्यादि ॥ १८॥

संख्या वंश्येन ।। एकलक्षण इति । एकस्वभावः । सन्तानः = प्रबन्धः । सन्तानिनामेकलक्षणत्वात् सन्तानोऽप्येकलक्षणो भवति । तत्र विद्ययैकलक्षणः—वैयाकरणवंशः, उपाध्ययवंश इति । जन्मना—ब्राह्मणवंशः, क्षत्रियवंश इति । तत्र भवो वंश्य इति दिगःदित्वाद् यत् । द्वो मुनि इति पाणिनिकात्यायनौ । व्याकरणस्येति पंदमञ्जरी

वाक्यस्येव प्रापक इत्युत्सर्गस्य नित्यो बावकः स्याद्, वावचनात् सोऽपि पक्षेऽभ्यनुज्ञायत इति त्रेरूप्यसिद्धः । एतदेव वावचनं ज्ञापकम् — यत्रोत्सर्गापवादौ महाविभाषया विकल्पितौ तत्रापवादेन मुक्ते उत्सर्गो न भवतीति । तेन पूर्वं कायस्येत्यत्रैकदेशिसमासेन मुक्ते षष्टोसमासो न भवति, दक्षस्यापत्यं दक्षिरित्यत्र इत्रा मुक्तेऽण्न भवति । एकारान्तत्विनिपातनं यत्र सप्तम्थों न सम्भवति — पारेगङ्गादानयेति, तदर्थम् । सम्भवे तु 'तत्युरुषे कृति बहुलम्' इति बहुलवचनादलुका सिद्धम् ॥ १८ ॥

संख्या वंदयेन ।। एकलक्षण इति । एकस्वभावः सन्तानः=सम्बन्धः, सन्तानिनामेकलक्षणत्वात् सन्तान-स्यैकलक्षणत्वम् । द्वौ मुनी इति । पाणिनिकात्यायनौ । त्रिमुनीति । तो च भाष्यकारश्च । जन्मना त्वेक-

लक्षणस्योदाहरणम् — एकविशति भारद्वाजिनति ।

## भावबोधिनी

विमर्श —पहले 'विभाषा' (पा॰ सू॰ २।१।११) यह अधिकार बताया जा चुका है। इस सूत्र में पुनः 'वा' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके फलस्बरूप दो विकल्पों में तीन रूप होते हैं (१) अव्ययीभाव वाला जिसमें एकारान्तत्व निपातित होता है और पार तथा मध्य का पूर्व निपात होता है। अव्ययीभाव के कारण नपुंसक लिङ्ग और हस्व आदि होता है—पारे गङ्गम्, मध्ये गङ्गम्। (२) पष्ठी समास पक्ष में षष्ट्यन्त का पूर्वनिपात होता है—गङ्गापारम्, गङ्गामध्यम्। (३) महाविभाषा के कारण विग्रह वाक्य का भी प्रयोग होता है—गङ्गायाः पारम्, गङ्गायाः मध्यम्।। १८॥

विद्या अथवा जन्म के द्वारा प्राणियों का एकलक्षण = एकस्वभाव वाला सन्तान = सम्बन्ध को 'वंश' ऐसा कहा आता है। [भाव यह है कि विद्या अथवा जन्म के कारण प्राणियों का एक वंश माना जाता है।] उस वंश में होने वाला 'वंश्य' है। वंश्यवाचक सुबन्त के साथ संख्यावाचक का समास होता है और वह समास अव्ययीभाव होता है। उदा — द्वौ मुनी वंश्यौ व्याकरणस्य—इस विग्रह में — द्वि मुनि व्याकरणस्य—[व्याकरण के दो मुनि = पाणिनि और कात्यायन]। त्रिमुनि व्याकरणस्य [त्रयः मुनयः वंश्याः व्याकरणस्य — इस विग्रह में यह समास हैं। व्याकरण के तीन मुनि — पाणिनि, कात्यायन और पात किली।

परन्तु जब [न्याकरणनामक] विद्या के साथ तद्वान् = विद्यावान् पाणिनि आदि का अभेद विवक्षित रहता है, तब सामानाधिकरण्य होता है—द्वि मुनि न्याकरणम्, त्रिमुनि न्याकरणम् । |भाव यह है कि जब पाणिनि और

प्राह्मम् । प्ररथम् । प्रमृगम् । प्रदक्षिणम् । अपरदक्षिणम् । सम्प्रति । असम्प्रति । पापसमम् । पुण्यसमम् । 'इच् कर्मव्यतीहारे'(५.४.१२०)—दण्डादण्डि । मुसलामुसलि ॥

३६६. पारे मध्ये वष्ठ्या वा ॥ १८ ॥ (६७२)

षष्ठोसमासे प्राप्ते तदपवादोऽन्ययोभाव आरभ्यते । वावचना ग्च षष्ठोसमासोऽपि पक्षेऽभ्यनुज्ञायते । पारमध्यशब्दो षठ्यन्तेन सह विभाषा समस्येते, अव्ययोभावश्च समासो भवति । तत्सिन्नयोगेन चानयोरेका-

#### न्यासः

प्रादिसमासो विशेषणसमासश्च यथायोगं कर्त्तंव्यः । आयतीसमिति । समाशन्दः संवत्सरवाची, तेन समासः — आयतो समा आयतोसमस् । एवं पापा समा पापसमस् । पुण्या समा पुण्यसमस् । अन्ये तु तृतीयासमासं वर्णयन्ति—आयत्या समस् आयतोसमिति एवमन्यत्रापि । प्रगतत्वमह्नः प्राह्णम् । अयमि पूर्वपदार्थप्रधानः । उत्तरपदार्थप्रधान्ये तु तत्पुरुष् एव भवति—प्राह्णं कल्याणनामानावेतौ तिष्यपुनर्वसू इति । एवं प्ररथम्, प्रविक्षणम्, प्रमृगम्, अपरदक्षिणम्, संप्रति, असम्प्रति । 'इच् कर्मव्यतीहारे' इतीचोऽव्ययोभावत्ते प्रयोजनम्वययसंज्ञा, नपुसकत्वश्च । दण्डेश्च दण्डेश्च प्रहृत्येदं युद्धं वृत्तमिति । 'तत्र तेनेदमिति सरूपे' इति समासः, 'इच् कर्मव्यतीहारे' इतीच् समासान्तः—'अन्येषामिप दृश्यते' इति दीघः, दण्डादण्डोति ॥ १७ ॥

पारे मध्ये षष्ट्या वा ॥ ननु च प्रकृतैव महाविभाषा, तयैव विकल्पो भविष्यति, तत् कि वाग्रहणे-

### पदमञ्जरी

प्राह्णादिषु चतुर्षु प्रगतत्वमह्न् इत्यादिविग्रहः । सङ्गतं प्रतिगतमस्य सम्प्रति । विपरीतम् असम्प्रति । इच् कर्मन्यतीहार इति । अयमेव द्विदण्ड्यादिष्विप विधोयत इति । तत्राप्यव्ययोभावः । दण्डादण्डीति । दण्डैश्च दण्डैश्च प्रहृत्येदं युद्धं प्रवृत्तम्, 'तत्रं तेनेदिमिति सरूपे' इति बहुन्नीहिः । 'अन्येषामिप दृश्यते' इति पूर्वपदस्य दीर्घः । इच अव्ययोभावत्वेनाव्ययत्वात्सुपो लुक् ॥ १७ ॥

पारे मध्ये षश्चा वा ।। वावचनादिति । ननु महाविभाषयैवापवादेऽव्ययोभावे विकल्पिते पक्षे षष्ठीसमासोऽपि भविष्यति, सोऽपि विकल्पित इति वाक्यमपि भविष्यति उच्यते—इह वाक्येनाभिधाने प्राप्ते वृत्तिरारभ्यमाणा वाक्यस्य बाधिका प्राप्नोतीति विकल्पेन वाक्यमेव पक्षेऽभ्यनुज्ञायते ।, तत्रापवादविकल्पो भावकोषिनी

संवत्सर]। पुण्यसमम् [पुण्ययुक्त संवत्सर]। दण्डादण्डि [दण्डैश्च दण्डैश्च प्रहृत्येदं युद्धं वृतम्—इस विग्रह में 'तत्र तेनेदं सरूपे' (पा॰ सू॰ २।२।२७) से समास होता है और 'इच् कर्मव्यतिहारे (पा॰ सू॰ ५।४।१२७) इससे इच् यह समासान्त प्रत्यय होता है। 'अन्येषामिष हश्यते' (पा॰ सू॰ ६।३।१३७) से दीघं होकर रूप बनता है]। मुसलायुसलि [मुसलैश्च प्रहृत्यं इदं प्रवृत्तम्—इस विग्रह में यह रूप बनता है। प्रक्रिया पूर्ववत् ही है।]

विमशं—यह सूत्र समास का विधान करने वाला नहीं है। अपितु गणपाठ में पठित शब्दों की सिद्धि में निपातन कार्य का बोधक है। इसीलिये काशिकाकार ने लिखा है—'तिष्ठद्गुप्रभृतीनि शब्दरूपाणि अव्ययीभाव-संज्ञाकानि भवन्ति।' इसमें पठित शब्दों में उत्तरपदार्थ की प्रधानता मान कर प्रादि समास और विशेषण समास करने पर तत्पुरुष हो जाते हैं।। १७॥

षष्ठी समास प्राप्त रहने पर उसका अपवाद अव्ययीभाव आरम्भ किया जा रहा है और 'वा' यह वचन होने से पक्ष में षष्ठी समास भी स्वीकार किया जाता है। पार और मध्य शब्द पष्ठ्यन्त के साथ विकल्प से समास प्राप्त करते हैं और वह अव्ययीभाव होता है। इसके अव्ययीभाव के सिन्नयोग से इन दोनों का एकारान्तत्व निपातित होता है। उदा०—पारे गङ्गाया:—पारे गङ्गम्। [गङ्गा के दूसरी ओर] मध्यं गङ्गाया:—मध्ये गङ्गम् [गंगा के मध्य में।] प्रश्लीसमासपक्ष में—गङ्गापारम्, गङ्गामध्यम्।

रान्तस्वं निपाध्यते । पारं गङ्गायाः पारेगङ्गम् । मध्यं गङ्गायाः मध्येगङ्गम् । षष्ठीसमासपक्षे—गङ्गापारम्, गङ्गामध्यम् । महाविभाषया वाक्यविकल्पः क्रियते ॥

.३७०. संख्या वंश्येन ॥ १९ ॥ (६७३)

विद्यया जन्मना वा प्राणिनामेकलक्षणसंतानो वंश इत्यिभधीयते। तत्र भवो वंश्यः। तद्वाचिना सुबन्तेन सह संख्या समस्यते, अव्ययोभावश्च समासो भवति। द्वौ मुनी व्याकरणस्य वंश्यौ द्विमुनि व्याकरणस्य। त्रिमुनि व्याकरणस्य।

#### न्यासः

नेत्याह—वावचनादित्यादि । गतार्थम् । यदि तर्हि वावचनात् पक्षे षष्ठीसमासो भवति, महाविभाषया कि कियत इत्याह—महाविभाषयेत्यादि ॥ १८॥

संख्या वंदयेन ।। एकछक्षण इति । एकस्वभावः । सन्तानः = प्रबन्धः । सन्तानिनामेकछक्षणत्वात् सन्तानोऽप्येकछक्षणो भवति । तत्र विद्ययेकछक्षणः—वैयाकरणवंशः, उपाध्ययवंश इति । जन्मना—ब्राह्मणवंशः, क्षत्रियवंश इति । तत्र भवो वंश्य इति दिगःदित्वाद् यत् । द्वो मुनि इति पाणिनिकात्यायनौ । व्याकरणस्येति पंदमञ्जरी

वाक्यस्यैव प्रापक इत्युत्सर्गस्य नित्यो बाधकः स्याद्, वावचनात् सोऽपि पक्षेऽभ्यनुज्ञायत इति त्रैरूप्यसिद्धः । एतदेव वावचनं ज्ञापकम् — यत्रोत्सर्गापवादौ महाविभाषया विकल्पितौ तत्रापवादेन मुक्ते उत्सर्गो न भवतीति । तेन पूर्वं कायस्येत्यत्रैकदेशिसमासेन मुक्ते षष्टोसमासो न भवति, दक्षस्यापत्यं दाक्षिरित्यत्र इत्रा मुक्तेऽप्न भवति । एकारान्तत्विनपातनं यत्र सप्तम्थों न सम्भवति — पारेगङ्गादानयेति, तदर्थम् । सम्भवे तु 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' इति बहुलवचनादलुका सिद्धम् ॥ १८ ॥

संख्या वंदयेत ।। एकलक्षण इति । एकस्वभावः सन्तानः=सम्बन्धः, सन्तानिनामेकलक्षणत्वात् सन्तान-स्यैकलक्षणत्वम् । द्वौ मुनी इति । पाणिनिकात्यायनौ । त्रिमुनीति । तो च भाष्यकारश्च । जन्मना त्वेक-

लक्षणस्योदाहरणम् — एकविशति भारद्वाजिनति ।

## भावबोधिनी

विमर्श —पहले 'विभाषा' (पा० सू० २।१।११) यह अधिकार बताया जा चुका है। इस सूत्र में पुन: 'वा' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके फलस्बरूप दो विकल्पों में तीन रूप होते हैं (१) अव्ययीभाव वाला जिसमें एकारान्तत्व निपातित होता है और पार तथा मध्य का पूर्व निपात होता है। अव्ययीभाव के कारण नपुंसक लिङ्ग और हस्व आदि होता है—पारे गङ्गम्, मध्ये गङ्गम्। (२) पष्ठी समास पक्ष में षष्ट्यन्त का पूर्वनिपात होता है—गङ्गापारम्, गङ्गामध्यम्। (३) महाविभाषा के कारण विग्रह वाक्य का भी प्रयोग होता है—गङ्गायाः पारम्, गङ्गायाः मध्यम्।। १८।।

विद्या अथवा जन्म के द्वारा प्राणियों का एकलक्षण = एकस्वभाव वाला सन्तान = सम्बन्ध को 'वंश' ऐसा कहा आता है। [भाव यह है कि विद्या अथवा जन्म के कारण प्राणियों का एक वंश माना जाता है।] उस वंश में होने वाला 'वंश्य' है। वंश्यवाचक सुबन्त के साथ संख्यावाचक का समास होता है और वह समास अव्ययीभाव होता है। उदा — द्वी मुनी वंश्यौ व्याकरणस्य—इस विग्रह में — द्वि मुनि व्याकरणस्य—[व्याकरण के दो मुनि = पाणिनि और कात्यायन]। त्रिमुनि व्याकरणस्य [त्रय: मुनय: वंश्या: व्याकरणस्य — इस विग्रह में यह समास हैं। व्याकरण के तीन मुनि — पाणिनि, कात्यायन और पात होला ।

परन्तु जब [व्याकरणनामक] विद्या के साथ तद्वान् = विद्यावान् पाणिनि आदि का अभेद विवक्षित रहता है, तब सामानाधिकरण्य होता है—द्वि मुनि व्याकरणम्, त्रिमुनि व्याकरणम् । |भाव यह है कि जब पाणिनि और

यदा तु विद्यया तद्वतामभेदविवक्षा तदा सामानाधिकरण्यं भवति—द्विमुनि व्याकरणम्, त्रिमुनि व्याकरणमिति ।

जन्मना-एकविशति भारद्वाजम् ॥

३७१. नदीभिश्च ॥ २०॥ (६७४)

'संख्या' इत्यनुवर्तते । नदीवचनैः शब्दैः सह संख्या समस्यते, अव्ययोभावश्च समासो भवति । समाहारे चार्यानिष्यते । सप्तगङ्गम् । द्वियमुनम् । पष्टानदम् । सप्तगोदावरम् ॥

#### न्यासः

सम्बन्धलक्षणा षष्ठो । त्रिमुनि व्याकरणस्येति । पूर्वी द्वौ, भाष्यकारस्तृतीयः । विद्ययेति व्याकरणाख्यया । तद्वतामिति पाणिनिप्रभृतीनाम् । अभेदिवक्षेति । यो तौ द्वौ मुनी तावेव व्याकरणमित्यतिशयेन विद्यया योगं तयाराख्यातुमभेदिववक्षा यदा कियते तदा सामानाधिकरण्यं भवति—द्विमुनि व्याकरणमिति ॥ १९ ॥

नदीभिश्च ।। चकारेण संख्येत्यनुकृष्यते । बहुवचनिर्देशेनार्थस्येदं ग्रहणस्, त स्वरूपस्य, नापि संज्ञायाः; तेन सर्वनंदीवाचिभिः समासो विज्ञायत इत्याह—नदोवचनैरित्यादि । समाहारे चायमिष्यत इति । चकारोऽवधारणे—समाहार एव नान्यत्रेति । यद्येवम्, समाहारग्रहणं कर्त्तव्यस् ? न कर्त्तव्यस्, यत एव हेतो-

#### पदमञ्जरी

यदा तु विद्यया सहेति 'लक्षणेनाभिप्रती' इत्यत्र प्रकारान्तरेणाप्ययमर्थः साधितः ॥ १९॥

नदीभिश्च ॥ नदीवचनैः शब्दैरिति । नदीभिरिति बहुवचनिर्देशात्स्वरूपस्य संज्ञा नद्याश्च ग्रहण-मिति भावः । समाहारे चायमिष्यत इति । अन्यथा पुरस्तादपवादन्यायेन (व्या॰ परि॰ १) 'पूर्वकालैक' इत्यस्यायं बाधकः स्यात् । समाहारे तु परत्वाद् द्विगुरेव स्यात् । ततश्चैकनदीत्यत्राव्ययीभावे सति तन्निबन्धनः 'नदीपौर्ण-मास्याग्रहायणीभ्यः' इति टच् प्राप्नोति नपुंसकत्वं च, न ह्यत्र विशेषवाचिनामेव ग्रहणमिति प्रमाणमस्ति । यस्तु

## भावबोधिनी

कात्यायन इन दोनों मुनियों को ही व्याकरण कहना इष्ट होता है तब सामानाधिकरण्य = समानार्थकता मानकर ये प्रयोग होते हैं। पाणिनि और कात्यायन दो मुनि व्याकरण हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जिल ये तीनों मुनि ही व्याकरण हैं—यह अर्थ होता है।]

जन्म से वंश का उदा॰ — एक विशतिभारद्वाजम् [एकविशतिः भारद्वाजाः — इस विग्रह में कर्मधारय का बाध करके यह अव्ययीभाव है [भारद्वाज वंश के इक्कीस लोग]।

विमर्श—विद्या और विद्यावान् का अभेद मानकर द्विमुनि व्याकरणम्, त्रिमुनि व्याकरणम्—यहाँ अव्ययोभाव किया गया है। यद्यपि यह रूप बहुव्रीहि समास करके भी बनाया जा सकता है। परन्तु प्रथमा के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों में बहुव्रीहि में दूसरे रूप होते हैं और अव्ययीभाव में एक ही रूप होता है। अतः इसकी उपयोगिता है। एकविंशितभारद्वाजम्—यहाँ समास में 'उपकांदिम्योडन्यतरस्याम्०' (पा० सू० २।४।६९) अञ् का लोपनिषेध होने से वृद्धियुक्त 'भारद्वाज' ही रहता है।। १९।।

[पूर्व सूत्र से] 'संख्या' इसकी अनुवृत्ति होती है। नदीवाचकों के साथ संख्या का समास होता है और अव्ययीभाव समास होता है और यह समास समाहार में ही इष्ट है। उदा०—सप्तगङ्गम् [सप्तानां गङ्गानां समाहार:—इस विग्रह में अव्ययीभाव समास और विभक्ति छोप, नपुंसकत्व और हस्वत्व करने पर यह रूप बनता है। कीन सी सात गंगाओं का समाहार है—यह ज्ञात करना कठिन है।] डियमुनम् [द्वयो: यमुनयो: समाहार:। प्रक्रिया पूर्ववत्] पञ्चनदम् [पञ्चानां नदीनां समाहार:]। सप्तगोदावरम् [सप्तानां गोदावरीणां समाहार:]।

# ३७२. अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् ॥ २१ ॥ (६७४)

'संख्या' इति निवृत्तम्, नदोग्रहणमनुवर्तते । नदोभिः सह सुबन्तमन्यपदार्थे वर्त्तमानं संज्ञायां विषये समस्यते, अव्ययोभावश्च समासो भवति । विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमास एवायम् । न हि वाक्येन संज्ञा गम्यते । उन्मत्तगङ्गं नाम देशः । लोहितगङ्गम् । कृष्णगङ्गम् । शनैगंङ्गम् ।

अन्यपदार्थं इति किम् ? कृष्णवेण्णा । संज्ञायामिति किम् ? शीघ्रगङ्गो देशः ॥

#### न्यासः

रक्षादीनां परिणा सह कितवव्यवहार एव नमासो भवति, तत एव हेतोरयमपि समाहार एव भविष्यति— सप्त गङ्गा समाह्ताः सप्तगङ्गमिति । पूर्ववद् हस्वः । अन्यपदार्थे तु न भवति—द्वीरावतीको देश इति । पञ्चनदम् । सप्तगोदावरिमिति ।

कृष्णोदकपाण्डुपूर्वाया भूमेरच्प्रत्ययः स्मृतः। गोदावयिश्च नद्याश्च संख्याया उत्तरे यदि॥

इति वचनादच्समासान्तः ॥ २०॥

अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् ॥ कृष्णवेण्णेति । कृष्णा चासा वेण्णा चेति विशेषणसमासः । शोघ्रणङ्ग इति वहुवीहिः ॥ २१ ॥

#### पदमञ्जरी

'गोदावर्याश्च नद्याश्च' इत्यच् समासान्तः, स पञ्चनदिमत्यादावव्ययोभाव एव भवित, एकनदीत्यत्र तत्पुरुषे न भवित । समाहारिववक्षायां च एकापूपोवदेकनदिमत्यिप भवित । तथान्यपदार्थेऽप्यव्ययोभावाः स्याद्— द्वीरावतीको देश इति । न चात्र परत्वाद्वहुत्रीहिः; अशेषत्वात्, न ह्यसित समाहारग्रहणेऽयं शेषो भवित । तस्मात्सुष्ठूकम्—समाहारे चायिष्वष्यत इति । एतच्चाभिधानस्वाभाव्याल्लभ्यते ॥ २०-२१ ॥

## भावबोधिनी

विमर्श—'नद्या च' ऐसा उल्लेख न करके 'नदीिमश्च' इस बहुवचन निर्देश से 'नदी' शब्द न लेकर और 'नदी संज्ञा' न लेकर नदी अर्थ लिया जाता है। अतः नदीवाची सभी शब्दों के साथ समास होता है। न्यास में उद्धृत वचन के अनुसार पञ्च संख्या से उत्तरवर्त्ती नदी शब्द से आर् सप्तसंख्या से उत्तरवर्त्ती गोदावरी शब्द से अच् = अ प्रत्यय होकर भसंज्ञा और ई लोप करने पर रूप सिद्ध होते हैं। यह समास समाहार अर्थ में ही होता है। अतः जिस देश में सात गङ्गाओं = गंगा की घाराओं का समाहार होता है उसे 'समगङ्गम' कहा जाता है। अन्य पदार्य को प्रधानता में तो बहुन्नीहि ही होता है—द्वीरावतीको देश:॥ २०॥

'संख्या' इसकी अनुवृत्ति नहीं होती है, 'नदी' इसकी अनुवृत्ति होती है। अन्य पदार्थ में विद्यमान सुबन्त शब्द का नदीवाचकों के साथ संज्ञा विषय में समास होता है और वह अव्ययीभाव समास होता है। विभाषा—यह अधिकार रहने पर भी यह नित्य समाम ही [माना जाता] है, क्योंकि वाक्य द्वारा संज्ञा = नाम की प्रतीति नहीं होती है। उदा०—उन्मत्तगङ्ग नाम देश: [उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन् देशे—इस विग्रह में समास होने से नपुसकत्व और हस्वत्व आदि करने पर उक्त रूप सिद्ध होता है। वह देश विशेष जहाँ गङ्गा उन्मत्त होकर प्रवाहित होती है] लोहितगङ्गम् [लोहिता गङ्गा यस्मिन् देशे। जिस देशविशेष में गङ्गा लोहितवर्ग की होकर प्रवाहित होती है।] कृष्णगङ्गम् [कृष्णा = कृष्णवर्णा गङ्गा यस्मिन् देशे। शर्तगङ्गम् [कृष्णा = कृष्णवर्णा गङ्गा यस्मिन् देशे। शर्तगङ्गम् [शर्तः = मन्दा गङ्गा यस्मिन् देशे। ।

अन्य पदार्थ में इसका वया लाभ ? कृष्णवेण्णा किष्णा चासौ वेण्णा च—यह कर्मधारय है। अन्य पदार्थ की प्रधानता नहीं है]। संज्ञा = नाम अर्थ की प्रतीति में - इसका क्या फल है ? शीघ्रगङ्गः देशः !शीघ्रा गङ्गा यस्मिन् देशे सः—इस विग्रह में किसी की संज्ञा की प्रतीति नहीं हो रही है। अतः अव्ययीभाव न होकर बहुवीहि होता है। इसमें भी हस्व और देश के अनुसार पुल्लिंग होने पर रूप सिद्ध होता है। २१॥

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

३७३. तत्पुरुषः ॥ २२ ॥ (६८४)

'तत्पुरुषः' इति संज्ञाऽधिक्रियते प्राग्बहुव्रीहेः (२.२.२३)। यानित अर्ध्वमनुक्रमिष्यामस्तत्पुरुषसंज्ञास्ते वेदितव्याः । वक्ष्यति—'द्वितोयाश्रितातोतपितत' (२.१.२४) इति, कष्टश्रितः । पूर्वाचार्यसंज्ञा चेयं महतो, तदङ्गीकरणमुपाधेरि तदीयस्य परिग्रहार्थम्—'उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः' (म० भा०) इति ।

तत्पुरुषप्रदेशाः—'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' (३.३.१४) इत्येवमादयः ॥

३७४. द्विगुश्च ॥ २३ ॥ (६८४)

हिगुश्च समासस्तत्पुरुषसंज्ञो भवति । हिगोस्तत्पुरुषत्वे समासान्ताः प्रयोजनम् (म० भा०)। पद्ध-

तत्पुरुषः ॥ कष्टश्चित इति । तत्पुरुषसंज्ञायां सत्याम् 'तत्पुरुषे तुल्यार्थं' इत्यादिना पूर्वंपदप्रकृतिस्वरत्वम् । अथ किमर्थमियं महती संज्ञा विधीयत इत्याह—पूर्वाचार्यसंज्ञा चेयमिति । तदङ्गीकरणं किमर्थमित्याह—तदङ्गीकरणमित्यादि । उपाधिः = विशेषणम् । कः पुनरसौ तदीय उपाधिरित्याह—उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुष इति ॥ २२ ॥

द्विगुरुच ।। समासान्ताः प्रयोजनिमिति । 'तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः' इत्यतस्तत्पुरुष इत्यनु-वर्त्तमाने 'राजाहःसिखभ्यष्टच्', 'गोरतिद्वतलुिक' इति च द्विगोरिप यथा स्यात् । पञ्चराजीति । पञ्चानां राज्ञां

पदमञ्जरी

तत्पुरुषः ।। उत्तरपदार्थप्रधान इति । पूर्वकायाः, अर्द्धिपपलीत्यादौ त्वधिकारवशात्तत्पुरुष इति संज्ञा ॥ २२ ॥

द्विगुरुच ।। समासान्ता इति । यद्यपि 'राजाहःसिखभ्यष्टच्' 'तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्याव्ययादेः' इति टजची तत्पुरुषनिबन्धनो, तथापि प्रकृतिभेदाद्भेदिविक्षायां बहुवचनम् । पद्धराजिमिति । उत्तरपदस्यानकारान्त-भावबोधिनी

बहुन्नीहि से पहले तक 'तत्पुरुष' इस संज्ञां का अधिकार है। इसके आगे से जिन्हें कहा जायगा उन्हें तत्पुरुष-संज्ञक समझना चाहिये। [पाणिनि] आगे कहेंगे 'द्वितीया श्रितातीतपितत क' (पाक सूक २।१।२४)। उदाक—[कष्टुं श्रितः इस विग्रह में] कष्टश्रितः। पूर्ववर्त्ती आचार्यों की यह महती संज्ञा हैं, इसको स्वीकार करना इसकी उपाधि = विशेषण का भी ग्रहण करने के लिये है—'तत्पुरुष उत्तरपदार्थं प्रधान होता है।'

तत्पुरुष के प्रदेश हैं--'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' (पा० सू० ३।३।१४) आदि तत्पुरुषपद घटित सूत्र हैं।

विमशं—पाणिनिकल्पित संज्ञार्थे छोटी-छोटी ही हैं। पूर्वीचार्यों ने बड़ी-बड़ी संज्ञाओं की कल्पना की है। वहाँ उनका अर्थ और उनकी विशेषता का ग्रहण किया जाता है। तत्पुरुष समास में पूर्वपद का अर्थ प्रधान = विशेष्य माना जाता है। वैयाकरणभूषण आदि में इस विशेषता को प्रायिक माना गया है।। २२।।

बीर द्विगु समास भी तत्पुरुषसंज्ञक होता है। द्विगु के तत्पुरुष होने में समासान्त प्रत्यय करना प्रयोजन है। उदा॰—पश्चराजम, दशराजम [पश्चानां राज्ञां समाहारः, दशानां राज्ञां समाहारः—इन विग्रहों में ये शब्द सिद्ध होते हैं।] द्वचहः त्र्यहः [द्वयो; अह्नोः समाहारः, त्रयाणाम् अह्नां समाहारः] पश्चगवम्, दशगवम् [पश्चानां गवां समाहारः, दशानां गवां समाहारः]।

विमर्श—पश्चानां राजां समाहार:—इस विग्रह में 'तिद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च' (पा॰ सू॰ २।१।५१) इससे समास होता है। 'संख्यापूर्वोः द्विगुः' (पा॰ सू॰ २।१।५२) इससे द्विगु संज्ञा होती है और प्रस्तुत सूत्र से तत्पुरुष संज्ञा होती है। 'राजाहः सिखम्यष्टच्' (पा॰ सू॰ ५।४।९१) इससे टच् = अप्रत्यय, 'नस्तिद्धिते' (पा॰ सू॰ ६।४।१४४) इससे टि = अन् का छोप होने पर—पश्चराज। सन्पुंसकम्' (पा॰ सू॰ २।४।१७) इससे नपुंसकत्व, एकवचन करने पर पञ्चराजम् = पौच राजाओं का समूह अर्थ है।

राजी, दशराजी । द्वचहः, इयहः । पञ्चगवम्, दशगवम् ॥

३७५. द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः ॥ २४ ॥ (६८६)

'सुप्' 'सुपा' इति वर्तते, तस्य विशेषणमेतद् द्वितीया । द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभिः सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । कष्टं श्रितः कष्टश्रितः । नरकश्रितः । अतीत—कान्तारमतीतः कान्तारातीतः । न्यासः

समाहार इति 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इति समामः। 'संस्थापूर्वो द्विगुः' इति द्विगुसंज्ञा, टच्, 'नस्तद्धिते' इति टिलोपः, 'अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः खियां भाष्यते' इति स्त्रीलिङ्गता, 'द्विगोः' इति ङीप्। द्वचहः, त्र्यह इति। 'अह्नप्रखोरेव' इति टिलोपः, 'रात्राह्नाहाः पुंसि' इति पुस्त्वम्। पञ्चगविमिति। 'स नपुसकम्' इति नपुंसकत्वम्। सत्यप्यकारान्तत्वे स्त्रीत्वं न भवितः, 'पात्रादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः' इति वचनात्॥ २३॥

द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः ॥ श्रितादिष्वत्वादि । श्रितादिषु समासकारणत्वेनो-पात्तेषु सत्सु गमिगाम्यादीनां समासस्योपसंख्यानं प्रतिपादनं कत्तव्यमित्यथः । एतैरपि समासः प्रतिपाद-

त्वात्स्रीत्वाभावः। समासार्थोत्तरपदस्यान्ताः समासान्ता इति तु पक्षे पात्रादित्वात्। क्वचित् पक्चराजीति स्त्रीलिङ्गस्य पाठः, स भाष्यविरोधादपपाठः। दृचह इति । 'अल्लष्टलोरेव' इति टिलोपः, 'रात्राह्णाहाः पुसि' पक्चगविमिति । 'गोरतद्वितलुकि' इति टच्, पूर्ववत्स्त्रीत्वाभावः ॥ २३ ॥

द्वितीया श्रितातीतपिततगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः ॥ श्रितादिषु गत्यर्थत्वात्कर्त्तीरं कः । पितरिपं सकर्मकः, नेजिह्यायन्तो नरकं पतामेति यथा । अत्यासः = व्यितक्रमः, गतिविशेष एव । प्राप्तिरप्यत्र गतिरेव, न फलम् । एवमापितरिप । इह श्रितपिततगतैरयं समासा न विधेयः, कथम् ? यः कष्टं श्रितः कष्टं तेन श्रितं भावबोधिनी

कुछ संस्करणों में 'पञ्चराजी' और दशराजी' यह पाठ है। इसका आधार न्यास व्याख्या है—'अकारा-त्तोत्तरपदो द्विगु: स्त्रियाँ भाष्यते' इति स्त्रीलिङ्गता, 'द्विगोः' (पा० सू० ४।१।२१) इति ङीप्।'

परन्तु यह प्रामादिक है वयोंकि 'टच्' प्रत्यय समास का ही अन्तावयव है, केवल उत्तरपद का नहीं । अतः जत्तरपद 'राजन्' अकारान्त नहीं है । अतः स्त्रीलिङ्गत्व सम्भव नहीं है । यदि यह कहा जाय कि 'समासार्थोत्तरपदान्ताः समासान्ताः' अतः अकारान्त उत्तरपद हो जाता है । तब तो 'पात्राद्यन्तस्य न' इससे स्त्रीत्व का निषेध मानना चाहिये । अतः नपुंसक लिङ्ग वाला ही प्रयोग प्रामाणिक है । भाष्य में भी यही मिलता है । न्यासकार के अतिरिक्त उपलब्ध व्याख्याओं में नपुंसकलिङ्ग वाला ही रूप दृष्टिगोचर होता है । यदि 'पञ्चराजी' रूप पर आग्रह करते हैं तो 'पञ्च' यही मानना होगा, पञ्चगवम् नहीं । क्योंकि राजन् और गो ये दोनों टच् करने पर ही अकारान्त होते हैं ।

द्वचहः, त्र्यहः इसमें 'राजाहः संखिम्यष्टच्' ्पा० सू० ५।४।९१), इससे टच् प्रत्यय और 'अह्नष्टखोरेव' (पा० सू० ६।४।१४५) इससे टि लोप और 'रात्राह्नाहाः' (पा० सू० २।४।२९) इससे पुल्लिंग होता है।

'पञ्चगवम्' आदि में 'गोरतद्धितलुकि' (पा॰ सू॰ ५।४।९२) इससे टच् होता है और प्रक्रिया पञ्चराजम् के समान है ।। २३ ।।

('सुबामन्त्रित' पा० सू० २।१।२ इससे) सुप्' और ('सह सुपा' पा० सू० २।१।४ इससे) 'सुपा' इनकी अनुवृत्ति होती है। इस सुप् का विशेषण 'द्वितीया' यह है (और तदन्तिविध होने से सुबन्त और द्वितीयान्त ये अधं होते हैं।) द्वितीयान्त सुबन्त का श्रित आदि सुबन्तों के साथ समास होता है, और वह समास तत्पुरुष होता है। उदा०—(१) कष्ट श्रितः (इस विग्रह में द्वितीयान्त 'कष्टम' का श्रित के साथ समास होने पर विभक्तिलोप आदि के बाद) कष्टश्रितः (यह रूप बनता है। 'श्रित' यहाँ कर्ता अधं में 'क्त' है अतः 'श्रयणकर्ता' यह अधं है। श्रयण का दमं कर्ट है।)

का० द्वि०/३५

पतित—नरकं पतितः नरकपतितः । गत—ग्रामं गतः ग्रामगतः । अत्यस्त—तरङ्गानस्यस्तः तरङ्गात्यस्तः । तुहिनात्यस्तः । प्राप्त—सुखं प्राप्तः सुखप्राप्तः । आपन्न—सुखमापन्नः सुखापन्नः । दुःखापन्नः ।

न्यासः

यितव्यः । तत्रेदं प्रतिपादनम् — द्विताया' इति यागविभागः क्रियते, तेन गन्निगामित्रभृतिभिरिष समासो भवति । न चैवं श्रितादिग्रहणमनर्थकम्; पूर्वविषयस्यासर्वविषयत्वज्ञापनार्थत्वात् । आदिशब्दः प्रकारवाची । गिमगामिशब्दयोरेकतरोपादानेनेव सिद्धे द्वयारुपादानमृणादानामन्येषाञ्च यथा स्यात्; अन्यथा यदि गिमग्रहणमेव क्रियेत तदाऽऽ दशब्दस्य प्रकारवाचित्वाद् गमित्रकाराणामुणादीनामेव ग्रहणं स्यात् । अथ गामिग्रहणमेव क्रियेत, तदा गामित्रकाराणामनुणादीनां स्यात् । तस्माद् द्वयोरिष ग्रहणं कर्तव्यम् । ग्रामं गमीति । 'गमेरिनिः'

#### पदमञ्जरी

भवित तत्र बहुब्रोहिणा सिद्धम्; नार्थभेदः, न रूपभेदः न स्वरभेदः । तत्पुरुषेऽपि 'अहोने द्वितोया' इति श्रितपितगतेभ्यः पूर्वपदप्रकृतिस्वर एव भवित । अतीतादिभिस्तु स्वरसिद्धये विधेयः, तथा हि—तेस्तत्पुरुषे थाथादिस्वरेण भाव्यम्, नाहोनस्वरेण; 'अतीतात्यस्तयोरहोन' इति निषेघात्, प्राप्तापन्नयास्त्वहोने द्वितीयाः नुपसर्गं इति वचनात् । बहुब्रीहौ तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण भाव्यम्, तस्माच्छित्रनादिभिरयं समासो न विधेयः। तत्रायमप्यथः, 'अहोने द्वितीया' इत्येतदिप न वक्तव्यं भवित । जातिस्वरप्रमङ्गस्तु, यदा जातिकालसुखादिभ्यः परे श्रितादयो भविन्त तदा पूर्वपदप्रकृतिस्वरं वाधित्वा 'जातिकालसुखादिभ्योऽनाच्छादनात्' इत्यन्तोदात्तव-प्रसङ्गः । ननु च तत्पुरुषारभेदे प बहुब्रोह्यर्थविवक्षायां न दण्डवारितो चहुब्राह्यिति जातिस्वरः स्यादेव ? एवमप्यस्ति भेदः, तत्पुरुषे 'अहोने द्वितीया' इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः, वहुब्रोहो 'जातिकाल' इत्यन्तोदात्त-त्विमिति द्वौ स्वरो भवतः, अनारम्भे तु जातिस्वर एव स्यादिति । एवं तिह यदेतद्वा जात इति तद्वा जात-श्रितपतिनगतेष्विति वक्तव्यम् ? एवमपि 'अहोने द्वितीया' इत्येतदिप न वक्तव्यमित्यस्त्येव लाघवम् । एतावांस्तु विशेषः—तत्पुरुषारम्भे तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्, बहुब्राहौ तु जातिस्वर इति द्वयोः समासयोद्धेस्वयंम्; अनारम्भे तु बहुब्रोहोवेव द्वैदवर्यमिति ?

अत्रोत्त्यते—जातिकालसुखादिव्यतिरिक्तैः मह बहुत्राहा श्रितादोनां निष्ठेति पूर्वनिपातप्रसङ्गाद्भूपभेदः, तथा सर्वत्र कत्रपि प्राप्नोति । नन्वसा 'शेषाद्विभाषा' इति तिकल्पितः, स च तत्पुरुषारम्भेऽपि भवत्येव, बहुत्रीहेर्प्यभ्युपगमात् ? एवमपि बहुत्रगृहामपि द्वैस्वर्याभ्युपगमात् पूर्वपदप्रकृतिस्वरपक्षेऽपि बहुत्रोहित्वानपायात्पक्षे

## भावबोधिनी

विमर्शः प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्' (पा॰ सू॰ १।२।४३) के अनुसार समासविधायकशास्त्र में प्रथमाविभक्तचन्तरूप सं निदिष्ट से बोध्य की उपसर्जन संज्ञा होती है। और 'उपसर्जनं पूर्वम्' (गा॰ सू॰ २।२।३०) इससे
पूर्वनिपात होता है। यहां 'द्वितीया श्रितातीतै॰' सूत्र में द्वितीया प्रथमानिदिष्ट है और इससे बोध्य हैं—कष्टम
आदि। इन्हीं का पूर्व निपात=पहले प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास विधायक सूत्रों में यही देखकर पूर्व प्रयोग का निर्माण
करना चाहिये। (अनु॰) नरकिथतः (नरकं श्रितः—इस विग्रह में समास करने पर रूप सिद्ध होता है।) (२) अतीत—
कान्तारम् अतीतः—कान्तारातीतः (अति उपसर्गपूर्वक गत्यथक इण् धातु से कर्ता में क्त प्रत्यय करने पर रूप बना है।
कान्तार = घने जंगल को पार कर जाने वाला) (३) पतित—नरकं पतितः (इस विग्रह में)-नरक पतितः (यहां भी
पत् घातु से कर्ता अर्थ में 'क्त' प्रत्यय है) (४) गत—ग्रामं गतः (इस विग्रह में) ग्रामगतः (गम् घातु से कर्ता अर्थ में क्त
प्रत्यय है।) (५) अत्यस्त = व्यतिक्रान्त = फेंका गया, तरङ्गात् अत्यस्तः (इस विग्रह में) तरङ्गात्यस्तः। (अति उपसर्ग
युक्त अस् धातु से कर्ता अर्थ में 'क्त' होता है। तरङ्गों में फेंका गया)। तुहिनात्यस्तः (तुहिनम् अत्यस्तः इस विग्रह में यह
बनता है। वरफ में फेंका गया)। (६) प्राप्त—सुखं प्राप्तः (इस विग्रह में) सुखप्राप्तः (प्राप्ति का भो गित मानकः यहाँ

\* श्रितादिषु गमिगाम्यादीनामुपसंख्यानम् \* (म० भा० २.१.२४ वा० १) । ग्रामं गमी ग्रामगमी । ग्रामं गामी ग्रामगामी । ओदनं बुभुक्षुः ओदनबुभुक्षुः ॥

३७६. स्वयं क्तेन ॥ २५ ॥ (६८७)

'स्वयम्' एतदव्ययमात्मनेत्यस्यार्थे वर्त्तते, तस्य द्वितीयया सह सम्बन्धो नोपपद्यत इति द्वितीया-

इतीनिप्रत्ययः । स च भिवष्यत्काले; 'भिवष्यित गम्यादयः' इति वचनात् । ग्रामं गामीति । 'आवश्यका-धमर्ण्ययोः' इत्यावश्यकेणिनिः । 'अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः' इति षष्ठीप्रतिषेधः । श्रोदनं बुभुक्षुरिति । भूजेः सन्नन्तात् 'सनाशंसिभक्ष उः' इत्युप्रत्ययः । 'न लोक' इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । कष्टं श्रित इत्यादावप्यनेनैव षष्ठीप्रतिषेधः ॥ २४ ॥

स्वयं क्तेन ।। तस्य द्वितीयया सह सम्बन्धो नोपपद्यत इति । द्वितीयार्थासम्भवात् । इतिशब्दो हेतौ । यतस्तस्य द्वितीयया सह सम्बन्धोऽनुपपन्नस्तस्माद् द्वितीयाग्रहणमुत्तरार्थमनुवर्त्तते, न त्वेतदर्थम् । स्वयंधौतौ पादाविति । 'धावु गतिशुद्धघोः', अस्योदित्वाद् विभाषितेट् । 'यस्य विभाषा' इतीट्प्रतिषेवः । 'च्छ्वोः शूडनु-

#### पदसञ्जरी

कपः प्रसङ्गः; तत्पुरुषारम्भे तु तत्रैव 'अहीने द्वितीया' इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः, बहुत्रीही तु जातिस्वर एव नित्यमित्यन्तोदात्तादेव कब्न पूर्वपदप्रकृतिस्वरादित्यस्त्येव विशेषः । तथाऽर्थभेदोऽपि 'गत्यर्थाकमंक' इति कर्तरि को धात्वर्थस्य सर्वातमनाऽनिष्ठितत्वेऽपि भवति—आरूढो वृक्षां देवदत्तः इति वृक्षस्य एवोच्यते । कर्मणि तु भवन्सर्वातमना निष्ठितत्वे भवति—आरूढो वृक्षो देवदत्तेनेति, तथेहापि कष्टं श्रित इति कष्टमनुभवन्नेवमुच्यते, कष्टं श्रितमनेनेत्यनुभूतकष्टः श्रितशब्दविवक्षितस्यार्थस्य साक्षादवगितभंवित तत्पुरुषे । बहुत्रोहो त्वर्थात्, तद्यथा—राज्ञः सखेत्युक्ते नूनं राजाप्यस्य सखेति स एष सूक्ष्मदृशामेव विषयः ।

गिमगाम्यादीनामित । उणादीनामन्येषां च संग्रहार्थमुभथोहपादानम् । ग्रामं गमीति । 'गमेरिनिः' (दश० उ० ६.५७) इत्योणादिक इनिप्रत्ययः 'भविष्यति गम्यादयः' इति भविष्यति काले । ग्रामं गामीति । आवश्यके णिनिः । 'गत्यर्थकर्मणि' इत्यत्र द्वितायाग्रहणमपवादविषयेऽपि विधानार्थमिति कृत्प्रयोगे द्वितीयेव भवति । ओदनं बुभुक्षुरिति । भुजेः सन्, 'सनाशंसांभक्ष उः' । 'न लोकाव्यय' इति षष्ठीनिषेधः ॥ २४ ॥

स्वयं क्तंन ।। स्वयं घोताविति । 'धावु गतिशुद्धघोः' (धा० पा० ६०१), 'उदितो वा' इति क्त्वायां विकल्पितेट्त्वात् 'यस्य विभाषा' इतीट्प्रतिशेधः, 'च्छ्वाः शूडनुनासिके च' इत्यूठ् 'एत्येधत्यूठ्मु' इति वृद्धिः । भावनोधिनी

भी कर्ता अर्थ में क्त है) (७) आपन्न—सुखम् आपन्न:—(इस विग्रह में) सुखापन्न:। (दु:खम् आपन्न:—) दु:खापन्न: (आङ् उपसर्गयुक्त पत् धातु से कर्ता अर्थ में 'क्त' प्रत्यय है। सर्वत्र 'गत्यर्थाकर्मक ॰' (पा॰ सू॰ ३.४.७२) इस सूत्र से गत्यर्थक मानकर 'कर्ता' अर्थ में 'क्त' प्रत्यय होता है।

'श्रित आदि में गमी और गामी आदि का उपसंख्यान करना चाहिए।' उदा०—ग्रामं गमी (इस विग्रह में—) ग्रामगमी। ग्रामं गामी (इस विग्रह में—) ग्रामगामी। '(गमी' इसमें 'गमेरिनिः' (उ० सू० ६.५७) से इनि प्रत्यय होता है। 'गामी' इसमें 'शावश्यकाधमण्यंयोः' (पा० सू० ३।२।१९००) से 'णिनि' प्रत्यय उपधावृद्धि होती है।) ओदन बुभुक्षुः (इस विग्रह में) ओदन बुभुक्षुः। (भात खाने की इच्छा वाला)।। २४।।

'स्वयम्' यह अव्यय 'आत्मना' [अपने आप] इस अर्थ में है। इसका द्वितीयान्त के साथ समास नहीं उपपन्न होता है, इसिलये 'द्वितीया' का ग्रहण उत्तरसूत्र [में अनुवृत्ति] के लिये [यहाँ भी] अनुवृत्त होता है। 'स्वयम्' यह सुबन्त कान्त के साथ समस्त होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। उदा०—स्वयंघीती पादी [यह विग्रह करके समास ग्रहणमुत्तरार्थमनुवर्त्तते । 'स्वयम्' इत्येतस्युबन्तं क्तान्तेन सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । स्वयंधौतौ पादौ । स्वयं वि'लीनमाज्यम् । ऐकपद्यमैकस्वयं च समासत्वाद्भवति ॥

३७७. खट्वा क्षेपे ॥ २६ ॥ (६८८)

खट्वाशब्दो द्वितोयान्तः क्तान्तेन सह क्षेपे गम्यमाने समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । क्षेपः = निन्दा, स च समासार्थं एव, तेन विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमास एवायम् । न हि वाक्येन क्षेपो गम्यते । खट्वारोहणं चेह विमागंप्रस्थानस्योपलक्षणम् । सर्व एवाविनोतः खट्वारूढ इत्युच्यते । खट्वारूढो जाल्मः । खट्वारुकुतः । अपथप्रस्थित इत्यर्षः ।

#### न्यास

नासिके च इत्यूठ्। 'एत्येघत्यूठ्सु' इति वृद्धिः। स्वयंविलीनमाज्यमिति। 'लीङ् इलेवणे', 'स्वादय ओदितः' इत्योदित्त्वाद् 'ओदितश्च' इति नत्वम्। 'कृद्यहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम्' इति गतिपूर्वस्यापि समासो भवति। कः पुनरत्र समासे सित विशेषः, यावता विनापि तेनैतदूपं सिध्यतीत्याह — ऐकपद्य-भित्यादि ॥ २५॥

स्वर्वा क्षेपे ।। स चेत्यादि । एवकारेण वाक्यार्थतां क्षेपस्य निरस्यति । स्यादेतत्—वाक्यार्थोऽपि क्षेपः, तेन वाक्यमपि भविष्यतोत्याह—न होत्यादि । वाक्येन हि क्रियाकारकसम्बन्धमात्रं गम्यतं, न तु क्षपः ।

स्वर्यविलीनमिति । 'लीङ् श्लेषणे' (घा० पा० ११३९), 'स्त्रादय आंदितः', 'ओदितश्च' इति निष्ठानत्वम्, 'कृद्ग्रहणे गतिकारव पूर्वस्यापि ग्रहणाद्' (व्या० परि० १२६) विलीनशब्दः कान्तः । ऐकपद्यमैकस्वर्यं समासत्वादिति । समसनं समासः, संज्ञा वा, ततो हेतोरित्यर्थः ॥ २५ ॥

खट्वा क्षेपे ।। खट्वारोहणं चेत्यादि । विनिन्दितो मागः = विमागः । भूमिशयनाहीं ब्रह्मचारी, वेदाध्ययनकाले तेनाधोत्य स्नात्वा गुरुभिरनुज्ञातेन खट्वा रोढव्या । यत्त्वन्यथा खट्वारोहणं तद्विमार्ग-भावबोधिनी

होता है और पादौ का विशेषण होने से दिवचन होता है। स्वयं विलीनम् आज्यम्। [अपने आप धोये गये पैर, अपने आप विलीन घी] समास होने के कारण एक पद और ऐकस्वर्य होता है।

विमर्शे—'स्वयम' यह अव्यय 'आत्मना' इस अर्थ में है। अतः कर्तृशिक प्रवान होने के कारण 'द्वितीया' के साथ सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है। अतः इस सूत्र में 'द्वितीया' की उपयोगिता नहीं है। परन्तु अग्निम सूत्र में अनुवृत्ति आवश्यक है। अतः इसको छोड़कर आगे अनुवृत्ति उत्तित न होने से इसमें भी सम्बन्ध मान लिया जाता है।

'क्षेप' प्रतियमात रहने पर द्वितीयान्त खट्वा शब्द का क्त प्रत्ययान्त के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष होता है। क्षेप = निकदा, और यह समास का ही अर्थ है। इसलिए 'विभाषा' इस अविकार के रहने पर भी यह 'नित्य समास ही समझना चाहिए; क्योंकि (विग्रह) वाक्य से निन्दा की प्रतीति नहीं होती है। यहाँ खट्वा का आरोहण विनिन्दित मार्ग के प्रस्थान का उपलक्ष्मण है। सभी अविनीत 'खट्वारूढ' ऐसे कहे जाते हैं। उदा० — खट्वारूढो जाल्मः। (खट्वाम बारूड: — इस विग्रह में द्वितियां न्त के साथ सनास और विभक्ति लोप होने पर रूढ बनता है।) खट्वाम आ छतः (इस विग्रह में) खट्वाप्लुतः बमक्षा है। अपथ पर चलने वाला — यह अर्थ है।

क्षेप इति किम् ? खट्वामारूढः ॥ ३७८. सामि ॥ २७ ॥ (६८९)

'सामि' इत्येतदव्ययमद्धंशब्दपर्यायः, तस्यासत्त्ववाचित्वाद् द्वितीयया नास्ति सम्बन्धः । तत् सुबन्तं क्तान्तेन सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । सामिकृ'तम् । सामिपी'तम् । सामिभु'क्तम् । ऐकपद्ध-मैकस्वयं च समासत्वाद्भवति ॥

#### न्यासः

खट्वारोहणक्रेत्यादि । विरुद्धो मार्गः = विमार्गः, तेन प्रस्थानम् = गमनम् । अधीत्य स्नात्वा गुरुणाभ्यनुज्ञातेन खट्टा रोढव्या । यत् त्वन्यथा खट्टारोहणं तद् विमार्गप्रस्थानम्, न तु खट्टारोहणमेव । इह च 'खट्टारूढः' इत्यादी खट्टारोहणं विमार्गप्रस्थानस्योपलक्षणं वेदितव्यम् । कि पुनः कारणमेवं विज्ञायत इत्याह—सर्व एवेत्यादि । आरूढ इत्याङ्भवंस्य रहेः कप्रत्यये ढत्वधत्वष्टुत्वढलोपदीर्घेषु कृतेषु रूपम् । जाल्म इत्ययुक्त-कारीत्यर्थः ॥

सामि ॥ असत्त्ववाचित्वादिति । द्रव्याधारा हि कर्मशक्तिः । अतो द्रव्यवाचिन एव द्वितीयया सम्बन्धो भवति, नासत्त्ववाचिनः ॥ २६-२७ ॥

#### पदमञ्जरी

प्रस्थानम् । तच्चोदाहरणमन्यस्याप्येवंविधस्योपलक्षणम्, तन खट्वामारोहतु मा वाऽरुक्षद्विमार्गप्रस्थितः खट्वा-रूढ इत्युच्यत इत्यर्थः ॥ २६ ॥

सामि ।। तस्यासत्त्ववाचित्वादिति । द्रव्याधारा हि कर्मशक्तिः; अतो द्रव्यवाचिन एव द्वितीया भवति, नाद्रव्यवाचिन इत्यर्थः ॥ २७ ॥

## भावबोधिनी

क्षेप—यह किसलिये है ? खट्वाम् आरूडः (चारपाई पर चढ़ा हुआ । यह सामान्य कथन है । निन्दा नहीं । अतः समास नहीं होता है) ।

विमर्श—प्रस्तुत सूत्र भाष्य में क्षेप = निन्दा का उपपादन करते हुए यह लिखा है 'अघीत्य स्नात्वा (च)
गुरुभिरनुजातेन खट्वारोढन्या। य इदानीमतोऽन्यथा करोति स उच्यते—खट्वाख्डोऽयं जाल्मः'। (म॰ भा॰ २।१।२५)
इसका भाव यह है कि ब्रह्मचारी का अपना अध्ययन सम्पन्न करने के वाद दीक्षान्त संस्कार का अङ्गभूत स्नान करके
गृहस्य आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और तभी खट्वा पर शयन करना चाहिये। यह स्मृति आदि में कहा गया
है। इसके विपरीत जो आचरण करके भूमिशयन को छोड़कर खट्वारोहण करता है, उसके लिए यह प्रयोग होता है।
यह एक मुहाबरा जैसा है। इससे सभी 'अविनीत' लिखत होते हैं। यहाँ समास से ही निन्दा प्रतीत होती है विग्रह
वाक्य से नहीं। अतुएव इसे नित्य समास माना गया है।। २६।।

'सामि' यह अव्यय अर्द्ध का पर्याय है। यह असत्ववाची है। अतः द्वितीया के साथ सम्बन्ध नहीं होता है। सामि इस सुबन्त का .क्तप्रत्ययान्त के साथ समास होता है और यह तत्पुरुष समास होता है। उदा०—सामिकृतम् आधा किया हुआ। सामिपीतम् (आधा पिया हुआ) सामिभुक्तम् (आधा खाया हुआ) समास होने के कारण एक पद वन जाता है और एक स्वर हो जाता है।

विमर्श-'सामि' यह अव्यय है। इसका समाप्त होने अथवा न होने से रूप में कोई अन्तर नहीं आता है।
परन्तु समास होने पर दोनों मिलकर एक पद हो जाता है। और एक ही स्वर होता है अलग-अलग नहीं। साथ ही
तिद्वित प्रत्यय भी संमुदाय से ही होते हैं जिससे सामिकृतस्य अपत्यम्—इस अर्थ में 'सामिकृतिः' यह रूप होता है।
अलग-अलग व्यास में 'सामि कार्तिः' यह अनिष्ठ रूप होने लगता। अतः समास आवश्यक है।। २७।।

३७६. कालाः ॥ २८ ॥ (६६०)

'द्वितीया' 'क्तेंन' इति वर्तते । कालवाचिनः शब्दा द्वितीयान्ताः क्तान्तेन सह समस्यन्ते विभाषा, तत्पुरुषश्च समासो भवति । अनत्यन्तसंयोगार्थं वचनम् । 'कालाः' इति न स्वरूपविधिः । षण्मुहूर्ताश्चराः,

#### न्यास

कालाः ॥ चराचरा इति । अन्तयन्तसंयोगप्रतिपादनार्थम् । चरन्ति भ्रमन्तीति चराचराः, अन-वस्थिता इत्यर्थः । 'चरिचिलपितवदीनायन्याक्चाभ्यासस्य' इति चरेः पचाद्यचि द्विवेचनमभ्यासस्याक्चगमश्च । कवाचिदहर्गच्छन्तीत्युत्तरायणे । कदाचिद्वात्रिमिति दक्षिणायने । एतेन तदेवानवस्थितत्वं व्यक्तीकुर्वन्नह्नो रात्रेश्च तैर्मृहूर्त्तेरनत्यन्तसंयोगमाचष्टे । अहरितसृता इति । 'रोऽसुपि' इत्यह्नो नकारस्य रेफः । अहःसंक्रान्ता इति । 'क्रमु पादविक्षेपे', पूर्वविद्यतिषेधः । अनुनासिकस्य क्विझलोः' इति दीर्घः । मासप्रमित इति । 'माङ् माने' 'आदिकमंणि कर्त्तरि च' इति कर्त्तरि निष्ठा । 'द्यतिस्यति' इत्यादिनेत्त्वम् । मासं प्रमातुरब्ध इति । मासस्यैकदेशस्य प्रतिपदश्चन्द्वमसा योगं दर्शयन् मासस्य तेनानत्यसंयोगमाचष्टे । कालस्य हि कृतस्नस्य स्वेन

#### पदमञ्जरी

कालाः ॥ इह 'काला अत्यन्तसंयोगे' इत्येको योगः कर्त्तव्यः, तत्र 'क्तेन' इत्यस्य निवृत्तत्वात्सर्वत्र समासः सिद्धचित, किमथं योगिवभागे कान्तेन समासो विधोयत इत्यत बाह—अनत्यन्तसंयोगायं वचनिमित । अनत्यन्तसंयोगमेव दर्शयित—षण्मुहूर्त्ता इति । चराचरा इति । चरः पचाद्यचि 'चरिचलिपितवदीनामुप-संख्यानमाक् चाभ्यासस्य' (वा०) इति द्विवंचनमागागमश्चाभ्यासस्येति । चरन्तोऽनवस्थिता इत्यर्थः । कदाचिदह-रिति । उत्तरायणे । कदाचिद्वात्रिमिति । दक्षिणायने । ततस्तैश्च षड्भिर्मृहूर्त्तेरह्नो रात्रेश्च नास्त्यत्यन्तसंयोगः ।

## भावबोधिनी

'ढितीया' 'क्तेन' इन दो की अनुवृत्ति होती है। कि प्रत्यय है अतः तदन्तिविधि करने से क्तान्त यह अर्थ होता है।) कालवाचक ढितीयान्त शब्द का क्त प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता और वह तत्पुरुष समास होता है। अनत्यन्त संयोग के लिए यह सूत्र है अर्थात जहाँ अनवरत कलगातार काल का सम्बन्ध नहीं है वहाँ भी समास हो, इसके लिए यह सूत्र है। (वयों कि अत्यन्त संयोग में समास के लिए अलग सूत्र है।) 'कालाः' यह स्वरूप विवि नहीं है अर्थात काल इस शब्द के साथ समास नहीं होता है। छः मुहूर्त चराचर = चलते रहते हैं, ये कभी (उत्तरायण में) दिन में चलते हैं और कभी (दिक्षणायन में) रात में चलते हैं। उदा०—अहर्रतिमृताः = अहः संक्रान्तः अर्थात् दिन = उत्तरायण का उल्लंबन किया। राज्यतिमृताः = रात्रिसंक्रान्ताः, रात्रि = दिक्षणायन का उल्लंबन किया। दोनों में 'मृहूर्ताः' कर्ता है। मासप्रथितः चन्द्रः, महीने को नापना आरम्भ कर दिया, अर्थात् प्रतिपदा का चन्द्र।

विद्रशं—प्रस्तुत सूत्र में 'काल' अर्थवाचक लिया जाता है। जब काल का सम्बन्ध लगातार = अत्यन्त नहीं होता है तब समास के लिए यह सूत्र है। चरन्ति—इस अर्थ में 'चरिचलिपितवदीनामुपसंख्यानभाक् चाम्यासस्य' इससे अच् परे रहते धातु का द्वित्व और आक् आगम करने पर 'चराचर' शब्द बना है। इसका अर्थ 'चलनेवाला' यह है, चर और अचर नहीं। 'मुहूर्त' एक कामविशेष माना जाता है। छः मुहूर्तों में कोई दिन में और कोई रात में चलते हैं। दिन = उत्तरायण और गित्र = दक्षिणायन है। अतः अतिमृताः इस विग्रह में समास और विभक्ति का लोप होकर बहुवचन का यह रूप है। 'रात्रिम अतिमृताः' इस विग्रह में समास और विभक्तिलोप तथा यण् करके बहुवचन में यह रूप बना है। मुहूर्तों के दिन = उत्तरायण का उल्लंघन किया। इसी प्रकार रात्र = दक्षिणायन का उल्लंघन किया। ये मुहूर्त चलते रहते हैं। अतः छः का एक साथ लगातार सम्बन्ध न होने से अनत्यन्त संयोग है।

ते कदाचिदहर्गंच्छन्ति, कदाचिद्रात्रिम् (म॰ भा०)। अहरतिसृता मुहूर्ताः अहस्संक्रान्ताः। राज्यतिसृता मुहूर्ताः रात्रिसंक्रान्ताः । मासत्रमितश्चन्द्रमाः । मासं प्रमातुमारब्धः प्रतिपच्चन्द्रमा इत्यर्थः ॥

३८०. अत्यन्तसंयोगे च ॥ २९ ॥ (६६१)

'कालाः' इति वर्तते, 'क्तेन' इति निवृत्तम् । अत्यन्तसंयोगः= कृत्स्नसंयोगः, कालस्य स्वेन सम्ब-न्धिना व्याप्तिः । कालवाचिनः शब्दा द्वितीयान्ता अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने सुपा सह समस्यन्ते विभाषा, तत्पुरुषश्च समासो भवति । मुहूत्तं सुखम् । मुहूर्त्तसुखम् । सर्वरात्रकल्याणो । सर्वरात्रशोभना ।।

३८१. तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ।। ३० ॥ (६६२)

'सूप' 'सूपा' इति वर्तते, तस्य विशेषणमेतत्तृतीया । तृतीयान्तं सुबन्तं गुणवचनेनायंशब्देन च सह समस्यते, तत्पृरुषश्च समासो भवति ।

न्यासः

सम्बन्धिना व्याप्तिः = अत्यन्तसंयोगः । न च प्रतिपच्चद्रमसा मासस्येह व्याप्तिः = संयोगोऽस्तीति नेहात्यन्त-संयोगः ॥ २८ ॥

अत्यन्तसंयोगे च ॥ कृत्स्नसंयोग इति । कृत्स्नस्य सकलस्य संयोगः कृत्स्नसंयोगः, कृत्स्नस्य कालम्य मुहूर्त्तादेः स्वेन सम्बन्धिना = सुखादिना संयोगः = सम्बन्ध।ऽत्यन्तसंयोगः। एतदेव स्पष्टोकर्त्माह—कास्र-स्येत्यादि । मुहूर्त्तं मुखमिति । 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया । अत्र मृहूर्तंस्य कालस्य स्वेन सम्बन्धिना सुखेन व्याप्तिः ॥ २९॥

तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ॥ तत्कृतेति एतदर्थशब्देनासमस्तमेंव, अविभक्तिकश्च । तृतीयाविभक्तेः

'सुपां सुलुक्' इति लुप्तत्वात् । एतच्च गुणवचनेनेत्यस्य समानाधिकरणं विशेषणम् ।

## पदमञ्जरी

मासप्रमित इति । माङ आदिकर्मणि कर्त्तरि कः, मासं परिच्छेतुमारब्धवानित्यर्थः । प्रतिपच्चन्द्रमा इति । न च तेन मासस्यात्यन्तसंयोगं इति भावः ॥ २८-२९ ॥

तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ।। तृतीयायाश्छान्दसे लुकि 'गुणवचनेन' इत्यनेन सामानाधिकरण्यम् ।

अर्थेनेति पृथक् पदम्, अत एव गुणवचनेनार्थशब्देन चेति ।

## भावबोधिनी

इसी प्रकार मासप्रमितः (मासं प्रमितः, यहाँ प्र उपसर्गपूर्वक माङ् घातु से 'आदि कमं' में क प्रत्यय होता है । महीने का परिच्छेद = बनना प्रारम्भ करने वाला चन्द्रमा यह अर्थ होता है ॥ २८ ॥

'काला:' इसकी अनुवृत्ति आती है और 'क्तेन' इसकी निवृत्ति है। अत्यन्त संयोग = सम्पूर्ण संयोग, काल की अपने सम्बन्धी के साथ व्याप्ति । (सम्पूर्ण काल = मुहूर्त आदि का अपने सम्बन्धी = सुख आदि के साथ लगातार सम्बन्ध)। अत्यन्त =िनरन्तर संयोग प्रतीत होते रहने पर कालवाची द्वितीयान्त शब्दों का सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है । उदा - - मुहूर्त सुलम् (इस विग्रह में समास करने पर) मुहूर्त सुलम् (समास न होने पर) मुहूर्त सुलम् । (यहाँ काल = मुहूर्त का सुख के साथ लगातार सम्बन्ध है।) सर्वरात्रं कल्याणी—इस विग्रह में समास और विमक्ति-लोप करने पर-) सर्वरात्रकल्याणी [कल्याण करने वाली सारी रात]। सर्वरात्रं शोभना—इस विग्रह में समास करने पर) सर्वरात्रशोभना (अच्छो लगनेवाली सारी रात । यहाँ सर्वी चासी रात्रिश्च-में 'अहः सर्वेकदेशसंस्थात पुण्याच्य रात्रे:' (पा॰ सू॰ ५।४।८७) से अच् प्रत्यय करने पर रात्रि के इ का लोप होने पर 'रात्र' बना है । यहाँ लगातार सम्बन्ध होने के कारण समास होता है।)।। २९।।

'सुप्' और 'सुपा' इन दोनों की अनुवृत्ति होती है। इस सुप् का विशेषण यह तृतीया है। तृतीयान्त सुबन्त का गुणवाचक के साथ और अर्थ शब्द के साथ समास होता है और तत्पुरुष समास होता है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

कोदृशेन गुणवचनेन ? तत्कृतेन = तदर्थकृतेनः, तृतीयान्तार्थकृतेनेति यावत् । शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः । किरिणा काणः किरिकाणः । अर्थशब्देन—धान्येनार्थः, धान्यार्थः ।

#### न्यास:

अत एव कीदृशेनेति पृष्ट सन्नाह् —तत्कृतेनेति । तदिति सवंनाम्ना प्रकृतस्य तृतीयान्तस्य प्रत्यवमशं इति तृतीयान्तकृतेनेति दर्शयित । तृतीयान्तेन गुणवचनस्य करणत्वं न सम्भवतीत्यतः सामर्थ्यात् तदर्थकृतेनेति विज्ञायत इत्यत आह —तृतीयान्तार्थकृतेनेति यावदिति । अर्थद्वारेण चेदं गुणवचनस्य विशेषणं वेदितव्यम् — तृतीयान्तार्थकृतो गुणवचनार्थं इति । सोऽपि तथोच्यते । एतदुक्तं भवति —तृतीयान्तार्थकृतेन गुणवचनार्थंनिति । अर्थ एव हि तृतीयान्तार्थेन कियते, न च गुणवचनगढः । गुणमुक्तवान् = गुणवचनः । 'कृत्यल्युटो बहुलम्' इति कर्त्तीर ल्युट् । अथ वा —करणे, गुण उक्तोऽनेनेति गुणवचनः । यश्च पूर्वं गुणे।वित्तत्वा पश्चात् तद्वति द्रव्ये वक्तंते स गुणवचनः । गुणेनेत्युच्यमाने घृतेन पाटविमत्यादौ प्रसङ्गः, अतस्तिन्नवृत्यर्थं वचनग्रहणम् । तस्मिश्च सित गुणे वित्तत्वा तद्वति द्रव्ये यो वक्तंते तेनेव समासो भवित, न तु गुण एव यो वक्तंते तेन सह । न च पाटवादयः शब्दा पूर्वं गुणे वित्तत्वा पश्चात् तद्वित द्रव्ये वक्तंत्ते, आप तु गुण एव । वचनग्रहणात् तः सह समासो न भवित । शङ्कुलाखण्डः, गिरिकाण इति । खण्डकाणशब्दावत्रखण्डने निमीलने च क्रियारूपापन्ने गणे वित्तत्वा पश्चान्मतृब्लोपादमेदोपचाराद् वा तद्वति द्रव्ये वक्तंते इति गुणवचनौ भवतः । धान्यार्थं इति । भवत्त्वययमर्थशब्दस्तत्कृतः, न तु गुणवचन इति पृथगस्योपादानं क्रियते । अर्थशब्दश्चायं प्रयोजनवाची, यथा—किमर्थमागतोऽसोत्यभिहिते केन प्रयोजनेनेत्यवगम्यते । अभिध्यवचन इत्यत्ये । सर्वत्र करणे तृतीया ।

#### पदमञ्जरी

कीदृशेन गुणवचनेन ? तत्कृतेनित । तदिति सर्वनाम्ना प्रकृतस्य तृतीयान्तस्य प्रत्यवमर्शः, स च शब्दः । न च शब्देन गुणवचनस्य करणं सम्भवतोत्यतः सामध्यत्तिदर्थकृतेनिति विज्ञायत इत्याह—तृतीयान्तार्थ-कृतेनिति । यावच्छब्दो निपातस्तात्पर्यपर्यायतां दर्शयति । अर्थद्वारकं चेदं गुणवचनस्य विशेषणम्, अर्थं एव हि तृतोयार्थेन क्रियते, न गुणवचनः शब्दः । वचनग्रहणं किम्, यावतार्थेन समासासम्भवाद् गुणवचनेनेव भविष्यति ? एवं यथा विज्ञायत—गुणमुक्तवान् गुणवचनः, 'कृत्यल्युटा बहुलम्' इति भूते कत्तंरि त्युट्; गुणमुक्तवता संग्रति गुणोपसर्जनद्रव्यवचननेत्यर्थः । तेन घृतेन पाटविमित्ति गुणमात्रनिष्ठे न भवति । गुणश्चात्र 'सत्त्वे निर्वश्चतेऽगति' इति लक्षिता गृह्यतं, न तु यस्य गुणस्य हि भावाद् द्रव्ये शब्दिनिवेश इति तच्छब्द-प्रवृत्तिनिमित्तम्; तृतीयान्ताथकृते सर्वत्रेव तस्य भावात् । शंकुलाखण्डः, किरिकाण इति । 'खिड भेदने' (धा० पा० २८३), 'कण निमोलने' (धा० पा० ४४९)—इत्याभ्या घित्र व्युत्पादितावेतौ क्रियारूपापनेन गुणे वितित्वान्मतुङलोपादभेदापचाराद्वा तद्वति द्रव्यं वर्त्तते इति गुणवचना भवतः । धान्येनाथं इति । अर्थ्यत इत्यथंः = प्रयोजनम्, अर्थनं वार्थः = प्राथना, आभलाषः । सर्वत्र करणे तृतायायाः समासः ।

## भावबोधिनी

किस प्रकार के गुणवाचक के साथ ? उसके अर्थ के द्वारा किये गये के साथ, अर्थात तृतीया विभक्ति वाले पद के अर्थ के द्वारा किए गए गुणवाचक के साथ । उदा०—शङ्कुल्या खण्ड:—(इस विग्रह में समास होने पर) शङ्कुला-खण्ड: = सरौते द्वारा किया गया दुकड़ा । किरिणा काणः (इस विग्रह में समास होने पर) किरिकाणः (सुअर द्वारा किया गया काना) अर्थ-शब्द के साथ—धान्येन अर्थः (इस विग्रह में समास करने पर)—धान्यार्थः (धान्य = अनाज से प्रयोजन ) । उसके द्वारा किया गया—इसका क्या प्रयोजन है ? अक्ष्णा काणः । (आँख से काना । यहाँ काणत्व = कानापन आँख द्वारा नहीं किया गया है अपितु अन्य किसी के द्वारा । अतः समास नहीं होता है ।)

१. 'गिरिकाणः' इति न्यायसम्मतः पाठः।

तत्कृतेनेति किम् ? अक्ष्णा काणः । गुणवचनेति किम् ? गोभिर्वपावान् (म० भा०) ॥ ३८२. पूर्वसदृशसमोनार्थक छहनिपुणिमश्रश्रुष्ठक्षणैः ॥ ३१ ॥ (६९३)

पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, क्लक्ष्ण—एतैः सह तृतीयान्तं समस्यते, तत्पुरुषश्च

अक्षणा काण इति । अङ्गिविकारलक्षणे 'येनाङ्गिविकारः' इति तृतीया। नात्र तृतीयान्तेनाक्षणा देवदत्तस्य काणत्वं कृतम् । कि तर्हि ? अन्येन केनापि । अक्ष्णा तु केवलं काणत्वयुक्तो देवदत्तो लक्ष्यते । गोभिवं-पावानिति । वपा अस्य सन्तीति वपावान् । भवति वपावान् देवदत्तस्तृतीयान्तार्थंकृतः, तथा हि स गोभि-वंपावान् कृतः । न तु वपावानित्ययं शब्दो गुणमुक्तवानिति न गुणवचनः, ततस्तेन यह समासो न भवति ॥३०॥ पूवसदृशसमोनार्थंकलहनिपुणमिश्रद्रलक्ष्णेः ॥ युक्तः समसदृशशब्दाभ्यां समासः, यावता ताभ्यां योगे

पदमञ्जरी

अक्षण काण इति । नात्राक्षणा कृतं काणत्वम्, कि ति ? अन्येनैव केनािप कियोदिना, अक्षणा तु केवलं काणो लक्ष्यत इति तत्कृतताभावः । कि च वध्ना पटुरित्यत्र मा भूदित्येवमथंमि तत्कृतप्रहणं कर्तंव्यम् । ननु यदि दिधकृतं पाटवं विविक्षितम्—दध्ना कृतः पटुरिति, ततो भिवतव्यमेव समासेन; अथ भोजनाद्यपेक्षो दध्नः करणभावः —दध्ना भुङ्कते पटुरिति, ततोऽमामथ्यदिव न भविष्यति ? इहािप ति ह न स्यात् —कुंकुमेन लोहितं कोपेन लोहितं मुखमिति, अत्रापि हि करोतिक्रियया करणस्य सम्बन्धः—कुंकुमेन कृतं लोहितमिति । क्व ति स्यात् ? शंकुल्या खण्ड इत्यादावेव तु स्थात्, यत्र पूर्वोत्तरपदयोः क्रियाकारकल्बणः सम्बन्धः । तस्या प्रत्रोत्तरपदे क्रिया न गम्यते तत्रापि तत्कृतत्वे सित यथा स्याद्भोजनादिद्वारके सामर्थ्ये मा भूदिति तत्कृतन् ग्रहणम् । गुणवचनेनेति किमिति । जातिवजनेषु जातेनित्यत्वात्तरकृतस्यासम्भवः । क्रियावचने त्विष्यत एव । 'कत्ंकरणे कृता बहुलम्' इति द्रव्यवाचिष्वपि तत्कृतस्यासम्भव एव । न ह्याकाशस्य तत्त्वं केनचित् कियते, अतो गुणवचनेनेव भिवष्यतीति प्रश्नः गोभिवंयावानिति । गोशम्वन्धिदध्यःद्युपयोगादेव तस्य वपावत्त्वं पोवरत्विमत्यस्ति तत्कृतत्वम्, न त्वसौ गुणवचनः ॥ ३०॥

पूर्वसदृशसमोनार्थकलहिनपुणमिश्रश्लक्षणैः । पूर्वसूत्रेऽर्थशब्देन समासस्य साधितत्वादिहार्थग्रहणमर्थ-भावबोधिनी

गुणवाचक के साथ — इसका क्या प्रयोजन है ? गोभिः वपावान । (यहाँ गाय से चर्बी वाला देवदत्त है । परन्तु

'वपावान्' यह गुणवाचक नहीं है । अतः समास नहीं होता है।)

विमर्श—सूत्र में नृतीया = नृतीयान्त । 'तत्कृतार्थेन' इसमें 'तत्कृत' यह लुत नृतीया वाला एक अलग पद है इसका अभित्राय है—तत्कृतेन, तत् इस सर्वनाम शब्द के द्वारा नृतीयान्त का परामशं होता है। इस प्रकार नृतीयान्त-पद के अर्थ के द्वारा किये गये पदार्थवाची के साथ नृतीयान्त का समास होता है। यह गुणवाचक होना चाहिये। शक्कृला द्वारा खण्डत्व = गुण किया गया है, अतः इसके साथ समास होता है। इसी प्रकार किरि = सुअर द्वारा काणत्व = गुण किया गया है। ऐसे स्थलों में 'मतुप्' प्रत्यय होता है, उसका लुक् = लोप 'गुणवचनेम्यो मतुपो लुक्' (का० वा० ५१२१९४) से होता है। परन्तु गोभिः वपावान यहाँ वपा = चर्बी गाय के दूध, घी आदि से की गयी है परन्तु यह गुणवाली नहीं है। अतः यहाँ समास नहीं होता है। 'गुणेन' न कहकर 'गुणवचनेन' यह कहने से 'गुणमुक्त-वान्' ऐसी व्याख्या करके गुण है उपसर्जन जिसका ऐसे द्रव्य के वाचक के साथ ही समास होता है केवल के साथ नहीं। अतः 'घृतेन पाटवम्' आदि में समास नहीं होता है'॥ ३०॥

पूर्वं, सहश, सम, अनार्थं, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्ष्ण—इन शब्दों के साथ तृतीयान्त का समास होता है, वह तत्पुरुप समास होता है। इस सूत्ररूपी वचन के कारण ही पूर्व आदि के योग में तृतीया विभक्ति होती है; [सभी

का० द्वि०/३६

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

समासो भवति । अस्मादेव वचनात् पूर्वादिभियोंगे तृतीया भवति, हेतौ वा द्रष्टव्या । पूर्व—मासेन पूर्वः मासपूर्वः, संवस्तरपूर्वः । सदृश—मातृसदृशः, पितृसदृशः । सम—मातृसमः, पितृसमः । ऊनार्थ—माषोनम्, कार्षापणीनम् । माषविकलम्, कार्षापणविकलम् । कलह—असिकलहः, वावकलहः । निपुण—वाग्निपुणः, आचारिनपुणः । मिश्र—गुडिमिश्रः, तिलिमिश्रः । क्लक्षण—आचारक्लक्ष्णः ।।

\*पूर्वादिष्ववरस्योपसंख्यानम् \* (म० भा० २.१.३० वा० १)। मासेनावरः मासावरः । संवस्सरावरः ॥

#### न्यासः

'तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्याम्' इति तृतीयाविधानम्; इतरैस्तु पूर्वादिभिः कथं तृतीयासमास उपपद्यते, न हि तद्योगे

केनचित् तृतीया विहिता इत्याह—अस्मादेवेत्यादि । सुबोधम् ।

पूर्वादिष्ववरस्योपसंख्यानित । पूर्वादिषु समासकारणत्वेनोपात्तेषु सत्स्ववरशब्दस्योपसंख्यानं प्रति-पादनं कर्त्तव्यमित्यर्थः । अवरशब्देनापि तृतीयासमासः प्रतिपाद्यतः इत्यर्थः । तत्रेदं प्रतिपादनम् — उत्तरसूत्रे बहुलग्रहणं क्रियते, तेनावरशब्देनापि समासो भवति ॥ ३१ ॥

#### पदमञ्जरी

निर्देशार्थम् । तच्चानन्तरेणोनशब्देनैव सम्बध्यते, न पूर्वादिभिः; समसदृशशब्दयोः पृथगुपादानात् । एतदेवेत्यादि । समसदृशशब्दाभ्यामन्यत्रेदं तद्योगे तुल्यार्थेरिति तृतीयास्ति । इह तुल्यार्थयोगे षष्ठचिप पक्षे विधीयते, ततस्तस्याः समासे मातुः सदृशो मातृसदृश इति सिद्धम्, किमर्थमिह सदृशग्रहणमं ? 'तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया' इति पूर्वपद-प्रकृतिस्वरो यथा स्यात्, सिद्धोऽत्र प्रकृतिस्वरः—'सदृशप्रतिरूपयोः सादृश्ये' इति । तच्च तत्र सदृशग्रहण-मवश्यं कर्त्तंव्यम्, यदा षष्ठीसमासस्तदान्तोदात्तत्वं मा भूदिति । ननु चेदानीमनिभधानात् षष्ठीसमासो न भविष्यति ? नैवं शव्यम्, अलुक्समासे हि दोषः स्यात् 'षष्ठचा आक्रोशे'—दास्याः सदृशः, वृषल्याः सदृश इति, तस्मात्तकर्तंव्यम्, इदं तु न कर्त्तंव्यम् ? इदमि कर्त्तंव्यम्, हेतुतृतीयार्थं विद्यया हेतुना सदृशो विद्यासदृश इति, न ह्यत्र 'तुल्यार्थेः' इति षष्ठी भवति, प्रतियोगिन्येव हि सा विधीयते । एवमिप न कर्त्तंव्यम्—तत्कृतत्वात् पूर्वेणैव सिद्धम्, यो हि विद्यया सदृशः, विद्याकृतं हि तत्सादृश्यम्, तत्र पूर्वेणैव सिद्धम् । 'मिश्रग्रहृणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणम्' गुडसंमिश्रा धाना इत्येवमर्थम् ? ज्ञापकात्सिद्धम्, यदयं 'मिश्रं चानुपसर्गमसन्धो' इत्यनुपसर्गग्रहणं करोति, तज्जापयति—मिश्रग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणमिति ।

पूर्वादिष्विति । अवरशब्दोऽपि सूत्रे पिठतव्यः इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

### भावबोधिनी

तृतीयान्त के साथ इनका समास उपपन्न होता है], अथवा हेतु अर्थ में तृतीया समझनी चाहिये। [वास्तव में 'सहश' और 'सम' के योग में 'तृल्यार्थें रतुलोपमाम्याम' (पा० सू० २.३.७२) से ही तृतीया सम्भव है। अन्य के योग में तृतीया की उपपत्ति करनी है। (१) पूर्व — मासेन पूर्व: — मासपूर्व: [एक महीना पूर्व उत्पन्न यह अर्थ है] संवत्सरपूर्व: [संवत्सरेण पूर्व: — यह विग्रह है ।] (२) सहश — मातृसहशः, पितृसहशः, पित्रा सहशः यह विग्रह है]। (३) सम — मातृसमः, पितृसमः [माता के समान, पिता के समान] (४) ऊन अर्थ वाले का — माषोनम्, कार्षापणोनम् [मासा से कम, कार्षापण से कम] याषविकलम् कार्षापणविकलम् [मासेण विकलम्, कार्षापणेन विकलम् यह विग्रह है। विकल भी ऊन = कम अर्थ वाला है।] (५) कलह — असिकलहः [असिना कलहः — यह विग्रह है। तलवार से लड़ाई] वाक्कलहः [वाचा कलहः — यह निग्रह है। वाणी = वातों से झगड़ा] (६ निपुण — वाग्निपुणः [वाचा निपुणः वाणी से चतुर। 'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा' (पा० सू० ८।४।४५) से वैकल्पिक अनुनासिकत्व के कारण यहाँ अनुनासिक नहीं है। अन्यथा वाङ्निपुणः यह भी होता है।] आचारनिपुणः [आचारेण निपुणः यह विग्रह है।] (७) मिश्र — गुडमिश्रः, तिलमिश्रः [गुणेन मिश्रः, तिलैः मिश्रः। गुड़ मिलाया हुआ। तिल मिलाया हुआ] (८) श्लक्षण — आचार-श्लक्षः। [आचरेण श्लक्षणः] [आचार के कारण कुशल्]।

## ३८३. कर्तृ करणे कृता बहुलम् ॥ ३२ ॥ (६९४)

'तृतीया' इति वर्तते । कर्तरि करणे च या तृतीया तदन्तं कृदन्तेन सह समस्यते बहुलम्, तत्पुरुषश्च समासो भवति । सर्वोपाधिव्यभिचारार्थं बहुलग्रहणम् । कर्तरि—अहिना हतः अहिहतः । करणे—नर्खेनिभिन्नो नर्खनिभिन्नः । परशुना किन्नः परशुच्छिन्नः ।

कर्तृंकरणे इति किम् ? भिक्षाभिरुषितः । बहुलग्रहणं किम् ? दात्रेण घान्यं लूनवान्, परशुना छिन्न-वान्—इह समासो न भवतिः पादहारकः, गलेचोपकः (म० भा०) इति च भवति ॥

#### न्यासा

कर्तृंकरणे कृता बहुलम् ॥ भिक्षाभिरुषित इति । हेती तृतीया विहिता । वसेर्वंच्यादिसूत्रेण संप्रसा-रणम्, 'शासिविस्यसोनाञ्च' इति षत्वम्, 'वसितक्षुवोः' इतीट् । दात्रेण धान्यं लूतवातिति । 'ल्यादिस्यश्च' इति निष्ठानत्वम् । पादहारक इति । पादाभ्यां ह्रियत इति पादहारकः । पादाभ्यामिति पञ्चमो चतुर्थी वा । हारक इति 'कृत्यल्युटो बहुलम्' इति कर्मणि ज्वुल् । गलेचोपक इति । गले चुप्यत इति । 'चुप मन्दायां गती' इत्यस्मात् पूर्वदेव ज्वुल् । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' इत्यलुक् ॥ ३२ ॥

### पदमञ्जरी

कर्तृंकरणे कृता बहुलम् ।। 'कर्तृंकरणे' इति प्रथमाद्विवचनम् । वृत्तौ वस्तुव्याख्यानं कृतम् —कर्त्तरि कःणे च या तृतीयेति । तथा चोत्तरत्र वक्ष्यति —'कर्तृंकरणं कृत्यैः सहाधिकार्थवचने समस्येते' इति । सर्वोपाधिव्यभिचारार्थमिति । अव्याप्त्यतिव्याप्तिपरिहारार्थमित्यर्थः ।

पादहारक इति । हियत इति हारक इति 'कृत्युल्युटो बहुलम्' इति कर्मणि ण्वुल्, पादाभ्यामित्य-पादानपञ्चम्यन्तस्य समासः । गर्छ चोपक इति । 'चुप मन्दायां गती' (धा॰ पा॰ ४०३), हेतुमण्णिजन्तात्कर्मणि ण्वुल्, 'अमूर्द्धमस्तकात्' इत्यलुक् । कृद्ग्रहणमनर्थकम्; अन्यस्याभावात् । इह कर्तृकरणं क्रियाया एव भवतः, क्रिया च धातुवाच्या, धातोश्च द्वये प्रत्ययाः—कृतस्तिङश्च । अत्र सुपेत्यधिकारातिङन्ते न प्रसङ्गः । तद्धितिनवृत्यर्थं तु —इह काष्ठैः पचिततराम्, काष्ठैः पचितिरूपम्, काष्ठैः पचितिदेश्यम्, हस्तेन कृतपूर्वी, दक्ष्मा भुक्तपूर्वी, घृतेनेष्ठीति ।। ३२ ॥

## भावबोधिनी

पूर्व आदि में 'अवर' शब्द का भी उपसंख्यान करना चाहिये। मासेन अवर: —मासावर:। [एक महीना पूर्व] संवत्सरेण अवर: —संवत्सरावर: [एक वर्ष पूर्व] यहाँ 'अवर' का अर्थ 'कम' नहीं लेना चाहिये, क्योंकि यह तो 'ऊन' अर्थ मान कर ही सम्भव है। अतः 'अवर' का अर्थ 'पूर्व' हो लेना उनित है। क्योंकि 'चैत्रादवर: फाल्गुन: आदि में 'पूर्व' अर्थ देखा गया है।। ३१।।

'तृतीया' इसकी अनुवृत्ति होती है। कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया, तदन्त = तृतीया शब्द का कृदन्त शब्द के साथ बहुलका से समास होता है, और वह तःपुरुष समास होता है। सभी उपाधियों के व्यभिचार के लिये 'बहुल' का ग्रहण है। (१ कर्ता में [तृतीया के समास का उदाहरण]—अहिना हतः—अहिहतः [साँप द्वारा मारा गया]। (२) करण में [तृतीया में समास का उदा०]—नखैः निभिन्नः—नखनिभिन्नः [नाखूनों से फाड़ा गया]। परशुना छिन्नः—परशु छन्नः [फरसे से काटा गया]।

कर्ता और करण में —इसका क्या प्रयोजन है ? भिक्षाभिः उषितः [यहाँ भिक्षा के कारण रहा । यह अर्थ होने से हेतु में नृतीया है । समास नहीं होता है ।] बहुल —इसका ग्रहण किस लिये है ? दात्रेण धान्ये जूनवान, परशुना

## ३८४. कृत्यैरधिकार्थवचने ॥ ३३ ॥ (६६४)

स्तुर्तिनिन्दाप्रयुक्तमध्यारोपितार्थवचनमधिकार्थवचनम् । कर्तृकरणयोर्या तृतीया तदन्तं सुबन्तं कृत्यैः सह समस्यतेऽधिकार्थवचने गम्यमाने विभाषा, तत्पुरुषश्च समासो भवति । कर्ता—काकपेया (३.१.९७)

कृत्यैरिधकाथंवचने ।। स्तुतिनिन्दाप्रयुक्तमिति । स्तुत्या निन्दया वा यत् प्रयुक्तं प्रवित्तं तत् स्तुतिनिन्दाप्रयुक्तम् । तदथं मुज्वारितिमित्यथं । अध्यारोपिताथंवचनिमित । अध्यारोपितोऽघोऽसन्नेव बुद्ध्या समारोपितस्तस्य वचनिमित षष्ठोसमासः । कर्त्तृंकरण इति । अर्थे कार्यासम्भवात् तदिभधायिनि सुवन्ते कार्यं विज्ञायते । काकपेयेति । 'पा पाने' इति 'अचो यत्' 'ईद् यति' ईत्वम् । अत्र सम्पूर्णतोयत्वोद्भावनं नद्याः स्तुतिः, अध्यारोपितः पुनरत्रार्थः काकपेयत्वम् -एवं नःम सम्पूर्णतोया नदी, यत् तटस्थैरिप काकेः शक्या पातुम् । श्वलेह्यः कूप इति । 'ऋहलोण्यंत्' अत्राप्यासन्नोदकत्वोद्भावनं कूपस्य स्तुतिः । अध्यारोपितः पुनरत्रार्थः श्वलेह्यते । वाष्पच्छेद्यानि तृणानीति । अत्र मार्दवातिशयोद्भावनं तृणानां स्तुतिः । अध्यारोपितः पुनरत्रार्थो वाष्पच्छेद्यता—एवं नाम मृद्ति तृणानि यद्वाप्पेणापि शक्यानि छेत्तुम् । कण्टकसञ्चेय ओदन इति । अत्रापि वैषद्यातिशयोद्भावनं विक्लिन्नतोद्भावनञ्चौदनस्य स्तुतिः । अध्यारोपितः पुनरत्रार्थः कण्टकसञ्चेयत्वम् —एवं नामौदनस्य विश्वदत्तित्वयो विक्लेदश्च यत् कण्टके नापि शक्यः सञ्चेतुम् । एवं तावत् स्तुतिप्रयुक्तेऽधिकार्थवचन उदाहरणानि ।

#### पदमञ्जरी

कृत्यैरिवकार्थं बचने ।। स्तुतिनिन्दात्र युक्तिमित । स्तुत्या निन्दया च प्रवितितं स्तोतुं निन्दितुं च कृतिमित्यर्थः । अध्यारोपितार्थं वचनमिति । असन्नेवारोपितोऽध्यारोपितः । काकपेयेति । एवं नाम पूर्णतोया नदी यत्तदस्यैः काकरेपि शक्या पातुमिति सिन्दाः एवं नामाल्यतोया यत्काकरेपि शक्या पातुमिति निन्दाः उभयत्र शक्यार्थं कृत्यः । श्वलेह्य इति । एवं नामासन्नतोयः कूपस्तटस्थैरिप श्विभः शक्यो लेहुमिति स्तुतिः । एवं नामाशुनिः कूपो यज्जलं श्वान एव लेहुमहीन्तोते निन्दाः अहीर्थं कृत्यः बाष्यच्छेद्यानीति । एवं नाम कोमलानि तृणानि यद्वाष्पेणापि छेत्तं शक्यानीति स्तुतिः एवं नाम क्विथतानि तृणानि यद्वाष्पेणापि छेत्तं

## भावबोधिनी

खिन्नवान्—यहाँ [करण तृतीयान्त रहने पर भी] समास नहीं होता है। पादहारकः गलेकोपकः [पादाभ्यं हियते—यहाँ कर्म में जुल् है इसी प्रकार गले चुप्यते—इसमें भी कर्म अर्थ में ही जुल् है। पादाभ्याम्—यहाँ करण में नहीं अपितु अपादान में पश्चमी है। गले यहाँ अधिकरण सप्तमो है। इस प्रकार इन दोनों में किसी भी अर्थ में तृतीया नहीं है तो भी 'बहुलग्रहण' के बल से समास हो जाता है। 'गलेकोपकः' में 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' (पा० सू० ६।३।१४) अथवा 'अमूर्वमस्तकाहत् स्वाङ्गे' (पा० सू० ६।३।१२) से सप्तमी का अनुक् होता है।]।।३२॥

स्तुति = प्रशंसा और निन्दा को मानकर होने वाला, अव्यारोपित = न होते हुए भी मान लिया जाने वाला कथन अधिकार्यवचन है, अर्थात किसी पदार्थ को बढ़ा चढ़ाकर कहना। कर्ता और करण अर्थ में जो नृतीया तदन्त [नृतीयान्त] सुवन्त का कृता प्रत्यथान्तों के साथ, अधिकार्यवचन प्रतीत होने पर विकल्प से समास होता है और वह 'तत्पुरुष' होता है। उदा०—काकपेया नदी [काकै: पेया = पातुं योग्या। इतने अधिक जल वाली नदी है कि कौआ भी ऊपर से पानी पी सकता है। इस प्रकार स्तुति गम्यमान है। अथवा इतने कम या दूबित जल वाली है कि कौआ ही पी सकते हैं। इस प्रकार निन्दा प्रतीत हो रही है। 'पेया' यहाँ शक्य अर्थ में 'अचो यत्' (पा० सू० ३।१।९७) से वत् प्रत्य और 'ईचिति' (पा० सू० ६।४।६५) से 'आ' का 'ई' और इसका गुण टाप् = आ करने पर 'पेया' बना है। काकै: पेया इस निग्रह में कर्नृतृतीयान्त के साथ समास होता है।] श्वलेहा: कूप: [शुना लेहा:—इस विग्रह में लिई

नदी । श्वलेह्यः (३.१.१२४) कूपः । करणम्—बाष्पच्छेद्यानि तृणानि । कण्टकसञ्चेय ओदनः । पूर्वस्यै-वायं प्रपद्धः।

\* कृत्यग्रहणे यण्यतोर्ग्रहणं कर्त्तंच्यम् \* । इह मा भूत् काकैः पातव्या इति ।

३८४. अन्तेन व्यञ्जनम् ॥ ३४ ॥ (६६६)

'तृतीया' इति वर्तते । व्यञ्जनवाचि तृतीयान्तमन्नवाचिना सुबन्तेन सह समस्यते विभाषा,

निन्दाप्रयुक्तेऽधिकार्थवचन एतावन्त्येव द्रष्टव्यानि । तथा हि --काकपेया नदीत्यत्राल्पतोयत्वोद्भा-वनंनद्या निन्दा । अध्यारोपितः पुनरत्रार्थस्तदेव पूर्वोक्तं काकपेयत्वम्, एवं श्वङेह्यादाविप पूर्वोक्त एवाध्यारो-पितोऽर्थो द्रष्टव्यः—एवं नामाल्पतोया नदी यत् काकैरपि शक्यं पातुमिति । इवलेह्यः कूप इत्यत्राप्यशुद्धतोय-त्वोद्भावनं निन्दा--एवं नामाशुचिः कूपो यत् श्वभिरिप लिह्यत इति । वाष्पच्छेद्यानि तृणानीति । क्विथतत्वो-द्भावनं निन्दा - एवं नाम क्वथितानि तृगानि तद् वाष्पेणापि च्छिद्यन्ते । कण्टकसञ्चेष बोदन इति । अल्प-तोद्भावनं निन्दा-एवं नामाल्प ओदनो यत् कण्टकैरिप चीयत इति । ननु च बहुलवचनादिधकार्थेऽपि पूर्वेणैव सिद्धः समासः, तत् किमथंमिदमित्याह -पूर्वस्येत्यादि। ते वै विधयः सुसंगृहीता येषां लक्षणं प्रपञ्चरचेति। सुसंगृहीतं यथा स्यादिति पूर्वस्यायं प्रपञ्चः क्रियते ॥ ३३ ॥

अन्तेन व्यञ्जनम् ॥ दध्योदन इति । नतु च क्रियाकृतः कारकाणां सम्बन्धः, न तु स्वतः । न च

## पदमञ्जरी

शक्यानीति निन्दा । कण्टकसंचेय इति । एवं नाम क्लिन्न ओदनो यत्कण्टकैः शक्यः संचेतुमिति स्तुतिः; एवं नामाल्प ओदनो यत्कण्टकैः संचीयत इति निन्दा । पूर्वस्यैवायं प्रपन्न इति । यद्यपि स्तुतिनिन्दापरत्वात्क्रियो-पादानस्य कर्तृकरणयोर्गौणत्वम्, तथापि बहुलवचनात्यूर्वेणैव सिद्धम्, तथा च काकपीता नदीत्यत्राकृत्यैरप्य-धिकार्थवचनैः समासो दृश्यते, अतः प्रपञ्च एवायम्, नाप्राप्तविधिः, नापि नियम इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

अन्नेन व्यक्कनम् ॥ दध्योदन इति । ननु च नेह क्रिया श्रूयते, न चान्तरेण क्रियां द्रव्याणां परस्परेण

## भावबोधिनी

वातु से 'ऋट्लोर्ण्यंत' (पा॰ सू॰ ३:१.१२४) से प्यत् = य प्रत्यय, उपवा गुण आदि करके लेह्य बना है। कर्तृतृतीयान्त के साथ समास होता है। कुत्ते द्वारा चाट लेने योग्य कुआं। अर्थात् अति जल वाला कुआं] यह स्तुति है। इतने कम और दूषित जल वाला कि कुत्ते ही चाट सकते हैं। यह निन्दा है।] करण मिं नृतीया के साथ समास]—वातच्छेग्रानि नृणानि [वातेन छेद्यानि—इस विश्रह में यह समास है। यहाँ 'छेय' शब्द कृत्य = ण्य प्रत्ययान्त है। तृण इतने कोमल हैं कि हवा से भी कटने योग्य हैं, यह स्तुति है। अथवा इनने दुर्बल हैं कि हवा से भी कट जाते हैं, यह निन्दा है। कण्टक सञ्चेय: ओदन: [कांटे से भी इकट्ठे करने योग्य चावल । कण्टकेन संचेय: यहाँ सम् उपसर्ग, चि वातु, यत् प्रत्यय है।] यह पूर्व सूत्र का ही प्रयन्त है। [भाव यह है कि 'कर्नुकरणे कृता बहुलम्' (पा० सू० २।१।३८) इस पूर्व सूत्र में 'बहुल्' का ग्रहण होने से अधिकार्थवचन में भी समास हो जाता। अतः इस सूत्र को उसी का प्रपन्त = विस्तार समझना चाहिये।

कृत्य प्रत्ययों के ग्रहण में यत् और ण्यत् के ग्रहण का उपसंख्यान करना च।हिये । यहाँ नहीं हो — काकै:

पातव्या । [यहाँ तक प्रत्यय के कारण समास नहीं होता है] ॥ ३३ ॥

'तृतीया' इसकी अनुवृत्ति होती है। व्यञ्जनवाचक तृतीयान्तं का अन्नवाचक सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है, और वह तत्पुरुष होता है। संस्कार्य = जिसका संस्कार किया जाता है = अन्न होता है, संस्कारक = जो CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

तत्पुरुषश्च समासो भवति । संस्कार्यमन्नम् संस्कारकं व्यञ्जनम् । दध्ना उपसिक्तः ओदनः दध्योदनः । क्षोरौ-दनः । वृत्तौ क्रियाया अन्तर्भावादन्नव्यञ्जनयोः सामर्थ्यम् ।।

३८६. भक्ष्येण मिश्रीकरणम् ॥ ३५ ॥ (६९७)

मिश्रोकरणवाचि तृतोयान्तं भक्ष्यवाचिना सुबन्तेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । खर-विश्वदमध्यवहायं भक्ष्यम्, तस्य संस्कारकं मिश्रोकरणम् । गुडेन मिश्रा धानाः गुडधानाः । गुडपृथुकाः । वृत्तौ क्रियाया अन्तर्भावात्पूर्वोत्तरपदयोः सामर्थ्यम् ॥

#### न्यास:

वृत्ताविह काचन क्रिया श्रूयत इति सामर्थ्याभावः। असित च सामर्थ्ये समासाभावः। अथासत्यिप सामर्थ्ये वचनसामर्थ्यात् समासो भवतीति। चेदास्यतां दध्ना, ओदनो भुज्यतां देवदत्तेनेत्यत्रापि स्यादित्यत आह— वृत्तावित्यादि। न ह्यात्रत्यामुपसेचनिकयायां संस्कार्यं संस्कारकं वा सम्भवति। अस्ति चेह तदुभेयमित्यतस्त-द्भावादेव समासान्तर्भूता क्रिया गम्यते। तद्द्वारकश्चान्नव्यञ्जनयोः सम्बन्ध इति विद्यत एव सामर्थ्यम् ॥ ३४॥

अक्ष्येण मिश्रीकरणम् ॥ मिश्रीकरणमिति । अधिश्रं मिश्रं क्रियतेऽनेनेति मिश्रीकरणम् । खरविश्रद-मभ्यवहार्यं भक्ष्यमिति । तत्रैव भक्ष्यशब्दस्य रूढत्वात् ॥ ३५ ॥

### पदमञ्जरी

सम्बन्ध इत्यसामध्यदित्र समासो न प्राप्नोति, अथासत्यिप सामध्ये वचनात्समासः ? इहापि तर्हि स्यात्— किं दण्ना, ओदनो भुज्यतामिति, तत्राह्—वृत्तौ क्रियाया अन्तर्भावादिति । स्वभावादेव वृत्तावन्तर्भूता क्रियेति तद्दारकस्य सम्बन्धस्य सद्भावात् सामध्यैमित्यर्थः ॥ ३४ ॥

भक्ष्येण मिश्रोकरणम् ॥ खरिबशदिमिति । खरम् = कठिनम्, विभक्तावयवम्; खरं च ति द्विशदं च खरिबशदम्, हनुचलनेनादनीयिमित्यर्थः । एवम्भूतं यदभ्यवहार्यं तद्भक्ष्यिमित्युच्यते; तत्रैव यदन्तस्य एरजन्तस्य च भक्षयते रूढत्वात् । भक्षयितिस्त्वन्यत्रापि भवति — अब्भक्षः, वायुभक्ष इति । गौणोऽत्र भक्षयितिर्त्यन्ये ॥ ३५॥

## भावबोधिनी

संस्कार करने वाला है = व्यन्तन होता है। उदा० —दध्ना उपसिक्त ओदन: [इस विग्रह में समास करने पर] दध्योदन: [दही मिला हुआ भात]। क्षीरौदन: [क्षीरेण उपसिक्तः ओदन: —यह विग्रह है। दूध मिला हुआ भात] वृत्ति = समास में [उपसेक] किया के अन्तर्भाव के कारण अन्न और ब्यञ्जन का सामर्थ्य है।

विमर्श — दही या दूव आदि के द्वारा चावल आदि मिलाकर खाये जाते हैं। यहाँ दही संस्कारक होने से व्यक्त है और ओदन संस्कार्य होने से अन्न है।

वहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि दो द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध नहीं होता है, उनमें क्रिया को माध्यम होना चाहिये। यहाँ कोई किया नहीं सुनाई दे रही है, अतः सामर्थ्य के अभाव में समास नहीं होना चाहिये? समाधान यह है कि समास वृत्ति में स्वभावतः किया अन्तर्भूत मान ली जाती है। अतः यहाँ उपसेक क्रिया के माध्यम से दोनों का सामर्थ्य समझना चाहिये। इस प्रकार समास सम्भव है। इसीलिये 'विग्रह में उपसिक्तः' का प्रयोग किया जाता है।। ३४।।

मिश्रीकरणवाचक तृतीयान्त का अक्ष्यवाची सुबन्त के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। मिश्री क्रियते खाद्यं द्रव्यमनेन—इति मिश्रीकरणम् अगुडादि] खर = कठिन और विशद = विभक्त अवयवों वाला, अम्बद्धायं = भक्ष्य है [अर्थात् दाँत ओष्ठ आदि के द्वारा खाने योग्य प्दाय 'भक्ष्य' होता है।] इसका संस्कार करने वाला = मिश्रीकरण होता है। उदा०—गुडेन मिश्राः धानाः—गुडधानाः [गुड़ मिले हुए धान = भुंजे हुए जी] गुडेन

## ३८७. चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरिक्षतैः ॥ ३६ ॥ (६९८)

'शुप्' 'सुपा' इति वर्तते, तस्य विशेषणमेतच्चतुर्थी। 'तत्' इति सर्वनाम्ना चतुर्थ्यंन्तस्यायः परामृश्यते। तस्मै इदं तदर्थम्। तदर्थं, अर्थं, बलि, हित, सुख, रक्षित—इत्येतैः सह चतुर्थ्यंन्तं समस्यते, तत्युरुषश्च समासो भवति। तदर्थेन प्रकृतिविकारभावे समासोऽयिम्ध्यते। यूपाय दारु यूपदारु। कुण्डलाय हिरण्यम्, कुण्डलहिरण्यम्।

#### न्यासः

चतुर्थी तदर्थायंबिलिह्तमुखरिक्षतैः ।। तदर्थेनेत्यादि । यदि तादर्थ्यमात्रे समासः स्थात्, बिलिरिक्षतग्रहणमनर्थंकं स्यात् । तथा हि—कुबेरबिलः, गोरिक्षतिमित्यत्रापि तादर्थ्यं गम्यत एव । तस्माद् बिलिरिक्षतग्रहणाल्लिङ्गात् 'तादर्थ्ये प्रकृतिविकारभावे समासो भवति' इति विज्ञायते । ननु च सम्प्रदाने चतुर्थ्यंथं
बिलिरिक्षतग्रहणं स्यात्, नैतदिस्तः; ददातिकर्मणा हि अभिप्रेयमाणस्य कियया वा सम्प्रदानसंज्ञेष्यते, न चेह
ददातिकर्मणा कियया वाऽभिप्रेयमाणतास्ति, तत् कुतः सम्प्रदाने चतुर्थी ? केन पुनस्तादर्थ्यं चतुर्थी भवतीत्याह—अस्मादेवेत्यादि । यदि तादर्थ्यं चतुर्थी न स्यात्, तदा तदर्थग्रहणमनर्थकं स्यात् । तस्माद् यदेतत् तदर्थेन
चतुर्थ्यंन्तस्य समास विधानं तदेव ज्ञापकम्—तादर्थ्यं चतुर्थी भवतीति ।

#### पदमञ्जरी

चतुर्थी तदर्थार्थंबिलिहितसुखरिक्षतैः ॥ अर्थः परामृश्यते इति । यद्यपि चंतुर्थीति चतुर्थ्यंन्तः शब्दः सिन्निहितः, तथापि शब्दं प्रति तादथ्यसिम्भावात्तदर्थं एव परामृश्यत इत्यर्थः । इत्येतैः शब्देः सहेति । तत्र तदर्थेन सुबन्तेनत्यर्थद्वारकं विशेषणम्, स्वरूपेण सुबन्तस्य तादथ्यसिम्भवात् । द्वितीयस्वर्थशब्दः पृथगेव निमित्तम् । प्रकृतिविकारभावे समास इष्यत इति । ज्ञापकात् । यदयं बिलरिक्षतग्रहणं करोति तज्ज्ञापयिति—विकृति-श्चतुर्थ्यन्ता प्रकृत्या समस्यत इति; अन्यथा कुबेरबिलः, गोरिक्षतिमत्यत्रापि तादर्थ्यसम्भवादनर्थकं तत्स्यात् । हित्तसुखग्रहणं तु 'हित्तयोगे चतुर्थी वक्तव्या' (वा० १२३), 'चतुर्थी चाशिषि' इत्यतादर्थ्येऽपि चतुर्थीसम्भवाक्ष ज्ञापकम् । यदि 'विकृतिः प्रकृत्या' (कात्या० वा० १२७२) समस्यते—अश्वेभ्यो घासः, अश्वेभ्यः सुरा स्वयः सुरम्, 'विभाषासेना' इति नपुंसकत्वम्, हस्तिभ्यो विधा हस्तिविधा, विधा = अन्नविशेषः; अत्र न प्राप्नोति ? अश्वघासादयः षष्ठीसमासा भविष्यन्ति । ननु इवरे विशेषो भवित—चतुर्थीसमासे हि सित 'चतुर्थी तदर्थ' इति

## भावबोधिनी

मिश्राः पृथुकाः —गुडपृथुकाः [गुड मिले हुए चूड़ा = चावल कूटकर वनाया गया खाद्य पदार्थ विशेष !] समास वृत्ति में मिश्रण किया के अन्तर्भाव से पूर्व और उत्तर पदों में सामर्थ्य है। [इस स्थल की शंका और समाधान पूर्व सूत्र के विश्वर्थ में देखें ॥ ३५ ॥

'सुप्' और 'सुपा' इन दोनों की अनुवृत्ति होती है। सुप् का विशेषण यह चतुर्वी है। 'तत' इस सर्वनाम के द्वारा चतुर्थ्यन्त के अर्थ का परामशं = बोब कराया जाता है। तस्मै इदम्— इस विग्रह में— तदर्बम् बनता है। तद्वं, अर्थ, बिल, हित, सुख और शक्षत— इनके साथ चतुर्थ्यन्त का समास होता है और वह तत्पुरुष होता है। तद्वं के साथ प्रकृति-वि कृ तिभाव में ही यह समास इष्ट है। उदा०— (१) यूपाव दारु इस विग्रह में— यूपदारु [यजीव स्तम्भ के लिये काष्ट्र। यहाँ काष्ट्र प्रकृति है। स्तम्भ उसकी विकृति है। कुण्डल के लिये सोना]। यहाँ हिरण्य प्रकृति है। कुण्डल विकृति है।

[प्रकृतिविकृतिभाव न होने से] यहाँ समास नहीं होता है—रन्धनाय स्थाली [पकाने के लिये बटलोई] अवहननाय उलूबलम् [कूटने के लिये ओसली]। इसी समास विधानरूपी जापक के कारण ही तादथ्यें में चतुर्थी होती है।

इह न भवति—रन्धनाय स्थाली, अवहननायोलूखलमिति । चतुर्थी चास्मादेव ज्ञापकात्तादथ्यें भवति ॥

\* अर्थेन नित्यसमासवचनम्, सर्वेलिङ्गता च वक्तव्या \* (म० भा० २१३६ वा० ४, ५) । ब्राह्म-णार्थं पयः । ब्राह्मणार्था यवागुः (म० भा०) । बलि—कुबेराय बलिः कुबेरबलिः । महाराजविलः । हित— गोहितम् । अश्वहितम् । सुख—गोसुखम् । अश्वसुखम् । रक्षित—गोरक्षितम् । अश्वरक्षितम् ॥

#### न्यासः

क्षयंनेत्यादि । कर्त्तंव्यमिति शेषः । नित्यसमास उच्यते = कथ्यते, प्रत्याय्यते येन तिन्नत्यसमासवचनं व्यास्यातव्यम् । एतदुक्तं भवति—येनार्थशब्देन नित्यसमासः प्रत्याय्यते तद्वयाख्यानं कर्त्तंव्यमिति । तत्रेदं व्यास्यानम् —विभाषाग्रहणमनुवर्त्तते, सा च व्यवस्थितविभाषा विज्ञायते । तेनार्थशब्देन नित्यसमासो भविष्यति, सर्वेलिङ्गता चेति । 'परविल्लङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः' इति परविल्लङ्गतायां प्राप्तायां सर्वेलिङ्गता विधीयते । एषा तु लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्येति सिद्धा । अथ वा—बहुलग्रहणानुवृत्तेः सर्वमेतत् सिद्धम् । गोहितम्, गोसुख-मिति 'चतुर्थी चाशिष्यागुष्य' इत्यादिना चतुर्थी । हितयोगे त्वनाशिष्यपि चतुर्थी भवति । तथा हि वक्ष्यति—हितयोगे चतुर्थी वक्तव्येति ॥ ३६ ॥

#### पदमञ्जरी

पूर्वपदशकृतिस्वरेण भाव्यम्, षष्ठीसमासे तु समासान्तोदात्तत्वेन ? नैषोऽस्ति विशेषः; चतुर्थीसमासेऽपि नैव पूर्वपदशकृतिस्वरेण भाव्यम्; ज्ञापकात्, यदयं 'के च' इति चतुर्थ्यन्तं पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवतीत्याह, तज्ज्ञाप-यित—प्रकृतिविकारभावाभाव एष स्वरो न भवतीति; अन्यथा गोरक्षितमित्यत्रापि 'चतुर्थी तदर्थं' इत्येव सिद्धेरनर्थंकं तत्स्यात् । नैतदस्ति ज्ञापकम्; हितार्थंमेतत्स्यात् – गोहितमित्यत्र हि तादथ्यं नास्ति । एवमपि 'हिते च' इति वक्तव्ये 'के च' इति सामान्यवचनं ज्ञापकमेव, सर्वथा कुबेरबिलिरित्यादौ मा भूदित्येवमर्थं प्रकृति-विकारभावे स्वर एषितव्यः।

अथ रन्धनाय स्थालीत्यत्र षष्ठीसमास्य कस्मान्त भवति ? कश्चिदाह—भवत्येव, तद्यथा—गोग्रासः, लीलाम्बुजस्, क्रीडासरः, वासभवनम्, नाटचशालेति । अपर आह—रन्धनस्थाल्यादयोऽनिभधानात् षष्ठी-

## भावबोधिनी

[भाव यह है कि यदि तादर्थ में चतुर्थी नहीं की जायगी तब तो 'तदर्थ' का ग्रहण व्यर्थ हो जायगा। इस कारण तदर्थ के साथ चतुर्थ्यन्त का समास-विधान करना ही इर बात का जापक है कि तादर्थ में चतुर्थी होती हैं।]

\* अर्थ—शब्द के साथ नित्य समास कहना चाहिये और सर्वेलिज़ता = सभी लिज़ होते हैं—यह भी कहना चाहिये के [नित्य समास होने के कारण यहाँ अस्वपद विग्रह होता है—ब्राह्मणाय इदम्—] (२) ब्राह्मणार्थ पयः [ब्राह्मण के लिये दूच] [ब्राह्मणाय इदम्— इस विग्रह में] ब्राह्मणार्था यवागूः [ब्राह्मण के लिये हलुआ] [द्विजाय अयम्— इस विग्रह में—द्विजार्थः सूपः । ब्राह्मण के लिये दाल । पुंत्तिलज़ता का उदाहरण काशिकाकार ने नहीं दिया है। द्विजाय—यह तदयं में चतुर्थी है।] (३) बिल—कुबेराय बिलः [इस विग्रह में]— कुबेरविल [कुबेर देवता के लिये बिलो]। महाराजविल [महाराजाय बिलः]। (४) हित—[गोग्यः हितम्— इस विग्रह में] गोहितम् [गायों के लिये बिला = हितकारक] अध्वहितम् [अध्वेम्यः हितम]। (५) सुल-- गोम्यः सुलम्-- गो-सुलम् [गायों के लिये सुलकारक]। अध्वस्य [अध्वेम्यः सुलम्]। (६) रक्षित— गोरक्षितम् [गोम्यः रक्षितम्। गायों के लिये रक्षित = रला हुआं] अध्व-रक्षितम् [ब्रक्षेम्यः रक्षितम्। घोड़ों के लिये रक्षित = रला गया]॥ ३६॥

#### पदमञ्जरी

समासा न भवन्तीति । उभाविप प्रतिब्रूमः—येषु षष्ठीसमास इष्यते तेषु चतुर्थीसमास एवास्तु, येषु तु नेष्यते तेषु तु चतुर्थीसमास एवानिभधानान्नेष्यताम्, माकारिज्ञापनार्थं बल्रिरक्षितग्रहणम्, स्वरस्तु चतुर्थीसमासेऽपि पूर्वाक्तेन प्रकारेण प्रकृतिविकारभाव एव व्यवस्थास्यते। कि चैवं सित सूत्रेमेवेतदनर्थंकम्, यूपदार्वादाविप षष्ठीसमास एवास्तु, 'चतुर्थी तद्यं' इत्येतत्तु 'षष्ठी तद्यं' इति कियताम्, ज्ञापकाच्च स्वरस्य व्यवस्था क्रियनाम् । नन्वर्थभेदो भवति—षष्ठीसमासे सम्बन्धमात्रं गम्यते, चतुर्थीसमासे तु ताद्य्यं सम्बन्धविशेषः? नेषोऽस्ति विशेषः, आरभ्यमाणेऽपि चतुर्थीसमासे त दण्डवारितः षष्ठीसमासः, तत्रार्थप्रकरणादिना विशेषोऽवसेयः। यद्येवम्, केवलेऽपि षष्ठीसमासे तथा विशेषोऽवगंस्यते, किञ्च सिद्धान्तेऽश्वघासादिषु तावद्यंप्रकरणादिना ताद्य्यांऽवसायः सर्वत्रेव तथास्तु, नार्थोऽनेन ? उच्यते—हित्राब्देन तावत्षश्चीसमासो न भवतिः, तद्योगे चतुर्था नित्यत्वादिति चतुर्थीसमास एव वक्तव्यः। ततश्च 'क्ते च' इत्यत्रापि चतुर्थीग्रहणं कर्तव्यं गोहित-मित्याद्यर्थम्। एवं च गोरक्षितमित्यत्र न स्यात्, चतुर्था असम्भवात्। 'षष्ठी तद्यं' इत्यस्य चाप्रसङ्गः, प्रकृतिविकाराभावादिति रक्षितेनापि चतुर्थीसमास एव विधेयः। अर्थशब्देनापि योगे ताद्य्यंसम्बन्धविशेषस्य नियमेन प्रतीयमानत्वाच्चतुर्थां सम्भवितव्यमिति तेनापि चतुर्थीसमास एव कर्तव्यः। बल्रिख्यः। बल्रिख्यः। वस्त्रव्यः। बल्रिख्यः। प्रकृतिविकार-

भाव एव समास इत्यस्य तु प्रयोजनं चिन्त्यम्।

अर्थेन नित्यसमासवचनिमिति । अन्यथा महाविभाषाधिकाराद् ब्राह्मणायार्थं इति वाक्यमपि स्यात् । सर्विलङ्गता चेति । परिलङ्गताया अपवादः, अभिधेयवशेन च सर्वेलिङ्गता न सर्वत्रेति दर्शयति । ब्राह्मणार्थं पय इत्यादि । सर्थबिति चेत्, इत्संज्ञाभावः, इयङ्वङ्प्रसङ्गश्च । स्यादेतत्—तदर्थं विकृतेः प्रकृतावित्यत्र तदर्थे सर्थविति सूत्रं कर्तव्यम्, चतुर्थी वर्तते, चतुर्थीसमर्थात्तदर्थेऽभिधेये सर्थप्त्रत्ययो भवति, सकारः पद-संज्ञार्थः —राजार्थ, गवार्थः, पित्त्वादनुदात्तत्वम्; एवं चार्थं इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरो न विधेयः, प्रत्ययत्वाच्च न तेन विग्रहः, तद्धितत्वाच्चाभिधेयविल्ङङ्गता सिद्धचतीति ? तन्न; सकारस्येत्संज्ञाभावप्रसङ्गात् । अथ 'आदिजिटुडवः' 'ष्वः प्रत्ययस्य' इति द्विषकारकिनर्देशाश्रयणेनेत्संज्ञा स्याद् ? एवमपि वुञ्छणादिषु तृणादिभ्यः से प्रसङ्गः, श्र्यर्थम् भ्वर्थमित्यत्र चेयङ्वङौ स्याताम्, बहुत्रीहावात्वकपोः प्रसङ्गः। स्यादेतत्—यद्बाह्मणार्थं पयस्तस्य ब्राह्मणोऽर्थः प्रयोजक इति शक्यते वक्तुम्, अतो ब्राह्मणोऽर्थोऽस्येति विगृह्य बहुव्रीहिः करिष्यते, तेन चतुर्थ्यन्तेन विग्रहाभावः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमिषयेयवल्लिङ्गता च सिद्धचतीति ? तन्नः, महदर्थमित्यत्रात्वकपोः प्रसङ्गात् । तदर्थस्यार्थादेश उदभावप्रसङ्गः स्यादेतत् — 'चतुर्थी तदर्थं' इत्यनेन समासं विधायार्थं इत्यनेनांशेन तदर्थवाचिन उत्तरपदस्यार्थशब्द आदेशो विधीयते, विभाषाधिकाराच्च यूपार्थं दारु यूपदार्वित्युभयं भविष्यति, ततो बलिरक्षितयोरिप विभाषार्थशब्द आदेशो भवति — कुबेरार्थो बलिः कुबेरबलिरित्यादि । किमथेमिदम्, पूर्वेणैव सिद्धम् ? ज्ञापकार्थम्, एतज् ज्ञापयति—प्रकृतिविकाराभावादन्यत्र नित्योऽर्थादेश इति । तेन रन्धनार्था स्थालीत्यादि भवति, न तु रन्धनस्थालीत्यादि। अश्वघासादयस्तु पूर्ववत्। अत्र समासे कृते उत्तरपदस्य विधीयमानेनार्थंशब्देन विग्रहों न भविष्यति, यस्यावस्थानेऽर्थादेशस्तल्लिङ्गता स्थानिवद्भावेन भविष्यति, अर्थ इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्तु विधेय एवेति, तन्न; उदकाय वीवध उदकार्थ इति वीवधराब्दस्यार्थादेशे कृते स्थानि-वद्भावेन मन्थौदनादिसूत्रेणोदभावप्रसङ्गात्। अतश्चतुर्थीसमास एव विधेयः। तथा च अर्थेन नित्यसमासः सर्वेलिङ्गता च वक्तव्या' (कात्या० वा॰ १२७३; ७४) न वक्तव्या, ब्राह्मणायेति चतुर्थ्या तादर्थ्यस्योकत्वादर्थशब्देन विग्रहो न भविष्यति । 'लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वालिङ्गस्य' (चान्द्रपरि०.७३) इति सर्वलिङ्गता च सिद्धा । कृतपरिश्रमाः।

तदेतत्प्रतिपद्यन्तां भाष्ये कृतपरिश्रमाः। नान्ये सहस्रमप्यन्धाः सूर्यं पश्यन्ति नाञ्जसा॥ ३६॥ ३८८. पश्चमी भयेन ॥ ३७॥ (६९९)

'सुप्' 'सुपा' इति वर्त्तते, तस्य विशेषणमेतत्पन्नमी। पन्नम्यन्तं सुबन्तं भयशब्देन सुबन्तेन सह

समस्यते विभाषा, तत्पुरुषश्च समासो भवति । वृकेभ्यो भयम् — वृकभयम् । चौरभयम् । दस्युभयम् ।

\* भयभोतभीतिभीभिरिति वक्तव्यम् \* (म० भा० २.१.३६ वा० १) । वृकेभ्यो भोतः वृक्भोतः।

\* भयभोतभीतभीशारीत वक्तव्यम् \* (म॰ भा॰ १.१.३५ पा॰ १.१. पृश्यम् साराः पृश्यस्य प्रमुखः । तथा च—ग्रामनिर्गतः, अधर्मजुगुप्सुरित्येवमादि सिद्धं भवति ॥

३८९. अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः ॥ ३८ ॥ (७००)

अपेत, अपोढ, मुक्त, पतित, अपत्रस्त—इत्येतैः सह पञ्चम्यन्तं समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ।

पद्धमी भयेन ।। भयभीतभीतभीभिरित वक्तव्यमित । एवं हि त्रिभिरिप भीतादिभिः समाभो भवतीत्येतदर्थं रूपं व्याख्येयिमत्यर्थः । स्वयमेव व्याख्यातुमाह—पूर्वस्येत्यादि । यथैव हि 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्' इति तृतीयान्तस्य समासो विधीयमानो बहुलग्रहणस्य सर्वोपाधिव्यभिचारार्थंत्वादन्यविभवत्यन्तस्यापि समासो भवति—पादहारकः, गलेचोपक इति, तथा वृकभीत इत्यादाविप समासो भविष्यति । तस्मात् पूर्वकस्य बहुलग्रहणस्येवोदाहरणप्रदर्शनार्थोऽयं योगः प्रपञ्चार्थो वेदितव्यः । तथा चेत्यादि । यस्मात् पूर्वकेणैव बहुलग्रहणेन सिद्धं तस्येवायं प्रपञ्चः, तस्मात् तत एव बहुलग्रहणाद् ग्रामिनगंत इत्याद्यपि सिद्धं भवति । आदिशब्देन वृकभीतादेर्ग्रहणम् ॥ ३७ ॥

अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः ।। अल्पश इति । 'बह्वल्पार्थाच्छम् कारकादन्यतरस्याम्' इति

पद्धमी भयेन ॥ भयेनेति स्वरूपग्रहणाद्व्याप्तिरिति मत्वाऽऽह—भयभीतभीतिभीभिरिति वक्तव्य-मिति । एवं सूत्रन्यासः वर्तव्य इत्यर्थः । व्याख्यानात्त्र्वर्थग्रहणे 'वृक्षेभ्यस्त्रासः' इत्यादाविष प्रसङ्गः इति भावः । स तिहं तथा न्यासः कर्तव्यः ? नेत्याह—पूर्वस्येव बहुलग्रहणस्येति । यथा हि 'पादहारकः' इत्यादौ बहुल-ग्रहणात्सर्वोपाधिव्यभिचारार्थाद्भवति, एवमत्रापि भविष्यतीत्यर्थः । अधर्मजुगुप्सुरिति । 'जुगुप्साविराम' (वा० ५८) इत्यधर्मस्यापादानसंज्ञा ॥ ३७ ॥

अल्पशब्दाद् 'बह्वल्पार्थात्' इति शस्, 'शसि बह्वल्पार्थस्य' भावबोधिनी

'सुप्' और 'सुपा' इनकी अनुवृत्ति होती है। इस सुप् का विशेषण यह 'पश्चमी' है। पश्चम्यन्त सुबन्त का सुबन्त भय शब्द के साथ विकल्प से समास होता है, वह तत्पुरुप समास होता है। उदा० - वृकेम्य भयम् [इस विग्रह में] वृक्तभयम् [मेडियों से भय]। चौरभयम् [चौरेम्यः भयम् यह विग्रह है। चोरों से भय] दस्युभयम् [दस्युम्यः भयम् यह विग्रह है। डाकुओं से भय] \* भय, भीत, भीति और भी - इनके साथ सुबन्त का समास होता है, ऐसा कहना चाहिये। शिव्यों से भय] \* भय, भीत, भीति और भी - इनके साथ सुबन्त का समास होता है, ऐसा कहना चाहिये। शिव्यों से भय] वृक्तभीतः [वृकेम्यः भीतः [भेडियों से उदा हुआ] - वृक्तभीतः। [वृकेम्यः भीतिः इस विग्रह में समास होता है। भेडियों से भय] [किनुंकरणे कृता बहुलम्' (पा० सू० २।१।३२) इस] पूर्व सूत्र के बहुल ग्रहण का ही यह प्रपन्त है। [अर्थात् उसमें बहुल-ग्रहण से जैसे सभी उपाधियों का व्यभिचार हो जाता है, उसे ही मानकर यहाँ भी समास सम्भव है] और इस प्रकार-ग्रामनिगंतः [ग्रामात् निगंतः - गाँव से निकला हुआ]। अधर्मजुगुप्सुः [अधर्मात् जुगुप्सुः —अधर्म से घृणा करने वाला] - आदि के समान लक्ष्य सिद्ध हो जाते हैं।। ३७॥

अपेत, अपोढ, मुक्त, पितत, अपत्रस्त—इनके साथ पञ्चम्यन्त का समास होता है। और वह तत्पुरुष होता है। उदा॰—(१) अपेत—सुलापेत: [सुलाद अपेत: यह विग्रह है। सुल से दूर अर्थात् सुलरहित] (२) अपोढ़—कल्पना-

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

अपेत—सुखापेतः । अपोढ—कल्पनापोढः । मुक्त—चक्रमुक्तः । पतित—स्वर्गपिततः । अपत्रस्त—तरङ्गा-पत्रस्तः । 'अल्पशः' इति समासस्याल्पविषयतामाचष्टे । अल्पा पष्ट्यमी समस्यते, न सर्वा । प्रासादास्पिततः, भोजनादपत्रस्तः—इत्येवमादौ न भवित । 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्' (२.१.३२) इत्यस्यैवायं प्रपञ्चः ॥

३६०. स्तोकान्तिकदूरार्थक्रुच्छ्राणि क्तेन ॥ ३९ ॥ (७०१)

स्तोक, अन्तिक, दूर—इत्येवमर्थाः शब्दाः कृच्छ्रशब्दश्च पर्छम्यन्ताः क्तान्तेन सह समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । स्तोक—स्तोकान्मुक्तः । अन्तिक—अन्तिकादागतः । अभ्याशादागतः । दूरादा-गतः । विप्रकृष्टादागतः । कृच्छ्रान्मुक्तः । कृच्छ्रात्लब्धः । 'पष्टमयाः स्तोकादिभ्यः' इत्यलुक् ॥

\* शतसहस्रौ परेणेति वक्तव्यम् \*। शतात्परे परश्शताः। सहस्रात्परे परस्सहस्राः। राजदन्ता-दिस्वात् परनिपातः, निपातनात् सुडागमः॥

#### न्यासः

शस्। अल्पा पञ्चमी समस्यत इति । अल्पेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उत्पन्ना या पञ्चमी सा समस्यते, न तु सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य इत्यर्थः ॥ ३८ ॥

स्तोकान्तिकदूरार्थंकुच्छ्राणि क्तेन ॥ स्तोकान्मुक्तः । कृच्छ्रान्मुक्तः इति । 'करणे स्तोकाल्पक्रच्छ्र' इत्यादिना पञ्चमी । अन्तिकादागतः, दूरादागत इति । 'दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च' इत्यनेन ॥ ३९ ॥ पदमञ्जरी

(वा॰ ७२९) इति पुंवद्भावः । कारकत्वं तु समसनिक्रयायां कर्मत्वात् । अत एव पश्चमी समस्यत इति कर्मणि लकारः । तत्र तु बह्वल्यार्थान्मङ्गले वचनिमिति वश्यिति । तस्मादन एव निपातनादत्र शसिति युच्स् । बल्पा पश्चमीति । अल्पाभ्यः प्रकृतिभ्य उत्पन्नेत्यर्थः ॥ ३८–३९॥

## भावबोधिनी

पोढ: [कल्पनायाः अपोढ: यह थिग्रह है । कल्पना से बाधित] (३) मुक्त—चक्रमुक्तः [चक्रात् मुक्तः यह विग्रह है । चक्र से मुक्त ।] (४) पतित—स्वर्गपतितः [स्वर्गात् पतितः यह विग्रह है । स्वर्ग से गिरा हुआ] [५] अपत्रस्त—तरङ्गापत्रस्तः [तरङ्गेम्यः अपत्रस्तः यह विग्रह है । तरङ्गों से फेंका हुआ] ।

'अल्पराः' यह समास की अल्पिविषयता को कहता है। अल्प = कुछ, पञ्चमी = पञ्चम्यन्तों का समास होता है, सभी का नहीं। [इसलिये] प्रासादात् पिततः, भोजनात् अपत्रस्तः—इस प्रकार के प्रयोगों में समास नहीं होता है। यह भी 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्' (पा॰ सू॰ २।१।३२) का ही प्रपञ्च है।

विमर्श — 'वह्वल्यार्थाच्छस् कारकाद् अन्यरस्याम्' (पा० सू० ५।४।४२) से स्वार्थ में अस्प शब्द से पञ्चमी होती है। और 'शसि बह्वल्पार्थस्य' इससे पुम्बद्भाव करने पर 'अल्पशः' यह बनता है। अतः 'अल्पा एव अल्पशः' यह अर्थ है। इस कारण कुछ ही पञ्चम्यन्तों का अपेतादि के साथ समास् होता है, सभी का नहीं — यह फलित होता है। इसका कार्य भी बहुलग्रहण से सम्भव है।। ३८।।

स्तोक, अन्तिक और दूर इस प्रकार के अर्था वाले शब्द और कृच्छ शब्द जो पञ्चम्यन्त हैं, उनका क्त प्रत्य-यान्त के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। (१) स्तोक —स्तोकान्मुक्तः [थोढ़े से ही छूट गया]। (२) अन्तिक—अन्तिकादागतः [समीप से आया हुआ] अम्याशादागतः [पास ही से ही थाया हुआ] (३) दूर—दूरादागतः [दूर से आया] विप्रकृष्टादागतः [दूर से आया] कृच्छान्मुक्तः [कष्ट से मुक्त] कृच्छाल्छब्धः [कष्ट से प्राप्त] [इन सभी में विग्रह वाक्य की पञ्चमी का 'पञ्चम्याः स्तोकादिम्यः' (पा॰ सू॰ ६।३।२) इस सूत्र से अलुक् होता है। [अतः पञ्चमी रहती है।]

\* शत और सहस्र का 'पर' शब्द के साथ समास होता है। उदा॰—शतात परे—परश्शताः सहस्रात् परे—परस्सहस्राः। [एक सौ से अधिक, एक हजार से अधिक अर्थात् कई सौ, कई हजार] राजदन्तादि गण में होने के CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

३९१. सप्तमी शौण्डैः ॥ ४० ॥ (७१७)

सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः सह समस्यते, तस्पुरुषश्च समासो भवति । अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः ।

अक्षयूत्तंः । अक्षितवः ।

शौण्ड । धूर्त्तं । कितव । व्याड । प्रवीण । संवीत । अन्तर् । अन्तःशब्दस्त्वत्राधिकरणप्रधान एव पठ्यते । अधिपटु । पण्डित । कुशल । चपल । निपुण । वृत्तौ प्रसिक्तिक्रयाया अन्तर्भावादक्षादिषु अधिकरणे सप्तमी ॥

#### न्यासः

सप्तमी शौण्डेः ।। शौण्डेरिति बहुवचननिर्देशाद्यर्थो गम्यत इत्याह—शौण्डादिभिरिति । केन पुन-विहितायां सप्तम्यां तदन्तस्य शौण्डादिभिः समासो विधोयते ? 'सप्तम्यधिकरणे च' इत्यनेनेति चेद्, वातंमेतत् । तथा ह्यधिकरणं कारकम्, तच्च क्रियापेक्षम् । न चाक्षशौण्ड इत्यादौ वृत्तौ काचन क्रिया श्रूयते । तत् कृतोऽधि-करणस्येह सम्भवः ? न च शक्यते वक्तुम्—अस्मादेव वचनाच्छौण्डादिभियोंगे सप्तमी भविष्यतीति, देवदत्तः शौण्ड इत्यत्रापि प्रसङ्गः स्यादित्यत आह—वृत्तावित्यादि । अस्त्येवात्र प्रसिक्तिक्रया । सा तु समासार्थं एवान्त-

पदमञ्जरी

सप्तमी शौण्डैः ॥ अत्र साहचर्याद् धूर्तादिष्वजहत्स्वार्थं एव शौण्डशब्दः प्रयुज्यते, यथा — छित्रिणो गच्छन्तीति । अत्र च प्रमाणं बहुवचनिर्देशः, अतोऽन्तरेणाप्यादिशब्दं तदथों गम्यते इत्याह – शौण्डादिभिरिति । गणपाठसामर्थ्यात्तु बहुवचनिर्देशोऽर्थनिर्देशार्थः, बहुवचनान्तस्य वा समासार्थं इति न भवति । ननु चाक्षशौण्ड इत्यादौ क्रियाया अश्रवणादिधकरणत्वं नोपपद्यते, न चान्यत्सप्तम्या निमित्तमस्ति । न चैतदेव ज्ञापकं शत्र्यमाश्रयितुम्; शौण्डो देवदत्त इत्यादावि प्रसङ्गाद्, अत आह — बृत्ताविति । अन्तशब्दोऽत्र पठ्यते, तद्योगेऽत्रयविन आधारत्विविद्यायां सप्तमो, यथा वृक्षे शाखेति, वनेऽन्तर्वनान्तः । अस्य विकल्पितत्वादव्ययीन्मावोऽपि भवति, अन्तर्वणम्, 'प्रनिरन्तः' इति णत्वम् । अधिशब्दः पठ्यते, तस्याधिकरणप्राधान्येऽव्ययीन्मावः—अधिस्त्रोति । आध्यप्राधान्ये ह्ययं तत्पुरुषः — ब्राह्मणाधानमिति । 'अध्युत्तरपदात्तः' इति खः । ब्राह्मणेष्विति वावयम् ॥ ४० ॥

## भावबोधिनी

कारण ['राजदन्तादिषु परम्' (पा॰ सू॰ २।२।३१) से 'शत' एवं 'सहस्र' का] पर निपात हो जाता है । और निपातनात् इनमें मुट का आगम होता है । [परस्+शता: में रचुत्व के कारण परव्शताः रूप होता है । ।। ३९ ॥

सप्तम्यन्त का शौण्डं आदि के साथ समास होता है और वह तत्पुरुप समास होता है। उदा० — अक्षेषु शौण्ड: [इस विग्रह में समास और विभक्ति लोप होने पर — अक्षशौण्ड: [पांसा खेलने में चालाक] अक्षधूर्त: [पांसा क्रीडा में धूर्त] 'अक्षित्तवः [पांसां का जुआरी]। [यहां बहुवचन के निर्देश से अर्थपर्कतः मान ली जाती है। अतः निम्न पर्याय शब्दों के साथ भी सप्तम्यन्त का समास होता है —] शौण्ड। धूर्त। कितय। व्याड। प्रवीण। संगीत। अन्तर्। यहां अन्तः शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान ही पठित है। अधि पटु। पण्डित। कुशल। चपल। निपुण।

समासवृत्ति में प्रसक्ति क्रिया के अन्तर्गाव से अक्ष आदि में अधिकरण सप्तमी होती है।

विमर्श—किया के रहने पर ही अधिकरण कारक मानकर सप्तमी का उपपादन हो सकता है और यहाँ किसी किया का श्रवण नहीं हो रहा है। अतः 'प्रसिक्त' किया का अन्तर्भाव मानना चाहिये 'अक्षेपु प्रसक्तः शौण्डः' यह त्यत्पर्य है। अक्ष विषयकक्रीडाकुशळ:—यह अर्थ है। 'अन्तः' शब्द के साथ समास होने पर्—वनेऽन्तः = वनान्तः। अव्यय के साथ भी समास होता है—अन्तर्वणम्—यह अव्ययीभाव हीता है।। ४०।।

१. संव्याड, मन्त्र, समीर-एते शब्दा अप्यत्र पुस्तकान्तरे दृश्यन्ते ।

## ३९२. सिद्धशुष्कपक्वबन्धेश्च ॥ ४१ ॥ (७१८)

'सप्तमो' इति वर्तते । सिद्ध, शुष्क, पक्व, बन्ध—इत्येतैः सह सप्तम्यन्तं समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । सांकादयसिद्धः । काम्पिल्यसिद्धः । शुष्क—आतपशुष्कः । छायाशुष्कः । पक्व—स्थालीपक्वः । कुम्भी-पक्वः । बहुलग्रहणस्यैवायमुदाहरणप्रपञ्चः ॥

## ३६३. ध्वाङ्क्षेण क्षेपे ॥ ४२ ॥ (७१६)

'ध्वाङ्क्षेण' इत्यर्थप्रहणम् । ध्वाङ्क्षवाचिना सह सप्तम्यन्तं सुबन्तं समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो न्यासः

र्भूतेति गम्यमानत्वाद् वृत्तो कियापदं न प्रयुज्यते । तस्या यत् साधनमधिकरणं तत्र सप्तमीत्यदोषः । अन्तःशब्दस्त्वत्राधिकरणप्रधान एव पठ्यते । तस्य प्रयोगे तत्सामानाधिकरण्यमेव सप्तम्याः कारणस् । वनेऽन्तर्वनान्तर्वसतीति पूर्वपदार्थप्राधान्ये तु 'विभक्त्यर्थे यदव्ययम्' इत्यव्ययीभाव एव भवति—अन्तर्वणमिति । अधिशब्दोऽत्र पठ्यते, तस्याधिकरणप्राधान्ये सत्यव्ययीभावः—अधिस्त्रि । आधेयप्राधान्ये तु तत्पुरुषः— ब्राह्मणेष्विध ब्राह्मणाधीन इति । ब्राह्मणाधिशब्दः केवलो न प्रयुज्यते । 'अषडक्षाशित' इत्यादिनाऽध्युत्तरपदात् स्वाधिकस्य नित्यस्य खस्य विधानात् ॥ ४० ॥ सिद्धशुष्कपकवववन्धैश्च ॥ ४१ ॥

ध्वाङ्क्षेण क्षेपे ॥ ध्वाङ्क्षेणेत्यर्थग्रहणिमति । अर्थप्रधानत्वान्निर्देशस्य । यत्र हि शब्दप्रधानो निर्देश-स्तत्र स्वरूपग्रहणं भवति, अन्यत्र त्वर्थग्रहणमेवेति प्रतिपादितमेतत् प्राक् । अर्थप्रधानत्वन्तु निर्देशस्याविच्छ-

## पदमञ्जरी

सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ।। साङ्काश्यसिद्धः काम्पिल्यसिद्ध इति । सङ्काशेन निर्वृत्तं वनं साङ्काश्यम् । कम्पिलेन निर्वृत्तं काम्पिल्यम् । चातुर्राथिकः सङ्काशादिभ्यो ण्यः । तत्र तपसा सिद्ध इत्यर्थः ॥ ४१ ॥

ध्वाङ्क्षेण क्षेपे ॥ 'स्वं रूपं शब्दस्य' इति वचनात् पर्यायाणां न प्राप्नोतीत्यत आह—ध्वाङ्क्षेणेत्यर्थ-ग्रहणिमिति । व्याख्यानाच्चैतदवसीयते । तीर्थे ध्वाङ्क्ष इवेति । उपमानोपमेयभावे सित क्षेपो गम्यते, नान्यथे-

## भावबोधिनी

'सप्तमी' इसकी अनुवृत्ति होती है। सिद्ध, शुक्क, पक्व और बन्ध—इन शब्दों के साथ सप्तम्यन्त का समास होता है, और वह तत्पुरुप होता है। उदा०—(१) सांकाश्यसिद्धः [सांकाश्य वन में सिद्ध] काम्पिल्यसिद्धः [काम्पिल्य वन में सिद्ध] संकाश द्वारा बनाया गया वन 'सांकाश्य वनम्'। किम्पिल द्वारा बनाया गया वन—काम्पिल्यं वनम्।'] (२) शुक्क—आतपशुक्कः [आतपे शुक्कः। धूप में सूखा हुआ] छायाशुक्कः [छायायां शुक्कः। छाया में सूखा हुआ। (३) पक्व—स्थालीपक्वः [स्थाल्यां पक्वः बटलोई में पकाया हुआ] कुम्भीपक्व [कुम्म्यां पक्वः। कुम्भी में पकाया हुआ।] (४) बन्ध—चक्रवन्थः [चक्रे बन्धः। पहिये में वैधा हुआ] ['कर्तृकरणे कृता बहुलम्' (पा० सू० २।१।३२) इसके] बहुलग्रहण के ही यह उदाहरणों का प्रपश्च = विस्तार है॥ ४१॥

'ध्वाङ्क्षेण' इसके अर्थ का ग्रहण है। अर्थ ग्रहण में विद्यानों के व्याख्यान ही मूल हैं। सप्तम्यन्त सुबन्त का ध्वाङ्क्षवाची के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष होता है; यह क्षेप = निन्दा प्रतीत रहने पर ही होता है। उदा०—तीर्थे ध्वाङ्क्ष इव [इस विग्रह में समास होने पर] तीर्थं ध्वाङ्क्षः बनता है [तीर्थं = गुरुकुंल आदि में नियमित्र क्ष्प से रहकर अध्ययन न करने वाला, इधर-उधर धूमने वाला छात्र। इस प्रकार निन्दा प्रतीत होती है। अनवस्थित—यह अर्थ है। तीर्थंकाकः [तीर्थं काक इव]। तीर्थंवायस [तीर्थं वायस इव]।

भवति, क्षेपे गव्यमाने । तीर्थे व्वाङ्क्ष इव तीर्थंव्वाङ्क्षः । अनवस्थित इत्यर्थः । तीर्थंकाकः । तीर्थंवायसः । क्षेप इति किम् ? तीर्थे व्वाङ्क्षस्तिष्ठति ॥

३६४. कृत्येऋणे ॥ ४३ ॥ (७२०)

'सप्तमी' इति वर्तते । कृत्यप्रत्ययान्तैः सह सप्तम्यन्तं समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति, ऋणे गरुयमाने । यत्प्रत्ययेनैवेष्यते । मासे देयभृणं मासदेयम् । संवत्सरदेयम् । त्र्यहदेयम् ।

#### न्यासः

जाचार्यपारम्पर्योपदेशाद् विज्ञायते । बहुलग्रहणानुवृत्तेरर्थस्येदं ग्रहणं वा । अपि च 'क्षेपे' इत्युच्यते, क्षेपश्चार्यकारित एवेत्यर्थम्रहणमेव युक्तम् । अर्थग्रहणे च सित व्वाङ्क्षपर्यायेरिप समासो भवति, अत आह—व्वाङ्कवाक्तित्यादि । तीर्षे व्याङ्क इवेति । उपमानभावे सित व्वाङ्क्षस्य क्षेपो गम्यते, नान्ययेति दर्शयितुमिवशब्दः
प्रयुक्तः । समासं तु समास एवोपमानार्थस्यान्तर्भूतत्वादिवशब्दो गतार्थो न प्रयुज्यते । यथैव हि तीर्थव्वाङ्कािक्यरं
व्यातारो न मवन्ति, तद्वदन्योऽपि यः कार्यं प्रत्यनवस्थितः स 'तीर्थव्वाङ्काः' इत्युच्यते, यदाह—वनवस्थितः
वृत्यर्थः । कार्यं प्रत्यनवस्थितत्वमेव क्षेपः ॥ ४२ ॥

कृत्येर्न्हणे ॥ यत्प्रत्ययान्तेनैव समास इष्यत इति । कथं पुनर्यंत्प्रत्ययेनैव लभ्यते ? अल्पशः इत्य-नुवृत्तेः । अग्रसदेयमिति । पूर्ववद् यत्, ईत्त्वञ्च । सप्तमी ह्यत्रीपश्लेषिकेऽधिकरणे वेदितव्या । मासे ह्यतीते योज्तरो दिवसः स मासं प्रत्युपश्लिष्टो भवति, 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्' इत्यनेन वा । मासातिक्रमण-भावेन हि ऋणदानभावो लक्ष्यते ।

## पदमञ्जरी

तीवलब्दः प्रयुक्तः यथा तीर्थे व्वाङ्क्षा न चिरं स्थातारो अवन्ति, एवं कार्येव्वनवस्थितस्तीर्थव्वाङ्क इत्यर्थः, तदाह—खनवस्थित इत्यर्थः इति । वृत्ती त्विवार्थस्यान्तर्भावादिवशब्दस्याप्रयोगः ॥ ४२ ॥

क्रस्यैन्हंणे । यत्प्रत्ययान्तेनैवेष्यते इति । 'अल्पशः' इत्यनुवृत्तेरेतल्लभ्यते । कृत्यैरिति बहुवचनं तु प्रकृतिमेदाभिष्रायस् ।

## भावबोधिनी

क्षेप = निन्दा गम्यमान रहने पर—इसका क्या फल है ? तीर्थे ध्वाङ्क्षः तिष्ठति [तीर्थं में कीआ बैठता है। यह सामान्य अर्थ होने के कारण निन्दा नहीं प्रतीत है। अतः समास नहीं होता है।

बिमर्श - प्रस्तुत सूत्र में 'ध्वाङ्क्ष' का केवल ग्रहण न करके इसके अर्थवाचक सभी शब्दों के साथ समास होता है। इसमें प्राचीन व्याख्याकारों की व्याख्यायें ही प्रमाण हैं। यहां उपमानोपमेयभाव के द्वारा ही निन्दा की प्रतीति सम्भव है। अतः विग्रह में 'इव' शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार तीर्थ स्थलों पर कों आ अधिक समय तक स्थिर नहीं रहते हैं इघर-उघर उड़ा करते हैं, उसी प्रकार जो छात्र एक गुरुकुल में समुचित ढंग से न रहकर अध्ययन सम्पादित नहीं करता है, उसे तीर्थध्वाङ्क्ष' कहा जाता है। इसका फलितार्थ है -अनवस्थित वित्त-वाला ॥ ४२॥

'सप्तमी' इसकी अनुवृत्ति होती है। कृत्यप्रत्ययान्तों के साथ सप्तम्यन्त का समास होता है और वह तत्नुक्य होता है, यदि ऋण अर्थ प्रतीयमान रहता हो तो। ['अपेतापोढमुक्तपिततापत्रस्तैरस्पशः' (पा॰ सू॰ २।१।३८) सूत्र से 'अल्पशः' की अनुवृत्ति करके 'कृत्यैः' के साथ उसका सम्बन्ध किया जाता है अतः] केवल यत् प्रत्यय = कृत्यप्रत्यय के साथ ही समास इष्ट है। उदा॰—मासे देयम् ऋणम्—[इस विग्रह में समास करने पर] मासदेवम् [एक महीना के

ऋणग्रहणं नियोगोपलक्षणार्थम्, तेनेहापि समासो भवति—पूर्वाह्मगेयं साम । प्रातरध्येयोऽनुवाकः । ऋण इति किम् ? मासे देया भिक्षा ॥

३६५. संज्ञायाम् ॥ ४४ ॥ (७२१)

संज्ञायां विषये सप्तम्यन्तं सुपा सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । संज्ञा = समुदायोपाधिः । तेन नित्यसमास एवायम्, न हि वाक्येन संज्ञा गुरुयते । अरण्येतिलकाः । अरण्येमाषाः । वनेिकशुकाः । वनेिकशुकाः । वनेिकशुकाः । क्षेपिशाचकाः । 'हलदन्तात्सप्तस्याः संज्ञायाम्' इत्यलुक् ॥

#### न्यासः

अथ ऋण इत्युच्यते, तत्रेदं न सिध्यति—पूर्विच्चेगेयं साम, प्रातरध्येयोऽनुवाकः, इत्यत आह—
ऋणित्यादि । ऋणं हि नियोगतो निर्यातियतव्यमिति नियोगसहचिरतम् । अतः साहचर्यात् तेन नियोगोऽवस्यम्भाव उपलक्ष्यते । एतच्च 'कृत्यैः' इति बहुवचनिर्देशाल्लिङ्गाद् गम्यते । कथम् ? 'कृत्यैः' इति बहुवचनमत्र विवक्षितम्, तच्च ऋणग्रहणस्य नियोगोपलक्षणार्थत्वे प्रकृतिभेदेन भिद्यमाने कृत्ये सित प्रसज्यते, न त्यन्यमा । यत्प्रत्ययस्यैकत्वात् तेनेव समासस्येष्टत्वात् ॥ ४३ ॥

संज्ञायाम् ॥ समुदायोपाधिरिति । 'संज्ञायाम्' इति नेदं पूर्वपदस्योत्तरपदस्य वा विशेषणद्, कि तिहं ? समुदायस्य—समुदायेन चेत् संज्ञा गम्यत इति । किमेवं सित सिष्यतीत्यत बाह्—तेनेत्वावि । बर्जे-वोपपत्तिमाह—न हीत्यादि ॥ ४४ ॥

## पवमञ्जरी

ऋणग्रहणं च नियोगोपलक्षणायंभिति । नियोगः = अवश्यम्भावः । ऋणमवश्यदेवभिति - नियोगः साहचर्यान्त्रियोगमात्रमुपलक्षयित । तेन कि सिद्धं भवतीत्याह् — इहापीति । पूर्वाक्कुगेयभिति । 'तत्पुष्ये इति बहुलस्' इत्यलुक् । यथा ऋणमवश्यं देयम्, एविमदमिप पूर्वाक्कुञ्वश्यं गैयभिति नियोगोऽस्ति ॥ ४३-४४ ॥

## वायबोजिनी

भीतर ही दिया जाने वाला ऋण], संवत्सरदेयम् [संवत्सरे देयम्], त्रवहदेवम् [त्र्यहे देवम् । तीन दिनों में दिवा जाने वाला ऋण]।

ऋणग्रहण नियोग के उपलक्षणार्थ है। [नियोग = अवश्य होना। जिस प्रकार ऋण वापस करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार जो भी आवश्यक होता है उसे ऋणतुक्य मानकर समास होता है।] इस कारण यहाँ भी समास होता है— पूर्वा हो गेयम्— यह विग्रह है। समास होने पर 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' (पा॰ स्० ६.३.१४) से ससमी का अलुक् होने से समास में भी ससमी का अवण होता है। पूर्वा हों गाया जाने योग्य सामवेद] प्रातर क्येयः अनुवाक: [प्रात:काळ पढ़ने योग्य अनुवाक। वहाँ समास करने पर एक पद और एक स्वर होता है।]

न्तुण की प्रतीति रहने पर-यह किसं िक्ये है ? मासे देवा भिक्षा । भिक्ष ऋण के समान देना अनिवार्य नहीं होती है i बत: समास नहीं होता ।

विका - कृत्य प्रत्यवों में केवल 'यत्' प्रत्यय ही लिया जाता है। ऋण का तात्पर्य ऋण के समान जो भी बावश्यक होता है, उसको मानकर समास होता है। अतः अन्य स्थलों पर भी समास होता है।। ४३।।

संज्ञा की प्रतीति में समम्बन्त का सुबन्त के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। संज्ञा—बह समुदाय की उपाधि है, [अतः समास करके समुदाय से संज्ञा अर्थ की प्रतीति होनी चाहिये।] इसिन्धिय यह ३९६. क्तेनाहोरात्रावयवाः ॥ ४५ ॥ (७२२)

अहरवयवाः, रात्र्यवयवाश्च सप्तम्यन्ताः क्तान्तेन सह समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। पूर्वाह्वकृतम् । अपराह्वकृतम् । पूर्वरात्रकृतम् । अपररात्रकृतम् ।

अवयवग्रहणं किम् ? एतत्तु ते दिवा वृत्तं रात्रौ वृत्तं च द्रक्ष्यसि । अहिन भुक्तम् । रात्रौ वृत्तम् । बहुलग्रहणाद् रात्रिवृत्तम्, संख्यार्गाजतिमिस्यादयः ॥

#### न्यासः

क्तेनाहोरात्रावयवाः ॥ एतत् तु ते दिवावृत्तं रात्रौ वृत्तस्त्र द्रक्ष्यसीत्यादि । नात्राहरवयवाः रात्र्य-वयवाश्य सन्ति, कि तिहं ? कृत्स्नमेवाहः, कृत्स्ना च रात्रिरिति, तेनेह समासो न भवति ॥ ४५ ॥

#### पदमञ्जरी

क्तेनाहोरात्रावयवाः ॥ दिवा वृत्तमिति । ऐकपद्यमैकस्वयं च न भवति । ननु च दिवाशब्दो-ऽधिकरणशक्तिप्रधानः, तत्राभिहितः सोऽथोंऽन्तर्भूतः प्रातिपदिकार्थः सम्पन्न इति प्रथमैवास्माद्भवति, अतः सप्तम्यभावादेवात्राप्रसङ्गः । नैषोऽस्ति नियमः—अधिकरणशक्तिप्रधान इति; दिवामन्या रात्रिरित्यपि दर्शनात् । कथं 'रात्रिवृत्तमनुयोक्तुमुद्यत्' (कुमार० ८१०) इति ? 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्' इति मन्यते । एवं चान्यजन्म-कृतिमित्याद्यपि भवति ॥ ४५ ॥

#### भावबोधिनी

नित्य समास ही है, क्योंकि वाक्य से संता की प्रतीति नहीं होती है। उदा०—अरण्येतिलकाः, अरण्ये तिलका।—यह विग्रह है। जंगली तिल] अरण्ये माषा [जंगली उड़द]। वनेकिंशुकाः ] जंगली टेसू के फूल]। वनेविल्वका [जंगली बेल]। कूपेपिशाचकाः [कुऔं पर के भूत]। सभी उदाहरणों में 'हलदन्तात् संज्ञायाम्' (पा० सू० ६।३।९) से सप्तमी का अलुक् होता है। [अतः समास करने पर भी विभक्ति का श्रवण होता है]॥ ४४॥

दिन के अवयववाची और रात के अवयववाची सप्तम्यन्त शब्दों का क्त प्रत्ययान्त के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष होता है। उदा०—पूर्वाह्नकृतम् [पूर्वाह्नकृतम्—यह विग्रह है। दिन के पूर्वभाग में किया गया] अपराह्नकृतम् [अपराह्नकृतम् [अपराह्नकृतम् । दिन के उत्तराधं में किया गया] पूर्वरात्रकृतम् [पूर्वरात्रकृतम्—यह विग्रह है। 'पूर्वरात्रि' में समास करने पर अच् प्रत्यय हो जाने से इ लोप करने पर 'पूर्वरात्र' बनता है। रात्रि के पूर्वभाग में किया गया।] अपररात्रकृता रात्रि के उत्तरार्ध में किया गया।]

अवयवग्रहण का क्या फल है—'यह तो तुम्हारा दिन में किया हुआ है और रात्रि में किए हुए को देखोगे।' [यहाँ दिन और रात्रि के अवयवों की प्रतीति नहीं होती है अपितु सम्पूर्ण दिन और रात्रि की प्रतीति होती है। अतः समास नहीं होता है।]

अहिन भुक्तम् । [दिन में खाया ।] रात्री वृत्तम् रात में किया हुआ [यहाँ भी समास नहीं होता है]

['कर्नृकरणे कृता बहुलम्' (पा॰ सू॰ २।१।३२) से 'बहुल' की अनुवृत्ति के कारण [यहाँ समास होता है -] रात्रिवृत्तम, सन्ध्यागिजतम् [रात में हुआ । सन्ध्या में गर्जन] आदि ॥ ४५ ॥

१. 'उलूबलैराभरणैः पिशाची यदभाषत' इत्यस्य पद्यस्य पूर्वाशः ।

३८७. तत्र ॥ ४६ ॥ (७२३)

'तत्र' इस्येतत् सप्तम्यन्तं क्तान्तेन सह समस्यते, तत्युरुषश्च समासो भवति । तत्रभुक्तम् । तत्रकृतम् । तत्रपीतम् । ऐकपद्यमैकस्वयं च समासत्वाद् भवति ॥

३६८. क्षेपे ॥ ४७ ॥ (७२४)

क्षेपः = निन्दा । क्षेपे गम्यमाने सप्तम्यन्तं क्तान्तेन सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । अवतप्तेन नकुलस्थितं तवैतत् । चापलमेतत् । अनवस्थितत्वं तवैतदित्यर्थः । उदकेविशीणम् । प्रवाहेमूत्रितम् । भस्म निन्हुतम् । निष्फलं यिक्रयते तदेवमुच्यते । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' (६.३.१४) इत्यलुक् ॥

न्यासः

तत्र ॥ तत्रेत्येतत् सप्तम्यन्तमित । सप्तमोसाधम्यात् त्रल्प्रत्यय एवात्र सप्तमोशब्देनोकः । भवति हि ताद्धम्यात् ताच्छव्द्यम्, यथा—गौर्वाहोक इति । सप्तमोसाधम्यं पुनस्त्रलोऽधिकरणार्थत्वात् । यथैव ह्यधि-करणप्रत्यायनाय सप्तमी प्रयुज्यते, तथा त्रलि । अथ मुख्यैव सप्तमी विभक्तिः कस्मान्न विज्ञायते ? तस्यास्तत्र शब्देऽसम्भवात् । असम्भवस्तु त्रलैव तदर्थस्य द्योतितत्वात् । अन्यस्त्वाह—यदा विभक्त्यादेशास्त्रलादयस्तदा स्थानिवद्भावेनवैतत् सप्तम्यन्तं भवति । आदेशपक्षस्तु तत्र वृत्तिकृता नाश्चित इत्यसम्यगेतत् । अन्तराब्दश्चात्रा-वयववचनः । सप्तमीत्रलप्रत्ययोऽन्तोऽवयवो यस्य तत् तथोकम् ॥ ४६ ॥

क्षेपे ।। अवतप्तेनकुलस्थितमिति । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' इति सप्तम्या अलुक् । कः पुनरत्र क्षेपः ? कार्येष्वनवस्थितता । यदाह—एतच्चापलमित्यादि । यथा अवतप्ते देशे नकुला न चिरं स्थातारो भवन्ति, तद्वदन्योऽपि योऽर्थानारभ्य न चिरं तेष्वतिष्ठते तं प्रतीदमुच्यते—अवतप्तेनकुलस्थितमिति । उदकेविशोणं-मित्यादावप्यारम्भस्य निष्फलता क्षेपः । अत एवाह—निष्फलं यत् क्रियते तदेवमुच्यत इति । प्रवाहेमुत्रित-मिति । 'मत्र प्रस्रवणे' चुरादिः ॥ ४७ ॥

पदमञ्जरी

तत्र ॥ तत्रेत्येतत्सप्रम्यन्तमिति । तत्रभवानित्यादौ विभक्तचन्तरेऽपि दर्शनादिधकरणप्रतिपादने

तत्रशब्दादिप सप्तम्येवापेक्ष्येति मन्यते ॥ ४६॥

क्षेपे ।। अवतप्तेनकुलिस्थतं तवैतिदिति चिरन्तनप्रयोगः, तस्यार्थमाह—चापलमेतत्तवेत्यथं इति । यथा अवतप्ते प्रदेशे नकुला न चिरं स्थातारो भवन्ति, एवं कार्याण्यारभ्य यश्चापलेन न चिरं तिष्ठति स एव-मुच्यत इत्यर्थः । 'कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम्' (व्या० परि० १२६) इति नकुलिस्थतशब्देन समासः, पूर्ववदलुक् ॥ ४७॥

भावबोधिनी

'तत्र' इस सप्तम्यन्त [अन्यय] का 'क्त'-प्रत्ययान्त के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष होता है। उदा० - तत्रभुक्तम् [वहाँ खाया]। तत्रकृतम् [वहाँ किया]। तत्रपीतम् [वहाँ पिया]। इसमें समास होने के कारण एक पद होता है और [समुदाय का] एक स्वर होता है।

विमर्श-तत्रभवान् आदि प्रयोगों में अन्य अर्थों में भी 'तत्र' शब्द का प्रयोग देखा जाता है। अतः नियमित

करने के लिये 'सप्तमी' का सम्बन्ध है —सप्तम्यन्त जो तत्र ॥ ४६॥

क्षेप = निन्दा । क्षेप = निन्दा प्रतीयमान रहने पर सप्तम्यन्त का क्त-प्रत्ययान्त के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। उदा > - अवतप्तेनकुलस्थितं तव एतत् [गरम स्थान पर जैसे नकुल = नेवला नहीं बैठता है, इधर-उधर भागता रहता है उसी प्रकार तुम्हारा भी आचरण चंचल है] तुम्हारी यह चपलता है, अवस्थित न होना है, यह अर्थ है। उदकेविशीणम् [पानी में सड़े हुए के समान]। प्रवाहेमूत्रितम् [जलधारा में मूत्र करने के

का० द्वि०/३८ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

## ३९९. पात्रेसमितादयश्च ॥ ४८ ॥ (७२५)

समुवाया एव निपात्यन्ते । पात्रैसिमतावयः घाड्यास्तत्पुरुषसंज्ञा भवन्ति, क्षेपे गम्यमाने । ये चात्र कान्तेन सह समासास्तेषां पूर्वेणेव सिद्धें पुनः पाठो युक्तारोह्याविपरिग्रहार्थः—पूर्वपवाद्युवात्तस्वं यथा स्याविति । युक्तारोह्याविषु हि पात्रेसिमतावयश्चेति पठ्यन्ते । पात्रेसिमताः । पात्रेबहुलाः । अवधारणेन क्षेपो गम्यते—पात्र एव समिता न पुनः क्विचित्कायं इति । उदुम्बरमञकाविषु उपमया क्षेपः । मातरिपुरुष इति प्रतिषद्धसेवनेन । पिण्डीशूराविषु निरीहतया । अव्यक्तत्वाच्चाकृतिगणोऽयम् ।

#### न्यासः

पात्रेसिनतादयश्च ।। युक्तारोह्यादिपरिग्रहार्थं इति । युक्तारोह्यादिषु युक्तारोह्यादिभिर्वा परिग्रहोऽर्थः प्रयोजनं यस्य पाठस्य स तथोकः । किमथं पुनर्युक्तारोह्यादिषु परिग्रहस्तेषामिष्यत इत्याह—पूर्वपदाद्युदात्तत्वं यस्य स्यादिति । युक्तारोह्यादीनां हि 'युक्तारोह्यादयश्च' इत्यनेन पूर्वपदाद्युदात्तत्वं विधीयते । तत्र यदि ये कान्तास्ते न पठ्योरन्, तदा तेषामाद्युदात्तत्वं न स्यात् । कथं पुनः पात्रेसिमतादयो युक्तारोह्यादिग्रहणेन गृह्यन्ते; यतस्तेषां विधीयमानमाद्युदात्तत्वं पात्रेसिमतादीनामिष भवतीत्याह—युक्तारोह्यादिषु हीत्यादि । उदुम्बरम्

#### पदमञ्जरी

पात्रेसमितादयञ्च ।। युक्तारोह्यादिपरिग्रहार्थमिति । युक्तारोह्यादयश्चेत्यत्रैषामिप परिग्रहो यथा स्यादित्यथं: । पात्र एव समिता इति । भोजनसमय एव सङ्गता इत्यथं: । पात्रेबहुला इति । भोजनसमय एव सङ्गता इत्यथं: । पात्रेबहुला इति । भोजनसमय एव सङ्गीभवन्ति, नान्यकार्य इत्यथं: । उदुम्बरमशकादिष्विति । यस्तत्रेव तृतो नास्मात्परमस्तोति मन्यते, सोऽयमदृष्टविस्तारः पुरुष उदुम्बरमशकादिरुच्यत इत्यथं: । प्रतिषिद्धसेवनेनेति । शत्रुषु भार्यायां वा पुरुषा-वित्वस्यम्, मातरि पुरुषायितं प्रतिषिद्धम् । निरीहतयेति । पिण्डो = ओदनपिण्डः, तत्रैव शूरो नान्यत्रेति

## भावबोधिनी

समान]। मस्मिनहृतम् [रास में हवन करने के समान]। जो निष्कल कार्य किया जाता है उसके लिये ऐसा कहा जाता है। [इसके उदाहरणों में] 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' (पा० सू० ६।३।१४) से सप्तमी का अलुक् होता है। [अतः समास में भी विभक्ति तुनाई देती है।]

विवर्ध वहाँ किसी पर से निन्दा की प्रसिद्धि रहती है, वहाँ यदि क्तान्त और सप्तम्यन्त पद हों तो समास करके प्रवोग होता है।

वयपि केवल 'स्थित' सब्द ही कान्त है, 'नकुलस्थित' नहीं, तथापि 'कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्थापि ग्रहणम्' इस परिजाया के वल से कारकविधिष्ट को भी कृत् मान लिया जाता है। अतः 'नकुलस्थित' के साथ भी समास में कोई बाबा नहीं है।। ४७।।

समुदानों का ही निपालन किना जाता है। क्षेप - निन्दा प्रतीत होने पर 'पात्रेसमित' आदि शब्दों की तत्पुरुव संज्ञा होती है। जिन शब्दों का यहाँ क्षप्रस्थान्त के साथ समास है, उनका तो पूर्वसूत्र ['क्षेपे'] से ही सिद्ध है इस स्थिति में पूनः पाठ 'युक्तारोही' आदि में परिप्रहुण के लिये हैं—जिससे पूर्वपद का आदि उदात्त हो सके। क्योंकि 'युक्तारोही' आदि में 'पात्रेसमित' आदि शब्द पठित हैं। |अतः युक्तारोही के समान इनका भी स्वर हो जायगा।] उदा०—पात्रेसमिताः [मोजन के समय ही एकतित होने बाते।] पात्रेबहुलाः [भोजन के अवसर पर ही आने वाले, काम के समय नहीं] (१) अवधारण के द्वारा क्षेप = निन्दा की प्रतीति होती है—पात्र = भोजन काल में ही एकतित होने वाले, किन्तु किसी काम के समय न आने वाले।' (२) उदुस्वरमधकादि में उपमा से क्षेप की प्रतीति होती है। (३) मातरिपुरुष:—यहाँ प्रतिषद्ध के सेवन से [निन्दा की प्रतीति होती है]। (४) पिण्डीशुर आदि में निरीहता [किसी प्रकार की इच्छा न होना] से [निन्दा की प्रतीति]। अव्यक्त होने से यह आकृतिगण है।

पात्रेंसिमताः । पात्रेबहुलाः । उदुम्बरमशकाः । उदरक्रिमः । कूपकच्छपः । कूपचूर्णकः । अवट-कच्छपः । कूपमण्डूकः । कुम्भमण्डूकः । उदपानमण्डूकः । नगरकाकः । नगरवायसः । मातरिपुरुषः । पिण्डीशूरः । गेहेशूरः । गेहेनदीं । गेहेक्वेडो । गेहेविजिती । गेहेक्याडः । गेहेदुमः । गेहेक्षृष्टः । गम्तृपः । आखनिकबकः । गोष्ठेशूरः । गोष्ठेविजिती । गोष्ठेश्वेडी । गेहेमेही । गोष्ठेपदः । गोष्ठेपण्डितः । गोष्ठेपण्डितः । गोष्ठेपण्डितः । कर्णेचुरचुरा । चकारोऽवधारणार्थः, तेन समासान्तरं न भवति—परमपात्रेसिमता इति ।

#### न्यासः

शकािबिष्यमया क्षेप इति । यस्तत्रेवावरुद्धो न कािचद् गच्छिति तमेव विशिष्टं मन्यते—नास्मात् परमस्तीित, सोऽदृष्टिविस्तार उच्यत उदुम्बरमशक इति । एवमन्यत्राप्युपमानात् क्षेपः । प्रतिषिद्धसेवनेनेति । यः किश्चत् प्रतिषिद्धमाचरित स मातिरपुरुष इत्युच्यते । निरीहत्येति । यो न किश्चित् कर्तुं समर्थः स पिण्डोशूर इत्येव-मादिभिः परेरिभधीयते । चकारोऽवधारणार्थं इति । पात्रेसिमतादय एव यथा स्युः, यदन्यत् समासान्तरं तेषां प्राप्नोति तन्मा भूदिति । तेन परमपात्रेसिमता इति 'सन्महत्' इत्यादिना समासान्तरं न भवित ॥ ४८ ॥

#### पदमञ्जरी

निरीहता। परमपात्रेसिमता इति। एवंरूपं वृत्त्यन्तरं न भवति, परमाः पात्रेसिमता इति वाक्यमेव भवतीत्यर्थः ॥ ४८॥

### भावबोघिनी

[इस गण में पठित शब्द]—पात्रेसमिताः । [कहीं-कहीं सिम्मताः यह पाठ है । इसका औवित्य विन्तनीय है ।] पात्रेवहुलाः । उदुम्बरमशकाः [गूलर के मच्छर] । उदरिक्तिमः । [पेट का कीड़ा] । कूपकच्छपः [कुर्बों का कछुत्रा] । कूपमण्ड्रकः [कुर्बों का चूर्णक] । अवटकच्छपः [गढ्ढे का कछुत्रा] । कूपमण्ड्रकः [क्र्यों का मेढक] । कुम्ममण्ड्रकः [घढ़े का मेढक] । उदपानमण्ड्रकः [पानी पीने वाला मेढक] । नगरकाकः [शहर का कीत्रा] । नगरवायसः [शहर का कीत्रा] । मातरिपुक्तः [माता में पुक्त के समान दुराचार करने वाला] । पिण्डीशूरः [साने में वहादुर, कुछ भी न करने वाला] । गेहेशूरः [घर में वहादुर] । गेहेनर्दी [घर में गरजने वाला] । गेहेश्वेडी [घर में वहादुर] । गेहेविजिती [घर में जीतने वाला] । गेहेव्याडः [घर में चतुर] । गेहेह्मः [घर में हस] । गेहेश्वृष्टः [घर में ढीठ] । गर्भेतृमः [गर्भ में सन्तुष्ट] । आखनिक में वकुला] । गोष्ठेशूरः [गोष्ठ में शूर] । गोष्ठेविजिती [गोष्ठ में जीतने वाला] । गोष्ठेसवेडी [गोष्ठ में वहाड़ने वाल] । गोहेक्सेडी [घर में वरने वाला] । गोष्ठेपदः [गोष्ठ में पद्व] । गोष्ठेपण्डितः [गोष्ठ में पण्डित] । गोष्ठे प्रगल्भः [गोष्ठ में पराल्भ] । वर्लोटिट्टिभः [कान में टिटहरी = जन्तुविशेष] । कर्णेचुरचुरा [कान में कहने वाला] ।

चकार अववारण के लिये है अर्थात् 'पात्रेसिमता' आदि ही होते हैं इसके लिये सूत्र में 'च' है। इस कारण और दूसरा समास नहीं होता है परमपात्रे सिमता:।

विमर्श — इस गणपाठ में कुछ क्तान्त शब्द भी हैं। उनका समास पहके बाले 'सेपे' इस सूत्र से सम्भव था परन्तु यहाँ स्वर की दृष्टि से पाठ है। 'युक्तारोह्मादयश्च' (पा॰ सू॰ ६।२।८१) में पात्रेसमित आदि को भी युक्ता-रोह्मादि के अन्तर्गत मान लिया गया है। अतः पूर्वपद का आधुवाक्त करने के लिये इसमें क्तान्त और इससे भिन्न शब्दों वाले पदों का समास किया गया है। इस गण में जिनका पाठ है उनमें कहीं (१) अवधारण से, कहीं (२) उपमा = साहश्य से, कहीं (३) प्रतिपिद्ध के सेवन से और कहीं (४) निरीहता किसी कार्य करने की शक्ति के अभाव से निन्दा की प्रतिति हो जाती है। निन्दा की प्रतिति में ही समासविधान है। सूत्र में प्रयुक्त चकार को अवधारण के लिये माना गया है। इस कारण इनका जैसा रूप पठित है वैसा ही समास होता है अन्य किसी शब्द के साथ घटकतया इनका समास नहीं होता है जैसे —परमाः पात्रेयमिताः —यह वाक्य ही होता है, 'परमपात्रेसमिताः' यह समास नहीं होता है। आकृतिगण मान लेने के कारण अपठित क्षेपवाची शब्दों का भी समास सम्भव है।। ४८।।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

# ४००. पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन ॥ ४९ ॥ (७२६)

'सुप्' 'सुपा' इति वर्त्तते, तस्य विशेषणमेतत् । पूर्वकाल, एक, सर्वं, जरत्, पुराण, नव, केवल—इत्येते सुबन्ताः समानाधिकरणेन सुपा सह समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तस्य शब्दस्यैकस्मिन्नय्ये वृत्तिः = सामानाधिकरण्यम् । 'पूर्वकाले' इत्यर्थनिर्देशः, परिशिष्टानां स्वरूपप्रहणम् । पूर्वकालोजपरकालेन समस्यते । स्नातानुलिप्तः । कृष्टसमोकृतम् । दग्धप्ररूढम् । एकशाटो । एकभिक्षा । सर्वदेवाः । सर्वमनुष्याः । जरद्वतो । जरद्गृष्टिः । जरद्वृत्तिः । पुराणान्नम् । पुराणावस्यम् । नवान्नस्य । नवान्नस्य । केवलान्नम् ।

न्यासः

पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन ॥ भिन्नप्रवृत्तिनित्तप्रयुक्तस्येत्यादि । भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तप्रहणं पर्यायनिवृत्त्यर्थम् । एकप्रहणं गौरश्व इत्यादिनिवृत्त्यर्थम् । पूर्वकाल इत्यर्थनिर्देश इति । अर्थप्रधानत्वान्निर्देशस्य । तेन स्वरूपप्रहणं न भवतीति भावः । परिशिष्टानां स्वरूपप्रहणमिति । शब्दप्रधानत्वान्निर्देशस्य । पूर्वकालोऽपरकालेनेति । कृतः पुनरनुकोऽप्येषोऽर्थविशेषो लभ्यते; सम्बन्धिशब्दत्वात् पूर्वकालस्य ? न ह्यनपेक्ष्यापरकालं पूर्वकालः सम्भवति, अतः पूर्वकालपरिग्रहे कृते सत्यपरकालस्यापि परिग्रहः कृत एव । स्नातानुलिप्त इति । पूर्वं स्नातः पश्चादनुलिप्त इत्यत्र स्नातशब्दः स्नानेन निमित्तेन प्रयुक्तः, अनुलिप्त-पदमञ्जरी

पूर्वकालैकसवंजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन ।। भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तस्येत्यादि । भिन्नप्रहणं पर्यायिनवृत्त्यर्थम् । एकप्रहणं गौरश्व इत्यादिनिवृत्त्यर्थम् । वविचद् भिन्निनिमत्तप्रयुक्तस्येति पाठः, भिन्नेन निमित्तेन प्रवृत्तिनिमित्तेन प्रवित्तितस्येत्यंशः । 'विशेषणं विशेष्येण' इति सिद्धे पूर्वकालादीनां पूर्विनिपातार्थं वचनम्, एकशब्दस्य तु 'दिवसंख्ये संज्ञायाम्' इति नियमात् प्राप्त्यर्थमेव । पूर्वकाल इत्यर्थप्रहणमिति । पूर्वः कालोऽस्य पूर्वकालः, पूर्वमनुष्ठित इत्यर्थः । स च चरमानुष्ठितमपेक्ष्य भवतीत्यर्थात्तेनेव समासो विज्ञायत इत्याह—परकालेनेति । स्नातानुलिप्त इति । पूर्वं स्नातः पश्चादनुलिप्त इत्यर्थः । अत्र क्रियाशब्दत्वात् पाचकपाठका-दिवत्पूर्वनिपातः पर्यायात्स्यात् । एकशाटोति । शाटशब्दाज्जातिलक्षणो ङीष्, 'एकतद्विते च' इति हस्वः ।

## भॉवबोधिनी

'सुप्' और 'सुपा' इनकी अनुवृत्ति होती है। [इनमें सूत्रघटक प्रथमान्त शब्द 'सुप्' का और तृतीयान्त 'सुपा' का विशेषण वनता है। उनका यह विशेषण है। पूर्वकाल, एक, सर्व, जरत्, पुराण, नव, केवल इतने सुबन्त शब्दों का समानाधिकरण [समानार्थवाचक] सुबन्त के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष होता है। भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति-निमित्त वाले शब्दों की एक अर्थ में वृत्ति = सामानाधिकरण्य होता है। 'पूर्वकाल' यह अर्थ का निर्देश है अर्थात् अर्थप्रक है शेष का स्वरूपग्रहण किया जाता है। पूर्वकालवाची का अपरकालवाची के साथ समास होता है। उदा०—स्नातानु-लिस:। [पूर्व स्नातः पश्चाद अनुलिस:। पहले नहाया, बाद में घूलि आदि लपेट ली।] कृष्ट्रसमीकृतम् [पूर्व कृष्टं पश्चात् च समीकृतम्। पहले जोता बाद में बराबर किया।] दग्धप्ररूथम् [पूर्व दग्धं पश्चात् च प्ररुद्धम्। पहले जल गया, बाद में उग आया। इन सभी में पूर्वकाल और उत्तरकाल वाचकों का समास है।] एकशाटी [एक ही साड़ी] एक-भिक्षा [ एक ही भिक्षा]। सर्वदेवाः [सभी देवता]। सर्वमनुष्याः [सभी मनुष्य]। जरद्धस्ती [जरत् चापौ हस्ती च। बृद्धा हाथी]। जरद्धृष्टिः [बूढ़ी एक बार व्यायी गाय] जरद्वृत्तिः। [पुरानी वृत्ति] पुराणान्नम् [पुराना अनाज]। पुराणान्वसम् [पुरानी बस्ती]। केवलान्नम् [केवल अन्न]।

समानाधिकरण के साथ—इसका क्या प्रयोजन है ? एकस्याः शाटी । [एक स्त्री की साड़ी] [वास्तव में वहीं-समास होता है । अतः 'एकस्याः शौक्ल्यम्' आदि प्रत्युदाहरण देने चाहिये जहाँ वही समास भी नहीं होता है ।] समानाधिकरणेनेति किम् ? एकस्याः शाटी ।

४०१. दिक्संख्ये संज्ञायाम् ॥ ५०॥ (७२७)

'समानाधिकरणेन' इत्यापादसमाप्तेरनुवर्त्तते । दिग्वाचिनः शब्दाः संख्या च समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति, संज्ञायां विषये । पूर्वेषुकामशमी । अपरेषुकामशमी । संख्या—पद्धाम्राः । सप्तर्षयः ।

संज्ञायामिति किम् ? उत्तरा वृक्षाः । पच्च ब्राह्मणाः ॥

#### न्यास

शब्दोऽनुलेपनेन; तयोश्चैकत्रार्थे वृत्तिरित्यस्ति सामानाधिकरण्यम् । एकज्ञाटीति । एका चासौ शाटी चेति 'पुंवत्कर्मधारय' इत्यादिना पुंबद्भावः ॥ ४९ ॥

दिवसंख्ये संज्ञायाम् ।। पूर्वेषुकामशमीत्यादिग्रीमाणां संज्ञा । पूर्वा चासाविषुकामशमी चेति पूर्वेषु-कामशमी । मन्दिधयां पूर्वोत्तरपदिवभागमात्रप्रदर्शनार्थं वाक्यं कृतम् । न ह्यत्र वाक्येन भवितव्यम्; न हि वाक्येन संज्ञा गम्यते ॥ ५० ॥

#### पदमञ्जरी

सर्वमनुष्या इति । अत्र विशेषणमित्यपि समासे न दोषः, तस्मात्क्रियावाचिनां गुणवाचिनां वा समासो दर्शनीयः । एवं जरदादिष्वपि । एकस्याः शाटोति । अत्र भवितव्यमेव षष्ठीसमासेन, तस्मादेकस्याः शोक्ल्यमिति प्रत्युदाहर्त्तव्यम् । अत्र हि गुणेन नेति प्रतिषेधः ॥ ४९ ॥

दिक्संख्ये संज्ञायाम् ॥ 'विशेषणं विशेष्यण' इति सिद्धे नियमार्थमेतत्—संज्ञायामेव, नान्यत्रेति । पूर्वसूत्रमित्यादौ त्वदिग्वाचित्वात् समासः ॥ ५० ॥

## भावबोधिनी

विमर्श— 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्' (पा॰ सू॰ २।१।५७) इससे समास होना सम्भव है। अतः सूत्रोक्त शब्दों का पूर्विनिपात करने के लिये ही यहाँ पाठ है। 'दिक्संख्ये संज्ञायाम्' (पा॰ सू॰ २।१।५०) इससे सिद्ध नियम का बाय करने के लिये 'एक' का पाठ है।। ४९॥

'समानाधिकरणेन' इसकी अनुवृत्ति इस पाद की समाप्ति तक होती है। दिशावाची शब्दों और संख्यावाची शब्दों का समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष होता है, यह संज्ञाविषय में ही होता है। उदा॰ — पूर्वेषुकामशमी [पूर्वा चासौ इषुकामशमी च — यह विग्रह है। पुम्बद्भाव करने से पूर्वा का 'पूर्व' होकर गुण करने पर रूप बनता है। इषुकामशमी यह किसी नगरी का नाम है। उसका पूर्वी भाग पूर्वेषुकामशमी कहा जाता है। अपरेषुकामशमी [अपरा चासौ इषुकामशमी च — इस विग्रह में यहाँ समास होता है। यह भी पूर्वेवत किसी नगर के दूसरे भाग की संज्ञा है। संख्य-पश्चाम्राः [पश्च च ते आम्राः यह विग्रह है। आम के पाँच वृक्ष] सप्तषंयः [सप्त च ते ऋषयः। मरीचि, अत्रि आदि सात ऋषि जो आकाश में नक्षत्ररूप से एक निश्चित स्थान पर रहते हैं।]

'संज्ञा में'—यह किसलिये है ? उत्तरा वृक्षाः [उत्तरी पेड़] पच ब्राह्मणाः [पाँच ब्राह्मण । इनमें किसी संज्ञा-विशेष की प्रतीति नहीं होती है ।]

विमर्श—विग्रह वानय से किसी संज्ञा = नाम की प्रतीत नहीं होती है, समस्त पद से ही होती है। अत: यहाँ समास का विधान है। यह सूत्र नियमार्थ है—'तत्पुरुषे दिक्संख्ये संज्ञायामेव समस्येते'।। ५०॥

४०२. तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च ॥ ५१ ॥ (७२८)

'विक्संस्ये' इत्यनुवर्त्तते । तद्धितायं विषये उत्तरपदे च परतः समाहारे चाभियेये दिक्संस्ये समाना-धिकरजेन सुपा सह समस्येते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ।

तिवताचें तावत्—पूर्वस्यां शालायां भवः । 'दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां जः' [४।२।१०७], पौर्वशालः,

#### न्यासः

तिहतार्थेत्तरपदसमाहारे च।। एकस्या अपि सप्तम्या विषयभेदेन भेदं दर्शयितुमाह—तिहतार्थे विषय इत्याद्। यदि तिहतार्थेऽभियेय इत्येवं विज्ञायेत, तदा पाञ्चनापितिरित्यादी तिहतो दुलंभा स्यात्। तद्यंस्य समासेनेवोक्तत्वादित्येतन् मनिस कृत्वा तिहतार्थापेक्षया विषयसप्तमीयमिति दर्शयितुं 'तिहतार्थे विषये' इत्युक्तस्। तिहताः = अणादयः, तेषामर्थोऽपत्यादिः, तिस्मन् विषये। अनन्यत्रभावो विषयशब्दस्यार्थः, यथा— सस्यानां जलं विषय इति। पौर्वशाल इति। पूर्वस्यां शालायां भव इति तिहतार्थे विषयभूते प्राक् समासः। ततः सुक्लुक्। ततस्तिहतः।

पूर्वकालात्रिय इति पूर्वी शाला त्रियाऽस्येति पूर्वं पदानां त्रयाणां बहुत्रीहिः। पश्चात् त्रियशब्दे

उत्तरपदे परतः पूर्वयोः पदयोस्तत्पुरुषः । तस्मिन् सित समासान्तोदात्तत्वं भवति शालेत्यत्र ।

## पदमञ्जरी

तिहतार्थोत्तरपबसमाहारे च ।। 'विशेषणं विशेष्येण' इति सिद्धस्य पूर्वेणानियमादप्राप्तविधिरयम् । व्याप्ताणविषयत्वाद्वायमपि नियमः शक्यते वक्तुम्—अयं नियमः पूर्वो विधिरिति । एकापि सप्तमी विषयभेदा-द्वित इत्याह—तिहतार्थे विषयभूत इत्यादिना । तिह्वतार्थेऽभिधेय इत्येवं तु विज्ञायमाने पाञ्चनापिति (त्यादौ तिहतो दुर्लभः स्यातः तद्वर्थस्य समासेनेवोक्तत्वादिति भावः । अस्मिन् पक्षेऽर्थग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनम् । तिहते विषय इत्येवास्तु, तिहते परत इति तु विज्ञायमाने इतरेतराश्रयं प्राप्नोति—समासात्तिहतो विधेयः, तिहते च समास इति । किञ्च—'तिहतार्थेऽभिधेये' इत्यस्मिन् पक्षे न दोषः, 'द्विगोर्लुगनपत्ये' इति लुग्वचनं ज्ञापक-मुत्पद्यते—द्विगोस्तिहत इति सर्वतिद्वतसाधारणो द्विगुः, तत्रावश्यं विशेषाभिधानाय तिहत उत्पद्यत इत्यिप शक्यं विज्ञातुम् । अथैवं कस्मान्न विज्ञायते—तिहतार्थे द्विगुर्भवित, तिहतो यथा स्यादिति द्विगुर्भवतोति, यथा-

## भावबोधिनी

'दिक्संस्ये' इसकी अनुवृत्ति होती है। [समान्।धिकरणे—इसकी भी अनुवृत्ति होती है।] (१) ति द्धितार्थ-विषय में, (२) उत्तरपद परे रहते और (३) समाहार अर्थ प्रतीत रहने पर—दिशावाची और संख्यावाची शब्दों का समा-नाधिकरण सुबन्त के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है।

- (क) दिखायक—(१) तिद्धतार्थ-विषय में [समास का उदाहरण] पूर्वस्थां शालायां भव: [यहां तिद्धितार्थं = 'भव' विषय में प्रस्तुत सूत्र से समास, प्रातिपंदिक संज्ञा और विभक्तिलुक् करने के बाद] 'दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां मः' (पा॰ सू॰ ४।२।१०७) सूत्र से व = अ प्रत्यय [करने पर 'पूर्वाशाला + अ' इसमें पूर्वपद का 'पुंबद्भाव' भरांज्ञा, आलोप, आदिगृद्धि करने पर] पौर्वशाल: [पूर्वी मकान में पैदा होने बाला]। आपरशाल: [दूसरी शाला में पैदा होने बाला। अपरस्या शालायां भव: —पह विग्रह है। समास, विभक्तिलाप, ज प्रत्यय आदि सभी प्रक्रिया 'पौर्वशालः' के समान ही समझनी चाहिये।
- (२) उत्तरपद परे रहते [समास का उदा०] पूर्वशालाप्रिय: [पूर्वा शाला प्रिया यस्य सः इस त्रिपद बहुत्रीहि करने पर प्रिय शब्द उत्तरपद परे रहते पूर्व के दोनों प तें का तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पूर्व के दोनों पदों का तत्पुरुष समास करने से समास का अन्तोदात्त होने से 'शाला' का अन्तिम 'आ' उदात्त होता है। बिंद बह

आपरशालः । उत्तरपदे-पूर्वशालाप्रियः, अपरशालाप्रियः । समाहारे दिवशब्दो न संभवति । संख्या, तद्धितार्थे-पाछ्रनापितिः । पछ्रकपालः । उत्तरपदे—पछ्चगवधनः, दशगवधनः ।

#### न्यासः

समाहारे दिङ् न सम्भवतीति । समाहारो हि समूहः । स च भिन्नार्थानामेवैककालानां भवति । बुद्ध्या युगपदर्थानां परिग्रहादेककालत्वम्, न त्वभिन्नवस्तुनः । संख्यैव च भेदमाचष्टेः; तस्या भिन्नार्थाभिधायि-त्वात्, न तु दिक्शब्दः; तस्य प्रतिनियतिवषयत्वात् । तस्मात् समाहारे दिक्शब्दो न सम्भवतीति स न तत्र समस्यते ।

पाञ्चनापितिरिति । पञ्चानां नापितानामपत्यमिति तद्धितार्थे विषयभूते प्राक् समासः । पश्चाद् 'अत इत्' । पञ्चकपाल इति । पञ्चमु कपालेषु संस्कृत इति तद्धितार्थे विषयभूते पूर्वं समासः, पश्चादण् । तस्य 'द्विगो-लुंगनपत्ये' इति लुक् । पञ्चगवधनमिति । पञ्च गावो धनमस्येति प्राक् त्रयाणां पदानां बहुन्नीहिः । उत्तरकालं

#### पदमञ्जरी

दारार्थं घटामहे, दारा यथा स्युरिति घटामह इति ? नैवं शक्यं विज्ञातुम्; एवं हि विज्ञायमाने तद्धितोत्पत्तये विधीयमाना समाससंज्ञा विषयान्तरे न स्यात् । एवं तस्यैव समासस्य विधीयमाना द्विगुसंज्ञापि, तत्तरच पञ्चारितिरित्यत्र इगन्ते द्विगाविति स्वरो न स्यात्, तस्य तु समाहारद्विगुरवकाशः, यथा—स्वरे विधीयमानः पराङ्गवद्भावः पत्वणत्वयोर्ने भवति, तथात्रापि । पौर्वशाल इति । पूर्वस्यां शालायां भव इति तद्धितार्थे विवक्षिते समासः, ततस्तद्धितः ।

पूर्वशालाप्रिय इति । पूर्वा शाला प्रियास्येति त्रिपदे बहुत्रीहौ प्रियशब्दे उत्तरपदे परतः पूर्वयोस्तत्पुरुषे सित समासान्तोदात्तत्वं शालाशब्दस्य भवति, असित त्ववान्तरतत्पुरुषे पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण पूर्वशब्दस्याद्युदात्तत्वमवितष्ठेत ।

समाहारे दिवशब्दो न सम्भवतीति । स हि समूहरूपत्वाद्भेदिनबन्धनः, संख्यैव च भेदमाचध्टे, दिवशब्दस्तु प्रत्यर्थनियतः । विभक्तिरिप समासे निवर्त्तते । ननु यथा 'काकसमूहः' इत्यत्र विभक्त्यभावेऽपि भेदावगितस्तथात्रापि भविष्यति, तस्माद्प्रयोगाभावादित्येवात्र हेतुवंक्तव्यः ।

## भावबोधिनी

समास न करते तो बहुन्नीहि में पूर्वपद का प्रकृतिस्वर होने से 'पूर्व' का आदि उदात्त ही होता। अतः यह समास आवश्यक है। पूर्वा का पुम्बद्भाव करने पर 'पूर्व' रूप बनता है।] अपरशालाप्रियः [अपरा शाला प्रिया यस्य सः— इस विग्रह में त्रिपद बहुन्नीहि करने के बाद पूर्व के दोनों पदों का तत्पुरुष होता है। यहाँ भी शाला = पूर्वपद का अन्तोदात्त स्वर करना ही समास का प्रयोजन है।]

समाहार में दिक् शब्द सम्भव नहीं है। [क्योंकि अनिभिधान है]।

(खा संख्यावचक—१) तिद्धितार्थिय में — [पश्चानां नापितानाम् अपत्यम्—इस विग्रह में अपत्यायंक तिद्धित प्रत्यय की विवक्षा में प्रस्तुत सूत्र से समास विभक्तिलोप करके 'अत इव्' (पा॰ सू॰ ४।१।९५) से इव् प्रत्यय, आदिवृद्धि, भसंज्ञा, अलोप होने पर यह रूप बनता है — ] पाश्चनापितिः [पाँच नाइयों की सन्तान]। पश्चकपालः [पश्चमु कपालेपु संस्कृतः — इस अथं में तिद्धित प्रत्यय की विवक्षा में समास और विभक्तिलोप के बाद 'संस्कृतं भक्षाः' (पा॰ सू॰ ४।२।१६) से अण् प्रत्यय और इसका लुक् 'द्विगोर्लुगनपत्ये' (पा॰ सू॰ ४।२।८८) से हों जाता है। पाँच कपालों = मिट्टी के पात्रविशेपों में संस्कार किया गया पुरोडाश आदि।]

## समाहारे-पञ्चपूली, दशपूली।

#### न्यासः

धनशब्द उत्तरपदे परतः पूर्वयोः पदयोस्तत्पुरुषः । तस्मिन् सित 'गोरतिद्धतलुिक' इति टच् समासान्तः । तत्र हि 'तत्पुरुषस्याङ्गुले' इत्यतस्तत्पुरुषग्रहणमनुवत्तंते ।

पञ्चप्लीति । पञ्चानां पूलानां समाहार इति विग्रहः । 'द्विगुरेकवचनम्' इत्येकवद्भावः । 'अकारान्तो-त्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते' इति स्त्रीलिङ्गता, 'द्विगोः' इति ङोप् । ननु समाहारः = समूहः, समूहश्च तद्धितार्थो भवतीत्यपार्थकं समाहारग्रहणम्; तद्धितार्थं इत्येव सिद्धत्वात् ? नैतदिस्तः; पञ्चकुमारीत्यत्र हि समूहप्रत्ययस्य 'द्वगोलुंगनपत्ये' इति लुकि कृते 'लुक् तद्धितलुकि' इति स्त्रोप्रत्ययस्यापि लुक् स्यात् । समाहारे तु पृथग् गृहीते तद्धितानुत्पत्तिरेवात्र विषये समास्यायते । ततो न भवत्येष दोषः ।

#### पदमञ्जरी

पाञ्चनापितिरिति । पञ्चानां नापितानामपत्यिमिति समासे, अत इज् । पञ्चकपाल इति । पञ्चसु कपालेषु संस्कृत इति समासे 'संस्कृतं भक्षाः' इत्यणः 'द्विगोर्लुगनपत्ये' इति लुक् । पञ्चगवधन इति । पञ्च गावो धनमस्येति त्रिपदे बहुत्रीहो कृते धनशब्द उत्तरपदे परतः पूर्वयोस्तत्पुरुषे 'गोरतिद्धतलुकि' इति टच् । अयमुत्तरपदे तत्पुरुषो महाविभाषाधिकाराद्विकल्पेन प्राप्नोति, नित्यो वक्तव्यः; अन्यथा पञ्चगोधन इत्यिष स्यात् । उक्तं च 'द्वन्द्वतत्पुरुषयोश्तरपदे नित्यसमासवचनम्' इति, वाक्च दृषञ्च प्रिये अस्य वाग्दृषदिप्रय इति त्रिपदबहुत्रीहो पूर्वयोद्वन्दः, स च नित्य इष्यते—नित्यं समासान्तो यथा स्यादिति ।

पञ्चपूलीति । पञ्चानां पूलानां समाहार इति विग्रहः, न तु पञ्चपूलाः समाहृता इति । भावसाधनो हि समाहारशब्दः—समाहरणं समाहारः= विप्रकीर्णानामेकत्र राशीकरणम् । पञ्चग्रामः, षण्णगरी, त्रिपुरीत्य- त्रैकस्मिन् क्षणे कियायां समन्वयाद्भिन्नदेशानामिष बुद्ध्या राशीकरणं भवति ।

अथ कर्मसाधने को दोषः ? इह पञ्चकुमारीति, कुमार्यथंप्राधान्यात् समासशास्त्रे चाप्रथमानिर्दृष्ट-त्वादेकविभक्तित्वाभावाच्चोपसर्जनत्वाभावाद् 'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य' इति ह्रस्वो न स्यात्, काममत्र नपुंसक-ह्रस्वत्वं सिद्धम् । इह पञ्च खट्वाः समाहृताः पञ्चखट्वीति वा टाबन्त इति स्त्रीलिङ्गपक्षे ह्रस्वाभावाद् 'द्विगोः' इति ङीब् न स्यात् ।

भावसाधने तु समासार्थे समाहारे नानाविभक्तिभिर्युज्यमानेऽपि कुमारीशब्दस्य नित्यं षष्ठचैत्र योग इत्येकविभक्तिकत्वात् सिद्धमुपसर्जनत्वम् । तस्माद्भावसाधनः ।

## भावबोधिनी

(२) उत्तरपद परे रहते - पश्चगवधनः [पश्च गावः धनम् अस्य सः इस विग्रह में पहले तीनों पदों का बहुवीहिं करने के बाद 'धन' पद परे रहते पूर्व के दोनों पदों का तत्पुरुष होता है। तब 'गोरतिद्धतलुिकः' (पा॰ सू॰ ५।४।९२) इससे टच् = अ प्रत्यय, पश्चगो + अ + धन, ओ का अब् आदेश—पश्चगवधनः। [पाँच गायें हैं धन जिसकी] दश्गव धनः [दश गावः धनं यस्य सः - इस विग्रह में यह बनता है। दश गायें हैं धन जिसकी—यह अर्थ है। सभी प्रक्रिया पूर्ववत् होती है]।

[महाविभाषा का अधिकार होने से यहाँ भी वैकल्पिक समास प्राप्त होता है, वह न हो, नित्य ही समास हो-इसके लिये यह विधान है। यदि यह न होता तो—पश्चगोधनः यह भी होने लगता।]

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

पद्मकुमारि, दशकुमारि । 'स नपुंसकम्' [२।४।१७] इति नपुंसकत्वम्, ह्रस्वो 'नपुंसके प्राति-पदिकस्य' [१।३।४७] इति ह्रस्वत्वम् ॥

#### न्यासः

पञ्चानां कुमारीणां समाहारः पञ्चकुमारि । 'एकविमक्ति चापूर्वनिपाते' इत्युपसर्जनसंज्ञायाम् 'गोकिंग्योरपसर्जनस्य' इति ह्रस्वत्वम् । कथं पुनरत्रेकविभक्तित्वम् ? षष्ठचैवैकया योगात् । तथा हि समाहारः = समूहः, तेन च तत्सम्बन्धे षष्ठचैव भवितव्यम् । अतः समाहारः कुमारीणाम्, समाहारं कुमारीणां पश्य, समाहारेण कुमारीणामित्येवमादिभिरनेकाभिविभक्तिभर्युज्यमानेऽपि समाहारशब्दे कुमारीशब्दः षष्ठचैवैकया युज्यत इत्येकविभक्तिकत्वम् ॥ ५१ ॥

#### पदमञ्जरी

द्विगुरेकवचनिम्त्येतत् 'स नपुंसकम्' इति वक्ष्यामीत्यारभ्यते, कथं पञ्चपूलीमानयेत्युक्ते पूलानामन्यनम्, नान्तरेण द्रव्यानयनं भावानयनं सम्भवित, यथा नान्तरेण पात्रानयनमग्नेरानयनं सम्भवित ? एवमिष समाहारग्रहणमनथंकम्, भावसाधनो हि समाहारशब्दः समूहपर्यायः, समूहश्च तद्धितार्थंस्तत्र 'तद्धितार्थं' इत्येव सिद्धम् । यद्येवम्, तद्धितोत्पत्तिः प्राप्नोति ? उत्यद्यतां तद्धितः, 'द्विगोः' इति लुग्यविष्यति । लुक्कृतानि प्राप्नुवन्ति, पञ्चपूली—'अपिरमाणिबस्ताचित' इति डोप्प्रतिषेधः प्राप्नोति, 'पञ्चगवम्' 'गोरतद्धितलुकि' इति टच् न प्राप्नोति ? नैष दोषः, अपिरमाणोत्यत्र 'न तद्धितलुकी'त्यपास्य 'समाहार' इति वक्तव्यम्, तिष्ठयमार्थम्—अविशेषण द्विगोङ्गींक्यति, अपिरमाणान्ताद् बिस्ताचितकम्बत्यान्ताच्च समाहार एवेति, पञ्चानाम् स्वानां समाहारः पञ्चाश्चो । क्व मा भूत् ? पञ्चित्रस्यत्वेः क्रोता पञ्चाश्चा । 'गोरतद्धितलुकि' इत्यत्राप्यन्तद्धितल्कितित्यपास्य 'द्विगोः समाहार' इति वक्तव्यम्, तिन्नयमार्थम्—गोशब्दान्तस्य तत्पुरुषस्याविशेषेणः द्रज् भवित, द्विगोस्तु समाहार एवेति, पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम् । क्व मा भूत् ? पञ्चिभगोभिः क्रीतः पञ्चगुः पटः । एवमिष पञ्चकुमारीत्यत्र 'लुक् तद्धितलुकि' इति स्रोप्रत्यस्य लुक् प्राप्नोति । तस्मातद्धित-निवृत्पर्थम् । समाहारग्रहणात्तु समासस्यैव सगहारो वाच्यः, न तद्धितस्यति व्याख्यानात्तद्धितो नोत्यद्यत इति सिद्धिमष्टम् । इह पञ्च गावोऽस्य सन्ति पञ्चगुः पुरुष इति मत्वर्थस्य तद्धितार्थत्वादयं समासः प्राप्नोति, न बहुन्नोहिः; अशेषत्वात् । तस्य तु चित्रग्वादिरवक्ताशः, यत्र दिवसंस्ये न स्तः । सित चास्मिन्समासे मतुपः श्रवणं स्यात् । अप्राग्दीव्यतीयत्वाद् द्विगोर्लुगपि नास्ति । तस्मान्मत्वर्थे प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ ५१ ॥

## भावबोधिनी

(३ समाहार में—पञ्चपूली [पञ्चानां पूलानां समाहारः यह विग्रह है। यहाँ समास होता है। 'संख्यापूर्वो दिगुः' (पा॰ सू॰ २,११५२) के अनुसार यहाँ संख्यापूर्व में होने से द्विगु हो जाता है। 'द्विगुरेकवचनम्' (पा॰ सू॰ २।४११) इससे एकवचन होता है और 'स नपुंसकम्' (पा॰ सू॰ २।४।१७) इससे नपुंसकिलङ्ग प्राप्त होता है। परन्तु 'अकारान्तोत्तर-पदो द्विगुः लियां भाष्यते' इस वचन से स्त्रीलङ्ग हो जाने से 'द्विगो': (पा॰ सू॰ ४।१।२१) सूत्र से कीप् = ई प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध होता है। पूल = समुदाय, इधर-टधर विरूरे पैले हुए पदार्थों का एक समूह 'पूल' कहा जाता है]। दशपूली [दशानां पूलानां समाहारः। यहां भी सब पूर्ववत् है।]

पश्चकुमारि [पश्चानां कुमारीणां समाहार:—इस विग्रह में समास, द्विगु, एकवचन] 'स नपुंसकम्' (पा॰ सू॰ १।३।४७) इससे नपुंसकलिङ्ग और 'ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' (पा॰ सू॰ १।३।४७) इससे हिता है ॥ ५१॥

४०३. संख्यापूर्वो द्विगुः ॥ ५२ ॥ (७३१)

'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' [२।१।५१] इत्यत्र यः संख्यापूर्वः समासः स द्विगुसंज्ञो भवति । तद्वितार्थे तावत्—पद्धमु कपालेबु संस्कृतः पद्धकपालः, दशकपालः। 'संस्कृतं भक्षाः' [४।२।१६]

इतीहाण्, तस्य 'द्विगोर्लुगनपत्ये' [४।२।८८] इति लुक् ।

उत्तरपदे—पञ्चनावप्रियः । 'नावो द्विगोः' [५।४।९९] इति समासान्तो भवति । समाहारे—पञ्चमूलो । 'द्विगोः' [४।१।२१] इति ङोब् भवति । द्विगुप्रदेशाः—'द्विगोः' इस्येवमादयः ॥

संख्यापूर्वो द्विगुः ॥ समासान्तो भवतीति । टच् । 'राजाहःसखिभ्यष्टच्' इत्यनुवृत्तेः ॥ ५२॥

संख्यापूर्वो द्विगुः ॥ क्विचिद्दनन्तरोऽपेक्ष्यते, यत्रैतदुच्यते—'अनन्तरस्य विधिर्वा भवित प्रतिषेघो वा (व्या॰ परि० १९) इति; क्विचित्समुदायः, यथा—'न षट्स्वस्नादिभ्यः' इत्यत्र वक्ष्यते—तस्मान्नोभाविति, तिद्द् समुदायोऽपेक्ष्यते ? अनन्तरो वा ? इति संशयेऽनन्तर इत्याह—तिद्धतार्थं इत्यादि । अयं भावः— समुदायापेक्षायां संख्यापूर्वपदसमानाधिकरणसमासमात्रपरिग्रहे द्विमुनि व्याकरणस्येत्यव्ययीभावस्यापि स्यादिती-गन्ते द्विगाविति स्वरप्रसङ्गः । समानाधिकरणतत्पुरुषापेक्षायामपि एकशाटीत्यत्रापि स्यात् । संख्याशब्दो-पादानिविह्ततत्त्पुरुषपिग्रहेऽपि 'दिवसंख्ये संज्ञायाम्' इत्यस्यापि ग्रहणात् सप्तर्थय इत्यत्र द्विगुस्वरप्रसङ्गः । योगविभागश्चानर्थकः, 'दिवसंख्ये संज्ञायां तद्धितार्थोत्तरपदश्वमाहारे' इत्येक्योगः कर्त्तव्यः स्यादिति । कयमेका-पूनीति ? अत्र ह्येकश्चासावपूपश्चेति पूर्वकालेति समासे कृते द्विगुत्वे सित 'अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः क्वियां भाष्यते' (कात्या॰ वा॰ १५५६) इति 'द्विगोः' इतीकारः सिद्धचित, नान्यथा । न चैकशाटीतिवज्ञातिङोषन्तेन समासः शवयते कर्तुम्, केवलस्यापूपशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वात् ? उच्यते—अत्रानन्तरसूत्रेण समाहार एव समासः । नन्विनक्विषयः समाहारो नैकस्य सम्भवति, कथम् ? इहैकमप्यपूपं कश्चित्कृत्वणो दददनेकं मन्यते, तथा दानश्चद्वातिशयादपूपमहत्त्वाद्वाऽनेकिस्मन्यः संगमस्तमेकिस्मन्निप करोति । अनेन प्रतिग्रहीता कृपणो व्याख्यातः, तत्रारोपितबहुत्वाश्चयः समाहार इति सिद्धम् ॥ ५२ ॥

## भावबोधिनी

'तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इस सूत्र में जो संख्यापूर्व वाला समास होता है उसकी द्विगु संज्ञा हो जाती है। [भाव यह है कि पूर्ववर्त्ती सूत्र ने (१) तद्वितार्थ विषय में, (२) उत्तरपद परे रहते और (३) समाहार में जो समास का विधान किया है वहाँ यदि संख्वावाची शब्द पहले हो तो 'दिगु' कहा जाता है। तीनों के क्रमशः उदा०]—

(१) तद्वितार्थविषय में—[पञ्चमु कपालेषु संस्कृतः]—पञ्चकपालः, [दशमु कपालेषु संस्कृतः—] दशकपालः। यहाँ 'संस्कृतं भक्षाः' (पा॰ सू॰ ४।२।१६) इससे अण् प्रत्यय होता है और 'दिगोर्लुगनपत्ये' (पा॰ सू॰ ४।२।८८) इससे अण् का छुक् हो जाता है।

(२) उत्तरपद परे रहते — पञ्चनाविश्यः [पञ्च नावः पिथाः यस्य सः इम त्रिपद बहुव्रीहि के करने पर पूर्व के दो पदों का तत्पुरुष होता है, उसकी द्विगु संज्ञा हो जाने के फलस्वरूप] 'नावो द्विगोः' (पा० सू० ५।४।९९) इससे समासान्त टच् = अ प्रत्यय करने पर पञ्चन् नौ + अ + त्रिय में 'औ' का 'आव्' आदेश आदि कार्य होता है । पाँच नावें जिनको प्रिय हैं।]

(३) समाहार में —पञ्चमूळी [पञ्चानां मूल्पनां समाहार: —इस विग्रह में समास के बाद द्विगु संगा हो जाने से 'अकारान्तोत्तरपदो द्विगु: स्त्रियाँ भाष्यते' इससे जीळिङ्गत्व और 'द्विगोः' (पा० सू० ४।१।२१) इससे ङोप् होता है। पाँच जड़ों का समूह।]

द्विगु के प्रयोगस्थल-'द्विगो:' (पा॰ सू॰ ४।१।२१) आदि के समान [द्विगुपदघटित]. सूत्र हैं ॥ ५२ ॥

## ४०४. कुत्सितानि कुत्सनैः ॥ ५३ ॥ (७३२)

कुर्तिसतवाचीनि सुबन्तानि कुत्सनवचनैः सुबन्तैः सह समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । शब्द-प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामयं समास इष्यते । 'विशेषणं विशेष्येण' [२।१।५७] इति परनिपाते प्राप्ते विशेष्यस्य पूर्व-निपातार्थं आरम्भः । वैयाकरणखसूचिः । निष्प्रतिभ इत्यर्थः । याज्ञिककितवः । अयाज्ययाजनतृष्णापर' उच्यते । मीमांसकदुर्दुरूढः । नास्तिकः ।

### • न्यासः

कुत्सितानि कुरसनैः ॥ कुत्सितशब्दोऽयमिह रूढिमाचष्टे । तथा च निष्ठा भूतकालं नोपादत्ते । कुत्सनशब्देन च कुत्साहेतुर्धमों गृह्यते — कुत्स्यते गह्यंतेऽनेनित कृत्वा । बहुवचनित्देंशस्तु स्वरूपविधेनिरासार्थः । तेन कुत्सितवाचिनां कुत्सनवचनेः सह समासो विज्ञायते, न तु कुत्सितशब्दस्य कुत्सनशब्देन । अत आह-कुत्सित-वाचीनीत्यादि । शब्दश्वृत्तिनिमित्तकुत्सायामयं समासो विदित्तव्यः । कुतः पुनरेतल्लभ्रमते ? प्रत्यासत्तः । शब्दस्य हि प्रवृत्तिनिमित्तं प्रत्यासत्तम्, अतस्तत् कुत्सायामेव समासेन भिवतुं युक्तम् । वैयाकरणखसूचिरिति । वैयाकरणश्चासौ खसूचिश्चेति विग्रहः । यः पृष्टः सन् व्याकरणे खमाकाशं सूचयतीति निरीक्षते निष्प्रतिभो भवति स एवमुच्यते । अत्र हि वैयाकरणत्वं वैयाकरणशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं तत् कुत्स्यते, तत् पुनः व्याकरणाच्येतृत्सम्बन्धः, व्याकरणविदितृत्तम्बन्धो वा, तेन हि निमित्तेन वैयाकरणशब्दः पुरुषे वर्त्तते । एवमन्यत्रापि शब्द-प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायां समासो वेदितव्यः । याज्ञिकिकतव इति । कितव इव कितवः । यथा हि कितवः कि तवास्तीति धनवत्तामात्रमपेक्षमाणो द्यते प्रवर्त्तते, न तु तस्य जात्यादिकमपेक्षते, तथा याज्ञिकोऽपि याजने प्रवर्त्तमानो यस्तृष्णयाऽयाज्यस्य धनवत्तामात्रमपेक्षते, न तु तस्य यागाहंतां स याज्ञिकिकतव इत्युच्यते । अत आह—अयाज्ययाजनतृष्णापर उच्यत इति । मीमांसकदुर्देष्ट इति । मीमांसको मीमांसाध्ययनफलमनवाप्य नास्तिको ज त इति प्रतीयते ।

## पदमञ्जरी

कुत्सितानि कुत्सनैः ।। कुत्सितानीति । 'कुत्स अवक्षेपणे' (धा० पा० १६९७) मत्यादिसूत्रे चकार-स्यानुक्तसमुच्चयार्थत्वाद्वर्त्तमाने कः । बहुवचनिन्देशादुभयत्रार्थग्रहणं न स्वरूपग्रहणमित्याह —कुत्सितवाचीनीति । वैयाकरणखसूचिरिति । सूचयतेः 'इच्च' इतीकारः । यः पृष्टः सन् प्रश्नं विस्मारियतुं खं सूचयति = खं निरीक्षते – अहो निर्मलं गगनिमिति, स एवमुच्यते । अत्र व्याकरणस्य वेदाङ्गस्याध्ययनं प्रशस्तमिप प्रतिभानाभावेन निष्फलत्वात्कुत्स्यते । याज्ञिकिकतव इति । कि तवास्तीति धनमात्रप्रश्नेन जात्यादिनिरपेक्षो द्यूते प्रवर्त्तमानः

## भावबोधिनी

कुत्सित = निन्दित अर्थ के वाचक सुबन्त शब्दों का कुत्सन = निन्दा के वाचक सुबन्त शब्दों के साथ समास होता है और वह तत्पुरुप समास होता है। शब्द-प्रवृत्तिनिमित की कुत्सा में यह समास होता है। 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्' (पा० सू० २।१।५७) इससे विशेष्य का परिनिपात प्राप्त रहने पर उसका पूर्विनिपात करने के लिये यह सूत्र बनाया गया है: उदा०—वैयाकरणखसूचि: [आकाश की ओर देखने वाला वैयाकरण। किसी बात के पूछे जाने पर यद्वि कपर आकाश की ओर देखने लग जाय, बता न सके, उस वैयाकरण के लिये यह प्रयोग होता है वैयाकरण-विचासी खसूचिश्च— यह विग्रह है।] प्रतिभाशून्य यह अर्थ है। याजिकिकतवः [याजिकश्चासी कितवश्च यह विग्रह है] यज्ञ के अनिधकारी को [धनादिलोभ से] यज्ञ कराने को तृष्णा वाला—ऐसा कहा जाता है। मीमांसकदुर्दृष्टिः [मीमांसकश्चासी दुर्दृष्टिश्च — यह विग्रह है। कहीं-कहीं 'दुर्दृष्टिः' यह पाठ माना गया है। व्याख्या में इसकी व्युत्पित भी दी गयी है।] नास्तिक मीमांसक यह अर्थ है।

१. 'अयाज्ययाजकनृष्णापरः' इति पदम् असीसम्मतोऽयं पाठः । CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

कुत्सितानीति किम् ? वैयाकरणश्चौरः । न ह्यत्र वैयाकरणत्वं कुत्स्यते । कुत्सनैरिति किम् ? कुत्सितो ब्राह्मणः ॥

४०५, पापाणके कुत्सितैः ॥ ५४ ॥ (७३३)

पापाणकशब्दी कुत्सनाभिधायिनी, तथोः पूर्वेण समासे परनिपातः प्राप्तः पूर्वेनिपातार्थमियमा-

न्यासः

वैयाकरणक्ष्वौर इति । ननु चौरत्वेन गह्यंमाणो वैयाकरणः कुत्सितो भवत्येव । तदिभधायी च वैयाकरणशब्दः । तत् कथमिदं प्रत्युदाहरणमुपपद्यत इत्याह—न ह्यत्रेत्यादि । प्रत्यासत्ते हि शब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य कुत्सायां समासेन भवितव्यम् । न चेह वैयाकरणशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं कुत्स्यते; यस्माच्चौरोऽपि सम्यण् व्याकरणं वेत्त्यधीते वा । तस्मान्नात्र शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं कुत्स्यते, कि तिह ? यत्र तद् वैयाकरणत्वं वत्तेते से कुत्स्यते, वैयाकरणत्वन्तु तस्योपलक्षणमेव केवलम्, योऽसौ वैयाकरणः स चौरः, यथा—यः कम्पते सोऽश्वत्य इति । अत्र कम्पनमश्वत्यस्योपलक्षणम् । कुत्सितो बाह्मण इति । भवत्यत्र कुत्सितशब्दः कुत्सिताभिधायी । न तु ब्राह्मणशब्दः कुत्सनवचनः ॥ ५३ ॥

पापाणके कुत्सितैः ॥ पापाणकशब्दो कुत्सनाभिधायिनावित्युक्तम् । यद्येवमत्र पूर्वेणैव सिद्धः समासः, िकमर्थमिदमुंच्यत इत्याशङ्क्रवाह—तयोरित्यादि । यदि पूर्वेण स्यात् समासः, ततः कुत्सितशब्दस्य प्रथमा-

## पदमञ्जरी

कितवः । इह तु कितव इव कितवः, यो याज्ञिको याज्यस्य धनसत्तामेवापेक्षते न यागाईताम् । स याज्ञिक-कितव इत्युच्यते, तदाह—अयाज्ययाजकस्तृष्णापर इति । 'मोमांसकदुर्दृष्टः' इति । 'दुल उत्क्षेपे' (धा॰ पा॰ १६००) दुःपूर्वः औणादिकः कूटप्रत्ययः । 'बहुलमन्यत्रापि' (दशप।दि उ० सू० ८.४०) इति णिलुक्, लस्योरेकविषयत्वस्मरणाद् दुर्दृष्टि इति भवति ।

वैयाकरणश्चीर इति । कथमेतत्प्रत्युदाहरणम्, यावता चौरत्वेन गर्ह्यमाणःवाद्भवत्येव वैयाकरण-कुत्सा, तत्राह—न ह्यत्रेति । प्रत्यासत्तेः शब्दप्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायां समासेन भवितव्यम्, अत्र च वैयाकरणः

## भावबोधिनी

कुत्सितानि—इसका क्या प्रयोजः है ? वैयाकरणक्चौरः । यहाँ वैयाकरणत्व = व्याकरण की कुत्सा नहीं की जा रही है । अपि तु वैयाकरण की कुन्सा हो रही है ] । कुत्सनवाचक के साथ --इसका क्या प्रयोग है ? कुत्सितो ब्राह्मणः [यहाँ ब्राह्मण शब्द कुत्सनवाचक नहीं है । अतः समास नहीं होता है ।]

विमशं—यहाँ तिशेषण और तिशेष्य के वाचक शब्दों का समास हो रहा है। यह कार्य तो 'विशेषणं विशेष्यणं वहुलम्' (पा० सू० २।१।५७) इसी सूत्र से सम्भव है। परन्तु 'प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्' (पा० सू० १।२।४३ सूत्र के अनुसार विशेषणवाचक का प्रथमानिर्दिष्ट होने के कारण पूर्व निपात होने लगता, उस प्रकार न करके विशेष्यवाचक का पूर्वनिपात करने के लिये यह सूत्र बनाया गया है। इसल्यि वैयाकरण, मीमांसक आदि शब्दों का पूर्वनिपात होता है।

'कुत्सन' इसमें कुत्स वातु से करण अर्थ में —कुत्स्यतेऽनेन में ल्युट् = अन प्रत्यय करने पर 'कुत्सन' शब्द बना है। इस प्रकार जो कुत्सा = निन्दा का हेतुभूत धर्म है वह यहाँ लिया जाता है। इसलिये 'कुत्सितः ब्राह्मणः' यहाँ समास नहीं होता क्योंकि ब्राह्मण कुत्सा का हेतुभूत धर्म नहीं है।। ५३।।

पान और अणक शब्द कुत्सन के अभियायक हैं, इनका पूर्वसूत्र के द्वारा समास करने पर इनका परितपात प्राप्त होता है, उनका पूर्वितपात करने के लिये यह सूत्र बनाया जा रहा है। पाप और अणक—इन सुबन्त शब्दों का कुत्सितवाची सुबन्तों के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। उदा० पापनापित: [पापश्चासी

रम्यते । पाप, अणक—एते सुबन्ते कुत्सितवचनैः सह समस्येते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । पापनापितः, पापकुलालः । अणकनापितः, अणककुलालः ॥

४०६. उपमानानि सामान्यवचनैः ॥ ५५ ॥ (७३४) उपमीयतेऽनेनेत्युपमानम् । उपमानवाचीनि सुबन्तानि सामान्यवचनैः सुबन्तैः सह समस्यन्ते,

निर्दिष्टत्वात् पूर्वनिपातः स्यात्, पापाणकशब्दयोस्तु परिनपातः । तस्मात् तयोः पूर्वनिपातार्थमिदमारभ्यते । कुरिसतग्रहणं विस्पष्टार्थम्; अन्यथा पूर्वयोगादेव कुरिसत इत्यनुवित्तिष्यत इति तन्न कर्त्तव्यमेव स्यात् ॥ ५४ ॥

उपमानानि सामान्यवचनैः ।। उपमीयतेऽनेतेत्युपमानिमिति । सादृश्येन येन परिच्छिद्यते तदुपमानमित्यर्थः । यथा गौरिव गवय इत्यत्र गौरुपमानम्, तेन हि सादृश्येन गवयः परिच्छिद्यते । 'यादृशो गौस्तादृशो गवयः' इत्यर्थः प्रतीयते । सामान्यमनेकसाधारणं भवितः इह चोपमानस्य श्रुतत्वात् तस्य चोपमेयापेक्षत्वादुपमानोपमेययोरेव साधारणो धर्मः सामान्यं विज्ञायत इत्याह—उपमानोपमेययोरित्यादि । तद्विशिष्टोपमेयवचनैर्यं समास इति । तेन सामान्येन धर्मेण विशिष्टं यदुपमेयं तद्वचनैर्यं समासो भवित । कुतः पुनः सामान्यवचनैरित्युक्ते सत्येष विशेषो लभ्यते ? न्यायात् । तथा हि—सामान्यमुक्तवन्तः सामान्यवचनाः, यथा—गुणमुक्तवन्तो गुणवचना इति । कदा च ते सामान्यवचना भवन्ति ? यदा सामान्यमिश्वाय सामान्यविशिष्टे तद्वित

## पदमञ्जरी

कुत्स्यते चौरत्वेन, न तु वैयाकरणत्वम् । कुत्सितो ब्राह्मण इति । अत्र विशेषणं विशेष्येण' इति भवतिव्यमेव समासेन । यदि नेष्यते, बहुलग्रहणं शरणम् ॥ ५३–५४ ॥

उपमानि सामान्यवचनैः ।। उपमोयतेनेऽनेत्युपमानिमित । उपपूर्वान्माङः करणे ल्युटि समास इति दर्शयित । भाष्ये तु मानस्य समीपमुपमानिमत्यर्थकथनमात्रम् । अव्ययोभावे उपमानानीति रूपासिद्धि-प्रसङ्गादिति भावः । उपपूर्वकद्य माङ् सादृश्यहेतुके परिच्छेदे रूढः । येन वस्त्वन्तरं सादृश्येन परिच्छिद्यते तदुपमानम्, तद्यथा—गौरिव गवय इति; गौः करणम्, पुरुषः परिच्छेत्ता, स हि गोः सादृश्येन गवयं परिच्छिनत्ति—गोसदृशो गवय इति । सामान्यवचनैरिति । समानशब्दः साधारणपर्यायः, तत्रश्चातुर्वण्यादित्वात्स्वार्थे द्यत्र । साधारणो धर्मः सामान्यम्, तच्चोपमानस्य श्रुतत्वात्तस्य चोपमेयापेक्षत्वात्तयोरेव साधारणो धर्मो विज्ञायत इत्याह —उपमानोपमेययोरित्यादि । तद्विशिष्टोपमेयवचनैरिति । तेन साधारणेन धर्मेण विशिष्टं यदुपमेयं तद्वचनैः न तु साधारणधर्ममात्रवचनैरित्यर्थः । वचनग्रहणाञ्चायमर्थो लभ्यते, सामान्यमुक्तवन्तः = सामान्यवचनाः । ये सामान्यमुक्तवा तद्वित द्रव्ये पर्यवस्यन्ति ते तथोकाः, यथा—गुणमुक्तवान् गुणवचन

## भावबोधिनी

नापितश्च यह विग्रह है। पापी नाई]। पापकुलाल: [पापश्चासी कुलालश्च – यह विग्रह है। पापी कुम्हार] अणकनापित: [अणकश्चासी नापितश्च—यह विग्रह है। निन्दित नाई]। अणककुलाल: [अणकश्चासी कुलालश्च—यह विग्रह है। निन्दित कुम्हार]॥ ५४॥

जिससे उपमा दी जाय, साहश्य बताया जाय—वह उपमान है। [उपमीयन्ते = सहशतया पि च्छिन्ते ये: तानि उपमानानि अर्थात् साहश्य के निरूपक की उपमान कहा जाता है। उपमानवाचक सुवन्त शब्दों का सामान्य-वाचक शब्दों के साथ समास होता है वह तत्पुरुव समास होता है। उपमान और उपमेय इन दोनों का साथारण अर्थात् दोनों में रहने वाला धर्म सामान्य होता है। इस सामान्य धर्म से विशिष्ट उपमेयवाचक शब्दों के साथ यह समास होता है। उदा०—शस्त्री इव श्यामा [इस विग्रह में]—शस्त्रीश्यामा देवदत्ता [शस्त्री : लोहे की छोटी छुरी। शस्त्री के CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

तत्पुरुषश्च समासो भवति । उपमानीपमेययोः साधारणो धर्मः = सामान्यम्, तद्विशिष्टोपमेयवचनैरयं समासः । शस्त्रीव श्यामा शस्त्रीश्यामा देवदत्ता । कुमुदश्येनी । हंसगद्गदा । न्यग्रोधपरिमण्डला ।

#### न्यास

द्वत्ये वर्त्तन्ते। तच्च सामान्यददुपमानस्य सम्बन्धिशब्दत्वादुपमेयमेव विज्ञायत इति न्यायप्राप्त एवार्थो वृत्तिकृता दिशतः। शस्त्रोश्यामा देवदत्ति। अत्रोपमानं शस्त्रो, उपमेया देवदत्ता। प्रसिद्धं ह्युपमानं भवित, नाप्रसिद्धम्। शस्त्रयेव श्यामगुणत्वेन प्रसिद्धा, न देवदत्ता। तयोः सामान्यं साधारणो धर्मः श्यामत्वम्। तत् श्यामत्वमुक्तवा श्यामशब्दो देवदत्तायामभेदोपचाराद् मतुब्जोपाद्धा वर्त्तत इति सामान्यवचनो भवित। ननु च समानाधिकरणेनेत्यनुवर्त्तते, इह च शस्त्रीशब्दस्य शस्त्र्यां वृत्तिः, श्यामाशब्दस्य देवदत्तायाम्, अतो वैयधिकरण्यात् समासेन न भवितव्यम् ? नैतदस्तिः, सर्वत्र ह्युपमानोपमेययोभेदात् तद्वाचिनोर्वैयधिकरण्य- भवेत, उच्यते चेदं वचनम्, अतो वैयधिकरण्येऽपि वचनसामर्थ्यात् समासो भविष्यितः।

## पदमञ्जरी

इति । तच्च सामान्यवदुपमानशब्दस्य संबन्धिशब्दत्वात्तदाक्षिप्तमुपमेयमेव विज्ञायत इति सुष्ठूकम् — तद्विशिष्टो-पमेयवचनैरिति । शस्त्रीश्यामेति । अत्र श्यामगुणविशिष्टत्वेन प्रसिद्धत्वादुगमानं शस्त्री, उपमेया देवदत्ता, तयोः साधारणो धर्मः श्यामत्वम्, तदिभिधाय तद्विशिष्टायां श्यामाशब्दः पर्यवस्थतीति भवति सामान्यवचनः ।

ननु च समानाधिकरणेनेति वत्तंते, इह च शस्त्रीशब्दः शस्त्र्यां वर्त्तंते, श्यामाशब्दस्तु देवदत्तायाम्, यदाह — 'उपमानवाचीनि सुबन्तानि तिद्विशिष्टोपमेयवचनेः' इति; यथा विग्रहवावये इवशब्दः प्रयुक्तः—शस्त्रोव श्यामेति ? सत्यम्; वचनसामर्थ्यातु वैयधिकरण्येऽपि समासः । यद्येवम्, मृगीव चपञा मृगचपञा, हंसीव गद्गदा हंसगद्गदा, पुंवत्कर्मधारयेति सामानाधिकरण्यलक्षणः पुंवद्भावो न प्राप्नोति ? नैष दोषः; जात्यन्तरनिवृत्तिपरायां चोदनायां खोत्वमिकिञ्चत्करम्, तत्र कुक्कुटाण्डम्, मृगक्षीरिमत्यादिवदिदमपि सिद्धम् । ननु चान्यदेव चापलं स्त्रियाः, अन्यदेव पुंसः ? सत्यम्; जातिमात्रोपादानेऽपि प्रकरणादिवशात् स्त्रोत्वं प्रत्यायिष्यते, तच्च बहिरङ्गत्वात्र स्त्रीप्रत्ययस्य निमित्तम् । अन्यथा पुंवद्भावेन निवृत्तौ स्त्रीप्रत्ययस्य तवापि कथं विशेषावगतिः । अस्त्वेवम्, यदि तु मृगीव चपलेति स्त्रीप्रत्ययान्तस्य समासः क्रियते, तदा मृगीचपलेति प्राप्नोति, न हि तेन समासो दण्डवारितः, समानाधिकरणाधिकारस्य बाध्येत । एवं तिह समानाधिकरणसमास एवायम्—

## भावबोधिनी

समान काली देवदत्ता नामक स्त्री] । कुमुदश्येनी [दिग्गजों के समान श्वेत], हंसगद्गदा [हंस के समान गद्गद], न्यग्रोध परिमण्डला [पीपल के समान परिमण्डल वाली]।

उपमानवाचक—इसका वया फल है ? देवदत्ता श्यामा [देवदत्ता श्यामवर्ण की है । यहाँ उपमानवाचकता न होने से समास नहीं होता है]।

सामान्य वर्मवाचकों के साथ—इसका क्या फल है ? फाला इव तण्डुलाः [फाल के समान चावल यहाँ फाल = खेती का उपकरणविशेष उपमान है, इनकी लम्बाई आदि साहश्य के साथ तण्डुलों की उपमा दी जाती है । परन्तु तण्डुल शब्द उपमेयवाची है]। पर्वता इव बलाहकाः [पर्वतों के समान बादल। यहाँ भी विशालता आदि के साहश्य से पर्वतों के बराबर बादल को बताना इष्ट है। पर्वत उपमान है, बलाहक सामान्यवर्मवाचक नहीं है]।

विमर्श—उपमीयते येन तदुपमानम्—इस विग्रह में उपपूर्वक माङ् धातु से करण अर्थ में ल्युट् प्रत्यय होता है। यह साहश्यवाचक परिच्छेद अर्थ में रूड हो गया है। साहश्य के कारण जिसके द्वारा किसी अन्य वस्तु का परिच्छेद

उपमानानीति किम् ? देवदत्ता इयामा ।

सामान्यवचनैरिति किम् ? फाला इव तण्डुलाः । पर्वता इव बलाहकाः ॥

#### न्यासा

अथ वा— शस्त्रीशब्दोऽप्यत्र देवदत्तायां वर्त्तते । तेन सामानाधिकरण्य एवायं समासः—शस्त्री चासौ श्यामा चेति शस्त्रीश्यामा । ननु च शस्त्रीशब्दोऽयं जातिवचनः शस्त्रीत्वं प्रवृत्तिनिमित्तमुपादाय तद्वति वर्त्तते, न च तत् शस्त्रीत्वं देवदत्तायामस्ति, तत् कथं तत्र वर्त्तते ? नेष दोषः; 'सर्वं एवामी शब्दा गुणमुपादाय तद्वति द्रव्ये वर्त्तन्ते' इत्यपि दर्शनमस्ति । तत्र श्यामत्वं गुणमुपादाय शस्त्रीशब्दो देवदत्तायां वर्त्तिष्यते । ताद्धम्यीद्वा देवदत्ता शस्त्रीशब्देनाभिधास्यते । भविन हि ताद्धम्यीत् ताच्छब्द्यमित्युक्तं प्राक् । ताद्धम्यं पुनः श्यामगुणत्वम् ।

फाला इव तण्डुला इति । भवन्ति हि फाला उपमानम् । तथा हि—तैर्दीघंत्वादिना सादृश्येन तण्डुला उपमीयन्ते । तण्डुलशब्दस्तु सामान्यवचनो न भवति । ननु च तण्डुलशब्दोऽपि तण्डुलत्वं सामान्यमुपादाय तद्वति द्रव्ये वर्त्तत इति भवत्येव सामान्यवचनः, तदयुक्तमिदं प्रत्युदाहरणम् ? नैतदस्ति; तथा ह्युपमानोपभययोः साधारणो धर्मः सामान्यमित्युक्तम् । न च तण्डुलत्वं फालानामस्ति, कि तर्हि ? तण्डुलानामेव ॥ ५५ ॥

### पदमञ्जरी

शास्त्री चासौ श्यामा चेति, कथं पुनर्देवदत्तायां शस्त्रीशब्दः, जातिवचनो ह्यसौ सादृश्यनिमित्तादभेदोपचारात्, यथा—गौर्वाहीक इति । यद्येवम्, शस्त्रशब्दोऽप्युपमेये संक्रान्तः इत्युपमानवाचित्वं नोपपद्यते ? सत्यम्; पूर्वावस्थाश्रयेण तूपमानत्वं द्रष्टव्यम् । इवशब्दप्रयोगस्तूपमानप्रदर्शनार्थः, न प्रक्रियावाक्याङ्गमिति न कश्चिद्दोषः ।

ननु श्यामगुणत्वेन साधम्येण शस्त्रीशब्दो देवदत्तायां प्रयुज्यत इति श्यामशब्दो न प्रयोगाहंः, तन्नः, बह्वो हि शस्त्र्यां गुणः—तीक्ष्णा सूक्ष्मा पृथुः श्यामेति, तत्रासित श्यामगुणेन शस्त्रीत्वमारोपितिमिति । ननु सदिप श्यामपदं देवदत्तामुपस्थाप्य चरितार्थमिति नैव शस्त्रीगुणो निर्द्दिश्यते, नैतदिस्तः, नैवमत्र वचनं व्यज्यते—या श्यामा सा शस्त्रीवेति । कथं तिह शस्त्रीव श्यामा देवदत्तेति ? अस्यां तु वचनव्यकाविवशब्देन तावदुपमेय-निष्ठत्वेन प्रतीयते, उपमेयनिष्ठो गुण उपमानं स्पृशत्येव । अथ वा—चन्द्रमुखीत्यादावनिर्दिष्टोऽपि गुणः प्रियदर्शन-त्वादिः प्रसिद्धिवशादुपमानिमित्तत्वेन प्रतीयते, तदोपमेयेऽपि तावच्छुतः कथमुपमानं न स्प्रक्ष्यति ? फासा इव तण्डुला । दीर्घत्वादिना धर्मेण ॥ ५५ ॥

## भावबोधिनी

किया जाता है, वह उपमान है। जैसे—गौरिव गवय:। यहाँ गौरूपी करण साहश्य में हेतु है, पुरुष गो के साहश्य से परिच्छेद करने वाला है। समान: घर्म:—सामान्यम्। जो उपमान और उपमेय दोनों में समान रूप से रहता है वह साधारण घर्म होता है। जैसे—शस्त्री इव श्यामा देवदत्ता। यहाँ श्यामत्व गुर्ण = धर्म शस्त्री = छुरी और देवदत्ता नाम की स्त्री दोनों में है। इस प्रकार के सामान्यवाचकों के साथ उपमानवाचकों का समास होता है। साहश्य के प्रतियोगी और अनुप्योगी दोनों का साधारण धर्म साहश्य है। यह तद्भिन्न होते हुए तद्गतभूयोधर्मवत्त्व है।

यद्यपि 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्' पा० सू० २।१।५७ इससे यहाँ भी समास सम्भव है परन्तु पूर्वनिपात के नियमार्थ यह पृथक्सूत्र है। वह सूत्र जब समास करता है तब प्रथमा-निर्दिष्ट होने से विशेषणवाची का पूर्वनिपात होता है और जब यह सूत्र समास करता है तो प्रथमानिर्दिष्ट होने के कारण उपमानवाचक का पूर्वनिपात होता है। अतद अव्यवस्था नहीं होती है। ५५।।

## ४०७. उपमितं न्याझादिभिः सामान्याप्रयोगे ॥ ५६ ॥ (७३५)

उपमेयम् = उपमितम्, तद्वाचि सुबन्तं व्याघ्रादिभिः सामर्थ्यादुपमानदचनैः सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति, न चेत्सामान्यवाची शब्दः प्रयुज्यते । 'विशेषणं विशेष्येण' [२।१।५७] इति परनिपाते प्राप्ते विशेष्यस्य पूर्वनिपातार्थं आरम्भः । पुरुषोऽयं व्याघ्र इव—पुरुषव्याघ्रः । पुरुषींसहः ।

सामान्याप्रयोग इति किम् ? पुरुषोऽयं व्याघ्र इव शुरः।

न्यासः

उपितं व्याझादिभिः सामान्याशयोगे ।। सामर्थ्यादुपमानवचनैरिति । यद्यपि 'उपमानवचनैः' इति सूत्रे नोपात्तं तथाप्युपमेयम्पमानापेक्षमित्युपमितशब्दः सम्बन्धिशब्दत्वादुपमानत्वं व्याध्रादीनां गमयति । तेन विशेषानभिधानेऽपि सामर्थ्यादुपमानवचनैस्तैः समासो विज्ञायते । न चेत् सामान्यवाची शब्दः प्रयुज्यत इति । उपमानोपमेययोः साधारणो धर्मः, शांयादि, सामान्यम् । यदि तद्वाची शब्दो न प्रयुज्यते, एवं सित समासो भवति; नान्यथा । ननु च सामान्यस्य समासेऽन्तर्भृतत्वात् तद्वाचिनां शब्दानां प्रयोगो नास्ति, तत् कि प्रति-षेधेन ? नैतदस्ति; साधारणधर्मः सामान्यं हि समासेऽन्तर्भूतम्, न तु तद्विशेषः । तत्रासित प्रतिषेधे विशिष्ट-साधारणधर्मनाचिनः प्रयोगः स्यादेवेति कर्त्तव्यः प्रतिषेधः ? न कर्त्तव्यः, कथम् ? सामान्यशब्दप्रयोगे हि सति तदपेसत्वेन सापेक्षमसमर्थं भवतीत्यसामर्थ्यादेव समाप्तो न भविष्यति । एवं तह्येतज् ज्ञापयति — भवित हि प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समासः' इति । पुरुषश्चात्रोपमेयत्वात् प्रधानः, उपमानं तु व्याघ्रादि तदर्थत्वादप्रधःनम् । किमेतेन ज्ञापकेन प्रयाजनम् ? 'राजपुरुषः शोभनः' इत्येवमादि सिद्धं भवति । विशेषणं विशेष्येण प्राप्त इति ।

## पदमञ्जरी

उपितं व्याद्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ॥ उपितसित्यत्र भूतकालो न विवक्ष्यत इत्याह - उपमेय-मुपमितमिति । साम्रथ्यदिति । उपमेयन्पमानापेक्षमित्येतत्सामर्थ्यम् । न चेत्सामान्यवाचीति यदा प्रकरणादि-वशान्नियतः साधारणगुणः प्रतीयते तदा समासः, यदा तु गुणान्तरव्यवच्छेदाय विशिष्टः साधारणगुणवचनः शब्दः प्रयुज्यते तदा न समास इत्यर्थः। पुरुषोऽयं व्याघ्र इवेति । उपमानप्रदर्शनमेतत्, अत्र हि वैयधिकरण्यात् समासस्याप्रसङ्गः। यदा तु व्याघ्रशब्दस्ताद्धम्यत्युरुषे वर्त्तते तदा सामानाधिकरण्ये सति समासः। अत एवोक्तम् — विशेषणं विशेष्येणेति प्राप्ते इति । पुरुषोऽयं व्याघ्र इव शूर इति । ननु सामान्यशब्दप्रयोगे सति

## भावबोधिनी

उपमेय = उपित, इसके वाचक सुवन्त का व्याघ्र आदि, जो सामर्थ्यवश उपमानवाचक हैं, के साथ समास होता है, वह तत्पुरुष समास होता है, यदि सामान्यधर्मवाचक शब्द का प्रयोग न हुआ हो। [भाव यह है कि सामान्य-धर्म-बाचक शब्द का प्रयोग न किया गया हो तो उपमेयवाचक पुवन्त का समानाधिकरण उपमानवाचक व्याघ्र आदि के साथ समास होता है।] 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्' (पा० सू० २।१।५०) इससे परिनपात = बाद में प्रयोग प्राप्त रहने पर विशेष्यवाचक का पूर्वनिपात = पूर्व प्रयोग करने के लिये यह सूत्र बनाया गया है। उदा०-पुरुष: अयं व्याघ्र इव — [इस विग्रह में] पुरुषव्याघाः । [पुरुष अयं सिंह इव — इस विग्रह में] पुरुषसिंहः । बाघ के समान धूर वीर पुरुष, सिंह के समान पराक्रमी पुरुष-यह अर्थ है। यहाँ व्याघ्र और सिंह उपमान हैं, पुरुष उपमेय है, सूरत्व आदि साधारण = सामान्य धर्म हैं, प रन्तु इनके वाचक का प्रयोग नहीं है । अतः समास होता है ।]

सामान्य धर्मवाचक का प्रयोग न रहने पर इसका क्या फल है ? पुरुषोऽयं व्याघ्र इव सूर: । [यह पुरुष बाघ के समान शूर है। यहाँ शूरत्व पुरुष और बाघ दोनों का साघारण धर्म है, इसका प्रयोग है, अत: समास

नहीं होता है।]

व्याघ्र । सिंह । ऋक्ष । ऋषभ । चन्दन । वृक्ष । वृष । वराह । हस्तिन् । कुञ्जर । रह । पृषत । पुण्डरीक । बलाहक । आकृतिगणश्चायम् । तेनेदमपि भवति—मुखपद्मम्, मुखकमलम्, करिकसलयम्, पाथिवचन्द्र इत्येवमादि ॥

४०८. विशेषणं विशेष्येण बहुलम् ॥ ५७ ॥ (७३६)

भेदकम् = विशेषणम्, भेद्यम् = विशेष्यम् । विशेषण्याचि सुबन्तं विशेष्यवाचिना समानाधिकरणेन

ननु च विशेषणस्य विशेष्येण समानाधिकरणेन समासं वक्ष्यति, उपमानोपमेययोश्च भेदाद्वैयधिकरण्यम्, तत् कुतो विशेषणं विशेष्येणेति प्राप्तिः? एवं मन्यते —पुरुषादावुपमेये वर्त्तमानैव्योद्यादिभिरुपमानशब्दैरयं समासो भवति । यथा चोपमानशब्दानामुपमेयवृत्तित्वे सामानाधिकरण्यं तथा पूर्वसूत्र एव व्याख्यातम् ॥ ५६ ॥

विशेषणं विशेष्येण बहुलम् ।। भेदकं विशेषणमिति । 'शिष्ट विशरणे' इत्यस्माद् धातोविपूर्वात् करणे त्युट् । विशिष्यतेऽनेनेति विशेषणम् । तस्येदं लक्षणम् — भेदकमिति । यत् सामान्याकारेण प्रवृत्तमनेक-प्रकारवद् वस्तु प्रकारान्तरेभ्यो व्यवच्छिद्यकत्र प्रकारे व्यवस्थापयित, तद् भेदकं विशेषणमिति । भेदं विशेष्य-

पदमञ्जरी

तदपेक्षत्वादसामर्थ्यादेव न भविष्यति, एवं तह्येंतज्ज्ञापयति—'भवित प्रधानस्य सापेक्षस्यापि वृत्तिः' (जै॰ परि॰ १०१) इति । तेन राजपुरुषोऽभिरूप औपगवः शोभन इत्यादि सिद्धं भवित । न्यावसिद्ध एवार्थे लिङ्गदर्शनमिदम् । प्राधान्यादेवानेकोपकार्यत्वसम्भवात्पुरुषव्याघ्रोऽभिरूप इति भवत्येव । शौर्यं ह्यत्र समानधर्मः, नाभिरूप्यम् । अत एव 'सामान्याप्रयोगे' इत्युक्तम्, न तु 'गुणाप्रयोगे' इति ॥ ५६ ॥

विशेषणं विशेष्येण बहुलम् ॥ भेदकमिति । असिव्छिनत्तोतिवत् करणस्य कर्तृत्विविवक्षायां ण्वुल् । विशेषणमिति । 'शिष् हे शेषणे' (धा० पा० १४५१) विपूर्वः, विशेष्यतेऽनेनेति विशेषणम्, करणे ल्युद् । यत्साधारणाकारेण प्रतिपन्नं बहुप्रकारं वस्तु प्रकारान्तरेभ्यो व्यविच्छद्य एकस्मिन्प्रकारे व्यवस्थापयित तत्पदं

भाववोधिनी

[इस गण में पठित शब्द—] ब्याघ्र । सिंह । ऋन्छ । ऋषभ । चन्दन । वृक्ष । वृष । वराह । हस्तिन् कुळ जर । रुरु । पृषत । पृण्डरीक । बलाहक । और यह आकृतिगण है, अर्थात् अपित शब्द भी परिगृहीत होते हैं । इसलिए यह भी होता है—मुखपद्मम् [मुखं पद्मम् इव = कमल के समान मुख] । मुखकमलम् [मुखं कमलम् इव] कर-किसलयम् [कर: किसलय इव] पाथिवचन्द्र: [पाथिवः चन्द्र इव, चन्द्र के समान राजा]—इसी प्रकार के और भी ।

. विमर्श- 'उपित शब्द उपपूर्वक माङ् धातु से भूतकाल और कर्म में क्त प्रत्यय करने पर बनता है। परन्तु

यहाँ काल अविवक्षित है। अत एव काशिकाकार आदि ने उपमेयम् = उपमितम् यह पर्याय लिखा है।

यद्यपि सूत्र में 'उपमानवचनैः' अर्थात् उपमानवाचक व्याघ्र आदि के साथ—ऐसा नहीं लिखा है परन्तु उपमेय सापेक्ष होने के कारण उपमान का बोध करा देता है वर्धों के ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। इसी कारण वृत्तिकार ने लिखा है—'सामध्याद्वपमानवचनैः।'

जहाँ भी उपमा रहती है वहाँ चार तत्व आवश्यक हैं—(१) उपमान, (२) उपमेय, (३ साह्य्यवाचक शब्द और (४) सामान्य धर्म। परत्तु कभी-कभी शब्दतः उच्चारण न करके भी ऊपर से अर्थतः प्रतीति मानकर भी उपमा होती है। यह स्थिति यदि सामान्य धर्मवाचक की हो, अर्थात् उसकी प्रतीति होने पर भी, शब्दतः उल्लेख न हो, तभी यह समास होता है। आकृतिगण मान लेने से इस प्रकार के अन्य प्रामाणिक प्रयोगों में भी समास की उपपत्ति सम्भव हो जाती है। ५६।।

भेदक = विशेषण, भेद्य = विशेष्य । विशेषणवाची सुवन्त का विशेष्यवाची समानाधिकरण सुबन्त के साथ बहुल रूप से समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। उदा०—नीलोत्पलम [नीला कमल । नीलं च तदुत्पलं

धातुपाठे तु 'शिष्लृ विशेषणे' इति दृश्यते ।

কাত ৱিত/४০ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

सुबन्तेन सह बहुलं समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । नीलोत्पलम् । रक्तोत्पलम् । बहुलवचनं व्यवस्था-थंम् । क्विचिन्नित्यसमासं एव —कृष्णसर्पः, लोहितशालिः । क्विचिन्न भवत्येव—रामो जामदग्न्यः, अर्जुन. कार्त्तवीर्यः । क्विचिद्विकत्पः—नीलमुत्पलम्, नीलोत्पलम् ।

#### न्यासः

मिति । विशेषणीयं विशेष्यम् । विपूर्वात् तस्माद्धतोः 'ऋहलीण्यंत्' इति कर्मणि ण्यत् । तस्येदं लक्षणम्— भेद्यमिति । यदनेकप्रकारवद्वस्तु प्रकारान्तरेभ्यो व्यवच्छिँकत्र प्रकारे व्यवस्थाप्यते तद् भेद्यं विशेष्यमिति । अथ किमथं विशेषणविशेष्ययोष्ठभयोष्ठपादानं क्रियते ? नः अन्यतरस्यैव क्रियेत, सम्बन्धिशब्दत्वाद्धि तयोरन्यतरो-पादानेनैवेतरस्याप्यवगतिर्भवत्येव ? सत्यमेतत्ः यत्र पूर्वोत्तरपदे प्रत्येकं विशेषणिवशेष्यभूते भवतस्तत्रैव समासो भवतीति ज्ञापनार्थमुभयोष्ठपादानम्, यथा—नीलोत्नलमिति । अत्र नीलार्थो भ्रमरादिभ्यो व्यावत्त्यात्पलार्थे-नोत्पले व्यवस्थाप्यते । उत्पलार्थोऽपि रक्तोत्पलादिभ्यो व्यावत्त्यं नीलार्थेन नीले व्यवस्थाप्यत इत्यस्ति प्रत्येकं विशेषणविशेष्यभावः । स यत्र नास्ति तत्र तु न समासः, यथा—वृक्षः शिशपिति । वृक्षो हि शिशपात्वं व्यभि-चरति, शिशपा तु न वृक्षत्वम् । अतस्तत्प्रकारान्तरेभ्यः पलाशादिभ्यस्तं व्यवन्छिनत्तीति शिशपा तस्य विशेषणं भवति, न तु विशेष्यम् । वृक्षस्तु विशेष्यः । शिशपार्थस्तु वृक्षत्वं न व्यभिचरतीति न तस्यासौ विशेषणं भवति । अथ कि न भवितव्यमेव शिशपावृक्षः, आम्रवृक्ष इति ? विशेषणसमासेन भवितव्यम्, यदा शिशपादिशब्दानां

## पदमञ्जरी

विशेषणं भेदकमिति चोच्यते। व्यवस्थाप्यमानं विशेष्य भेद्यमिति च। ननु च विशेषणं विशेष्यमिति च सम्बन्धिशब्दावेती, ततश्च विशेषणमित्युक्ते गम्यत एव—विशेष्यणेति, एवं विशेष्यणेत्युक्ते गम्यते—विशेषणमिति, तिक्तमर्थमुभयमुपादीयते ? यत्र पूर्वोत्तरपदयोद्धंयोरिप प्रत्येकं विशेषणविशेष्यभावस्तत्रेव यथा स्याद्, यथा—नीलोत्पलमिति। अत्र हि नीलार्थो भ्रमरादिसाधारणरूपेण प्रतिपन्न उत्पलार्थेनोत्पले व्यवस्थाप्यते, उत्पलार्थो हि रक्तादिसाधारणरूपेण प्रतिपन्नो नीलार्थेन नीले व्यवस्थाप्यत इति भवति प्रत्येकमुभयभावः।

यत्र तु स नास्ति न तत्र समासो भवति, यथा प्रत्युदाहरणे—तक्षकः सर्वं इति, न हि तक्षकः सर्वत्वं व्यभिचरित । ननु व्यभिचरित, क्रियानिमित्तकोऽपि तक्षकशब्दोऽस्ति—तक्ष्णोतीति तक्षक इति ? सत्यमस्ति ।

न त्वसी नामधेयेन गाहते तुल्यकक्षताम्। द्रागेव रूढी प्रतिभा क्रियाशब्दे विलम्बिता।।

## भावबोधिनी

च—यह विग्रह है। विशेषणवाची नील का विशेष्यवाची उत्पल के साथ समास होता है। प्रथमानिर्दिष्ट होने के कारण विशेषणवाची का पूर्वनिपात होता है। रक्तोत्पलम् [लाल कमल। रक्तं च तदुत्पलं च—यह विग्रह है।] बहुल—यह वचन व्यवस्था के लिए है—(१) कहीं पर नित्य समास ही होता है—कृष्णसपं: [एक विशेष प्रकार का काला साँप। यह कृष्ण: सपं: ऐसा व्यास प्रयोग नहीं होता है। लोहितशालि: [लाल घान। यह भी लोहित: शालि:—ऐसा नहीं होता है।] (२) कहीं पर समास नहीं ही होता है—रामो जामदग्न्य: [जमदिग्न के पुत्र परशुराम।] अर्जुन: कार्तवीर्य: [सहस्रबाहु। इनमें समास नहीं, व्यास ही प्रयुक्त होता है।] (३) कहीं विकल्प = समास और व्यास दोनों होते हैं—(क) नीलम उत्पलम् (ख) नीलोत्पलम्।

विशेषण—इसका क्या प्रयोजन है ? तक्षक: सर्प: [यहाँ तक्षक िशेषण नहीं हैं। अतः समास नहीं होता है।]

विशेष्यवाचक के साथ—इसका क्या प्रयोजन है ? लोहित: तक्षक: [यहाँ लोहित विशेष्यवाचक नहीं है। अत: समास नहीं होता है।]

## विशेषणमिति किम् ? तक्षकः सर्पः । विशेष्येणेति किम् ? लोहितस्तक्षकः ॥

#### न्यासः

विशेषे वृत्तिनिवधायंते । तथा हि -शिंशपादिशब्दाः फलस्य वृक्षस्य मूलस्य च वाचकाः सामान्यशब्दा इति तदर्थानां वृक्षत्वव्यभिचाराद्विशेष्यभावः, वृक्षश्च विशेषणं भवति । यदा तु कुतिश्चत् प्रकरणादर्थाद्वा वृक्षाद्यर्था एवावसितवृत्तयो भवन्ति तदा न भवितव्यम् । ननु च वृक्षार्थावसितवृत्तित्वाद् वृक्षशब्दस्य तदा प्रयोग एव नोपपद्यते, उक्तार्थत्वात्, 'उक्तार्थानामप्रयोगः' इति वचनात्, ततश्च समासस्याप्रसङ्ग एव, तत् कि तिन्नवृत्त्वर्थेन नोभयग्रहणेन ? नैतदेवम्; क्वचिदुकार्थानामपि लोके प्रयोगो दृश्यते, यथा—अपूर्षे द्वावानयेति ।

यदि तर्हि यत्रोभयोः प्रत्येकं विशेषणविशेष्यभावस्तत्र समासेन भवितव्यम्, एवं सित प्रत्येकमुप-सर्जनत्वं स्यात्, उभयोरिप विशेषणत्वात्, विशेषणस्येह सूत्रे प्रथमानिर्दिष्टत्वात्, तत्रश्चोत्पलनीलिमत्यिप स्यात्, नीलोत्पलिमिति तु सर्वदैवेष्यते ? नेष दोषः, यस्मादेकतरं प्रधानम्, इतरदप्रधानम् । द्वयोः प्रधान्ये परस्परानु-पक्कारित्वादसम्त्रन्थयोरेकत्र प्रयोगो न स्यात् । अप्राधान्येऽिष द्वयोः प्रधानापेक्षावतोर्नास्ति परस्परोपकारित्विमिति

### पदमञ्जरी

इह तु शिशपावृक्ष इति, शिशपाशब्दस्य फलेऽपि दर्शनाद् वृक्षव्यभिचाराद्भवत्येव समासः, न चात्र वृक्षप्रतीतिपूर्विका फले प्रतीतिर्येन बहिरङ्गा स्यात् । यथैव हि पञ्चालादयः शब्दा जनपदिनां जनपदस्य च साधाः ण्येनान्योऽन्ययोगमपेक्षन्ते तद्वदेतेऽपि । यथोवाच भगवान्—'लुब्योगाप्रख्यानात्' इति । इह तर्हि कथम् 'अथ जयाय नु मेरुमहीभृतः' (किरात० ५.१) इति, न मेरुमहीभृत्वं व्यभिचरति ? निरंकुशाः कवयः ।

यदि तर्हि यत्र प्रत्येक्रमुभयभावस्तत्र समासः, उभयोरिप विशेषणत्विमिति प्रथमानिदिष्टत्वादुपसर्जनत्वे सित पूर्विनिपातानियमः स्याद् —नोलोत्पलम्, उत्पलनीलिनिति, नैष दोषः; 'उपसर्जनम्' इत्यन्वर्थसंज्ञेयमप्रधान-मुपसर्जनिनिति ? अर्थतश्चाप्राधान्यम् । तदिह द्रव्यगुणोपिनपाते द्रव्यं प्रधानम्, अप्रधानं गुणः । द्रव्यं हि कियासिद्धौ साक्षादुपयुज्यते, गुणस्तु द्रव्यावच्छेदद्वारेण । अतो गुणवचनस्यैव पूर्विनिपातः, न द्रव्यवचनस्य । नतूत्पलशब्दोऽप्प जातिशब्दः, न द्रव्यशब्दः; यदि तु जातिविशिष्टे द्रव्ये पर्यवसानाद् द्रव्यशब्दत्वम्, हन्तैवं

## भावबोधिनी

विमर्श — विशिष्यतेऽनेन — इस कारण अर्थ में विपूर्वक 'शिष्' धातु से ल्युट् = अन प्रत्यय करने पर — 'विशेषण' — यह बनता है और विशिष्यते यत् तद् — इस कर्म अर्थ में ण्यत् = य प्रत्यय करने पर 'विशेष्य' शब्द बनता है। विशेषण की उपयोगिता है अन्य से उसको व्यावृत्त कराना। जैसे — नीलम् उत्पलम् कहने पर उत्पल- सामान्य से व्यावृत्त करके नीलगुण-विशिष्ट उत्पल की प्रतीति कराता है।

ये विशेषण और विशेष्य दोनों समानाधिकरण = समानार्य-प्रतिपादक होने चाहिये।

बहुल शब्द इस प्रकार के समास को तीन स्थितियों की व्यवस्था करता है—(१) कुछ का नित्य समास ही होता है। (२) कुछ का नित्य व्यास ही होता है, (३) कुछ का दोनों—प्रमास और व्यास । प्रयोगानुसारी स्थिति की उपपनि के लिये यह कल्पना है।

विशेष्य-विशेषणभाव के विषय में निम्न वार्ते व्यान रखनी चाहिये-

- (१) गुण और किया के वाचक शब्दों के साथ जातिवाचक शब्द विशेष्य ी होता है, विशेषण नहीं, जैसे— नीकोत्पलम, पाचकवाह्यांगः।
  - (२ गुणवाची शब्दों के विशेष्य विशेषणभाव का कोई नियम नहीं है; जैसे—खञ्जकुब्जः, कुब्जखञ्जः।
  - (३) कियावाचक शब्दों के भी विशेष्यविशेषणभाव में कोई नियम नहीं है; जैसे-पाचकपाठक:

पाठकपा वकः।

#### न्यास

न स्यादेवैकत्र प्रयोगः । तस्म।देकमत्र प्रधानम्, अपरं त्वप्रधानम् । यच्वाप्रधानम् तदेवोपसर्जनसंज्ञं भवति, नेतरत्; अन्वर्थंत्वादुपसर्जनसंज्ञायाः—उप असमीपे विशेष्ये स्वार्थं सृजित = क्षिपतीति । नीलशब्दश्चाप्रधानम्, तदर्थस्य गुणस्याप्राधान्यात्; उत्पलशब्दस्तु प्रधानम्, तदर्थस्य द्रव्यस्य प्राधान्यात् । तस्मान्नीलशब्द एवोप-सर्जनम्, नोत्पलशब्द इति न भवति पूर्वोक्तदोषावसरप्रसङ्गः । यत्रोभाविष गुणशब्दौ तत्र पर्यायेणोपसर्जनभावः, यथा—कृब्जखञ्जः, खञ्जकृब्ज इति ।

अथ कुतोऽत्र द्रव्यस्य प्राधान्यमवसितम् ? उच्यते; यथा—'श्वेतं छागमालभेत' इत्यस्यां देशनायां स्वेतग्णस्याभावेऽन्यवर्णस्यापि च्छागस्यालम्भनाच्छागाभावे श्वेतगुणस्यान्यद्रव्यस्यानालम्भनाच्च । न हि च्छागाभावे पिष्टकपिण्डीमालभ्य याज्ञिकः कृती भवति । यदि च प्रधानं गुणः स्यात् तदा यथा छागाभावे पिष्टकपिण्डी नालभ्यते, तथा श्वेतगुणाभावेऽन्यगणोऽपि च्छागो नालभ्यते । न च स नालभ्यते, तस्माद् द्रव्यमेव प्रधानम्, न गुण इति । ननु चोत्पलशब्दोऽपि नैव द्रव्यशब्दः, जातिनिमित्तत्वात्, तत् कथमस्य प्राधान्यम् ? अथ जातिमतो द्रव्यस्याभिधानाज् जातिशब्दोऽपि द्रव्यशब्दोऽयमिति व्यवस्थाप्यते । एवं नीलशब्देऽप्यतिप्रसङ्गः, सोऽपि हि गुणनिमित्तो नीलगुणद्रव्यस्याभिधानाद् द्रव्यशब्दो स्यात् ? नैष दोषः; जातिहि द्रव्यस्योत्पत्तेः प्रभृत्या विनाशात् स्वाधारं द्रव्यं नैव जहाति । अतो द्रव्यात्मभूतत्वाज्जातेस्तन्निमित्तकः शब्दो द्रव्यशब्दो व्यवस्थाप्यते । गुणाः पुनरपायिनोऽनपायिनो वा सत्येतस्मिन् द्रव्ये वर्तन्ते निवर्त्तन्ते च । तस्मान्नते द्रव्यात्मभूता इति न तिन्निमित्तशब्दो द्रव्यशब्दो व्यवस्थाप्यत इत्यलमितिप्रसङ्गेन ।

## पदमञ्जरी

नीलशब्दोऽपि गुणिविशिष्टे द्रव्ये पर्यवस्यन् द्रव्यशब्दः स्यात् ? अत्रोच्यते—उत्पत्तः प्रभृत्या विनाश।ज्ञातिर्द्रव्यं न जहाति, शब्देन च द्रव्याव्यतिरेकेण जातिः प्रत्याय्यते–शाबलेयो बाहुलेयो गौरिति, न तु भवित शाबलेयस्य गौरिति । तस्माज्जास्यात्मकमेव द्रव्यं प्रतीयत इति जातिशब्दो द्रव्यत्वेन व्यवस्थाप्यते । गुणाः पुनः सत्येव द्रव्ये कदाचिदुपयन्ति, कदाचिदपयन्ति —पटस्य शुक्ल इति, व्यतिरिक्ता अपि द्रव्यात्स्वशब्दैः प्रत्याय्यन्त इति न गुणाः तमकं द्रव्यं भवतीति न गुणशब्दो द्रव्यशब्दत्वे व्यवस्थातुमह्ति । अत एव 'श्वेतं छागमालभेत' इति चोदनायां श्वेताभावे कृष्णच्छाग आलभ्यते, न तु छागाभावे पिष्टपिण्डोमालभ्य कृती भवित । क्रियाद्रव्ययोरुपनिपातेऽप्येव-मेव द्रष्टव्यम्—याचकब्राह्मण इति ।

यत्र तु गुणशब्दयोः, क्रियाशब्दयोः, गुणिक्रयाशब्दयोश्चोपिनगतः, तत्रानियम एव भवति— खञ्जकुब्जः, कुब्जखञ्जः; पाचकपाठकः, पाठकपाचकः; खञ्जपाचकः, पाचकखञ्ज इति । शिशपावृक्ष इति । द्रव्यशब्दयोरेवोपिनपातेऽपि वृक्षत्वस्य व्यापकत्वान्महाविषयत्वाद् दूरात् प्रथमत एवोपलम्भाच्च प्राधान्यम्, शिशपात्वस्य तु विपर्ययादप्रधान्यमिति न तत्राप्यनियमः।

विशेषणमिति किमिति । विशेष्यशब्दः सम्बन्धिशब्दत्वादेव विशेषणमिति लप्स्यत इति प्रश्नः । तक्षकः सपं इति । ननु तक्षकशब्दोऽपि विशेषणं भवत्येव ? एवं मन्यते—विशेष्यशब्दस्य सम्बन्धिशब्दत्वादेव पूर्वपदस्य विशेषणत्वे लब्धे पुर्नीवशेषणग्रहणमुत्तरपदस्य विशेषणत्वप्रतिपत्त्यर्थम्—विशेष्येण विशेषणं समस्यते,

## भावबोधिनी

- (४) गुणवाचक और कियावाचक शब्दों में भी कोई नियम नहीं है; जैसे-खञ्जपाचकः, पाचकखन्तः।
- (५) सामान्यजातिवाचक और विशेषजातिवाचक में विशेषजातिवाचक ही विशेषण होता है, जैसे—
- (६) अयोध्यानगरी, काशीपुरी आदि में संज्ञावाचक शब्द भी विशेषण ही माने जाते हैं। अतएव इनका पूर्वप्रयोग होता है।। ५७॥

## ४०९. पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च ॥ ५८ ॥ (७३७)

पूर्वं, अपरं, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम, वीर—इत्येते सुबन्ताः समानाधिकरणेन सुपा सह समस्यन्ते, तत्युरुषश्च समासो भवति । पूर्वपुरुषः । अपरपुरुषः । प्रथमपुरुषः । चरमपुरुषः । जघन्य-पुरुषः । समानपुरुषः । मध्यपुरुषः । मध्यपुरुषः । वीरपुरुषः । पूर्वस्यैवायं प्रपञ्चः ।

न्यासः

तक्षकः सर्पं इति । ननु च तक्षकः सर्पस्य विशेषणं भवत्येव, तथा हि—सर्पं इत्युक्ते सर्पसामान्यं प्रतीयते, न सर्पविशेषः । तक्षकः सर्पं इत्युक्ते सर्पविशेषोऽतक्षकाद् व्यावृत्तीऽत्रसीयते. तदयुक्तं प्रत्युदाहरणमेतत्, नैतदिस्तः; उक्तं ह्येतत्—यत्रैकैकस्योभयत्र भावस्तत्र समास इति । न तु कदाचित् सर्पार्थस्य तक्षको विशेष्यो भवति । कथं न भवति ? तक्षकस्य सर्पत्वाव्यभिचारात् । ननु च तक्षकशब्दस्यानेकप्रकारत्वेन प्रकारान्तर-कृष्णशाव्दः— तक्ष्णोतीति तक्षक इतिः; उभयोभिन्नः एवार्थः), तत्र तक्षकशब्दस्यानेकप्रकारत्वेन प्रकारान्तर-निवृत्तये युज्यत एव सर्पस्य तक्षकोऽपि विशेष्यः ? नैतदिस्तः; न नामधेयस्य क्रियाशब्देन तुल्यमर्थाभिधान-सामर्थ्यम् । अवयवार्थानुपारेण हि क्रियाशब्दोऽर्थं बोधयति, समुदायरूपेण तु नामधेयम् । अवयवप्रसिद्धं समुदायप्रसिद्धिः तस्यां सत्यां क्रियाशब्दार्थविषयापेक्षा नोपजायत एव । लोहितस्तक्षक इति । भवति लोहितो विशेषणम्, न तु तक्षको विशेष्यम्; तस्य लोहितत्वाव्यभिचारात् । यदि तिह तक्षको न विशेष्यः, लोहितोऽपि विशेषणं न स्यात्; विशेषणस्य विशेष्यपेक्षत्वात् । न च शक्यं तक्षकाद् यदर्थान्तरं पटादिकं विशेष्यं तद्यक्षया लोहितस्य विशेषणत्वं परिकल्पयितुम् । एवं हि लोहिताद् यदर्थान्तरं तोन्नविषादिकं विशेषणं तद्येक्षं तक्षकस्यापि विशेष्यत्वं प्रसज्येत । तस्माद् विस्पष्टार्थमुभयोर्ग्रहणमित्यपरे ॥ ५७ ॥

पूर्वापरप्रयमचरमज्ञवन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च ॥ पूर्वस्यैवायं प्रपञ्च इति । तेनैव सिद्धत्वात् ।

अस्ति ह्यत्रापि प्रत्येकं पूर्वोत्तरपदयोर्विशेषण्विशेष्यभावः ॥ ५८ ॥

## पदमञ्जरी

तच्चेद्विशेष्यं विशेषणिमिति। न चात्रोत्तरपदं विशेषणम्; तक्षकस्य सर्पत्वाव्यभिचारादिति। लोहितस्तक्षक इति। नात्र तक्षको विशेष्यः, तस्य लोहितत्वाव्यभिचारात्, यद्येवम्, लोहितो विशेषणं न स्यात्; तस्यापि विशेष्यापेक्षत्वात्? एवं तर्हि 'पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान्' इति तक्षको लोहित इति पाठो द्रष्टव्यः, अत्र हि तक्षको विशेषणं भवितः; लोहितत्वस्य तक्षकत्वव्यभिचारात्। यद्येवम्, लोहितत्वस्य विशेष्यत्वमिप स्यात्? अस्त्येव तस्य विशेष्यत्वम्, पूर्वपदस्य तु विशेष्यत्वाभावात् प्रत्युदाहरणम्। एवं च कृत्वा तक्षकः सर्पं इत्येतदेवा- स्मिन्नपि प्रश्ने प्रत्युदाहरणं भवित। विस्पष्टार्थं तूभयोरुपादानम्॥ ५७॥

पूर्वापरप्रथमचरमजवन्यसमानमध्यमवीराश्च ॥ पूर्वस्यैवायं प्रपञ्च इति । गुणिकयाशब्देन सह समासे

पूर्वादीनां पूर्विनिपातिनयमार्थं तु न भवति, बहुलग्रहणेनैव सिद्धत्वादिति मन्यते ॥ ५८ ॥

## भावबोधिनी

पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम, वीर—इन सुबन्त शब्दों का समानाधिकरण सुबन्त शब्दों का समानाधिकरण सुबन्त शब्दों के साथ समास होता है, और तत्पुरुष समास होता है। उदा० -(१: पूर्वपुरुष: [पूर्वश्वासौ पुरुषश्व—यह विग्रह है। पहला पुरुष] (२) अपरपुरुष: [अपरश्वासौ पुरुषश्व । प्रथम पुरुष]। चरमपुरुष: [चरमश्वासौ पुरुषश्व । अन्तिम पुरुष]। जघन्यपुरुष: [जघन्यश्वासौ पुरुषश्व । क्रूर = निन्दनीय पुरुष]। समानपुरुष: [समानश्वासौ पुरुषश्व । समान पुरुष]। मध्यपुरुष: [मध्यश्वासौ पुरुषश्व । समान पुरुष] वीर-पुरुष: [वीरश्वासौ पुरुषश्व । वीर पुरुष । यह पूर्वसूत्र [पंत्रशेषणं विशेष्येण बहुलम्' (पा० सू० २।१।५७] का ही प्रपन्त है। विमर्श-यद्यपि 'विशेषण का समास होने से पूर्वसूत्र से ही इन शब्दों' का भी समास होना सम्भव है परन्तु

इन शब्दों का पूर्वनिपात करने के लिये यह सूत्र बनाया गया है।

४१०. श्रेण्यादयः कृतादिभिः ॥ ५९ ॥ (७३८)

श्रेण्यादयः सुबन्ताः कृतादिभिः समानाधिकरणैः सह समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ।

\* श्रेण्यादिषु च्व्यर्थवचनं कर्तव्यम् \* (म० भा० २.१.५८ वा० १)। अश्रेणयः श्रेणयः कृताः श्रेणि-कृताः । एककृताः । श्रेण्यादयः पठ्यन्ते । कृतादिराकृतिगणः । च्व्यन्तानां तु 'कुगतित्रादयः' इत्यनेन नित्यः समासः । श्रेणीकृताः ।

श्रेणि । एक । पूग । कुण्ड । राशि । विशिख । निचय । निधान । इन्द्र । देव । मुण्ड । भूत । श्रवण । वदान्य । अध्यापक । ब्राह्मण । क्षत्रिय । पटु । पण्डित । कुशल । चपल । निपुण । कृपण । इति श्रेण्यादिः ॥

कृत । मित । मत । भूत । उक्त । समाज्ञात । समाज्ञात । समाख्यात । संभावित । अवधारित । निराकृत । अवकल्पित । उपकृत । उपाकृत । इति कृतादिः ॥

#### न्यास:

श्रेण्यादयः कृतादिभिः ।। श्रेण्यादिषु च्य्यंवचनिमित । अभूततः द्वावे वर्त्तमानानां समासो यथा स्यात् । यदा हि श्रेण्यादिश्वदानामर्था अपरिनिष्पन्ना एव निष्पद्यन्ते तदा समास इष्यते । यदा तु निष्पन्ना एव ते ख्यान्तरेण क्रियन्ते तदा श्रेणयः कृता दिण्डताः सत्कृता वेत्येवमाद्ययंविवक्षायां नेष्यते । कृतशदेदस्य दिण्डतादिश्वदानामर्थेषु वृत्तिनं सम्भवतीत्येतच्च नाराङ्कः नीयम्ः करोतेः क्रियासामान्यवाचित्वात्, अनेकार्थत्वाद्वा धातूनाम् । श्रेण्यादिषु च्य्यवचनमित्यस्यायमथः —च्य्यर्थं उच्यते - प्रत्याय्यते येन तच्च्यर्थंवचनम् । कर्त्तव्य-मिति । येन श्रेण्यादिषु समासकारणत्वेनोपात्तेषु च्य्यर्थता प्रतिपद्यते तद्वचाख्यानं कर्त्तव्यमित्यर्थः । तत्रदं व्याख्यानम् —बहु अग्रहणिमहानुवर्तते, तेन च्य्यर्थानामेव समासो भवतीति नाच्च्यर्थानाम् । च्य्यन्तानामित्यादि । च्वेविकल्पेन विधानाद् द्विविधारच्यर्थाः —च्य्यन्ताः, अच्य्यन्ताश्च । तत्र ये श्रेण्यादयोऽच्च्यन्तास्तेषामनेन समासः । च्य्यन्तानाम् 'अय्यादिच्विडाचश्च' इति गतिसंज्ञायां सत्यां परत्वात् 'कुगतिप्रादयः' इति समासो भविष्यतीति ॥ ५९॥

## पदमञ्जरी

श्रेण्यादयः कृतादिभिः ॥ एकेन शिल्पेन पण्येन वा ये जोवन्ति, तेषां समूहः = श्रेणिः । तत्र पृथक्-स्थितानां श्रेणिकरणे यया स्वात्, श्रेणिस्थ नामेव तु दण्डादिरूपेण करणे मा भूदित्याह —श्रेण्यादिषु च्व्यर्थ-वचनमिति । श्रेण्यादयः पठ्यन्ते इति । तेन तत्रादिशब्दो व्यवस्थावाची । कृतादिराकृतिगण इति । प्रयोग-दर्शनेनाकृतिग्राह्यो गणः = आकृतिगणः । अत्रादिशब्दः श्रकारे । चब्वन्तानामित्यादि । परत्वादिति भावः । आकृतिगणेऽप्युदाहरणरूपेण कतिपयान् पठित—कृतः मतेत्यादि ॥ ५९ ॥

## भावबोधिनी

'अपर' शब्द का 'अर्थ' के साथ समास होने पर 'प्रवः' आदेश हो जाता है — 'अपरस्यार्थे पश्चभावो वक्तव्यः' (का॰ वा॰ २।१।५८: अपरश्चासौ अर्थश्च —पश्चार्थः।

इस सूत्र में 'बहुल' की अनुवृत्ति के द्वारा सभी अनुपपतियाँ दूर कः लेवी चाहिये ॥ ५८ ॥

श्रीण आदि सुबन्त शब्दों का कृत आदि समानाधिक एण शब्दों के साथ समाग होता है और वह तत्पुरूष होता है।

\* श्रेणि आदि शब्दों में च्वि प्रत्यव के अर्थ में समास कहना चाहिये। है [अभूतताद्भाव — अर्थात् जो जैसा नहीं है किन्तु वैसा होता है — इस अर्थ में च्वि प्रत्यय होता है। यही अभिषाध यहाँ समास से प्रतीत होना चाहिये।] उदा० — अश्रेणयः श्रेणयः कृताः — [इस विग्रह में | श्रेणिकृताः [अर्थणि को श्रेणि बनाया। एक ही कला या व्यापार से जीविकोपार्जन करने वालों के समूह को 'श्रेणि' कहा जाता है। अश्रेणियों को श्रेणि बनाया।]

एककृताः [अनेक को एक बनाया]। श्रीण आदि शब्द पठित हैं। कृतादि आकृतिगण है। चिव-प्रत्ययान्त शब्दीं

## ४११. क्तेन नञ्चिशिष्टेनानज् ॥ ६० ॥ (७३६)

नजैव विशेषो यस्य सर्वमन्यत्प्रकृत्यादिकं तुत्यं तन्निविश्वष्टम्, तेन निव्विशिष्टेन क्तान्तेन समाना-धिकरणेन सह अनज् क्तान्तं समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । कृतं च तदकृतं च कृताकृतम् । भुका-न्यासः

क्तेन निञ्चिशिष्टेनानज् ॥ अयं विशिष्टशब्दोऽस्तयेव सावधारण आधिवये वर्तमानः, यथा—देव-दत्तयज्ञदत्तावाढ्याविभिष्ठपो प्रेक्षावन्तौ । देवदत्तस्तु यज्ञदत्तात् स्वाध्यायेन विशिष्टः, स्वाध्यायेनैवाधिक इति गम्यते । अन्ये तु गुणाः समाना एव भवन्ति । अस्ति च निरवधारण आधिवये वर्तमानः, यथा—देवदत्तयज्ञदत्त-वाढ्याविभिष्ठपो प्रेक्षावन्तौ । देवदत्तस्तु यज्ञदत्तात् स्वाध्याये विशिष्टः, स्वाध्यायेनाधिक इति गम्यते । अन्ये तु गुणाः समाना भूयांसो वा, ते न विविधिता भवन्ति । यद्यपि चाभिन्नष्ठपमेव वाक्यद्वयमेतत्, तथापि प्रकरणादेः कुतिश्चदर्थभेदो गम्यते, यथा—आराच्छव्दे दूरान्तिकार्थभेदः । तत्र यदि निरवधारण आधिवये वर्त्तमानो प्रवस्त्रसी

स्तेन निव्विशिष्टिनानम् ॥ विशिष्टशब्दोऽयमिषके वर्त्तते, तच्चाधिवयं वविन्तसावधारणम्, तद्यथा— देवदत्तो यज्ञदत्तात्स्वाध्यायेन विशिष्टः, स्वाध्यायेनैव विशिष्टोऽन्ये गुणाः समा इति गम्यते । वविचिन्नरवधारणम्, तद्यथा—देवदत्तो यज्ञदत्तात्स्वाध्यायेन विशिष्टः, स्वाध्यायेन ताविद्विशिष्टोऽन्ये गुणाः समा भूयांसो वा नैतिन्न-रूपते । वाक्यस्यैकरूपत्वेऽर्थप्रकरणादिना विशेषिनण्यः । तत्र निरवधारणपक्षे—सिद्धं च तद्भुक्तं चेत्यत्रापि स्यात्, कान्तयोः प्रकृतिभेदेऽपि नत्र् तावदिधक इति विशिष्टग्रहणं चानर्थकं स्यात्, केन सनत्रा निज्ञत्येव वाच्यं स्यात्, अतः सावधारणपक्षमाश्चित्याह—नत्रेव विशेषो यस्येति । प्रकृत्यादिकमित्यादिशब्देन प्रत्ययोपसग्यो-भावबोधिनी

का तो 'कुगितप्रादयः' (पा॰ सू॰ २।२।१८) सं नित्य समास होता है—श्रेणीकृताः [अश्रेणयः श्रेणयः कृताः—यहौ 'अभूततद्भाव अयं में च्वि प्रत्यय और उसका सर्वापहारी लोप करने के बाद 'च्वी च' (पा॰ सू॰ ७।४।२६) इससे दीवं होने पर उक्त रूप बनता है।]

[श्रेण्यादिगण में पठित शब्द — ]श्रेणि । एक । पूग । कुण्ड । राशि । विशिख । निचय । निधान । इन्द्र । देव । मुण्ड । भूत । श्रवण । वदान्य । अध्यापक । ब्राह्मण । क्षत्रिय । पटु । पण्डित । कुशल । चपल । निपुण । कृपण । ये श्रेणि आदि हैं ।

[कृतादिगण में पठित शब्द—] कृत । मित । मत । भूत । उक्त । समाज्ञात । समाम्नात । समास्यात । सम्भावित । अवधारित । निराकृत । अवकल्पित । उपकृत । उपकृत । ये कृत आदि है । [इस कृतादि को आकृतिगण माना गया है । अतः अपठित शब्दों के साथ भी समास देखा जाता है ।]

विमर्श—िच्च प्रत्यय विकल्प से होता है। अतः जब चिंव प्रत्यय होता है तब तो 'कर्यादिच्चिडाचक्च' (पा॰ सू॰ १।४।६१) से गतिसंज्ञा और 'कुगितप्रादयः' (पा॰ सू॰ २।२।१८) से नित्य समास और इत्व तथा दीवं बादि कार्यं होते हैं—श्रेणीकृताः। एकीकृताः आदि। परन्तु जब चिंव नहीं होता है तब इस सूत्र से समास होता है। यहाँ दीवं आदि नहीं होते हैं—श्रेणिकृताः। एककृताः इसी के लिए यह सूत्र बनाया गया है।। ५९।।

नन् के द्वारा ही जिसका विशेष = आधिक्य है और प्रकृति आदि सभी जिसके तुल्य हैं, वह नन्विष्णिष्ट है [अर्थात् प्रकृति-प्रत्यय-उपसनं आदि सब बराबर हों केवल नन शब्द का प्रयोग अधिक हो इसे नन्विष्णिष्ट समझना चाहिये] इस प्रकार के नन्विष्णिष्ट समानाधिकरण क्तान्त शब्द के साथ नन्दित क्त-प्रत्ययान का समास होता है, वह तत्पुरु ष होता है। उदा० — कृताकृतम् — कृतम् च अकृतम् च | यह विग्रह है। समास करने पर विभक्तिलोप आदि होने पर रूप सिद्ध होता है। समुदाय का कुछ अवयव किया गया और कुछ न किया गया ऐसा मानकर अर्थ समझना चाहिये।] पीतापीतम् [पीतं च अपीतं च यह विग्रह है। पिया और न पिया बराबर] उदितानुदितम् [ उदितं च अनुदितं

भुक्तम् । पीतापीतम् । उदितानुदितम् । नुडिटौ तद्भक्तस्वान्नैव भेदकौ । अश्वितानशितेन जीवति । विलष्टा-क्लिशितेन वर्तते ।

\* कृतापकृतादीनाभुपसंख्यानम् \* (म॰ भा॰ २.१.६० वा॰ ४)। कृतापकृतम् । भुक्तविभुक्तम् । पीतविपीतम् । गतप्रत्यागतम् । यातानुयातम् । क्रयाक्रयिका । पुटापुटिका । फलाफलिका । मानोन्मानिका ॥

विशिष्टशब्दो गृह्येत, तदा सिद्धञ्च तदभुक्तञ्चेत्यत्रापि स्यात्, अस्त्यत्र नजि किं कान्तम् । तस्मात् सावधारण आधिक्ये वर्तमानं विशिष्टशब्दं परिगृह्याह—नजैव विशेषो यस्येत्यादि । प्रकृत्यादिकमिति । आदिशब्देन प्रत्ययोपसगंयोः परिग्रहः । अनिजित । अविद्यमानो नज्ञ् यस्मिन् कान्ते तदनज् । कृतञ्च तदकुतञ्चेति । कथं पुनरेकमेव वस्तु कृतं स्यादकृतञ्च ? अवयवधर्मेण समुदायस्य तथा व्यपदेशाददोषः । कृतभागसम्बन्धात् कृतम्, अकृतभागसम्बन्धात् तदेवाकृतमित्युच्यते । अथ वा—यदर्थं कृतं तत्रासामध्यदिकृतम्, यथा—पुत्रकार्यासामध्यति पुत्रोऽप्यपुत्र इति । यदि नजेव विशेषो यस्य सर्वमन्यत् प्रकृत्यादिकं तुल्यं तेन समासः, एवं सित यस्य नुडप्य- चिक इहागमो वा, तेन सह समासो न भवतीत्याह—नुिहटावित्यादि । यत् निव्वशिष्टं कान्तं तद्भक्तौ नुिहटो, अतस्तद्ग्रहणेन गृह्येते, अतो नास्य भेदकौ तो । अभेदकावित्यादे । तेन तदिधकमि निव्वशिष्टमेव भवतीति तेन समासो भवत्येव । अशितानिशितेनिति । 'तस्मान्नुहचि' इति नुट् । विलष्टाविलशितेनेति । 'विलशः क्ता- पदमञ्जरी

ग्रंहणम् । तत्र सिद्धं च तदभुक्तं चेति प्रकृतिरतुल्या, कर्त्वयमकृतिमिति प्रत्ययः, प्रकृतं चानपकृतं चेत्युपसगंः, एवं च पूर्वपदमपि कान्तमेव लभ्यत इत्याह अनक्कान्तिमिति । अनिजिति शक्यमकर्तुम्, न हि पूर्वपदे सनिजि उत्तरपदे ने निविश्व । कृतं च तदकृतं चेति । अवयवधर्मेणायं समुदायस्य व्यपदेशः, एकमेव च वस्त्वेक-देशकरणात्कृतं च भवत्येकदेशाकरणादकृतं चेति नात्र किश्चिद्धरोधः । यदि तिहं सावधारणपक्ष आश्चीयते, प्रवं सित यस्य नुडपरोऽधिक इडागमो वा, तेन सह समासो न स्यादित्यत आह—नुडिटाबिति । नुड्डि ग्रहणमागमोपलक्षणम्, न्यायस्य तुल्यत्वात्तेनच्छन्नाच्छन्निति तुगधिकस्यापि ग्रहणम् । अशितानिश्चतेनित । 'अश मोजने' (भा० पा० १५२३), 'तस्मान्नुडिच' । विल्रष्टाविल्लिशितेनिति । 'विल्ञाः क्त्वानिष्ठयोः' इति पक्षे इट्; तत्र नुट् प्रत्ययान्तभकः, इट् प्रत्ययभकस्तुक् नत्रभक्त इति सर्वेषामुत्तरपदेऽन्तर्भावः । इह तु छाताच्छितिति 'शाच्छोरन्यतरस्याम्' इतीत्वे कृते तेनाधिक्यास्मासो न प्राप्नोति ? अत्र केचिदाहुः—नुडुग्रहणमर्थाभेदकस्य भावबोधिनी

च—यह विग्रह है। उदि त और अनुदित बराबर हो।] नुट् और इट् ये आगन उसके भक्त = भाग = अवयव ही होते हैं अतः भेदक नहीं माने जाते हैं। अशितानशितेन जीवित। [खाये, बिना खाये जीवित है। अशितेन च अनिशितेन च —यह विग्रह है। यहाँ इट् आगम होने पर भी भेद नहीं माना जाता है।] विल्छाविलशितेन वर्तते [विल्छेन च अविलशितेन च—इम विग्रह में समास होता है। यहाँ विलश् धातु और क्त प्रत्यय दोनों में है। 'विलश: क्त्वानिष्ठयोः' पा॰ सू॰ ७१२।५०/ इससे वैकल्पिक इट् होने के कारण दो रूप होते हैं। अतः इट् को भेदक नहीं माना जाता है। समास होता है।

\* कृत और अपकृत आदि का उपसंख्यान करना चाहिये। \* कृतापकृतम् [कृत च अपकृतम् च] भुक्तिवभुक्तम् भुक्तं च विभुक्तं च ] पीतिवपीतम्। [पीतं च विपीतं च । गतप्रत्यागतम्। [गतं च प्रत्यागतं च । यातानुयातम् । यातं च प्रत्यागतं च । यातानुयातम् । वातं च प्रत्यागतं च । यातानुयातम् । वातं च प्रत्यागतं च । यातानुयातम् । वातं च प्रत्यागतं च । प्रत्यागतं

समानाधिकरण के अधिकार में शाकपार्थिव आदि शब्दों का उपसंख्यान और उत्तरपद का लोग कहना
 चाहिये । शाकप्रधानः पार्थिवः [इस विग्रह में समास और उत्तरपद = प्रधान का लोग होने पर] शाकपार्थिवः ।

\*समानाधिकरणाधिकारे शाकपायिवादीनामुपसंख्यानमुत्तरपदलोपश्च\* (म० भा० २.१.६९ वा० ६) । श्राकप्रधानः पार्थिवः शाकपायिवः । कुतपसीश्रुतः । अजातीत्विलः ।।

न्यासः

निष्ठयोः' इति पक्षे इट् । अनिजिति शक्यमकर्तुम् । यदि स नज् समस्येत तदा निञ्वशिष्टता नोपपद्यते; द्वयोरिप नञ्सम्बन्धात् । तस्माद् निञ्वशिष्टग्रहणादेवानज् समस्यत इत्येषोऽयों लभ्यत इत्यनञ्ग्रहणमनर्थंकम् । तत् क्रियते विस्पष्टार्थम् ।

कृतापकृतादीनामित्यादि । कृतापकृतप्रभृतीनामुपसंख्यानम् = प्रतिपादनं कर्तव्यम् । तत्रेदं प्रतिपादनम् — बहुलग्रहणिमहानुवर्तते, तेन कृतापकृतादीनामिष समासो भवतीति । कृतापकृतमिति । तदेकदेशस्येष्टस्य करणात् कृतम् । अपकृतञ्च तदेकदेशस्यानिभमतस्य करणात् । भुक्तिवभुक्तमिति । भुक्तं त्वभ्यवहृतत्वाद्,
विभुक्तञ्चाशोभनत्वात् । विशब्दोऽत्राशोभनत्वं प्रतिपादयित विरूपवत् । अथ वा—भुक्तञ्च तदेकदेशस्याभ्यवहृतत्वाद्, विभुक्तञ्च विशेषणाभ्यवहृतत्वाद् भुक्तिभुक्तम् । एवं पीतिविपीतम् । गतञ्च तत् प्रत्यागतञ्चिति
गतप्रत्यागतम् । यातञ्च तत् पूर्वमनुयातञ्च पश्चाद् यातानुयातम् । क्रयाक्रियकिति । महान् क्रयः क्रयशब्देनोच्यते, अल्पस्तु क्रयिकाशब्देन । क्रयावयवसम्बन्धात् क्रयः, क्रयिकावयवसम्बन्धात् क्रयिका, क्रयश्चासौ क्रयिका
चेति क्रयाक्रियका । 'अन्येषामिष दृश्यते' इति दीर्घः । एवं पुटश्चासौ पुटिका चेति पुटापुटिका । फलञ्च तत्

पदमञ्जरी

विकारमात्रस्योपलक्षणम्, तेनेहापि समासो भवतीति । त्रातात्राणमित्यत्र तु निष्ठानत्वस्यासिद्धत्वाद्भेदक-भावः, गौणत्वात्सामानाधिकरण्यस्य पूर्वेण न प्राप्नोतीत्यारम्भः । पूर्वनिपातनियमार्थश्च —कृताकृतमित्येव यथा स्यात्, अकृतमिति मा भूत् ।

कृतापकृतिमिति । एकदेशस्येष्टस्य करणादेकदेशस्य चानिष्टस्य करणादेकमेव वस्तु कृतं च भवत्यप-कृतं च । भुक्तं च तदभ्यबहृतत्वात्, विभुक्तं चाशोभनत्वाद्भुक्तविभुक्तम्, विशब्दोऽत्राशोभनत्वं द्योतयिति विरूपवत् । एवं पीतिविपीतम् । गमनम् = गतम्, प्रत्यागमनम् = प्रत्यागतम्, तत् क्षुण्णभुवा प्रत्यागमनेन सह चित्तं गमनं गतप्रत्यागतम्, यातं च तदनुयातं च तदानोमेव पुनर्गमनात् यातानुयातम् । क्रयाक्रियकेति । 'अल्पे' इति कप्रत्ययः, तदन्तश्च स्वभावातिस्वयां वत्तते । क्रयाक्रियकेति 'अन्येषामिप दृश्यते' इति दीघंः । महान् क्रयः क्रयशब्देनोच्यते गोबलीवर्यन्यायेन । एवं पुटापुटिका, फलाफिलका, मानोन्मानिकेति ।

शाकपार्थवादीनामिति । 'सिद्धये' इति शेषः । पृथोरपत्यं पार्थवः, केचित्पार्थिवेति पठन्ति, पृथिव्या

## भावसोधिनी

[भोजन में जिसके शाक प्रधान होता है, ऐसा राजा] कुतपसीश्रुतः [कुतपवासाः सौश्रुतः—इस विग्रह में समास और वासस्' का लोप होता है।] अजातील्वलिः [अजापण्यः तौल्वलिः—इस विग्रह में समास और पण्य का लोप होता है।]

विमर्श — जहाँ एक शब्द नन्समास थुक्त हो और दूसरा नन्रहित हो, शेष सभी बातें दोनों में समान हीं होने पर समास होता है। आगम के रूप में इट्या नुट्के आ जाने पर भी भेद नहीं माना जाता है। अत एव जहाँ वैकल्पिक इट्आदि होता है वहाँ इट्-युक्त और इट्-रहित में भेद नहीं माना जाता है। इसलिये 'निलष्ट' और 'अश्लिशित' आदि का समास हो जाता है।

कृतापकृतम् = किया और बुरा किया। भुक्तिवभुक्तम् = लाना बुरा लाना। पीतिविपीतम् = पिया बुरा पिया। गतप्रत्यागतम् = गया और लौटा। यातानुयातम् = जाना और फिर लौटकर जाना। क्रयाक्रियका = भहान् क्रय

रै. 'शाकनोजी पार्थिवः शाकपार्थिवः। कुतपवासाः सौश्रुतः कुतपसौश्रुतः। अजापण्यस्तौल्विलरजातोल्विलः। यष्टिप्रधानो मौद्गुल्यः यष्टिमौद्गुल्यः' इति (म० भा०)।

## ४१२. सन्महत्परमोत्तमोतकृष्टाः पूज्यमानैः ॥ ६१ ॥ (७४०)

सत्, महत्, परम, उत्तम, उत्कृष्ट—इत्येते पूज्यमानैः सह समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 'पूज्यमानैः' इति वचनात् पूजावचनाः सदादयो विज्ञायन्ते । सत्पुरुषः । महापुरुषः । परमपुरुषः । उत्तम-पुरुषः । उत्कृष्टपुरुषः ।

पूज्यमानैरिति किम् ? उत्कृष्टा गौः कर्द्दमात् ॥

#### न्यासः

फलिका चेति फलाफलिका । मानञ्च तदुन्मानिका चेति मानोन्मानिका । समानाधिकरणाधिकार इत्यादि । अत्राप्युपसंख्यानशब्दस्य प्रतिपादनमर्थः । प्रतिपादनन्तु पूर्ववदेव ॥ ६० ॥

सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः ॥ पूज्यमानवचनैरिति वचनादित्यादि ॥ पूज्यमानत्वं ह्येव-मृत्तरपदस्य भवित यदि सदादयः पूजावचना भविति, नान्यथाः तस्मात् पूज्यमानग्रहणात् सदादयः पूजावचना विज्ञायन्ते । अत एव सच्छब्देन शतृशानचोर्ग्रहणं न भविति, न हि तौ पूजामाहतुः । उत्कृष्टा गौः कर्द्मादिति । उद्घृतेत्यर्थः । अथ कथं महाद्रुमः, महोदिधिरिति समासः, न ह्यत्र पूजा गम्यते, कि तिहि ? प्रमाणातिरेक उत्तरपदार्थस्य ? यद्यप्येवम्, तथापि बहुलग्रहणानुवृत्तेर्भविष्यति ॥ ६१ ॥

### पदमञ्जरी

ईश्वरः पार्थिवः, 'तस्येश्वरः' इत्यञ्, तस्याभ्यवहार्येषु शाकं प्रियत्वात्प्रधानम् । तत्र साहचर्यादेव तद्वचपदेशत्व-लाभादुत्तरपदलोपो न वक्तव्यः । समासस्तु वक्तव्यः, गौणत्वात्सामानाधिकरण्यस्य ॥ ६० ॥

सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः ।। पूज्यमानैरिति वचनादिति । पूज्यमानस्य पूजापेक्षत्वादिति भावः । अत एव सदिति स्वरूपप्रहणं न शतृशानचोः, न हि तौ पूजामाहतुः । उत्कृष्टो गौरिति । उद्भृत इत्यर्थः । महाजनः, महोदिधिरित्यादौ पूजाभावेऽपि विशेषणं विशेष्येणेति समासः । वचनं तु गुणक्रियाशब्दैरिप समासे सदादीनामेव पूर्वनिपातिनयमार्थम् ॥ ६१ ॥

## भावबोधिनी

और अन्य कय। पुटापुटिका = [छोटी दोनिया बड़ी दोनिया] फलाफलिका = फल और छोटा फल। मानोन्मानिका = सम्मान और असम्मान, अथवा तौल और छोटी तौल।

भाष्य में शाकपायिवादि से सम्बद्ध वार्तिक 'वर्णो वर्णेन' (पा॰ सू॰ २।१।६८) सूत्र पर है परन्तु काशिका-कार ने प्रस्तुत सूत्र पर ही लिख दिया। इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखाई देता है। सिद्धान्तकौ मुदी में भी यही स्थिति है। इस परिवर्तन के विषय में टीकाकार मौन हैं।। ६०।।

सत्, महत्, परम, उत्तम, उत्कृष्ट—इन शब्दों का पूज्यमान = पूजा के योग्य अर्थवाचक शब्दों के साथ समास होता और वह तत्पुरुष होता है। 'पूज्यमानै:' ऐसा कहा जाने के कारण पूजावाचक सद् आदि का ज्ञान होता है। .उदा०—सत्पुरुष: [सन् चासौ पुरुषश्च। सज्जन पुरुष] महापुरुष: [महान् चासौ पुरुष:।] परमपुरुष:। उत्तमपुरुष:। उत्कृष्टपुरुष: [इनमें पूज्यमान = पुरुष के साथ सत् आदि का समास होता है।]

पूज्यमान = पूजा के योग्यवाची शब्दों के साथ — इसका क्या प्रयोजन है ? उत्कृष्टा गी: कर्दमात् [कीचड़ से से निकाली गयी गाय । यहाँ 'गो' पूज्यमान नहीं है, और 'उत्कृष्ट' भी पूजाबाचक नहीं है । अतः समास नहीं होता है]

विमशं—इस सूत्र का कार्य 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्' से सम्भव था। अतः पूर्वनिपात का नियम करने के लिये यह सूत्र बनाया गया है ॥ ६१ ॥

४१३. वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम् ॥ ६२ ॥ (७४१)

वृन्दारक, नाग, कुझर—इत्येतैः सह पूज्यमानवाचि सुबन्तं समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 'पूज्यमानम्' इति वचनाद् वृन्दारकादयः पूजावचना गृह्यन्ते । गोवृन्दारकः, अश्ववृन्दारकः । गोनागः, अश्वनागः । गोकुझरः, अश्वकुझरः ।

पूज्यमानमिति किम् ? सुषीमी नागः ॥

४१४. कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने ॥ ६३ ॥ (७४२)

कतरकतमौ जातिपरिप्रक्ते वर्त्तमानो समर्थेन सुपा सह समस्येते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । कतरकठः । कतरकालापः । कतमकठः । कतमकालापः ।

#### न्यासः

वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम् । वृन्दारकादयो जातिशब्दाः । ते चोपमानत्वे सति पूजावचना भवन्ति । तत्र व्याघ्रादेराकृतिगणत्वाद् 'उपिमतं व्याघ्रादिभिः' इत्येवं सिद्धे सामान्यप्रयोगेऽपि यथा स्यादि-त्येवमर्थोऽपमारम्भः । 'पूज्यमानम्' इति वचनाद् वृन्दारकादयः पूजावचना गृह्यन्त इति । न ह्यन्यथा पूज्यमानत्वमुपपद्यत इति भावः ।

सुषीमो नाग इति । ननु च विशेषणं विशेष्येणेति वत्तंते । न च नागादन्यः सुषीमोऽस्ति, संज्ञा ह्यंषा नागस्यैव ? एवं तर्हि प्रत्युदाहरणदिगियं वृत्तिकृता दिशता । इदन्त्वत्र प्रत्युदाहरणम्—देवदत्तो नागो यस्मान् मूर्ख इति ॥ ६२ ॥

कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने ॥ जातिपरिप्रश्न एव व्युत्पाद्येते इति । 'कियत्तदोर्निर्धारणे' इत्यनु-वर्तमाने 'वा बहूनाम्' इत्यादिना । स्यादेतत् —कतरशब्दविशेषणार्थं जातिपरिप्रश्नग्रहणमित्याह —कतर-

## पदमञ्जरी

वृत्दारकनागकुक्षरैः पूज्यमानम् ॥ वृत्दारकशब्दो देवजातिवचनः, इतरौ हस्तिजातिवचनो, तत्रोप-मानत्वे सित पूजावचनता सम्भवति । तत्र व्याघ्रादेराकृतिगणत्वात्सिद्धे समासे पूजायामेव यथा स्यानिन्दायां मा भूदित्येवमर्थं वचनम् । इह मा भूत् —माणवकोऽयं नागो यस्मान्मूर्खं इति । सामान्यप्रयोगेऽपि यथा स्यादि-त्यन्ये । सुषीम इति । संज्ञेयं नागिवशेषस्य । यद्येवम्, विशेषणं विशेष्येणत्यिभकारादेवात्र न भविष्यति, न ह्यनागः सुषीमोऽस्ति ? सत्यम्; प्रत्युदाहरणदिगियं दिशता, माणवकोऽयं नाग इति प्रत्युदाहरणम् ॥ ६२ ॥

कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने ।। कतरकठ इति । 'गोत्रं च चरणैः सह' (म० भा० ४.१.६३) इति भावबोधिनी

वृन्दारक, नाग और कुछर—इन शब्दों के साथ पूज्यमानवाचक सुबन्त का समास होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। 'पूज्यमान' [= पूजा के योग] इस वचन के कारण वृन्दारक आदि पूजावाची शब्दों का ही ग्रहण होता है। उदा०—गोवृन्दारक: [गौश्वासी वृन्दारकश्च] सुन्दर गाय। अश्ववृन्दारक: [अश्वश्वासी वृन्दारकश्च। सुन्दर अश्व।] गोनाग: [गौश्वासी नागश्च। सुन्दर गाय।] अश्ववश्चासी नागश्च। सुन्दर घोड़ा] गोकुछर: [गौश्वासी कुछरश्च। अच्छी गाय] अश्वकुङजर: [अश्वश्वासी कुङजरश्च। अच्छी गोड़ा]

पूज्यमान-इसका क्या प्रयोजन है ? सुषीमो नागः । सुषीम नाग । सुषीम यह नागविशेष की संज्ञा है । अतः

प्रज्यमानवाची नहीं हैं।

विमर्श — प्रस्तुत सूत्र विशेष्य = पूज्यमानवाचक के पूर्वनिपात के लिये है। प्रत्युदाहरण के विषय में न्यास एवं पदमञ्जरी में असन्तोष व्यक्त करते हुए 'माणवकोऽयं नागः' यह प्रत्युदाहरण प्रस्तुत किया गया है।। ६२।।

जातिपरिप्रश्न = जातिविषयक विविध प्रश्न अर्थ में वर्तमान = प्रयुक्त कतर और कतम राज्यों का समर्थ सुनन्त के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। उदा • — कतरकटः। [कतरः कठः — इस विग्रह में ननु कतमशब्दस्तावज्जातिपरिप्रश्न एव व्युत्पादितः, कतरशब्दोऽपि साहचर्यात्तदर्थवृत्तिरेव ग्रहोष्यते, कि जातिपरिप्रश्नग्रहणेन ? एवं तह्येतज्ज्ञापयित—कतमशब्दोऽन्यत्रापि वर्त्तत इति । तथा च प्रत्युदाहरणम्—कतरो भवतोदेवदत्तः । कतमो भवतां देवदत्तः ॥

४१४. कि क्षेपे ॥ ६४ ॥ (७४३)

'किम्' इत्येतत् क्षेपे गम्यमाने सुपा सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । किराजा, यो न

शब्दोऽपोत्यादि । तदेव ज्ञापयतोति । यदि तहि कतमशब्दो जातिपरिप्रश्न एव वर्तमानो गृह्यते, जातिपरिप्रश्नग्रहणमनर्थकं स्यात्, विनापि तेन यथोक्तया नीत्या कतरकतमशब्दो जातिपरिप्रश्न एव वर्तमानो ग्रहीष्येते ।
तथा चेत्यादि । यत एव कतमशब्दस्य जातिपरिप्रश्नादन्यत्रापि वृत्तिः, एवञ्च कृत्वा भवतां देवदत्तः कतम
इति प्रत्युदाहरणमुपपद्यते । अन्यथा तन्नोपपद्येतः, तस्य जातिपरिप्रश्नादन्यत्राप्रवृत्तेः ॥ ६३ ॥

कि क्षेपे ।। किसखेति । 'अनङ् सो' इत्यनङादेशः । अथ किराजेत्यादौ 'राजाहः सखिभ्यष्टच्'

पदमञ्जरी

जातिः। तथा च प्रत्युदःहरणं भवतीतिपूर्ववृत्तिषूपन्यस्त मिति शेषः ॥६३-६४॥

भावबोधिनी

समास होता है। इन दोनों में कौन कठ है ?] कतरकालाप: [कतर: कालाप:—इस विग्रह में समास होता है। इन दोनों में कौन कालाप है ?] कतमकठ: [कतम: कठ:—इस विग्रह में समास होता है। एषु कतम: कठ:—यह विग्रह है। इन सबमें कौन कठ है ?] कतमकाला : [एषु कतम: कालाप: —यह विग्रह है। इन सबमें कौन कालाप है ?]

[शंका]—कतम शब्द तो जातिविषयक प्रश्न के विषय में ही व्युत्पादित है, साहचर्यवश कतर शब्द भी इसी प्रकार जातिविषयक अर्थ में ही लिया जायगा, अतः जातिपरिप्रश्न जातिविषयक प्रश्न—इसके ग्रहण का क्या लाभ ? [समावान]—यदि ऐसी बात है तो यह जापित करता है—कतम शब्द अन्य अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसा कि प्रत्युदाहरण है—कतरो भवतोः देवदत्तः —[आप दोनों में कौन-सा देवदत्त है ?] भवतां कतमः देवद : [आप लोगों में कौन-सा देवदत्त है ?]

विमर्श—'कियत्तदो निर्घारणे द्वयोरेकस्य डतरच्' (पा॰ सू॰ ५।३।९२) से दो के मध्य में एक के निर्घारण में किम, यत और तत—इन प्रातिपदिकों से डतरच् प्रत्यय होता है। 'वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्' (पा॰ सू॰ ५।३।९३) बहुतों के बीच में एक के निर्घारण में जातिपरिप्रश्न-विषयक किम, यत, तत्—इन शब्दों से डतमच् प्रत्यय होता है। प्रथम सूत्र से 'कतरः' वनता है और दूसरे सूत्र से कतमः। जातिविषयक विविध प्रश्नों के सम्बन्ध से कतम शब्द बना है। यहाँ सूत्र में कतम के साथ प्रयुक्त 'कतर' शब्द का भी यही अर्थ समझना चाहिये। इस स्थिति में यह शंका होती है कि जब ये शब्द जातिपरिप्रश्न अर्थ में ही व्युत्पन्न किये गये हैं तब यहाँ सूत्र में 'जातिपरिप्रश्न' के प्रहण की क्या प्रयोजन ? जातिविषयक विविध प्रश्न से भिन्न अर्थ में भी इन शब्दों का प्रयोग होता है इसके लिये जातिपरिप्रश्न का प्रहण है। जैसे—भवतोः कतरः देवदत्तः, भवतां कतमः देवदत्तः।

इस सूत्र में पारिभाषिक जाति का ग्रहण है। (१) आकृतिग्रहणा जातिः, (२) लिङ्गानां न च सर्वभाक्। सकृदाख्यातिग्राह्या, (३) गोत्रं च चरणैः सह ॥ (म० भा०)।

इस क्लोक में जाति के तृतीय लक्षण के अनुसार गोत्र = अपस्य और चरणः वेदशाखाध्याताओं को भी जाति माना गया है। इसलिये कठ और कलाप शाखाओं को पढ़ने वाले भी जाति के अन्तर्गत हैं। इसी आधार पर यहाँ जातिपरिप्रक्त लिया गया है।। ६३।।

क्षेप = निन्दा गम्यमान रहने पर 'किम्' इसका सुबन्त शब्द के साथ समास होता है। और वह तत्पुरुष होता है। उदा॰—[कुत्सित: राजा इस विग्रह में यह बनता है। कि राजा, यो न रक्षति [जो रक्षा नहीं करता है, वह कुत्सित

प्रकृतसूत्रे तत्त्वबोिवनी —'तथा च प्रत्युदाह्तं प्राचीनवृत्तिपु कतरो भवतोर्देवदत्तः। कतमो भवतां देवदत इति'।

रक्षति । किसखा, योऽभिद्रुह्यति । किंगीः, यो न वहति । 'किमः क्षेपे' [४।५।७०] इति समासाम्तो न भक्ति । क्षेप इति किम् ? को राजा पाटलिपुत्रे ।।

४१६. पोटायुवितस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्वष्कयणीप्रवक्तृश्चोत्रियाध्यापक-धूर्तेर्जातिः ॥ ६५ ॥ (७४४)

उभयव्यञ्जना 'पोटा' इत्यिभिधीयते'। गृष्टिः=एकवारअसूता। धेनुः=प्रत्यप्रप्रसूता। वका विहद्=गर्भपातिनी। बष्कपणी=तरुणवत्सा। पोटादिभिः सह जातिवाचि सुबन्ते समस्यहेः, न्यासः

'गोरतद्धितलुकि' इति टच् समासान्तः कस्मान्न भवतीत्याह—किमः क्षेप इत्यादि । अत्र 'न पूजनात्' इत्यतः

'न' इत्यनुवर्तते ॥ ६४ ॥

पोटायुवितस्तोककितपयगृष्टिघेनुवशावेहद्वष्कयणीप्रवक्तृश्रोत्रियाष्यापकधूर्तेर्जातिः ।। विशेषणितस्मा-दिना समासे प्राप्ते वचनिमदं परिनपातार्थम् । गुणशब्दा ह्येते । तत्र यदि तेन समासः स्यात् तदेषां पूर्विनपातः पदमञ्जरी

पोटायुवितस्तोककतिपयगृष्टिचेनुवशावेहद्बष्कयणीप्रवक्तृश्रोत्रियाध्यायकधूर्तेजीतिः ॥ उभयच्यकः नेति । व्यज्यतेऽनेन स्त्रीत्वादिकमिति व्यञ्जनम् = स्तनादि, उभयोः स्त्रीपुंसयोव्यंञ्जनं यस्याः सा तथाका नपुंसके पोटेत्यथाः ।

पोटाशब्दस्तु तत्रापि स्त्रीत्वयुक्तः प्रवर्तते । शब्दानां चित्रशक्तित्वात् षण्डशब्दो यथा पुमान् ॥ भावबोधिनी

राजा है।] किसला, योऽभिद्रुह्यित [वह कैसा मित्र है जो द्रोह करता है।] किंगी:, यो न वहित । विह कैसा बैल है, जो बोझा नहीं ढोता है।] [इनमें समास करने का फल है—] 'किम: क्षेपे' (पा॰ सू॰ ४।५।७०) इस सूत्र से समासान्त (टच्) प्रत्यय नहीं होता है।

क्षेप = निन्दा की प्रतीति में —इसका क्या फल है ? को राजा पाटलिपुत्रे ? [पटना में कौन राजा है ? यह

सामान्य प्रश्न है। निन्दा अर्थ की प्रतीति नहीं है। अतः समास नहीं होता है।]।। ६४।।

स्त्री और पुरुष इन दोनों के अभिन्यज्जिक चिह्न जिसमें हों अर्थात् हिजड़ा 'पोटा' ऐसा कहा जाता है।

गृष्टि = एक बार ही प्रसव करने वाली, बच्चा पैदा करने वाली। घेनु = शीघ्र बच्चा पैदा कर चुकने वाली, ज्याने

वाली। वशा = बन्ध्या। वेहद् = गर्भ गिरा देने वाली। बष्कथणी = जवान वच्चे वाली। पोटा—आदि के साथ जाति
वाचक सुवन्त शब्द का समास होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। उदा०—इभपोटा [इभा चासौ पोटा च हिजड़ी

हथिनी] इभयुवितः [जबान हथिनी] अग्निस्तोकः [थोड़ी आग] उदिश्वत्कितिपयम् [कुछ मट्टा = तक्क] गोगृष्टिः

[एक बार ब्यायी = प्रसूता गाय]। गोधेनुः [तत्काल ब्याई = बच्चा पैदा कर चुकने वाली गाय]। गोवशा [बन्ध्या

गाय]। गोवेहत् [गर्भ गिरानेवाली गाय] गोवष्कयणी [जिसका बछड़ा जवान हो चुका है ऐसी गाय] कठप्रवक्ता [कठ जो प्रवक्ता = व्याख्याता है] कठधोत्रियः [कठ जो श्रोत्रिय है।] कठाच्यापक [कठ जो अध्यापक है]। कठधूतैः [कठ जो धृते हैं] [कठ शब्द कठ शाखाध्यायी का वाचक है।]

जातिवाचक ─ यह किस लिये है ? देवदत्तः प्रवक्ता । [देवदत्त जो प्रवचन करने वाला । यहाँ देवदत्त जाति-

वाची नहीं, व्यक्तिवाची है।] घूर्त शब्द का ग्रहण अकुत्सा अर्थ के लिये है।

१. युवतिनंवयोवना स्त्री । स्तोकमल्पपर्यायः । कतिपयं च — इत्यधिकं क्वचित्

तत्प्रुरुषश्च समासो भवति । इभपोटा । इभयुवितः । अग्निस्तोकः । उदिश्वत्कितिपयम् । गोगृष्टिः । गोधेनुः । गोवशा । गोवेहत् । गोबष्कयणी । कठप्रवक्ता । कठश्रोत्रियः । कठाध्यापकः । कठश्रूर्तः ।

जातिरिति किम् ? देवदत्तः प्रवक्ता । धूर्त्तग्रहणमकुत्सार्थम् ॥

४१७. प्रशंसावचनेश्च ॥ ६६ ॥ (७४७)

'जातिः' इति वत्तंते । जातिवाचि सुबन्तं प्रशंसावचनैः सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । रूिक्सब्दाः प्रशंसावचना गृह्यन्ते मतिल्लकादयः, ते चाविष्टलिङ्गत्वादन्यलिङ्गेऽपि जातिकाद्ये स्विलङ्गोपादाना एव समानाधिकरणा भवन्ति । गोप्रकाण्डम् । अश्वप्रकाण्डम् । गोमतिल्लका । अश्वप्रतिल्लका । गो-मचिच्चका । अश्वप्रमर्चीचका ।

#### न्यासः

प्रसज्येत । अथ घूर्तंग्रहणं किमर्थम्, यावता कुत्सनशब्दोऽयम्, 'कुत्सितानि कुत्सनैः' इत्येवं समासः सिद्धः ? इत्याह— धूर्तंग्रहणमकुत्सार्थमिति । शब्दप्रवृत्तिनिमित्तकुत्सार्या 'कुत्सितानि कुत्सनैः' इति समासो विहितः ।

वयं त जातेः स्वयमकृत्सिताया घूर्तसम्बन्धे विवक्षिते समासो विज्ञायते, न कुत्सायाम् ॥ ६५ ॥

प्रशंसावचनैश्च ।। रूढिशब्दाः प्रशंसावचना गृह्यन्त इति । त्रिप्रकारा हि प्रशंसाशब्दाः—क्रेचिज्वातिशब्दाः परार्थे प्रयुज्यमानाः प्रशंसामाचक्षते, यथा—सिंहो देवदत्त इति; केचिद् गुणशब्दा गुणगुणिसम्बन्धेन प्रशंसावचना भवन्ति, यथा—रमणीयो ग्रामः, शोभनः पाचक इति; केचिद्रू दिशब्दा मतिल्लकादयः;
तेषां प्रशंसेव शब्दार्थः । तदिह वचनग्रहणात् प्रशंसायामेव ये वर्तन्ते ते गृह्यन्ते रूढिशब्दाः । गोप्रकाण्डमिति ।
पदमञ्जरी

वृत्तंग्रहणमकुत्सार्थमिति । कुत्सायां तु 'कुत्सितानि कुत्सनैः' इति सिद्धमिति भावः । तत्र कठवूर्तं इति । यः कठः स घूर्तं इत्यर्थः, न तु कठत्वं कुत्स्यते ॥ ६५ ॥

प्रशंसावचनैश्र ।। रूढिशब्दाः प्रशंसावचना गृह्यन्त इति ।

प्रशंसयेति वक्तव्ये वचनग्रहणादिह । ग्रहणं रूढिशब्दानां प्रशंसामात्रवाचिनाम् ॥

तेन ये यौगिकाः प्रशस्तशोभनरमणीयादयः, ये च विशेषवचनाः शुचिमृद्वादयः, ये च जातिशब्दाः सन्तः परत्र प्रयोगात्प्रशंसां गमयन्ति—सिहो माणवक इति, ते सर्वे व्युदस्ता भवन्ति । सतिस्वकादय इति । भावकोधनी

विमर्श इस सूत्र में पठित शब्दों का परनिपात करने के लिये यह सूत्र है। अन्यथा 'विशेषणं विशेष्येण' (पा॰ सू॰ २।१।५७) से समास करने पर इनका पूर्वनिपात हो जाता। वेदशासाध्यायी होने से कठ शब्द भी जातिबाची है। घूर्त शब्द कुत्सा से भिन्न अर्थात् प्रवृत्तिनिमित्त की कुत्सा में नहीं समास के लिये 'धूर्त' है। पोटा शब्द यद्यपि स्त्री अपेर पुरुष दोनों के चिह्नों से युक्त बर्थ का वाचक है। किन्तु शब्द-शक्ति-स्वभाववश यह स्त्रीजिङ्ग में ही प्रयुक्त होता है। प्रमाणार्थ पदमंजरी देखनी चाहिये॥ ६५॥

'जातिः' इसकी अनुवृत्ति होती है। जातिवाचक सुबन्त शब्द का प्रशंसावाचक शब्दों के साथ समास होता है बीर वह तत्पुरुष होता है। मतिल्लका आदि प्रशंसावाचक रूढ़ शब्दों का ही ग्रहण होता है, ये आविष्टलिङ्ग बाले = नियतिलङ्ग बाले होने के कारण, भिन्नलिङ्ग वाले भी जाति शब्द के रहने पर, अपने लिङ्ग को लिये हुए ही समानाधिकरण = समानाधंवाचक होते हैं। उदा० = गोप्रकाण्डम् [गौश्चासौ प्रकाण्डं च। प्रशस्त गाय]। अश्वप्रकाण्डम्
[अश्वश्वासौ प्रकाण्डं च, प्रशस्त घोड़ा] गोमतिल्लका [गौश्चासौ मतिल्लका च। सुन्दर् गाय]। अश्वप्रतिल्लका [अन्छा
कोड़ा] गोमचींवका [गौश्चासौ मर्चींचका। सुन्दर् गाय] अश्वमचींचका [सुन्दर् घोड़ा।]

जातिबाचक - इसका क्या प्रयोजन है ? कुमारी मतिल्लका [कुमारी जातिवाचक नहीं अवस्थावाचक है।]

जातिरिति किम् ? कुमारी मतिलका।।

४१८. युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः ॥ ६७ ॥ (४८७)

खलस्यादिभिः समानाधिकरणैः सह युवशब्दः समस्यते, तस्पुरुषश्च समासो भवति । 'जरतोभिः' इति छोलिङ्गेन निर्देशः 'प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्' इति ज्ञापनायः । युवा खलतिः युव-

न्य।सः

शोभनः प्रशस्तो गौरित्यर्थः । योगविभागोऽसन्देहार्थः । यदि पूर्वयोग एव प्रशंसावचना गृह्येरन्, तदा सन्देहः स्यात्—िकं पोटादिभिः प्रत्येकं वचनमिसम्बध्यते ? अथ प्रशंसयेति ? पोटादिभिः सम्बन्धे तत्पर्यायेरिप समासः स्यात् ॥ ६६ ॥

युवाखलितविलतविलनजरतीिभः ॥ खलत्याविभिः समानाधिकरणैरित्यावि । यद्येवम्, किमयं जरतीिभिरिति खीलिङ्गेन निर्देशः, जरिद्धिरित्येवं नाम निर्देशः कर्त्तव्यः स्यात्, न हि जरतीशब्देन खीलिङ्गेन युवशब्दस्य पुंलिङ्गस्य सामानाधिकरण्यमुपपद्यत इत्याह—जरतीभिरिति स्त्रीलिङ्गेन निर्देश इत्यावि । कथं पुनरनेन निर्देशेनेवा परिभाषा शक्यते ज्ञापियतुम् ? यद्येषा परिभाषा न स्यात् तदा जरतीभिरित्येवं निर्देशोऽन्वर्थंकः स्यात् । तथा च समानाधिकरणाधिकारात् समानाधिकरणेन जरतीशब्देनायं समासो विज्ञायते । न च तेन खीलिङ्गेन पुंसि वर्त्तमानस्य युवशब्दस्य सामानाधिकरण्यं भवति, तदेष निर्देशः कथमथंवान् भवति ?

'मतिल्लका मर्चीचका प्रकाण्डमुद्धतल्लजो । प्रशस्तवाचकान्यमूनि' **इत्यमरः (१.३.३६) । आविष्टलिङ्गत्वा-**विति । नियतलिङ्गत्वादित्यर्थः । स्वालिङ्गोपादाना इति । स्वस्यैव लिङ्गस्योपादानं येषु ते तथोकाः । 'प्रशंसावचनपोटायुवति' इत्येकयोगे कर्त्तंव्ये योगविभागिरचन्त्यप्रयोजनः ॥ ६६ ॥

युवा खलितपिलतविलनजरतीभिः ॥ संज्ञायूनो ग्रहणे गाग्यायणः खलितिरत्यादावेव तु स्यान्न च तस्य जरतीशब्देन सामानाधिकरण्यम् । न च गाग्यायणो युवितरितः, स्त्रियां युवसंज्ञाप्रातिषेषात्, अतो युवेति स्वरूपग्रहणिनत्याह—युवज्ञब्द इति । खलत्यादिभिः समानाधिकरणैरिति । कथं पुनर्युवशब्दस्य जरतीशब्देन सामानाधिकरण्यं पुंल्लिङ्गस्य खोलिङ्गनेति, तत्राह—स्त्रोलिङ्गनिर्देश इति । अस्यां हि परिभाषायां सत्यां युवशब्दस्य ग्रहणे युवितशब्दस्यापि । हणादुपपद्यते युवित गरतीशब्दयोः सामानाधिकरण्यम्, असत्यां तु नोप-पद्यत इत्यर्थापत्त्या परिभाषा ज्ञायते । युवखलतोति । 'कृदिकारादिकनः' (ग० सू० ५०), सवंतोऽिकन्नर्था-पद्यत इत्यर्थापत्त्या परिभाषा ज्ञायते । युवखलतोति । 'कृदिकारादिकनः' (ग० सू० ५०), सवंतोऽिकन्नर्था-

## भावबोधिना

विमर्श-प्रशंसावाची शब्द तीन प्रकार के होते हैं—(१) आतिवाची जैसे-सिंहो देवदत्तः। (२) गुण शब्द-जैसे रमणीयः ग्रामः। (३) रूढ़ शब्द, जैसे—मतिल्लका आदि। यहाँ 'प्रशंसावचनैः' में वचन का ग्रहण करने के कारण रूढ शब्दों का ही ग्रहण होता है। कोशों में इन रूढ शब्दों का उल्लेख है।। ६६।।

खलित आदि समानाधिकरण शब्दों के साथ 'युवन्' शब्द का सनास होता है। 'जरतीभिः' ऐसा स्नीलिक्ष से निर्देश 'प्रातिपदिक के प्रहण में लिङ्गिविशिष्ठ का भी प्रहण होता है' इस [परिभाषा] को जापित करने के लिये है। उदा०—युवा खलितः—इस विग्रह में —युवखलितः। [नौजवान गंजा पुरुष] युवितः खलती—युवखलिता ]नवयुवती गंजी]। युवा पलितः—इस विग्रह में | युवपलितः [नौजवान सफेद बालों वाला पुरुष] युवितः पलिता—युवपलिता [नौजवान सफेद वालों वाली श्री] युवाविलनः—युवबिलनः [नौजवान झुरियों वाला पुरुष] युवितः विलना—युवबिलना [नौजवान झुरियों वाली स्त्री]। युवा जरन्—युवजरन् [जवानी में ही बूढ़ा पुरुष]। युवितः जरती—युवजरती [जवानी में ही बूढ़ा पुरुष]।

विमर्श—इस सूत्र में 'जरती' इस स्त्रीप्रत्यमविधिष्टिनिर्देश करने का विशेष प्रमोजन है 'जहाँ प्रातिपदिक

४१६. कृत्यतुल्याख्या अजात्या ।। ६८ ॥ (७४६)

कृत्यप्रस्ययान्तास्तुत्यपर्यायाश्च सुबन्ता अजातिवचनेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। भोज्योष्णम्। भोज्यलवणम्। पानीयशीतम्। तुत्याख्याः—तुत्यश्वेतः। तुत्यमहान्। सदृशश्वेतः। सदृशमहान्।

यद्येषा परिभाषाऽवितष्ठते, तस्यां हि सत्यां युवशब्दस्य ग्रहणे युवितशब्दस्य ग्रहणं भवतीत्युपप शते । युवित-जरतीशब्दयोः सामानाधिकरण्यम्, तिस्मिश्च सित तयोः समासः । तदेवं जरतीभिरिति निर्देशो ज्ञापयित — एषा परिभाषास्तीति । नन्वेवमिष जरत्या समास उच्यमाने जरता न प्राप्नोति — युवजरन्निति ? नेष दोषः; वृत्य-

न्तरे हि जरद्भिरिति पठ्यते । उभयथाप्याचार्येण शिष्याः प्रतिपादिता इत्युभयं सिध्यति ॥ ६७ ॥

कृत्य दृत्याख्या अजात्या ।। तुल्यपर्यायाद्यवेति । अथ स्वरूपग्रहणं कस्मान्न विज्ञायते ? एवं मन्यते—
कृत्य दृत्यथंग्रहणम्; अतस्तत्साहचर्यात् तुल्य दृत्यर्थस्यैव ग्रहणं युक्तम्, तत्रार्थे कार्यासम्भवात् तद्वाचिनां समासो
विज्ञायत दृत्याख्याग्रहणं तुल्यनामध्यपित्ग्रहार्थम्, अन्यथा गौर्वाहीक दृत्यत्रापि स्यात्; गोशब्दस्येह सादृश्यार्थत्वात् । सर्वे एव हि शब्दा परपदार्थे प्रयुज्यमानाः सादृश्यं गमयन्ति । अख्याग्रहणे तु क्रियमाणे गोशब्दोऽत्र
तुल्यनामध्यं न भवतीति समासाभावः । भोज्योषणमित्यादावुष्णादयः शब्दा गुणवचनाः; तत्रासत्यस्मिन् योगे
विशेषणसमासे सति तेषां पूर्वनिपातः स्यात् । अतः परनिपातार्थं आरम्भः । तुल्यमहानिति । यद्यप्यत्र 'सन्महत्'
पदमञ्जरी

दित्येके' (ग० सू० ५१ इति ङीष् । विलशब्दः पामादिः । युवजरिन्नति । जरिद्भिरित्यिप पाठः केनिवदाचार्येण बोधित इति पुंल्लिङ्गेनापि समासो भवतीति भावः । युवतिर्जरतीति । कथं विरुद्धवाचिनोः सामानाधिकरण्यम्, अन्योऽन्यधर्मोपलम्भात्तद्भपत्वारोपाद्भविष्यति । यद्येवम्, विभिन्नलिङ्गयोरप्येवमेव सामानाधिकरण्यसम्भवात् कथं परिभाषा ज्ञाप्यते इति चिन्त्यम्; युवशब्दस्य पूर्वानिपातिनयमार्थं वचनम्, अनियमो हि गुणशब्दित्वात्स्यात् ॥ ६७ ॥

कृत्यतुल्याख्या अजात्या ॥ तुल्यपर्यायाङ्चेति । आख्याग्रहणं स्वरूपिनराकरणार्थमिति भावः। भावबोधिनी

शब्दों का ग्रहण होता है वहाँ लिङ्गविशिष्ट का भी ग्रहण होता है। अतः 'युवा' से स्त्रीलिङ्ग 'युवित' का भी ग्रहण होता है। इसीलिये इसके उदाहरणों में पुंल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों का समावेश किया गया है।

यद्यपि यौवन और दार्धक्य एक साथ नहीं रह सकते परन्तु कभी-कभी परिस्थितिविशेष से स्वास्ध्यविकृत हो जाने पर एक ही व्यक्ति में इन दोनों का दर्शन होता है। अतः उदाहरण संभव है।

'युवा' शब्द का पूर्वनिपात करने के लिये इस सूत्र की उपयोगिता है।। ६७।।

कृत्यप्रत्ययान्त और तुल्यार्थवाचक सुबन्त शब्दों का जातिभिन्नवाचक सुबन्त शब्द के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष होता है। उदा॰—भोज्योदणम् [खाने योग्य गरम पदार्थ। भोज्यं च तद् उदणक्ष] भोज्यलवणम् [खाने योग्य नमकीन पदार्थ। भोज्यं च तत् लवणक्ष।] पानीयशीतम् [पीने योग्य शीतल पदार्थ। पानीयं च तत् शीतम्] [यहाँ भुज्भण्यत् भोज्य, पा + अनीयर् पानीय शब्द कृत्य प्रत्ययान्त हैं। उदण और शीत ये गुणवाची हैं। अर्तः समास होता है।]

तुल्य के पर्यायवाचक — तुल्यश्वीतः [तुल्यश्चासी श्वेतः । बराबर सफेद] तुल्यमहान् [तुल्यश्चासी महान् च । बराबर महान्] सदृशश्वेतः [सदृशश्चासी श्वेतश्च । बराबर सफेद ।] सदृशमहान् [सदृशश्चासी महान् च । बरबार अजात्येति किम् ? भोज्य ओदनः॥

४२०. वर्णी वर्णेन ॥ ६६ ॥ (७५०)

वर्णविशेषवाचि सुबन्तं वर्णविशेषवाचिना सुबन्तेन समानाधिकरणेन सह समस्यते, तत्पुरुषश्च

इत्यादिना समासः प्राप्नोति, तथापि परत्वादनेनेव भवति । तुल्याख्यायामस्यावकाशः—तुल्यश्वेत इति, तस्य व्यातुल्याख्यायामवकाशः—महापुरुष इति । भोज्य ओदन इति । ओदनशब्दोऽत्र जातिवचनः ॥ ६८ ॥

वर्णो वर्णेन ॥ 'विशेषणं विशेष्येण' इति वर्त्तते । तत्र यदि द्वयोरिप वर्णशब्दयोः स्वरूपग्रहणमिह्न स्याद्, विशेषणितशेष्यभावो नोपपद्येत; अभिन्नार्थत्वात् । न हि तदेव देवदत्तस्य विशेषणत्वं विशेष्यत्वं चोपपद्यते । अथाप्येकस्य स्वरूपग्रहणं स्यात्, अपरस्यार्थग्रहणम् ? एवमप्येकः सामान्यवाची स्याद् वर्णशब्दः, द्वितीयस्तु विशेषवाची कृष्णादिशब्दः; ततश्च प्रत्येकं विशेषणत्वं विशेष्यत्वञ्च न स्यात् । यत्र च तदुभयमस्ति तत्र समास इति प्रागुभयग्रहणस्य प्रयोजनमुक्तम् । तस्मादुभयत्राप्यर्थग्रहणं विज्ञायत इत्याह—वर्णविशेषवाची-त्यादि । कृष्णसारङ्गः, लोहितसारङ्गः इति । ननु च कृष्णशब्दो लोहितशब्दश्चावयवे वर्त्तते, सारङ्गशब्दस्तु समुदाये । यथा—शबलशब्दः, तत् कथमवयववृत्तेः कृष्णादिशब्दस्य समुदायवृत्तिना सारङ्गादिशब्देन सामाना-

## पदमञ्जरी

भोज्योष्णादावनियमे प्राप्ते पूर्वनिपातनियमार्थं वचनम्। तुल्यमहानिति । 'सन्महत्' इत्यस्याकृत्यतुल्यास्येषु सावकाशत्वात्कृत्यतुल्यास्येषु परत्वादयमेव समासो युक्त इति भावः। भोज्य ओदन इति । प्रतिषेधसामर्थ्याद् विशेषणमित्यपि न भवति ।। ६८ ॥

वर्णो वर्णेन ॥ 'विशेषणं विशेष्येण' इति वर्त्तते, तत्र-

द्वयोः स्वरूपग्रहणे न विशेषणता भवेत्। वर्णश्चासौ वर्णं इति कि व्यावृत्तम् ? किमन्वितम् ? अथैकत्र विशेषाणां रूपस्यान्यत्र च ग्रहः ? शुक्लश्चासौ वर्णं इति न स्यात्, वर्णो विशेषणम् ॥

शुक्लस्य वर्णत्वाव्यभिचारात्, तस्मादुभयत्र विशेषग्रहणिमत्याह—वर्णविशेषवाचीत्यावि । कृष्ण-सारङ्ग इत्यावि । नानावर्णसमाहारः सारङ्गः, तथा शवलः, तस्य वर्णान्तरसमाहारेऽपि भावात्काष्ण्यान्वयो नियतो न स्यादिति कृष्णो विशेषणम् । एवं लोहितशब्देऽपि द्रष्टव्यम् । ननु च कृष्णशब्दोऽत्रावयवे वत्तंते, न

## भावबोधिनी

महान्] 'जातिवाचक के साथ नहीं'—इसका क्या फल है ? भोज्य कोदन: [साने योग्य चावल । यहाँ ओदन यह जाति-वाचक है । अतः समास नहीं होता है]।

विमर्श—भोज्य आदि शब्दों के पूर्वनिपात का नियम करने के लिये यह सूत्र बनाया गया है। आख्या शब्द के कारण केवल 'तुल्य' का नहीं अपितु इसके पर्याय शब्दों का भी ग्रहण होता है।। ६८।।

वर्णं = रंग विशेष के वाचक सुबन्त शब्द का वर्णं = रंगविशेष के वाचक, समानाधिकरण सुबन्त के साय समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। उदा० — कृष्णसारङ्गः [कृष्णश्वासी सारङ्गश्च। काला और चितकबरा] लोहितसारङ्गः [लोहितश्वासी सारङ्गश्च। लाल और चितकबरा।] कृष्णश्वालः [कृष्णश्वासी शबलश्च।

का० दि०/४२

समासो भवति । कृष्णसारङ्गः । लोहितसारङ्गः । कृष्णशबलः । लोहितशबलः । अवयवद्वारेण कृष्णशब्दः समुदाये वर्त्तमानः समानाधिकरणो भवति ।।

#### न्यासः

षिकरण्यिमत्याह—अवयवद्वारेणेत्यादि । कृष्णशब्दः उपलक्षणम् । लोहितशब्दोऽप्येवमेव समानाधिकरणो भवति । कृष्णावयवसम्बन्धात् समुदाय एव कृष्ण इत्युच्यते, लोहितावयवसम्बन्धाल्ओहित इति । अत एव गौणत्वादत्र सामानाधिकरण्यस्य 'विशेषणं विशेष्येण' इत्यादिना समासो न प्राप्नोतीतीदमारभ्यते । अय सारङ्गशब्दस्यापि पक्षे पूर्वनिपातः कस्मान्न भवति ? अनुपसर्जनत्वात् । उक्तं ह्येतद् —उपसर्जनिमिति महत्याः संज्ञायाः करणमन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेतेति । तेनाप्रधानमुपसर्जनिमिति । न चात्र समुदायोऽप्रधानम्, कि तर्हि ? प्रधानमेव । अवयवानान्तु तदर्थत्वादप्रधान्यम् । अतोऽवयववचनस्यैव कृष्णशब्दादेष्पसर्जनत्वम्, न समुदाय-वचनस्य सारङ्गादिशब्दस्य ॥ ६९ ॥

## प्रमञ्जरी

समुदाये; तस्य सारङ्गत्वात्, तत्कथमवयववृत्तेः कृष्णशब्दस्य समुवायवृत्तिना सारङ्गशब्देन समानाधिकरण्यमत आह—अवयवद्वारेणेत्यावि । कृष्णावयवसम्बन्धात् समुदाय एवं कृष्ण उच्यत इत्यर्थः । अत एवात्र गीणं सामानाधिकरण्यमिति सूत्रारम्भः। ननु 'तृतीया तस्कृतेन' इत्येवात्र सिद्धः समासः, कथम् ? सारङ्गराब्दो गुगवचनः सारङ्गत्वं कृष्णावयवकृतमित्यस्त्येव सिद्धः; यत्रायमप्यर्थः—'वर्णो वर्णेष्वनेते' इति पूर्वपदश्कृति-स्वरो न वक्तव्यो भवति, तत्पुरुषे तुल्यार्थंतृतीयेत्वेव सिद्धत्वात्, तदवश्यं वक्तव्यमेतत्त्रतिषेधार्थम्, इह मा मूर्-कृष्णेतो लोहितेत इति । इदं तु न वक्तव्यम् ? इदमपि वक्तव्यम्, इहापि यथा स्यात्--शुक्लबभुः कृष्णशुक्ला हरितशुक्लः बभुकपिलः, यस्य कश्चिदवयवः शुक्लः कश्चिद् बभुः स समुदायोऽवयवशब्दाभ्यां तथोच्यत इति नात्र तत्कृतत्वसंभवः। अत्र कृष्णसारङ्गः इत्यादौ यत्रैकोऽवयवशब्रः, अपरः समुदायशब्दः, तत्रावयवस्याप्रधानत्वादुपसर्जनत्वात् पूर्वनिपातः। द्वयोस्त्ववयवशब्दयोः पर्याय इति द्रष्टव्यम्। इह यस्मिन् प्रयोगे वीरै: पुरुषेस्तद्वान् ग्रामः प्रतिपादिषतुमिष्टस्तत्र प्रथममेवान्यपदार्थविवक्षा कार्या - वीराः पुरुषा बस्मिन्सन्तीति बीरपुरुषो ग्राम इति बहुवीहिरेव नित्यं यथा स्यात्; अन्यथा पूर्वमनपेक्षितेऽन्यपदार्थे वीराः वीरपुरुषा इति कर्मधारये कृते पश्चादन्यपदार्थविषक्षायां मत्वर्थीये सति वीरपुरुषवान् ग्राम इत्याद्यनिष्टमि कदानिदनुषज्येत । सर्वशब्दस्य त्वकारान्तैंः कर्मधारयोऽपोष्यते । तस्माच मत्वर्थविवक्षायाम् 'अत इनिठनौ' इति ठनं बाधित्वा इनिरेव भवतोति वक्तव्यम् सर्वं धनं सर्वधनं तदस्यास्तोति सर्वधनी सर्वबीजी, सर्वेकेशी। यत्र कर्मधारयो जातिविशेषवचनः, तत्र कर्मधारयान्मत्वर्थीयो भवति -कृष्णसर्पवान्वलमीकः, लोहितशालिमान् ग्रामः, गौरखरंबदरण्यम्, गौरमृगवदिति । न हि बहुन्नीहिणा तज्जात्या तद्वरवं शक्यं प्रतिपादियतुम् ॥ ६९ ॥

## भावबोधिनी

काला और चित्रकबरा] लोहितसबक्क: [कोहितसासी शवलसा । काल और चित्रकबरा ।] अवसव के मारूपम से कृष्ण सन्द समुदाय अर्थ में दर्बमान होता हुआ समानाचिकरण होता है।

विनारं अनेक वर्ण एक बाय रहते पर समुदाय को 'सारज़' बौर 'शबल' कहा जाता है। इनमें कृष्ण और लोहित तो अवस्य होते हैं। इस प्रकार अवस्थानक कृष्ण और लोहित का समुदायवाचक सारंग और शबल के साथ किस प्रकार सामानाधिक एवं होता है—इस बंका का समाधान यह है कि अवस्थ के माष्ट्रण से इनकी भी समुदायवाचक मान लिया जाता है इस प्रकार गोण सामानाधिक एवं मानकर सूत्र की प्रवृत्ति होती है।। ६९।।

## ४२१. कुमारः श्रमणादिभिः ॥ ७० ॥ (७५२)

कुमारशब्दः श्रमणादिभिः सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । येत्र स्त्रीलिङ्गाः पद्यन्ते—श्रमणा प्रविज्ञाः कुलटेत्येवमादयस्तैः सह स्त्रीलिगः एव कुमारशब्दः समस्यते । ये तु पृंक्लिङ्गा अध्यापकोऽभि-रूपकः पण्डित इति, तैरुभयथाः 'प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गिकिष्टस्यापि महणम्' (व्याव परिव २५) इति । कुमारी श्रमणा कुमारश्रमणा ।

श्रमणा । प्रवृत्तिता । कुलटा । ग्रिणो । तापसो । दासो । बन्धको । अध्यापक । अभिरूपक । पिडत । पटु । शृदु । कुशल । चपल । निपुण ॥

४२२. चतुष्पादो गिभण्या ॥ ७१ ॥ (७५३)

चतुष्पाद्वाचिनः सुबन्ता गिष्मणीशब्देन समस्यन्ते, तत्पुष्पश्च समासो भवति । गोर्गाष्मणी । अजार्गाष्मणी ॥

#### न्यास

कुमारः श्रमणादिभिः ॥ तैः सह स्त्रोलिङ्ग एव कुमारीशब्दः समस्यत इति । न तु पुंल्लिङ्ग इत्यव-धारणेन दर्शयति । न हि पुल्लिङ्गस्य स्त्रीलिङ्गेन सामानाधिकरण्यमुपपद्यत इति भावः । तैरुभयथेति । स्त्री-लिङ्गः, पुंल्लिङ्गश्च । कथं पुनः पुल्लिङ्गेः समास उच्यमानः स्त्रीलिङ्गेः स्यादित्यत बाह्—प्रातिपदिकग्रहण इति । गतार्थम् ॥ ७० ।

चतुष्पादो गभिण्या ।। चतुष्पाद इति । चत्वारः पादा यासां ताश्चतुष्पादः । 'पादस्य लोपोऽह्स्त्या-पदमञ्जरी

कुमारः श्रमणादिभिः ॥ कुमारशब्दस्य पूर्वनिपातितयमार्थं वचनम् ॥ ७० ॥ चतुष्पाज्जातिरिति । केचिदाहुः —पोटादिसूत्राज्जातिग्रहणमनुवर्त्यमिति । भावबोधिनी

कुमार शब्द का श्रमणा आदि के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। इस श्रमणादि गण में जो श्लीलिङ्ग शब्द पढ़े गये हैं—श्रमणा, प्रव्रजिता, कुलटा आदि, इनके साथ श्लीलिङ्ग ही कुमार अर्थात कुमारो शब्द का समास होता है। और जो पुल्लिंग पठित हैं—अव्यापक, अभिरूपक, पण्डित आदि, इनके साथ दोनों लिङ्गों वाला अर्थात कुमार और कुमारी का समास होता है, वयोंकि 'प्रातिपादक के ग्रहण में लिङ्गिविशिष्ट का भी ग्रहण होता है' [ऐसा नियम है]। इदा॰ —कुमारी चासी श्रमणा च—इस विग्रह में कुमारश्रमणा [कुमारी बोद सन्यासिनी]।

[इस गण में पठित शब्द --] श्रमणा। प्रव्रजिता। कुलटा। गिंभणी। तापसी। दासी। बन्धकी [ये स्नीलिङ्ग हैं। अतः इनके साथ 'कुमारी' का समास होता है।] अध्यापक। अभिरूपक। पण्डित। पदु। मृदु। कुश्रक। चपल।

निपुण। [इनके साथ कुनार और कुमारी दोनों का समास होता है।]

विमर्श—'इस गण में पठित शब्द विशेषणवाचक हैं। अतः 'विशेषणं विशेष्येण' (पा॰ सू॰ २।१।५०) से

ही समास सम्भव है पंन्तु 'कुनार' शब्द का पूर्वनिपात करने के लिए यह सूत्र बनाया गया है।

ऐतिहासिक दृष्टि से यह सूत्र विशेष महत्त्व का है। इसमें 'श्रमणा' शब्द है। जो बौद्ध संन्यासिनियों के लिए प्रयुक्त होता है। अतः इसके प्रणेता पाणिनि गौतमबुद्ध के बाद अर्थात् ई० पू० ५०० में हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विषय का विशेष विवेचन 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष' नामक ग्रन्थ में देखना चाहिए।। ७०।।

चतुष्पाद = चार पैरों वाले पशु के वाचक सुबन्त शब्दों का गिंभणी शब्द के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। उदा॰ [गौश्वासी गिंभणी इस विग्रह में] गोगिंभणी [गिंभणी = गाभिन गाय] अजागिंभणी। [अजा चासी: गिंभणी। गाभिन बकरी] \* चतुष्पाज्जातिरिति वक्तव्यम् (म॰ भा॰ २.१.७० वा॰ १)। इह मा भूत्—कालाक्षी गिभणी। स्वस्तिमती गिभणी। चतुष्पाद इति किम् ? बाह्मणी गिभणी।।

४२३. मयूरव्यंसकादयश्च्रा। ७२ ॥ (७५४)

समुदाया एव निपात्यन्ते । मयूरव्यंसकादयः शब्दाःतत्पुरुषसंज्ञा भवन्ति । चकारोश्वधारणार्थः परममयू रव्यंसक इति समासान्तरं न भवति । मयूरव्यंसकः । छात्रव्यंसकः । काम्बोजमुण्डः । यवनमुण्डः । छन्दिति हस्तेगृह्य । पादेगृह्य । लाङ्गलेगृह्य । पुनर्दाय ॥

न्यासः

दिभ्यः' इत्यन्तस्य लोपः । चतुष्पाञ्जातिरिति वक्तव्यमिति । चतुष्पाञ्जातिवचना एव गर्भिण्या समस्यन्त इत्येतदर्थंक्षपं व्याख्येयमित्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम् —पोटादिसूत्रादिह जातिग्रहणमनुवर्त्तते, तेन चतुष्पाञ्जाति-वाच्येव गर्भिण्या समस्यते, नान्यदिति ॥ ७१ ॥

मयूरव्यंसकादयश्च ॥ मयूरव्यंसक इति । मयूरव्यासी व्यंसकश्चेति मयूरव्यंसकः । व्यंसकशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते परनिपातार्थः पाठः । एवं चात्र मयूरव्यंसकादीनां यवनमुण्डपर्यान्तानाम् । छन्दक्षि हस्तेगृह्ये

पदमञ्जरी

वन्ये त्वाहुः—ये शब्दान्तरनिरपेक्षाश्चतुष्याज्जातिवचनः, त एवान्तरङ्गत्वाद् गृह्यन्ते, न तु कालाक्ष्यादयो योगिकाः शब्दान्तरसंनिधानाच्चतुष्पाद्विषया इति । गर्भिणीशब्दस्य परिनपातार्थं वचनम् ॥ ७१॥

मयूरव्यंसकादयश्च ।। मयूरेव्यंसक इति । व्यंसकः = घूर्तः, मयूरश्चासौ व्यंसकश्चेति व्यंसकशब्दस्य गुणवचनत्त्रात्पूर्वनिपाते प्राप्ते वचनम् । एवं छात्रव्यंसकादीनां कम्बोजमुण्डपर्यन्तानाम् । अन्ये त्वाहुः— भावबोधिनी

# चृतुष्पाद् जो जातिवानी है, उनका ही समास होता है—ऐसा कहना चाहिये। # जिससे यहाँ पर न हो— कालाक्षी गर्भिणी। [यहाँ कालाक्षी जातिवाचक नहीं है। अतः समास नहीं होता है।] चतुष्पाद्—इसका नया फल है ? ब्राह्मणी गर्भिणी। [यहाँ ब्राह्मणी चतुष्पाद्वाची नहीं है अतः समास नहीं होता है।]।। ७१।।

समुदाय ही निपातित होते हैं। मयूरव्यंसक आदि शब्दों की तत्पुरुष संज्ञा होती है। चकार का प्रयोग अवधारण के लिये हैं---परममयूरव्यंसक:--ऐसा दूसरा समास नहीं होता है। अर्थात् गण में पठित जैसे हैं उन्हीं का

समास होता है, अन्य किसी प्रकार का नहीं।]

[इस गण में पठित शब्द —] मयूरव्यंसकः [मयूरश्वासी व्यंसकश्व । बहुत चालाक मोर] छात्रव्यंसकः [छात्रश्वासी व्यंसकश्व । चालाक विद्यार्थी | काम्बोजमुण्डः [काम्बोजश्वासी मुण्डश्व । कम्बोज देश का मुण्डित व्यक्ति] यवतमुण्डः यवतमुण्डः यवतमुण्डः यवतभुण्डः यवतभुण्डः विवासी मुण्डश्व । मुण्डित यवन विद में —हस्तेगृह्य [हाथ में लेकर] । पादेगृह्य [पैर में लेकर] । पुनर्दाय [पुनः देकर] ।

विमर्श-प्रारम्भ के चार शब्दों में गुणवाची होने से व्यंसक और मुण्ड का विशेषण समास करने पर

पूर्वनिपात प्राप्त होता है, उसके स्थान पर परिनिमात करने के लिये यह सूत्र है।

कुछ अन्य विद्वान् यह मानते हैं कि इनमें उपमान समास है —मयूर इव व्यंसकः, छात्र इव व्यंसकः, कम्बोज इव मुण्डः, अतः 'उपमानानि सामान्यवचनैः' -(पा॰ सू॰ २।१।५५) से प्राप्त समास का वारण करके तत्युक्त सामान्य किया गया है। इस कारण 'समासस्य' (पा॰ सू॰ ६।१।२२३) इससे अन्तोदात्त. होता है 'तत्पुक्ते तुल्यायं॰' (पा॰ सू॰ ६।३।१४) से पूर्वपद का प्रकृतिस्वर नहीं होता है।

[अनु•] \* एहीड आदि राज्य अन्यपदार्थं में समास प्राप्त करते हैं । \* एहीडम् [एहि ईडे यस्मिन् कर्मणि तत् । जासी, स्तुति करता हूँ—ऐसा जिस किया में है वह । यहाँ 'ईडे' का 'ईड' यह आदेश भी होता है । ] एहियवम् [एहिं सीमि यस्मिन् कर्मणि तत्—जाओ, मिलाता हूँ—ऐसा जिस किया में है वह । यहाँ 'सीमि' का 'यव' यह आदेश भी

एहीडादयोज्यपदार्थे । एहीडम्, एहियवं वर्तते । एहिवाणिजा क्रिया । अपेहिवाणिजा, प्रेहि-वाणिजा । एहिस्वागता, अपेहिस्वागता, प्रेहिस्वागता । एहिद्धितीया, अपेहिद्धितीया । इहवितर्का । प्रोहकटा, अपोहकटा । प्रोहकर्दमा, अपोहकर्द्दमा । उद्धरचूडा । आहरचेला । आहरवसना । आहरवनिता । कृन्त-

#### न्यास

त्यादि । 'समासेऽनञ्जूवें करवो लयप्' । भाषायां तु—हस्तेगृहोत्वा, पुनर्दत्वेत्येवं भवति । एहीडावयोऽन्यपदार्यं इति । एहि ईड इति यत्र कर्मणि वर्तते तदुच्यते—एहीडिमिति । एवम्—एहियविमिति । एहि वाणिजेति यस्यां क्रियायां सा एहिवाणिजा । एवम्—अपेहिवाणिजा, प्रेहिवाणिजा । एहि स्वागतिमिति यस्यां क्रियायां सा एहिस्वागता । एवम्—अपेहिस्वागता । प्रोह कटिमिति यस्यां सा प्रोहकटा । एवं प्रोहकर्यमादय बाहरवस-नान्ताः । कृन्धि विवक्षणेति यस्यां क्रियायां सा कृन्धिविवक्षणा । उद्धरोत्सृजेति । तिङन्तयोः समासः ।

## पदमञ्जरी

मयूर इव व्यंसकः, छात्र इव व्यंसकः कम्बोज इव मुण्डः, यवन इव मुंडः, उपमानसमासोऽयम् 'उपमानानि सामान्यवचनैः' इत्येव सिद्धे पुनिवधानं तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयेति पूर्वपदप्रकृतिस्वरो मा भूदिति, स ह्युपमान-संशब्दनेन विहिते समासे विधीयत इति । पुनर्दायेति । 'पुनश्चनसौ छन्दसि' (कात्या० वा० ११३३) इति गतिसंज्ञा वार्तिककारीयेति ।

गणकारेणेदं पठितम्, एहि इडेति यस्मिन्कर्मणि तद् एहीडम्, एवम्—एहियवम् । एहि वाणिजेति यस्यां क्रियायां सा एहिवाणिजा । एवम् — अपेहिवाणिजा, प्रेहिवाणिजा । एहि स्वागतमिति यस्यां क्रियायां सा एहिस्वागता । इहवितकी, लोण्मध्यमैकवचनम् । प्रोह करटिमिति यस्यां सा प्रोहकरटा; एवं प्रोहकर्दा कर्दमादय आहरवसनान्ताः । 'कृतो छेदने' (धा० पा० १४३५) तदेव वचनम्, मुचादित्वान्नुम् । कृन्त विचक्षणेति

### भावबोधिनी

निपातित होता है।] एहिवाणिजा [एहि वाणिजेति यस्यां कियायां सा । जाओ व्यापारी जिस किया में वह] अपेहि-वाणिजा [अपेहि वाणिजेति वस्यां कियायां सा । दूर हटो व्यापारी जिस क्रिया में वह] । प्रेहिवाणिजा प्रेहि वाणिजेति यस्यां क्रियायां सा । जाओ व्यापारी जिस किया में वह । एहिस्त्रागता [एहिस्तागतं यस्यां क्रियायां सा । जाओ, स्वागत है जिस क्रिया में वह] अपेहिस्वागता [अपेहि स्वागतं यस्यां क्रियायां सा]। प्रेहिस्वागता प्रिहि स्वागतं यस्यां क्रियायां सा]। एहिद्वितीया [एहि द्वितियेति यस्यां कियायां सा]। अपेहिद्वितीया [अपेहि द्वितीयेति यस्यां कियायां सा किहीं-कहीं 'प्रेहिद्वितीया' यह अधिक पाठ है ।] इहिवतर्का [इंह वितर्क यस्यां क्रियायां सा]। प्रोहकटा [प्रोह कटं यस्थां क्रियायां सा]। अमोहकटा [अपोहकटं यस्यां कियायां सा] । [कहीं-कहीं 'प्रेहिकटा' और 'अपेहिकटा' ऐसा पाठ मिलता है जो अधिक उचित प्रतीत होता है। पदमंजरोकार ने 'प्रोहकरटा' 'अपोहकरटा' यह पाठ मानते हुए 'प्रोह करटं बस्यां क्रियामां सा, अपोह करटं यस्यां कियायां सा' - ऐसा अर्थ किया है।] प्रोहकर्दमा [प्रोह कर्दमं यस्यां कियायां सा।] अपोहकर्दमा [अपोह कर्दमं यस्यां क्रियायां सा । कहीं-कहीं 'प्रेहिकर्दमा' यह भी पाठ है ।] उद्धरचूडा [उद्धर <mark>चूढं यस्यां कियायां सा</mark>] । आहरचेला [आहर चेलं यस्यां क्रियायां सा]। आहरवसना ¦आहर वसनं यस्यां क्रियायां सा]। आहरवनिता [आहर वनितां यस्यां कियायां सा]। कृत्तविचक्षणा [कृत्त विचक्षणेति यस्यां क्रियायां सा]। न्यासेकार ने 'कृत्विविचक्षणा' पाठ मानकर 'कृन्चि विचक्षेणि यस्यां कियायां सा — यह विग्रह किया है।] उद्धरोत्सृजा [उद्धर उत्सृजेति यस्यां कियायां सा ।] उद्धम-विभ्रमा [उद्धम विषम यस्यां क्रियायां सा] । उत्पचिवपचा [उत्पच विपचेति यस्यां क्रियायां सा] । उत्पचिवपता [उत्पत निपतेति यस्यां कियायां सा]। [आगे एक नियम दिखाया गया है 'आख्यातमाख्यातेन कियासातत्ये' (गणसूत्र अर्थात् एक आख्यात पद का दूसरे आख्यात पद के साथ समास होता है यदि सातत्य = निरन्तरता अर्थ की प्रतीत हो रही हो तो।' इस वक्ष्यमाणवचन से यहाँ के पदों में सातत्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती है।]

विवक्षणा । उद्धरोत्मृजा । उद्धमविधमा । उत्पविषया । उत्पतिपता । उच्चावसम् । उच्चनोत्तम् । अचितोपिचतम् । अविवतपराचितम् । निश्चप्रचम् । अकिञ्चनम् । स्नात्वाकालकः । पीत्वास्थिरक । भुक्त्वामुहितः । प्रोष्यपापीयान् । उत्पत्यपाकला । निपत्यरोहिणी । निषण्णश्यामा । अपेहिप्रसवा । इहपञ्चमो ।
इहदितोया ।

#### - न्यास।

'आस्यातमास्यातेन क्रियासातत्ये' इत्येवं सिद्धेऽसातत्यार्थं वचनम् । उद्धरोत्सृजेति यस्यां क्रियायां सा उद्धरोत्सृजा । क्रियाप्रधानश्चायं समासः उत्पतिपता । उद्धमिवधमा । एवमुद्धरोत्सृजेत्य।दिकमस।तत्यांवषयमेव । उच्चावच्चिति । निपात्यते । उदक् चावाक् चेति दिगृद्धा । उच्चैश्च नोचैश्चेति विगृद्धोञ्चनोचिमिति निपात्यते । आचितञ्चोपचितञ्चेति विगृद्धा आचोपचम् । आचितञ्च पराचितञ्चेति आचपराचम् । निश्चितञ्च प्रचितञ्चेति विग्रद्धा आचोपचम् । आचितञ्च पराचितञ्चेति आचपराचम् । निश्चितञ्च प्रचितञ्चेति निश्चप्रचम् । निश्चितञ्च प्रचितञ्चेति आचपराचम् । निश्चितञ्च प्रचितञ्चोति निश्चप्रचम् । निश्चितञ्च प्रचितञ्च पराचितञ्च चेति आचपराचम् । निश्चितञ्च प्रचितञ्च पराचितञ्चेति आचपराचम् । निश्चितञ्च प्रचितञ्च प्रचितञ्च पराचितञ्च । भुक्तवासुद्धित इत्येतेषामन्तादात्त्र्यः पाठः । लयङभावश्च निपात्यते । प्रोष्यपापीयानीति । ऐकपद्यमेकस्वर्यञ्च समासाद् भवति । एवम्—उत्परवन्यस्वरुप्त

यस्यां क्रियायां सा कृत्तिविचक्षणा । उद्धर उत्सृजेति यस्यां सोद्धरोत्सृजा । 'आस्यातमास्यातेन' (ग० सू० २०) इति सिद्धेऽसातत्यर्थं वचनम् । एवम् उद्धमविधमा, उत्पचिवपचा, उत्पत्तिनपता । उदक्च अवाक्च उच्चावचम्,

## भावबोधिनी

उच्चाबाचम् [उदक् च अवाक् च विग्रह है। उदक् का उच्च निपातन है।] उच्चतीचम् [उच्चैश्च नीचैश्च इस विग्रह में उच्चतीच यह निपातित होता है।] आचोपचम् [आचितं च उपितं च —यह विग्रह है। आच उपच निपातित होते हैं।] आचपराचम् [आचितं च पराचितं च —यह विग्रह है। आच पराच आदेश होते हैं।] तिश्चप्रचम् [निश्चितं च प्रचितं च —यह विग्रह है। तिश्च प्रच निपातित होता है।] अिकश्चनम् [नास्ति किश्चन यस्य सः यह विग्रह है। इसका पुंक्लिङ्ग रूप अिश्चनः अधिक प्रामाणिक है।] स्नात्वाकालकः यहाँ त्यप् का अभाव और समास का अन्तोदात्त निपातित होता है।] पीरवास्थिरकः [इसमें भी उक्त दो कार्य निपातित होते हैं।] भुक्त्वासुहितः [यहाँ भी उक्त दो कार्य निपातित होते हैं।] प्रोडिवपापीयान् [यहाँ समास के कारण एकपद और एकस्वर होता है।] उत्तरयपाकला [यहाँ भी समास के कारण एकपद और एकस्वर होता है।] निपत्यरोहिणी [यहाँ भी उक्त दो कार्य होते हैं।] निपल्यरोहिणी [यहाँ भी उक्त दो कार्य होते हैं।] निपल्यरोहिणी [यहाँ भी उक्त दो कार्य होते हैं।]

'जिह' [हन धातु छोट् छकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप]—यह कर्मवाचक के साथ बहुछ रूप से समा-सत्व प्राप्त करता है आभीक्षण्य = पुन: पुन: होना अय के प्रतीत होने पर । समास के द्वारा कर्ता अर्थ की प्रतीति होनी चाहिये। अजिहिजोड: [जिह जोडम्—इति आभीक्षण्येन य आह स:—यह विग्रह है।] उज्जिहिजोड: [उज्जिह जोडम् इति आभीक्षण्येन य आह स:—यह विग्रह है।] जिहिस्तम्बः [जिह स्तम्बम् इति आभीक्षण्येन य आह स—यह विग्रह है।] उज्जिहिस्तम्बः [उज्जिह स्तम्बम् इति आभीक्षण्येन य आह स:—यह विग्रह है।]

\* कियासातत्य = क्रिया का निरन्तर होना — यह प्रतीति होने पर आख्यात [तिङन्त] का आख्यात [तिङन्त] के साथ समास होता है। अश्नीतिपियता [अश्नीत पियत — इत्येवं यत्र सततमिभधीयते सा किया] पचत- भृज्जता [पच भृज्जत — इत्येवं सततमिभधीयते यत्र सा क्रिया] खादतमोदता [खादत मोदत — इत्येवं सततमिभधीयते यस्यां क्रियायां सा | कहीं कहीं — 'खादतबमता' यह अधिक पाठ है। खादत बमत — इत्येवं सततमिभधीयते यस्यां क्रियायां सा | आहरनिवणा [आहर निवण — इत्येवं सततमिभधीयते यस्यां क्रियायां सा | आहरनिवणा [आहर निवण — इत्येवं सततमिभधीयते यस्यां सा क्रिया |। आवणिनिष्करा [आवणिनिष्करा [आवणिनिष्कर इत्येवं सततमिभधीयते यस्यां क्रियायां सा |। उत्यच- विपच इत्येवं सततमिभधीयते यस्यां क्रियायां सा |। अतिन्य खवणिनिष्करा [अवणिनिष्करा [अवणिनिष्करा [अवणिनिष्करा [अवणिनिष्कर इत्येवं सततमिभधीयते यस्यां क्रियायां सा |। उत्यच-

जहि कर्मणा बहुलमामीक्ष्ये कर्तारं चाभिदधाति । जहिजोडः । उज्जहिजोडः । जहिस्तम्बः । उज्जहिस्तम्बः ॥

आख्यातमाख्यातेन क्रियासातस्ये । अश्नीतिपद्यता । पचतभृज्जता । खादतमोदता । खादताचमता ।

पाकलादीनाम् । निपत्यरोहिणी । निषण्णस्यामा । अपेहित्रसवा । इहपञ्चमी । इहिंद्वतीयेति । ऐकपद्यमेकस्वयंश्व समासे भवति ।

जिह कर्मणा बहुलमाभोक्ष्ण्ये कत्तारिक्वाभिदधातीति । जहीति लोण्मध्यमपुरुषैकवचनम् । तदन्तं कर्मणा च बहुलं समस्यत आभोक्ष्ण्ये गम्यमाने समासेन चेत् कर्त्तां चाभिधीयते । जिहुजोडिमित्याभोक्ष्णं य आह स उच्यते जिहुजोड इति । जिहुस्तम्ब इति, 'लोट्; सिप्, हन्तेर्जः' इति जादेशः । जोडादेरत्र कर्मभावः ।

आख्यातिमत्यादि । तिङन्तं तिङन्तेन सह समस्यते क्रियासातत्ये गम्यमाने । अश्नीत पिबतेत्यसकृद् यत्रोच्यते तत्र अश्नीतिपबतेति प्रयुज्यते ।

### पदमञ्जरी

उच्चैश्च नीचैश्च उच्चनीचम्, आचितं चोपचितं च आचोपचम् (आचितोपचितम्), निश्चितं च प्रचितं च निश्चप्रचम्—सर्वं एते निपात्यन्ते । न किञ्चन विद्यते यस्य सोऽिकञ्चनः, स्नात्वाकालकादिषु समासान्तोदात्तत्वं ल्यबभावश्च निपातनात् । प्रतीयमानिक्रयापेक्षं च समानकर्तृकत्वम् —स्नात्वाकालकः संपन्न इति ।

जिह कर्मणेति । जहीति लोण्यमध्यमैकवचनम्; तदेतत्कर्मणा बहुलं समस्यते आभीक्ष्ण्ये गम्यमाने समासेन चेरकर्ता विधीयते । जिह जोडिमित्याभीक्ष्ण्येन य आहं स जिहजोडः ।

अइनीत पिबतेत्येवं यत्र सततमिभधीयते सा अइनीतिपिवता। एवं पचतभृज्जता 'भ्रस्ज पाके' (धा० पा० १५८४)।

## भावबोधिनी

सततमिभधीयते यत्र सा] । छिन्धिविचक्षणा [छिन्धि विचक्षणम्, छिन्दि विचक्षणम् इति सततमिभधी<mark>यते यत्र सा] पचळवणा</mark> [पच लवणं पच ळवणमिति सततमिभवीयते यस्यां क्रियायां सा] पचप्रकूटा [पुच प्रकूटं पच प्रकूटमित्ये<mark>वं सततमिभबीयते</mark> यस्यां कियायां सा] ।

जिस तत्पुरुष का कोई ल..ण = सूत्रादि नहीं बनाया गया है [परन्तु वह प्रयोग देवा जाता है] उसकी मयूरव्यंसकादि में समझ लेना चाहिये। जिसे अन्यो राजा—राजान्तरम्। नास्ति कुतो भयं यस्य सः —अकुतोभयः।

विमर्श-प्रस्तुत सूत्र में ऐसे शब्दों के समास का विधान निपातन प्रतीत होता है जिनका किसी अन्य सूत्रादि से समा। सम्भव नहीं है। इसमें केवल सुबन्तों का ही नहीं अपि तु तिबन्त शब्दों के भी समास का विधान है।

यहाँ गणपाठ में उपलब्ध शब्दों के रूप के विषय में भेद दिखाई देता है। कहीं-कहीं प्रेहिस्वागता इसका पाठ नहीं है। एहिकटा आदि के स्थान पर पदमंजरीकार ने 'एहिकरटा' माना है। कहीं-कहीं 'प्रेहिकर्दमा' और 'प्रोह-कर्दमा' दोनों का पाठ है। 'उ उम्चूहा' भी मिलता है। 'कृत्विचक्षणा' के स्थान पर 'कृत्विचिक्षणा' पाठ भी है। 'अचितोपचितम्' का 'आचोपचम्' और 'अवितपराचम्' के स्थान पर 'आचपराचम्' यह पाठ मिलता है ]

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अनेक स्थलों पर इसको 'आकृतिगणोऽयम' ऐसा लिखकर अकृतोभयः, कान्दिशीकाः, आहोपुरुषिकां, अहमहिक्का, यहच्छा, एहिरे, याहिरा, उन्मृजावमृजा, द्रव्यान्तरम् अवश्यकार्यम्—इनका भी उल्लेख है। परन्तु काशिकाकार और न्यासकार इस विषय में मौन हैं। सिद्धान्तकौमुदीकार ने भी वही लिखा है जो काशिकाकार ने लिखा— 'अविहित्तलक्षणस्तरपुरुषो मयूरव्यंसकादौ द्रष्ट्वयः' (प्रस्तुत सूत्रपर सिद्धान्तकौमुदी)। हाँ,

आहरनिवपा । आवपनिष्किरा । उत्पर्चिवपचा । भिन्धिलवणा । छिन्धिविचक्षणा । पचलवणा । पचप्रकूटा । अविहितलक्षणस्तत्पुरुषो मयूरव्यंसकादिषु द्रष्टव्यः ॥

॥ इति श्रीजयादित्यविरचितायां काशिकायां वृत्तौ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

#### न्यासः

क्रियाप्रधानश्चायं समासः । एवं पचतभृज्जतेत्येवमादयो वेदितव्याः । भिन्धि लवणं भिन्धि लवण-मिति यत्राभिधीयते सा भिन्धिलवणा । एवं पचलवणेति ॥ ७२ ॥

।। इति बोधिसत्त्वदेशीयाचार्यश्रीजिनेन्द्रबुद्धिपादिवरचितायां काशिकाविवरणपञ्चिकायां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥

## पदमञ्जरी

भिन्धि लवणमिति यस्यामिभधीयते सा भिन्धिलवणा। एवं पचलवणा। अविहितलक्षणस्तत्पुरुष इति। यस्य तत्पुरुषस्य लक्षणं न कृतम्, प्राप्तप्रयोगाश्च भवति, स मयूरव्यसकादेराकृतिगणत्वादत्रेव द्रष्टव्य इत्यर्थः॥ ७२॥

।। इति श्रीहरदत्तमिश्रविरचितायां पदमञ्जर्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथम पादः समाप्तः ।।

## भावबोधिनी

पदमञ्जरीकार ने अवश्य ही इसके आकृतिगण होने का उल्लेख किया है।

भाष्यकार ने इस सूत्र में प्रयुक्त 'च' को एवंकार = निर्धारण अर्थ में माना है। इसलिये पठित रूप से भिन्न का समास नहीं होता है—'परमो मयूरव्यंसक: ।

इस गण में प्रयुक्त अनेक शब्द पाणिनिकालीन मुहावों के रूप में प्रयुक्त होते रहे होंगे। अतः इस समय उनके सही अर्थों का निर्णय करना कठिन है। विग्रह देखकर इन शब्दों का अर्थ निर्णय करना चाहिये॥ ७२॥

।। इस प्रकार श्रीजयादित्यविरिबत काशिकावृत्ति में द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद समास हुआ ।1

।। इस प्रकार जयशङ्करलालित्रपाठि-विरचित 'भावबोधिनी' हिन्दी व्याख्या में काशिका के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद समाप्त हुआ ।।

## अथ द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः

## ४२४. पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे ॥ १ ॥ (७१२)

एकदेशोऽस्यास्तीत्येकदेशो = अवयवी, तद्वाचिना सुबन्तेन सह पूर्व, अपर, अघर, उत्तरशब्दाः सामर्थ्यदिकदेशवचनाः समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। एकाधिकरणग्रहणमेकदेशिनो विशेषणम्। एकं चेद-धिकरणमेकद्रव्यमेकदेशि भवति। षष्ठीसमासापवादोऽयं योगः। पूर्वं कायस्य पूर्वंकायः। अपरकायः। अघर-कायः। उत्तरकायः।

#### न्यासः

पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे ।। सामर्थ्यादेकदेशवचना इति । यदि हि पूर्वादयः शब्दा एकदेशवचना स स्युस्तदोत्तरपदस्यैकदेशित्वं न गम्येतः एकदेशिन एकदेशिपक्षत्वात् । तस्मात् सामान्योका अपि पूर्वादयः शब्दाः सामर्थ्यादेकदेशवचनाः समस्यन्त इति विज्ञायते । एकाधिकरणग्रहणमेकदेशिनो विशेषणमित्यस्यार्थं विस्पष्टीकर्तुमाह—एकं चेत्यादि । एकमित्येकसंख्याविशिष्टं द्रव्यमित्यर्थः । एकद्रव्यमित्यनेनाधिकरणशब्दोऽत्र द्रव्ये वर्तमान उपात्त इति दर्शयति । ननु 'एकदेशिना' इति तृतीयान्तमेततः, 'एकाधिकरणे' इत्येतत् समम्यन्तस्, तत् कथं तयोभिन्नविभक्तिकयोः सामानाधिकरण्येन विशेषणविशेष्यभाव उपपद्यते, कथ्य न स्यात् ?
भिन्नार्थंत्वात् ? नैतदिस्तः, 'छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति' इत्यतो 'व्यत्ययो बहुलम्' इति बहुलवचनात् । 'एकाधिकरणे' इत्यत्र तृतीयार्थं एवेषा सप्तमी । न 'सप्तम्यधिकरणे च' इत्यनेन । अतो नास्ति भिन्नार्थंत्वमित्यदोषः ।
विष्ठिममासायवादोऽपं योग इति । 'एकदेशिना' इति वचनात् पूर्वादयः शब्दा एकदेशवचना आश्रीयन्ते । सम्बन्धिशब्दा हि नियतमेव प्रतियोगिनमुपस्थापयन्ति । तत्रावयवावयिवसम्बन्धे सत्येकदेशिनः षष्ट्यामुप-जित्तायां 'पश्री' इति समासः प्राप्नोति, अतस्तदपवादोऽपं योग इति । पूर्वकाय इत्यत्र काय एकदेशी, एकद्रव्यञ्चः एकसंख्यायुक्तत्वात् ।

पूर्वापराघरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे ।। एकदेशोऽस्यास्तीत्येकदेशीति । एकगोपूर्वादिति ठत्र् प्राप्नोति, अत एव निर्देशादिनिर्द्रष्टव्यः । एकदण्डोत्ययं त्वपशब्दः एको दण्डो यस्पेति बहुवीहिणैव गतत्वा-न्मत्वर्थं एव दुर्लभः, किं पुनिरिनिष्टमा बाधितः ? एकदेशशब्दस्तु कर्मधारय एवावयववचन इति न तत्र बहु-व्रीहिणा गतत्वम्, यथा—कृष्णसपंवानिति । सामध्यदिकदेशवचना इति । एकदेशमपेक्ष्येकदेशी भवति, नान्य-थेत्येतत्सामध्यम् । एकाधिकरणग्रहणमेकदेशिनो विशेषणमिति । सत्सप्तस्यन्तवैयधिकरण्येनेति भावः, तदाह— एकं चेविति । एकत्वसंख्याविशिष्टमित्यर्थः । समानाभिधेयवचन एकाधिकरणशब्दो न भवति, अवयवावयवि-शब्दयो समानाधिकरण्यानुपपत्तेः, सामानाधिकरण्येनेति प्रकृतत्वाच्च । स्यादेतत्—'समुदायेषु हि दृष्टाः' शब्दाः अवयवेष्विप वर्त्तग्ते' (शाक० परि० ८६) इति न्यायेन सामानाधिकरण्ये सित पूर्वश्चासो कायश्चिति

एकदेश है जिसका वह एकदेशी = अवयवी, इस अवयवी के वाचक सुबन्त शब्द के साथ पूर्व, अपर, अघर, और उत्तर शब्द जो सामध्यंवश एकदेश = अवयव के वाचक हैं, का समास होता है, और तत्पुरुष समास होता है। एकाधिकरण का ग्रहण एकदेशी = अवयवी का विशेषण है। यदि एक अधिकरण एकद्रव्य = एकदेशी होता है। यह सुत्र षष्टीसमास का अपवाद है। [भाव यह है कि एकद्रव्यवाचक अवयविवाचक के साथ पूर्व आदि का समास होता है।] उदा०—पूर्व कायस्य [इस विग्रह में समास और विभक्तिलोप करने पर] पूर्वकाय: [शरीर का पूर्व भाग।]

रै. 'प्रवृत्ताः' इति वा पाठः । का० द्वि०/४३

# एकदेशिनेति किम् ? पूर्वं नाभेः कायस्य । एकाधिकरण इति किम् ? पूर्वं छात्राणामामन्त्रय । कथं

पूर्व नाभेः कायस्येति । नाभेरिति दिग्योगलक्षणा पञ्चमी । नाभेरुपरिष्ठात् यत् पूर्वं तत् कायस्येत्ये षोऽश्यों विविक्षतः । तेनात्र नाभिरेकदेशिनी न भवति । किं तिंह ? अविधभूता, तद्वाची नाभिशब्दः पञ्चम्यन्तो न समस्यते । यस्त्वेकदेशी कायस्तद्वाचिनः कायशब्दस्य भवत्येव समासः । सत्यिप पूर्वशब्दस्य सापेक्षत्वे कायस्य प्राधान्यात् प्रधानस्य च सापेक्षस्यापि समासो भवतीति ज्ञापितमेतद् 'उपिनतं व्याघ्नादिभिः सामान्याप्रयोगे' इत्यत्र । पूर्वं छात्राणामन्त्रयस्वेति । अत्र बहुत्वसंख्याविशिष्ठेकदेशिनश्छात्रा इति न भवति समासः । ननु चात्र परत्वात् 'न निर्द्धारणे' इति षष्ठीसमासनिषेधो भविष्यति, तत् किमेवाधिकरणग्रहणेन ? नेतदिस्तः, यदि तद्यामन्त्रयस्वेत्येतन्नापेक्ष्यते तदा पूर्वं छात्राणामित्येतावद्वावयं परिसमाप्यते, तदा निर्द्धारणाभावाद् नायं तस्य प्रतिषेधस्य विषय इत्यसत्येकाधिकरणेऽनेकसंख्येनाप्येकदेशिना समासः स्यात् । अथ सर्वं हि वावयं क्रियया परिसमाप्यत इति पूर्वं छात्राणामित्यत्र यां काञ्चित् क्रियामध्याहृत्य निर्धारणं परिकल्प्येत, एवं 'पूर्वं कायस्य' इत्यत्रापि निर्द्धारणं स्यात् । अस्ति ह्यत्राप्यकर्षणिक्रिया निर्द्धारणहेतुः । तथा च तस्यैव योगस्य विषये किळारयमाणोऽयं योगस्तदयवादः स्यात् । न चोत्सर्गापवादयोविप्रतिषेध उपपद्यते, तत् कथं परत्वात् 'न निर्द्धारणे'

#### पदमञ्जरी

विशेषणिमत्येव सिद्धः समासो नार्थं एतेन, एवं च कृत्वा परविल्ङङ्गिमित्यत्र तत्पुरुषग्रहणं न कर्तव्यं भवित, कथम् ? उत्तरपदार्थंप्रधानत्वादेव सिद्धमिति, तत्राह—षष्ठोसमासापवादोऽयं योग इति । सिद्धं तु कथि द्वित्पूर्वनाय इति, कायपूर्वं इत्यस्य निवृत्त्यथंमेव तु सूत्रं कर्तव्यमित्यर्थः । पूर्वं कायस्येति । यद्यपि दिशि दृष्टः शब्दो दिक्शब्द इत्याश्रयणात् सम्प्रत्यदिग्वृत्तिनापि योगे पञ्चमो भविति, 'तस्य परमाम्रेडितम्' इति लिङ्गादवयववृत्तिमियोगे पष्टी भविति ।

पूर्वं नाभेः कायस्येति । नाभेरिति दिग्योगलक्षणा पञ्चमी, कायसम्बन्धी नाभ्यपेक्षया पूर्वो भाग इत्यर्थः। तत्र नाभिरेकदेशी न भवतीति न तेन समासो भवति । यत्स्वेकदेशी कायस्तेन समासो भवत्येव—पूर्वकायो नाभे-रिति, पूर्वशब्दस्य सम्बन्धिशब्दत्वेन नित्यसापेक्षत्वादिति केचिदाहुः । अन्ये तु—यत्रार्थप्रकरणादिनावधि-गंम्यते तत्रैव समासः, न शब्शोपादाने इत्याहुः । पूर्वं छात्राणामिति । नेयं निर्धारणे षष्ठो, कि तिह ? समुदायः छात्राणामित्यनेनोच्यत इति बहुवचनम्, यथा—छात्राणां पञ्चम इति, तत्रश्च छात्राणामेकदेशित्वमस्त्येव, कि तु

## भावबोधिनी

अपरकायः [अपरं कायस्य — इस विग्रह में समास विभिक्तिलोप करने पर रूप वनता है। शरीर का अगर = भाग]। अधरकायः [अधरं कायस्य । शरीर का नीचेवाला भाग]। उत्तरकायः [उतरं कायस्य । शरीर का उत्तरी भाग]।

एकदेशी = अवयवी के साथ—इसका क्या प्रयोजन है ? पूर्वं नाभेः कायस्य [शरीर की नाभि से पूर्व । यहाँ नाभि = अवयवी न होकर अवयव है । अतः समास नहीं होता है ।] एकाविकरण = एकत्विविशिष्ठ द्रव्यवाचक के साथ—इसका क्या प्रयोजन है ? पूर्वं छात्राणाम् आमन्त्रय [छात्रों में पूर्व वाले को आमन्त्रित करो । यहाँ छात्राणाम् यह बहुत्विविशिष्ठ होने से समास नहीं होता है ।]

'साथाह्न:' 'मध्याह्न:' ये कैसे बनते हैं ? ''संख्याविसायपूर्वस्याह्नस्याहन्नन्यतरस्यां डौ' (पा० सू० ६।३।११०) इस ज्ञापक के द्वारा अहन् शब्द के साथ सभी एकदेश = अवयववाचकों का समास होता है।

विमर्श—एकम् च तद् अधिकरणं च—यह कर्मधाय्य है। सप्तमी यहां तृतीया के अर्थ में है — एकाधिकरणेन। 'छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति' के अनुसार विभक्तिन्यत्यय है। इस प्रकार—'एकाधिकरणेन एकदेशिना पूर्वापरादयः समस्यन्ते' यह अर्थ होता है।

मध्याह्नः, सायाह्न इति ? 'संख्याविसायपूर्वस्याह्नस्य' इति ज्ञापकात् सर्वेणेकदेशशब्देनाह्नः समासो भवति ॥ ४२५. अर्द्धं नपुंसकम् ॥ २ ॥ (७१३)

'एकदेशिनैकाधिकरणे' इति वर्त्तते । समप्रविशागिःधंशब्दो नपुसकमाविष्टलिङ्गः, तस्येदं ग्रहणम् । 'अर्द्धम्' इत्येतद् नपुसकमेकदेशिनैकाधिकरणेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । षष्ठीसमासापवादोऽयं योगः । अर्द्धं पिप्पत्याः अर्द्धंपिप्पलो । अर्द्धंकोशातको ।

#### न्यासः

इति प्रतिषेधः प्रवर्तते —संख्याविसायपूर्वस्येत्यादि ? यदयम् 'संख्याविसायपूर्वस्याह्नस्य' इत्याह्, ततो ज्ञापकाद-वसीयते —सर्वेणैकदेशिनाऽह्नः समासो भवतोतिः; अन्यथा हि सायपूर्वत्वमह्नशब्दस्य नोपपद्यत इत्ययुक्तमेतद् वचनं स्यात् ॥ १ ॥

अर्ढं नपुंसकम् ।। समप्रविभागे त्वर्द्धशब्दो नपुंसकमाविष्टलिङ्गस्तस्येदं प्रहणमिति । यद्येवम्, समग्रहणमेव कर्तव्यम् ? नैवं शक्यम्, अनेकार्थत्वात् समशब्दस्य । तथा हि—स निम्नोन्नतादिरिहतेऽिष देशे वर्तते, यथा—समे यजेतेति, निम्नोन्नतादिरिहते देशे यजेतेत्यर्थः । अथापि समप्रविभाग इत्युच्यते, एवमिष गुरुत्वं स्यात्, तस्मान् नपुंसकग्रहणं कर्तव्यम् ? न कर्तव्यम् ; अर्द्धमिति नपुंसकलिङ्गेन ः निर्देशादेव हि नपुंसकस्य ग्रहणं भविष्यति, नैतदिस्तः असित हि नपुंसकग्रहणे शब्दरूष्णपेक्षया नपुंसकनिर्देश इति विज्ञायेत, यथा—'स्वमज्ञाति-धनाख्यायाम्', 'बन्धुनि बहुवोही' इति चः तत्रश्चार्द्धशब्दस्य नपुंसकलिङ्गताऽनाश्चिता स्यात् । एवमनपुंसक-

#### पवमञ्जरी

बहुत्वसंख्याविशिष्टानामिति समाताभावः । संख्याविसायपूर्वस्येत्यादि । न ह्यन्यथा सायपूर्वत्वमह्नस्योपपद्यते इति भावः । केचित्तु—सर्वेणैकदेशवाचिना कालवाचिनः समासो भवति, न त्वहन्शब्दस्यैवेति ज्ञापकशरोरं वर्णयन्ति, तेन मध्यरात्र इत्यपि सिद्धं भवति ॥ १॥

वर्दं नपुंतकम् ।। वाविष्टलिङ्गः इति । नियतलिङ्गः इत्यर्थः । तस्येदं ग्रहणिमिति । तत्रैवार्थे नपुंतक-त्वस्याव्यभिचाराद् । अवयववाचो ह्यभिधेयवशेन त्रिलिङ्गः —अपूर्णाद्धं मया मिक्षतम्, दन्ताद्धंमास्यात्पतितम्, ग्रामाद्धः, नगराधः, सिप्षाद्धंया व्यनकीति । 'तस्याद्धाः शस्त्वाद्धाः परिशिष्य मध्ये निविदं दधाति' (ऐ. बा. १२.८, पू. ४४६) इति । भाष्ये त्ववयववाचो पुल्लिङ्ग इत्युपलक्षणम् । क्विच्चु समप्रविभागे खोलिङ्गता दृश्यते –'एकान्तृचेद्धां युग्मासु' इति, युग्मासु ऋक्षु अद्धाः शस्त्वा निविदं दध्यादित्यर्थः, तस्यार्षत्वेन निर्वाहः । अर्धमिति नपुंसकनिदेशः शब्दरूपापेक्षयापि सम्भाव्येत, यथा 'स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्' 'बन्धुनि बहुन्नोहौ' इति, तस्मान्नपुंसकमित्युक्तम् । वर्द्धिपप्पलीति । पिष्पलोशब्दस्य 'एकविभक्ति च' इत्युपसर्जनसंज्ञा न भवति; एकविभक्तावष्ट्यन्तमिति

## भावबोधिनी

यहाँ अधिकरण अवयवी एकत्विविषष्ट होना चाहिये जैसे—काय = अवयवी एक है, उसका समास होता है। परन्तु 'पूर्व छात्राणाम् आमन्त्रय यहां बहुत्विविषिष्ट अव य्वी छात्र हैं अतः समास नहीं होता है।

यहाँ 'बष्ठी' (पा॰ सू॰ २।२।८) सूत्र से भी समास सम्भव है परन्तु उससे समास करने पर अवयववाचक का पूर्विनिपात होने लगेगा और इससे समास करने पर अवयववाचक पूर्व आदि का पूर्विनिपात होता है। इसीलिये यह सूत्र बनाया गया है। और यह बष्ठी समास का अपवाद है।। १।।

'एकदेशिना एकाधिकरणे' इनकी अनुवृत्ति होती है। समान समान विभाग में अर्द्धशब्द नपुंसकत्वविशिष्ट प्रयुक्त होता है, इसी का यहाँ ग्रहण है। 'अर्द्धम्' यह नपुंसकिलङ्ग शब्द का एकदेशी = अवयवी, एकाधिकरण = एकत्वविशिष्ट द्रव्यवाचक सुबन्त के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। यह सूत्र षष्ठी-समास का अपवाद है। उदा० — अर्द्ध पिप्पल्या: [इस विग्रह में] — अर्द्धिपप्पली [छोटी पीपल = औषधिविशेष का आधा भाग]। अर्द्धकोशातकी [कोशतक्या: अर्द्धम् — इस विग्रह में यह बना है। तरोई = साग विशेष का आधा भाग]।

नपुंसकमिति किम् ? ग्रामार्द्धः । एकदेशिनेत्येव—अर्द्धं पशोर्देवदत्तस्य देवदत्तेन सह समासो न भवति । 'एकाधिकरणे' इत्येव—अर्द्धं पिप्पलीनाम् ॥

४२६. द्वितीयतृतीयचतुर्थंतुर्याण्यन्यतरस्याम् ॥ ३ ॥ (७१४)

'एकदेशिनैकाधिकरणे' इति वर्तते । षष्ठीसमासापवादोऽयं योगः । अन्यतरस्यांग्रहणात् सोऽपि

लिङ्गोऽिष समस्येत । तस्मादद्धंशब्दस्य नपुंसकि ङ्गत्वमाश्रियितं नपुंसकिमिति वक्तव्यम् । अद्धंषिष्पल्लीति । 'पर-विलङ्गम्' इति स्नोलिङ्गता । अथात्र 'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य' इति ह्रस्वत्वं कस्मान्न भवति ? अनुपसर्जनत्वात् । उपसर्जनत्वं तु 'एकविभक्ति च' इति । अत्र 'विभाषा छन्दिस' इत्यतो विभाषाग्रहणमनुवर्तते । सा च व्यवस्थित-विभाषा प्रतिपादिता । ग्रामाद्धं इति । ग्रामस्यैकदेश इत्यर्थः ।

अर्ढं पशोर्देवदत्तस्येति । देवदत्तशब्देन सह समासो न भवति; अनेकदेशित्वाद् देवदत्तस्य । न ह्यसा-वेकदेशः, कि तिहं ? स्वामी । यस्त्वेकदेशी पशुशब्दः, तेन सह भवत्येव समासः । सत्यिप पशुशब्दस्यासापेक्षत्वे

पशोः प्राधान्यात् समासो भवत्येव —अर्द्धपशुर्देवदत्तस्येति ॥ २ ॥

द्वितीयतृतीयचतुर्थंतुर्याण्यन्यतरस्याम् ॥ अन्यतरस्यांग्रहणात् सोऽपि षष्ठीसमासो अवतीति । ननु च

ववनात् । अर्द्धं विष्पलोनामिति । न तहींदानोमिदं भवति — अर्द्धानि विष्पलोनामर्द्धंविष्पलय इति । नैतदिस्मिन्वियहे भवति, खण्डसमुदाये भवति — अर्द्धविष्पली चार्द्धविष्पलो चार्द्धविष्पलय इति । देवदत्तराज्देन समासो न भवतीति । देवदत्तोऽत्र स्वामो, न त्वेकदेशो । यस्त्वेकदेशी पशुस्तेन भवत्येव समासः — अर्द्धवशुदेवदत्तस्येति,

देवदत्तस्वामिकं पशोरर्द्धिमत्यर्थः । तत्रं समुदायेन सम्बन्धान्नास्ति सापेक्षत्वम् ।

अयं योगः शक्योऽवक्तुम् । कथमद्धंपिप्पलो ? सामानाधिकरण्ये भविष्यति—'अद्धं चासौ पिष्पली चेति । नतु च यद्धदं न पिष्पलो, अथ पिष्पलो नार्द्धम्, अद्धं पिष्पलो चेति विप्रतिषिद्धम् ? नास्ति विप्रतिषेद्धः; 'समुदाये हि दृष्टाः शब्दा अवयवेष्विप वर्तन्ते' (शाक् परि० ८६) । किञ्च समप्रविभागादन्यत्रार्द्धचन्द्रा-दावयमेव गतिप्रकारः, समप्रविभागेऽपि तथास्तु । इदं तिह प्रयोजनम्—समप्रविभागे षष्ठीसमासो मा भूदिति ? इष्यते षष्ठीसमासोऽपि, तथा च भगवान्पिङ्गलनागः प्रयुङ्ते— 'स्वरार्द्धं चार्याद्धंम्' (पि० छ० ४१४) इति । एवं तिह गीणत्वात् सामानाधिकरण्यस्य विशेषणतमासो न किल स्यादित्यमारम्भः ॥ २॥

द्वितोयतृतीयचतुर्थंतुर्याण्यन्यतरस्याम् ॥ अन्यतरस्यांग्रहणात्सोऽपि भवतीति । ननु च पूरणप्रत्ययान्ता भावबोधिनी

नपुंसकिल्झ वाला 'अर्ड' इसका क्या प्रयोजन है ? ग्रामार्ड:, नगरार्ड: [ग्रामस्य अर्ड:, नगरस्य अर्ड:। गाँव का आधा अंश, नगर का आधा अंश। यहाँ पुल्लिंग होने से समास नहीं होता है।] एकदेशी = अवयिवाचक के साथ—इसका क्या प्रयोजन है ? अर्ड पशोः देवदत्तस्य [देवदत्त के पशु का आधा भाग। यहाँ देवदत्त के साथ अर्ड का समास नहीं होता है क्योंकि देवदत्त तो उसका स्वामी है, अवयवी नहीं है।] एकाधिकरणे = एकत्वविशिष्ट दृष्य-वाचक के साथ—यही माना जाता है—"अर्ड पिप्पलीनाम् [यहाँ पिप्पली बहुत हैं, एक नहीं, अतः समास नहीं होता है।

विमर्श-यह सूत्र पष्ठी-समास का अपवाद है और 'अद्ध' का पूर्वितपात करने के लिए यह सूत्र बनाया गया है। बराबर का हिस्सा-अर्थ में अर्द्धशब्द नपुंसकिलग ही है। सामान्यरूप से हिस्सा अर्थ बताने के लिये अर्द्ध

शब्द पूर्विलग में भी है। इसके साथ समास नहीं होता है।।। २।।

'एकदेशिना' 'एकाधिकरणे' इनको अनुवृत्ति होती है। यह पश्ची-समास का अपवाद है, 'अन्यतरस्याम्' इसका ग्रहण होने से [विकल्प होने के कारण] [पश्ची-सूत्र से तिहित] वह भी पश्ची समास होता है। और इस 'अन्यतरस्याम्' के ग्रहण के कारण ही [पूरण-प्रत्ययान्त द्वितीय नृतीय आदि के साथ] ''पूरणगुण०'' (पा० सू० २।२।११) से समास का निषेध

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

षष्ठीसमासो भवति । 'पूरणगुण्०' (२.२.११) इति प्रतिषेधश्चात एवान्यतरस्यांग्रहणसामध्यांत्र प्रवत्तंते । द्वितीया-दोनि शब्दरूपाणि एकदेशिनैकाधिकरणेन सहान्यतरस्यां समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । द्वितीयं मिक्षायाः द्वितीयभिक्षा । षष्ठीसमासपक्षे—भिक्षाद्वितीयं वा । तृतीयं भिक्षायाः तृतीयभिक्षा । भिक्षातृतीयं वा । चतुणं भिक्षायाः चतुर्थभिक्षा । भिक्षाचतुर्थं वा । तुर्यं भिक्षायाः तुर्यभिक्षा । भिक्षातुर्यं वा ।

\* तुरीयशब्दस्यापीष्यते \* । तुरीयं भिक्षायाः तुरीयभिक्षा । भिक्षातुरीयं वा । एकदेशिनेत्येव—द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य । एकाधिकरण इत्येव—द्वितीयं भिक्षाणाम् ।

#### न्यास

पूरणप्रत्ययान्ता एते द्वितीयादयः शब्दाः । तत्र पूरणेत्यादिना समासनिषेधेन भिवतव्यम्, तत् कथं सोऽपि भव-तीत्याह—पूरणेत्यादि । यद्यत्र षष्ठीसमासस्य प्रतिषेधः स्यात् तदान्यतरस्यांग्रहणमनर्थकं स्यात् । वाक्यस्य तु महाविभाषयेव सिद्धत्वादिति भावः । द्वितीयं भिक्षाया इति । भिक्षाया द्वितीयो भाग इत्यर्थः । द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्येति । भिक्षुकेण सहात्र समासो न भवति । न ह्यसावेकदेशो, कि तर्हि ? स्वामी । तुर्यशब्दः 'चतुरदख्य-तावाद्यक्षरलोपश्च' इति यत्प्रत्ययान्तः पूरणार्थस्य प्रतिपादकः ॥ ३ ॥

#### पदमञ्जरी

एवैते द्वितीयादयः, तत्र पूरणगुणसुहितेत्यादिना प्रतिषेधेन भिवतव्यम्, यदापि 'पूरणाद्भागे तीयादन्' (५.३.४८) इति स्वाधिकोऽन्प्रत्ययः क्रियते, तदापि 'पूरणगुणसुहितार्थं' इत्यर्थशब्दस्य प्रत्येकमिभसम्बन्धात्पूरणार्थग्रहणम्, न तु तदिधकारिविहितप्रत्ययग्रहणमिति भिवतव्यमेत्र प्रतिषेधेन, तत्कथं सोऽपि भित्रतीत्याह — पूरणगुणत्यादि । वाक्यस्य महाविभाषयेव सिद्धत्वात्षष्ठीसमासप्राप्त्यथंमेवान्यत्र रस्यांग्रहणमिति भावः । पूर्वं तु षष्ठीसमासापवादो योग इत्याद्यप्राप्त्यभिप्रायेणोक्तम् । यद्वा—सत्यस्मिन्योगे षष्ठीसमासप्रतिषेधस्यास्य च षष्ठीसमासबोधकत्वमिविश्वष्ट- मिति मत्वा तथोक्तम् ।

अयमिष योगः शक्योऽनक्तुम्, कथम् ? समुद्धावयवयोरौपचारिके सामानाधिकरण्ये सित द्वितीय-भिक्षादि सिद्धम्, मुख्यार्थवृतौ षष्ठीसमासे तु भिक्षाद्वितीयमित्यादि भविष्यतीति । नैतत्सुष्ठूच्यते, अनेनैव खल्वन्यत रस्यांग्रहणेन षष्ठीसमासः प्राप्यते, कथमस्मिन्योगेऽसति भविष्यति ? ॥ ३ ॥

### भावबोधिनी

प्रवृत्त नहीं होता है। दितीय आदि शब्दों का एकदेशी = अवयिवाचक एकत्विविष्ठि के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष होता है। उदा०—दितीय भिक्षायाः [इस विग्रह में अवयिवाचक 'भिक्षा' के साथ 'दितीय' का समास होता है। दितीयभिक्षा [भिक्षा का दूसरा भाग]। जब [इससे समास न होकर] 'षष्ठी' से समास होता है तब [पब्डचन्त का पूर्वनिपात होने से] भिक्षादितीयम् यह भी होता है। तृतीयं भिक्षायाः—[इसमें इस सूत्र से समास करने पर] नृतीयभिक्षा [और पष्ठी-समास पक्ष में] भिक्षातृतीयम् [भीख का तीसरा भाग]। चतुर्यं भिक्षायाः [इस. विग्रह में प्रस्तुत सूत्र से समास करने पर] चतुर्यंभिक्षा [पक्ष में षष्ठी-समास करने पर] भिक्षाचतुर्यम् [भीख का चौथा हिस्सा]। तुर्यं भिक्षायाः [प्रस्तुत सूत्र से समास करने पर] तुर्यंभिक्षा [पक्ष में षष्ठी-समास करने पर] भिक्षातुर्यम्।

# तुीय शब्द का भी समास इष्ट है। # उदा० — तुरीयं भिक्षायाः [इस विग्रह में समास करने पर]

तुरीयभिक्षा । [पक्ष में पष्ठी समास कन्ते पर] भिक्षातुरी म् भीख का चौथा भाग ।]

एकदेशिना = अवयवी के स.थ — यह माना जाता है — द्वितीयं भिक्षायाः भिक्षकस्य । [यहाँ समास नहीं होता है ।] एकाविकरण = एक द्रव्यवाचक के साथ — यही माना जाता है — द्वितीयं भिक्षाणाम् [यहाँ एकत्वविशिष्ट नहीं अपितु बहुत्वविशिष्ट अवयवी है । अतः समास नहीं होता है ।] ॥ ३ ॥

# ४२७. प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ॥ ४ ॥ (७१४)

'एकदेशिनैकाधिकरणे' इति निवृत्तम् । द्वितीयासमासे प्राप्ते ववनमिदम् । समासविधानात्सोऽभि भवति । प्राप्त, आपन्न इत्येतौ द्वितीयान्तेन सह समस्येते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः, जीविकाप्राप्त इति वा । आपन्नो जीविकाम् आपन्नजीविकः, जीविकापन्न इति वा ।।

#### न्यास8

प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ॥ द्वितीयासमासे प्राप्त इति । 'द्वितीयाश्रित' इत्यादिना । सम्मासिवयानात् सोऽपि भवति । अपिशब्दादयमपि भवति । प्राप्तजीविक इति । 'एकविभक्ति च' इत्यादिनोपसर्जनत्वम् । ह्रस्वत्वन्तु 'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य' इति । अत्र च 'परविल्लङ्गम्' इत्यादिना जीविकाया यिल्लङ्ग तत् समुदायस्य भवति ? 'द्विगुप्राप्तापन्नालंपूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः' इति वचनात्, तेन प्राप्तापन्नयोर्य- हिङ्गं तत् समुदायस्य भवति । अथ यदा प्राप्ता जीविकामिति विगृद्धा समासः कियते तदा किमुदाहरणम् ? प्राप्तजीविक इति । टापः श्रवणं कस्मान्न भवति ? 'स्त्रियाः पुंवत्' इति योगविश्वागात् पुंवद्भावेन टापो निवित्तितत्वात् ।। ४।।

### पदमञ्जरी

प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ॥ प्राप्तजीविक इति । 'एकविभिक्ति' इत्युपसर्जनत्वाद् ह्रस्वत्वम् । प्राप्ता जीविका येनेति कर्मणि कान्तेन बहुवीहावप्येतित्सद्धम्, समासान्तोदात्तत्वार्थं तु वचनम् । इह प्राप्तसुक्षः, प्राप्तदुःख इत्यादिषु 'जातिकालसुखादिभ्यः' इति प्राप्तापन्नयोः परिनपातप्रसङ्गश्च । इह लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्राप्ताशब्दस्याप्ययं समासो भवति—प्राप्ता जीविकां प्राप्तजीविका इति पुंवद्भावो वक्तव्यः । आष्ये त्वकारः पूर्वपदस्य विधीयत इत्युक्तम् । चकारेण समुच्चयार्थेनाकारप्रश्लेषोऽनुमीयते, सौत्रत्वाच्च निर्देशस्य प्रकृतिभावा-भावः, प्राप्तापन्ते द्वितीयान्तेन सह समस्येते, अ च अत्वं च भवति प्राप्तापन्तयोरित्यर्थः ॥ ४ ॥

### भावबोधिनी

'एकदेशिना' 'एकि धिकरणे' इनकी अनुवृत्ति नहीं होती है। दितीया श्रितातीतपितत " (पा॰स्० २।१।२४) से दितीया समास प्राप्त रहते यह सूत्र बनाया गया है। उससे समास का विधान होने के कारण वह समास भी होता है। प्राप्त और आपन्न — इन दोनों शब्दों का दितीयान्त के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष तमास होता है। प्रस्तुत सूत्र और 'दितीया श्रितातीत " सूत्र से वैकल्पिक समास होने के कारण तीन इप होते हैं] उदा॰—-(१) प्राप्तो जीविकाम [इस विग्रह में प्रस्तुत सूत्र से समास विभक्ति लोग होने पर 'प्राप्त' शब्द का पूर्वनिपात होता है 'गोलियो इप सर्जनस्य' से हस्व होने पर | (१) प्राप्तजीविक:, ["दितीया श्रितातीत" सूत्र से समास करने पर दितीयान्त का पूर्वनिपात होने से | (२) जीविकाप्राप्तः [और महाविभाषा का अधिकार होने से पक्ष में व्यक्त रहने से] (३) प्राप्तः जीविकाम | जीविका = नौकरी आदि प्राप्त कर लेने वाला इसी प्रकार जीविकाम [जीविका को प्राप्त कर लेने वाला ॥ ४॥

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

१. एतस् भाष्यानुक्तम् । तत्र चकारेण अकारप्रश्लेषोऽनुमितः । तथा हि 'नायमनुकर्षणार्थश्वकारः, कि तहि ? अत्यमनेन विधीयते''' (२.२.४. भाष्यम्) । द्वितीयया अ इति भट्टोजिमते च्छेदः । कैयटमतानुसानी नागोजिस् प्राप्तापन्ने इत्युत्तरमकारप्रश्लेषः' इत्याह । 'सीत्रत्वाच्च निर्देशस्य प्रकृतिभावः प्रगृह्याश्रयो न भवति' इति कैयटः ।

४२८. कालाः परिमाणिना ॥ ५ ॥ (७१६)

परिमाणमस्यास्तीति परिमाणी, तद्वाचिना सुबन्तेन सह सामर्थ्यात्परिमाणवचनाः कालशब्दाः

कालाः परिमाणिना ॥ सामर्थ्यात् परिमाणवस्ता इति । एवं ह्युत्तरपदस्य परिमाणिवास्तिवं गम्यते यदि कालशब्दाः परिमाणवस्ता भवन्ति, नान्यथा । तस्मात् काला इत्यविशेषाभिधानेऽपि सामर्थ्यात् परिमाणवस्ताः कालशब्दाः समस्यन्ते' इति विज्ञायते । ननु च कालः परिमाणमेव न भवति, अनविद्वात्, तत् कथं तदिभिधायिनः शब्दाः परिमाणवस्ता भवन्ति ? नैष दोषः; यद्यपि मुख्यस्य परिमाणस्य वास्का न भवन्ति, गौणस्य तु भवन्त्येव । इह हि मुख्यं परिमाणत्वं कालस्य मासादेनं भवतीति सामर्थ्यात् परिच्छेदहेतु-मात्रपरिमाणसाधम्यं मुपादायोपचारेण कालाः परिमाणत्वेनाभिमताः । मासादयोऽपि हि जातादेः सम्बन्धि-मोरादित्यगतीर्गमयन्ति, अतो भवन्ति परिच्छेदहेतवः । षष्ठीसमासविषये योगारम्भ इति । परिमाणपरिमाणि-सम्बन्ये हि परिमाणिवास्तिः षष्ठ्या भवितव्यम् । यत्र च षष्ठो भवति स षष्ठीसमासस्य विषयः, तेनायं षष्ठीसमासस्य विषयो योग आरम्यते । मासजात इत्यत्र जातः परिमाणा । तस्य परिमाणं मासः । द्वयहजात इति द्वयोरह्नोः समाहार इति द्वयहः । 'राजाहःसिक्षम्यष्ट्यं 'अह्नष्टक्षोरेव' इति दिलोपः । 'न संख्यादेःसमाहारे'

#### पदमञ्जरी

कालाः परिमाणिना ।। सामर्थात्परिमाणवचना इति । परिमाणमपेक्ष्य परिमाणो भवति, नान्य-थेत्येतत्सामर्थ्यम् । तत्र च यद्यपि कालः प्रस्थादिवत्सर्वतो मानं न भवति, तथापि परिच्छेदहेतुत्वात्परिमाण-मित्युच्यते । मासो जातस्येति । कस्य पुनरयं मासः परिच्छेदकः; न तावज्जातस्य, तस्य हि दिष्ट्यादि परिमाणं न तु मासः; नापि जननिक्रया, तस्या एकक्षणभावित्वान्मासेन सम्बन्धाभावात् ? उच्यते-जननिक्रयाविष्मासे न परिच्छिद्यते । मासो जातस्येति, कोऽर्थः ? जननिक्रयाया ऊर्ध्वमस्य मासो जातः, अतीते मासेऽस्य जननिमिति यावत् । अनेन प्रकारेण मासो जातस्य परिमाणम्, यथा-मासे देयमृणमिति ऋणदानस्याविधमसिन परिच्छिद्यते । मासजात इति । यथा गावोऽस्य सन्तीति गोमानिति वाक्ये षष्ठीनिर्दिष्टस्यापि तद्वतो वृत्तौ प्राधान्यम्, तत्कस्य हेतोः ? अभिहितः षष्ट्यर्थोऽन्तर्भूतः प्रातिपदिकार्थः संपन्न इति, यथा-चित्रा गावोऽस्य चित्रगुः पुरुष इति बहु-ब्रीहाविति, तद्वदत्रापि वाक्ये षष्ठीनिर्दिष्टस्यापि तद्वतो जातस्य वृत्तौ प्राधान्यं द्रष्टव्यम् । तथा च मासजातो दृश्यतामिति क्रियायोगो जातस्यव भवति, न पुनरद्धंपिप्यल्यादिवत्यूवंपदार्थस्य । द्रघहजात इति । द्वयोरह्नोः समाहारः 'राजाहः सिक्षस्यष्टच्' 'न संक्यादेः समाहारे' इत्यह्नादेशस्य प्रतिषेधः । कथं तीह द्वयहजात इति, दे अहनी अस्य जातस्येति त्रयाणां पदानां युगपदनेन समासे कृते जातशब्द उत्तरपदे परतः पूर्वयोद्विगुभंविष्यति ?

### भावबोधिनी

परिमाण है जिसका—इस अर्थ में [इन् प्रत्यय करने पर] परिमाणी = परिमाणवाला, इस [परिमाणवाला अर्थ] के बाचक सुबन्त शब्द के साथ सामर्थ्यवशात परिमाणवाचक कालवाची शब्दों का समास होता है, और वह तत्रुहण होता है। षष्ठीसमास के विषय में यह सूत्र बनाया गया है। उदा०—मासो जातस्य [एक माह पहिले का पैदा हुआ] यहाँ परिमाणी = परिच्छेद्य 'जात' का परिमाण परिच्छेदक कालवाचक 'मास' के साथ समास होता है।] संवत्सर जातस्य पद विग्रह है। द्वाहजात:—द्वाहो जातस्य यह विग्रह है। उयहजात: [त्र्यहः जातस्य—यह विग्रह है। [दो दिन पहले पैदा हुआ। तीन दिन पहले पैदा हुआ]।

विमर्श-परिमीयते = परिच्छिद्यते येन तत् परिमाणम् = परिच्छेदकम् । 'कालाः' इस बहुवचननिर्देश के कारण अर्थि कालसामान्य के परिच्छेदक न होने के कारण यहाँ कालविशेष माह दिन आदि का ही ग्रहण होता है।

## काशिकावृत्ती

समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । षष्टीसमासविषये योगारम्भः । मासो जातस्य मासजातः । संवत्सर जातः । द्वचहजातः । त्र्यहजातः ॥

#### न्यासः

इत्यह्नादेशप्रतिषेधः । द्वचहो जातस्य द्वचहजातः । अथ 'कालाः' इति बहुवचननिर्देशः किमर्थः ? स्वरूपविधि-निरासार्थं इति चेत्; नैतदस्ति; न हि स्वरूपग्रहणं सत्युत्तरपदस्य परिमाणिवाचित्वं गम्यते, कालशब्दस्या-परिमाणवाचित्वात् । तस्मात् परिमाणिग्रहणादेव कालविशेषवाचिनां मासादीनां ग्रहणं भविष्यति । एवं तिह बहुवचननिर्देशोऽयं मात्राधिक्येन सुत्रप्रबन्धस्यार्थाधिक्यसूचनार्थः। तथा चोक्तम्—'इङ्गितेनोन्मिषितेन महता सूत्रप्रबन्धेनाचार्याणामभिप्राया लक्ष्यन्ते' इति । तेन संख्यापूर्वंपदिखपदोऽप्ययं परिमाणिना तत्पुरुष-समासो भवतीत्येषोऽर्थो लभ्यते । तेन द्वचह्नजात इत्येवमादि सिद्धं भवति । द्वे अहनी जातमस्येति विगृह्य त्रिपदे तत्पुरुषे कृते जातशब्द उत्तरपदे परतः पूर्वयोः पदयोः 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इति द्वधवयव-स्तत्पुरुषो भवति, पूर्ववट् टच्, 'अह्नोह्न एतेभ्यः' इत्यह्नादेशः ॥ ५ ॥

### पदमञ्जरी

ननु च 'सुप्सुपा' इत्येकत्वसंख्याया विवक्षितत्वाद् द्वयोर्द्वयोः समासः, न बहूनां युगपत् ? उच्यते-वक्तव्य-मेवैतद् उत्तरपदेन परिमाणिना द्वयोः समासवचनमितिः, परिमाणिवचनेनोत्तरपदेन द्विगोः सिद्धये समासो वक्तव्यः। अथ द्वयोर्युगपदिति गम्यते, तस्माद्वचनाद्वहनामप्ययं समासो भवति । एवं द्वी मासौ जातस्यं द्विभासजातः, त्रिपदे तत्पुरुषे जातशब्द उत्तरपदे परतः पूर्वयोस्तत्पुरुषे सति कालान्ते द्विगाविप पूर्वपदप्रकृतिस्वरो भवति । द्वयो-मसियोः समाहारो द्विमासम् पात्रादि, द्विमासं जातस्येति विगृह्य समासे कियमाणे सित शिष्टत्वात्समासान्तो-दात्तत्वं स्यात् । इह मासौ जातस्य, मासा जातस्येति द्विवचनबहुवचनान्तानामयं समासो भवति । वृत्तौ विभक्तौ निवृत्तायां द्वित्वबहुत्वावगतौ प्रमाणाभावाद् अभेदैकत्वसंख्याप्यत्र न भवति, शुद्धमेव त्वेकत्वं गम्यते । यत्र द्वयो-र्बहुषु वानुस्यूत एकः शब्दार्थस्तत्रेवाभेदैकत्वसंख्या, मासशब्दस्त्वकपरिमाणमर्थमाचष्ट इति द्वित्वबहुत्वावगतौ विभक्तिमपेक्षते, स्वतस्त्वेकत्वस्यैवासाधारणः ॥ ५ ॥

### भावबोधिनी

जब एक परिमाणी = परिच्छेग्र होता है तो दूसरा परिमाण = परिच्छेदक ही होता है। इन्हीं का समास करना है।

काल यद्यपि किया का हो परिच्छेदक माना जाता है तथापि किया के माध्यम से देवदत्त आदि द्रव्य का भी परिच्छेदक मान लिया जाता है। 'जिसके जनन से पहले महीना बीत चुका है उसे 'मासजात' ऐसा कहा जाता है। यहाँ व्यवहार का काल और जनन का क्षण इसके मध्य में होनेवाला महीना जननिक्रयामाध्यमेन जात = उत्पन्न का भी परिच्छेदक होता है।

द्वचहजात:-यहाँ द्वयोरह्नोः समाहार:-इस विग्रह में समास करने पर 'राजाहः सिखम्यष्टच्' (पा॰ सू॰ पा४।९१) इसंसे टच् करने पर 'अल्लष्टखोरेव' (पा० सू० ६।४।१४५ इससे टि (अन्) का लोप करने 'द्वचहः' रूप बनता है। इसी प्रकार 'त्रयाणाम् अल्लां समाहारः' से त्र्यहः रूप बनता है।

द्धे अहनी जातस्य यस्य सः- -- इस त्रिपद तत्पुरुप में , ' उत्तर्पदेन परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहूनां तत्पुरुष-स्योपसंस्यानम्' इस वचन से समास करने पर 'अल्लोडल एतेम्यः' (पार सूर पारा८८) से अहन् का अल्ल आदेश हो जाता है। द्विपद में तो 'न संख्यादेः समाहारे' इस वचन से अहां आदेश का निषेध हो जाता है।

यद्यपि 'मासो जातः यस्य सः' इस बहुत्रीहि में 'जातिकालमुखादिम्यः परा निष्ठा वाच्या' इस वचन से जात' का परनिपात होने से यह रूप सम्भव है तथापि पष्ठी समास का वारण करने के लिए यह सूत्र है। यदि पष्ठी-समास होता तो जात का पूर्वनिपात होने पर 'जातमासः' ऐसा होने लगता ॥ ५ ॥ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

४२९: नज् ।। ६ ।। (७५६)

नञ् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । न ब्राह्मणः-अब्राह्मणः । अवृषकः । न्यासः

नञ् ॥ नञो ञकारः 'नलोपो नजः' इति विशेषणार्थः, पामनपुत्रादिषु मा भूत् । 'लोमादिपामादि-पिच्छादिभ्यः शनेलचः'। अथाब्राह्मण इति किप्रधानोऽयं समासः? उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः, यथा— राजपूरुष इति । पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययोभावः, यथा-अमक्षिकमिति । अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिः, यथा-अब्राह्मणको देश इति । यद्येवम्, अब्राह्मणमानयेत्युक्ते ब्राह्मणमात्रस्यानयनं प्राप्नोति ? अथ निवृत्तिपदार्थकोऽयं ब्राह्मणशब्दः, सा च निवृत्तिः स्वाभाविकी नत्रा द्योत्यत इति मतम्, एवं च सत्यभाव एवास्यार्थं इत्यन्नाह्मण-मानयेत्युक्ते न कस्यिचदानयनं प्राप्नोति ? नैष दोषः, सर्वं हि पदं स्वार्थे प्रयुज्यमानं प्रयोगप्रतिज्ञानमपेक्षते । तथा चोक्तम्-

"आत्मा बुद्धचा समेत्यार्थान मनो युङ्क्ते विवक्षया"। (पा॰ शि॰) इति ।

नज् ॥ विभक्तिजकारयोर्विशेषाभावाद् जकारोच्वारणम् । .सुपानशब्दस्य विशेषणात्पामादिलक्षणस्य नस्यासुबन्तत्वादेवाग्रहणं सिद्धम् । इहाब्राह्मणादिशब्दैः क्षत्रियाद्यभिधानिमध्यते, तत्र जातिमात्रपरे ब्राह्मणशब्दे न विद्यते ब्राह्मण्यं यस्य सोऽब्राह्मणः क्षत्रिय।दिरित्यन्यपदार्थप्रघानः समासो भवति । तत्र नाप्राप्ते बहुत्रोहा-वारमभादनेन तस्य बाधनादबाह्मणको देश इत्यपि न सिद्धचितः; न हि प्रवृत्तिनिमित्तमात्रनिष्ठेषु बाह्मणादि-शब्देष्वयं समासः, न तद्वन्निष्ठेष्विति नियामकमस्ति । इह चावर्षा हेमन्त इति हेमन्तस्य यद्वचने तत्समासस्य प्राप्नोति, लिङ्गेतु परवल्लिङ्गमिति वचनाद्दोषाभावः । इहं च असोऽसर्वस्मै इत्युत्तरपदार्थस्योपसर्जनत्वात्त्यदादि-कार्यं सर्वादिकार्यं च न स्यात् । यदा त्वसत्सामान्यवर्तमानो नत्र् ब्राह्मणादिभिविशेष्यते, ब्राह्मणत्वेनासिक्वया-न्तरेण तु सन् क्षत्रियादिकोऽब्राह्मण इति, तदा पूर्वपदार्थप्रधानम्; तत्र नत्रर्थस्य प्राधान्यात्संख्यायोगः समासस्य न स्यात्, वाचिनको तु परविल्लङ्गता भवतु । स्यादेतत्--शब्दशिकस्वाभाव्यादसत्त्वरूपमर्थं वाक्ये न नत्राचष्टे, समासे तु सत्त्वरूपम्, तेन सिद्धः संख्यायोगः ? एवमप्यपवादेनानेनाव्ययोभावस्य बाधादमिक्षकिमिति न सिद्धचित, तस्य तु निर्मक्षिकमित्यादिरवकाशः, असोऽसर्वस्मै इति च पूर्ववत्स्मायाद्यसिद्धिः । अस्तु तर्ह्यत्रोत्तरपदार्थप्रधानः? यद्येवम्, ब्राह्मणमात्रस्यानयनं प्राप्नोति ? यद्युत्तरपदार्थप्रधानता तत्र हेतुः, इहापि तिह राजपुरुषमानयेलुक्ते पुरुषमात्रस्यानयनं प्राप्नोति ? अस्त्यत्र विशेषः, राजा विशेषकः प्रयुज्यते । इहापि तिह नत्र् विशेषकः प्रयुज्यते ? कथं नज् नाम स्यात्, अनियतगुणस्य गुणविशेषप्रतिपादनाय हि विशेषणं प्रवत्तंते, न तंदुपवाताय । नत्रा च ब्राह्मणार्थः सर्वात्मना प्रतिषिध्यमानः प्रतिषिध्यत इति कथमसतः प्राधान्यं स्यात् ? तस्मादुत्तर-पदार्थप्राधान्यमिच्छताऽस्मिन्विषये नत्रनर्थकः, अन्वाख्यनसामध्यत्ति साधुत्वमेवंभूतस्यार्थवदनथंकावयवस्य समासस्येति वाच्यम्, ततश्च ब्राह्मणमात्रस्यानयनं प्राप्नोति ? नैष दोषः; निवृत्तपदार्थकोऽत्र ब्राह्मणशब्दः, सा च निवृत्तिः स्वाभाविकी नत्रा द्योत्यते, कोऽथंः ? केवलो ब्राह्मणशब्दः प्रयुज्यमानः प्रसिद्धिवशान्मुस्यमेव ब्राह्मणमाचष्टे; नञ्जयोगेण तु क्षत्रियादौ सादृश्यादिना निमित्तेनाध्यारोपितं ब्राह्मण्यं न तात्त्विकमिति द्योत्यते । तदेवं मुख्यो ब्राह्मणशब्दस्यार्थो निवृत्तः जातश्चामुख्यः क्षत्रियादिरिति न ब्राह्मणमात्रानयनम्, नापि न कस्यचिदानयनमिति सिद्धम् । उक्तं च-

भावबोधिनी

समर्थं सुबन्त के साथ नव् का समास होता है। और वह तत्पुरुष होता है। उदा०-न ब्राह्मण:=अब्राह्मण:। [जो ब्राह्मण नहीं है।] अवृषल: [न वृषल:। जो शूद्र नहीं है। इनमें 'नलोपो नजः' ६।३।७३ से 'न्' का लोप होने पर 'अ' शेष बचता है।

का० द्वि०/४४

# \* नजो नलोपस्तिङि क्षेपे \* । अपचसि त्वं जाल्म ।।

न्यास

तच्च द्विविधं ज्ञानम्—सम्यक्, मिथ्या चेति । उभयमप्येतद् ब्राह्मणशब्दः प्रवर्त्तयति । तत्र सम्यग् ज्ञानपूर्वके ब्राह्मणशब्दप्रयोगे नास्ति नत्रो व्यापारः, न हि तत्र नत्रा किचित् क्रियते । मिथ्याज्ञानपूर्वके तु विद्यत एव तस्य व्यापारः । तत्र हि तेन मिथ्याज्ञानप्रभवता परस्याख्यायते । मिथ्याज्ञानं च दुष्टेन्द्रियहेतुकम् । तच्च सादृश्यादृते न सम्भवतीति प्रतिषेधे सत्युत्तरपदार्थंसदृशः समासार्थो जायते । तथा चोक्तम्—'नित्रव युक्तमन्य-सदृशाधिकरणे तथा द्वार्थंगितः' इति । तस्मादब्राह्मणमानयेत्युक्ते ब्राह्मणसदृशे क्षत्रियादौ प्रतीतिभवतीति न भवति पूर्वोक्तदोषावसरप्रसङ्गः ॥ ६ ॥

### पदमञ्जरी

'प्राक् समासात् पदार्थानां निवृत्तिर्धोत्यते नत्रा ।

स्वभावतो निवृत्तानां रूपभेदादलक्षिता'।। (वा० प० ३.१४.२५२) इति।

स्यादेतत् — अर्थप्रत्यायनाय शब्दः प्रयुज्यते ब्राह्मणार्थंश्चेन्निवृत्तः, कि मुधा ब्राह्मणपदं प्रयुज्यते ? तम्नः असित ब्राह्मणपदे नेत्येतावत्युच्यमाने कस्यार्थोऽत्र निवर्त्तयितुमिष्ट इति न ज्ञायते । ब्राह्मणपदे तु सित तदर्थस्य क्षत्रियादौ मुस्यः सत्ताविरहः प्रतीयते ।

अन्यदृर्शनम्—सर्वं एते शब्दा गुणसमुदाये वर्तन्ते, स्मर्यन्ते च—

'तपः श्रुतं च योनिश्चेत्येतद्ब्राह्मण्यकारणम् ।

तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्रःह्मण एव सर्वः ॥ (महाभारतम् १.४११) इति ।

तथा च श्रुतिः—

'षड् व्याधयो यं पुरुषं तपन्ति जैह्वो हार्द औदरो रैतसश्च । तसश्च घर्मः शिशिरश्च शीतः ब्राह्मणस्तं स्मरार्थं गरुत्मन्'॥ इति

गौरः शुच्याचारः पिङ्गलकेश इत्यादयश्च धर्माः, तदेषां समुदाये ब्राह्मणशब्दः, एवं क्षत्रियादिशब्दे-ष्ट्राप द्रष्टव्यम् । एवं स्थिते 'समुदायेषु वृत्ताः शब्यवेष्वि वर्त्तन्ते' (शाकः परिः ८६) इति न्याया-ष्ट्राविभिन्ने गुणभिन्ने वा यदा ब्राह्मणशब्दो वर्त्तते तदा स्वाभाविकी जातिगुणनिवृत्तिनंत्रा द्योत्यते, अवशिष्टांश-सद्भावप्रतिपादनाय ब्राह्मणशब्दप्रयोगः । यद्येवम्, द्वयोरिप भिन्नविषयत्वप्रसङ्गः, कथम् ? यस्यांशस्य सद्भावं ब्राह्मणशब्द ब्राह्, न तस्याभावं नत्राहः, यस्याभावं नत्राहः, न तस्य सद्भावं ब्राह्मणशब्द आहं ? नैष दोषः; द्वावय्येतौ समुदायावलिम्बनो कृतवत्, तद्यथैकदेशकरणाकरणाम्यामेकमेव वस्तु कृतं चाकृतं च भवति, तथेहाप्येकदेशविभागात् समुदाय एव निवृत्त उच्यते, एकदेशसद्भावाच्च स एव सन्नभिधीयत इति सर्वमनवद्यम् ।

इहानेको जन आगत इति द्वर्घादिष्वेकत्वमारोपितं प्रतीयते, मुख्यं तु प्रतिषिध्यते, क्षत्रियादाविव बाह्यण्यमित्येकवचनमेव भवति द्वर्घादिसंख्या प्रतीयते । तदेवमुत्तरपदार्थप्रधान इति स्थितम् । अत्र च लिङ्गम्-'एतत्तदोः मुलोपोऽकोरनत्र' इत्यत्रानञ्समासग्रहणम् । अन्यथैतत्तदोरर्थद्वारेण सम्बन्धिनः सोलों रो विधीयमानो नैषो ददात्यसो ददातीत्यत्र कथं प्राप्नुयात् । इह न ब्राह्मणस्य भाव इति भावेन नत्रा च युगपत्सम्बन्धे विविक्षते

### भावबोधिनी

# तिङ् परे रहते क्षेप अयं प्रतीत होने पर नव् के 'न्' का लोप होता है ।
 # उदा० ──अपचिस त्वं जाल्म
 [अरे दुष्ट तुम सराव पका रहे हो ।]

बिमरों — जहाँ नव् तत्पुरुष होता है वहाँ यदि अजादि उत्तरपद हो तो नुट् का आगम होता है। जैसे — न अश्वः — इस विग्रह में समास करने पर 'नलोपो नवः' से न का लोप हो जाने पर 'तस्मान्नुडिच' (पा० सू॰ ६।३।७४) से नुट् आगम करने पर 'अ+न्+अश्व = अनश्वः' आदि रूप बनते हैं।। ६।। ४३०. ईषदकृता ।। ७ ।। (७४४)

'ईषत्' इत्ययं शब्दोञ्कृदन्तेन सुपा संह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । \* ईषद् गुणवचनेनेति वक्तव्यम् (म॰ भा॰ २ २.७ वा॰ १) \* । ईषत्कडारः । ईषत्पङ्गस्रः । ईष-द्विकटः । ईषदुन्नतः । ईषत्पीतम् । ईषद्रक्तम् ।

गुणवचनेनेति किम् ? इह न भवति—ईषद् गार्ग्यः ॥

ईषदकृता । ईषद् गुणवचनेति वक्तव्यमिति । ईषदित्येतदव्ययं गुणवचनेन समस्यते, न सर्वेण।कृदन्ते-नेत्येतद्भपं व्याख्येयमित्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम् —विभाषेत्यनुवर्तते, सा च व्यवस्थितविभाषा विज्ञायते । तेन गुणवचनेनेव समासो भविष्यति, नान्येन । ईषद्गार्ग्यं इति । गार्ग्यंशब्दोऽयं जातिवचनः, न गुणवचनः । नन्व-कृतेत्युच्यते, तत्र ईषत्पोतः, ईषदुन्नत इत्यादि न सिध्यति; पीतादिशब्दस्य कृदन्तत्वात् ? नैष दोषः, अव्युत्पन्ना ह्येते पोतादिशब्दा वेदितव्याः, न तू कृदन्ताः ॥ ७ ॥

### पदमञ्जरी

त्वतलो च प्राप्तुतः, समासश्च; तत्र यदि परत्वात्त्वतलो कृत्वा पश्चात्पुनःप्रसङ्गविज्ञानाम्नञ्समासः क्रियते, ततः 'तत्पुरुषे तुल्यार्थं' इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणाद्युदात्तं पदं स्यात्, प्रत्ययस्वरो नत्र्स्वरश्चंष्यत इति समासे कृते त्वतलो कार्यौ । आह च--त्वतलभ्यां नञ्समासः, पूर्वविप्रतिषिद्धं त्वतलोः स्वरसिद्धवर्थमिति । तत्र भाव-प्रत्ययस्त।वत्प्रकृत्यर्थस्य सापेक्षत्वेनासामध्यन्ति भवति, नञ्समासस्तु प्रधानस्य सापेक्षत्वाद्भवति ॥ ६ ॥

ईषदकृता ।। ईषद् गुणवचनेनेति वक्तव्यमिति । अकृतेत्यपनीय सूत्रे गुणवचनग्रहणं कर्तव्यमित्ययंः। अकृतेति चोच्यमान ईषद्गार्ग्यं इत्यादावितव्याप्तिः, ईषदुन्तत इत्यादावव्याप्तिः स्यादिति भावः। ईषद्गार्यं इति । नतु च गांग्यों नवित वा न वा, न पुनरीषद्गाग्धः कश्चित् ?—उच्यते; गार्ग्यत्वेन सह य एकार्थसमवेताः क्रियागुणास्तदपेक्षया जातेः प्रकर्षादियोगः --गार्ग्यतरः, गार्ग्यकल्पः, ईषद्गार्ग्यः, गार्ग्यपाश इति; यथा-गोतरः, गोकल्पः, गोपाश इति ॥ ७॥

### भावबोधिनी

अकृदन्त सुवन्त के साथ 'ईषत्' इस शब्द का समास होता है और वह तत्पुरुष होता है।

 ईपद् शब्द का गुणवाचक के साथ ही समास होता है—ऐसा कहना चाहिये । उदा० —ईषत्कडार: [थोड़ा पीला] ईपत्पिङ्गल: [थोड़ा पीला] ईपद् विकट: [थोड़ा विकट] ईषदुन्नतः [थोड़ा ऊँचा] ईषत्पी**तम् [थोड़ा पीला**] ईषद्रक्तम् [थोड़ा लाल]।

गुणवाचक के साथ-इसका क्या प्रयोजन है ? यहाँ नहीं होता है-ईषद् गार्यः । [गार्यं शब्द जातिवाचक

है गुणवाचक नहीं; अतः समास नहीं होता है।

विमर्श-यह सूत्र अकृरन्त शब्दों के साथ समास का विधान करता है, परन्तु उन्नतः, पीतम्, रक्तम् आदि शब्द तो कृदन्त है ? यहाँ अब्युत्पन्न पन्न मानकर समास उपपादित करना चाहिये । इसीलिये प्रस्तुत सूत्र पर कैयट और नागेश ने स्पष्टतया अन्युत्पल्लत्व पक्ष का प्रतिपादन किया है—' कृच्छन्देन हि कृत्संज्ञकः प्रत्यय उच्यते। अथापि उणादीनामन्युत्पत्तिपक्षाश्रयणादव समासः स्यात् तथापीषद्मुक्त ईषदुन्नत इत्यत्र न स्यात् ।' (कैयट २।२।७ ।)

'उणादयो बहुलम्' इति शास्त्रारम्भसामध्यति सर्वमौणादिकमव्युत्पन्निमिति नियम इति भावः।

(नागेश २।२।७।)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सूत्रस्थ 'अकृता' को हटाकर उसके स्थान पर 'गुणवचनेन' यह रखना चाहिये। कृदन्त अथवा अकृदन्त जो भी गुणवाचक हो, उसी के साथ समास होता है।। ७॥

४३१. षष्ठो ॥ ८ ॥ (७०२)

षठ्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः।

ब्राह्मणकम्बलः।

\* कुद्योगा च षष्ठो समस्यत इति वक्तव्यम् (म० भा० २.२.८ वा० १) \*। इध्मप्रस्थानः । पलाश-शातनः । किमर्थमिदमुच्यते ? 'प्रतिपदिवधाना च षष्ठी न समस्यते' इति वक्ष्यति, तस्यायं पुरस्तादपकर्षः ॥

४३२. याजकादिभिश्च ॥ ९ ॥ (७०३)

पूर्वेण समासः सिद्ध एव, तस्य 'कर्तरि च' ।२।२।१६) इति प्रतिषेधे प्राप्ते वचनमिदमारभ्यते प्रति-

षष्ठी ।। कृद्योगा चेत्यादि । 'कृद्योगलक्षणा षष्ठी समस्यते' इति व्याख्येयम् । तत्रेदं व्याख्यानम् → यदयम् 'क्तेन च पूजायाम्' 'अधिकरणवाचिना च' 'कर्मणि च' 'तृजकाभ्यां कर्त्तरि च' इति निषेधमारभते, तज्ज्ञापयति — 'कृद्योगा या षष्ठी सा समस्यते' इति — अन्यथा प्रतिषेधारम्भोऽनर्थकः स्यात्; प्राप्तचभावात्। इम्मप्रवश्चन इति । करणे ल्युट् । 'कृत्यल्युटो बहुलम्' इति 'कर्त्तरि वा', 'कर्तृकर्मणोः कृति' इति कर्मणि षष्ठी । पिंशातन इति । शदेर्ण्यन्तस्य 'शदेरगतौ तः' इति दकारस्य तकारः । पूर्ववल्ल्युट्, षष्ठी च । किमर्थमित्यु-**चंधते, यावता षष्ठीत्यनेनेव कृद्योगलक्षणाया अपि षष्ट्याः समासः सिद्ध एवेत्यत आह—प्रतिषदिविधाना** विधि हि । सुबोधम् ॥ ८॥

याजकादिभिश्च । च्कारोऽनुकत्ममुचयार्थः । तेन 'तत्स्थैश्च गुणैः षष्ठो समस्यत इति वक्तव्यम्' न

षष्ठी ।। कृद्योगा चेत्यादि । 'कर्तृकर्मणोः कृति' इति कृच्छब्दोपादानेन या विहिता सा कृद्योगा । इध्मिप्रवेद्यन इति । 'ओव्रश्चू च्छेदने' (घा० पा० १२९२), करणे ल्युट् । पलाशशातन इति । पलाशानि शात्यन्ते.≠पात्यन्ते येन दण्डादिना स पलाशशातनः। किमर्थमिदमुच्यत इति। सूत्रेण सिद्धि मन्वानस्य प्रश्तः। प्रतिपद्यविधाना चेत्यादि। यदा तस्य वक्तव्यस्यारम्भ तदेदमपि वक्तव्यम्। तस्य त्वनारभ्यतां तत्रैव वस्यामः । अपकषं इति । अपवाद इत्यर्थः ॥ ८ ॥

याजकादिभिश्च ॥ प्रतिप्रसवार्थमिति । अन्येन निर्वत्तितस्य पुनः प्रवृत्यभ्यनुज्ञानम् = प्रतिप्रसवः। भावबोधिनी

षष्ठी-विभनत्यन्त सुबन्त का समर्थ सुबन्त के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष होता है। उदा० —राज्ञः पुरुष: [यहाँ समास और विभक्ति का लोग करने पर राजन् पुरुष में अन्तवर्ती विभक्ति को मानकर पदसंजा और नलोप होने पर] राजपुरुष: [राजा का पुरुष = सिपाही आदि] ब्राह्मणकम्बल: [ब्राह्मणस्य कम्बल: । ब्राह्मण का कम्बल ।]

 कृद्योगा = 'कर्नृंकर्मणो: कृति' (पा० सू० २।३।६५) से कृदन्त शब्द के योग में होने वाली षष्ठी = षठ्यन्त का समास होता है-यह कहना चाहिये। \* उदा०-इष्मप्रवृश्चनः [लकड़ी का काटना। प्रवृश्च्यतेऽनेन-इस करण क्यें में च्युट् प्रत्यय करने पर 'प्रवृश्चन' यह बनता है। इध्म यह कर्म है, इसमें 'कर्तृकर्मणोः कृति' (पा॰ सू॰ २।३।६५) **से पष्टी होने पर** प्रस्तुत सूत्र से समास होता है] पलाशशातनः [शात्यते=पात्यतेऽनेन—इस अर्थ में ल्युट् प्रत्यय क**रने** पर 'शातन' बनाकर पलाश रूप कर्म के साथ समास होता है।]

यह नियम किस लिये कहा जा रहा है ? 'प्रतिपदिवधानवाली षष्ठी का समास नहीं होता है' यह आगे कहा

जायगा, इस नियम का अपवाद पहले से ही कहा जा रहा है।। ८।।

पूर्ववर्ती सूत्र से समास सिद्ध ही है, 'कर्तरि च' [पा॰ सू॰ २।२।१६ कर्ता अर्थ में होनेव।ले जो तृच् और अक प्रत्यय तदन्त के साथ षष्ठ्यन्त का समास नहीं होता है] इससे प्रतिषेध के प्राप्त रहते यह वचन बनाया जा रही CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

प्रसवार्थम् । याजकादिभिः सह षष्ठी समस्यते, तत्पुरुषश्च समासी भवति । ब्राह्मण्याजकः । क्षत्रिययाजकः ।

याजक। पूजक। परिचारक। परिषेचक। स्नातक। अध्यापक। उत्सादक। उद्वर्तक। होत्। पोतु । भर्तु । रथगणक । पत्तिगणक ।

\*तत्स्थेश्च गुणैः षष्टो समस्यत इति वक्तव्यम् \* (म० भा० २.२.९ वा० २)। चन्दनगन्धः। कवित्थरसः।

वक्तव्यं भवति; अनेनेव सिद्धत्वात् । तस्मिन् स्थिताः = तत्स्थाः । प्रकृतस्यान्यस्याभावात् तदित्यनेन गुणा एव प्रत्यवमृश्यन्ते । तेन गुणात्मन्येव ये गुणा वर्त्तन्ते, न कदाचिद् द्रव्यात्मिनि, तैः षष्ठी समस्यते । यद्यपि नास्त्येव हि स गुणो यो द्रव्ये न वर्त्तते, सर्वस्य गुणस्य द्रव्याश्रितत्वात्; तथापि गुणशब्दास्तु केचित् मतुब्लोपादभेदो-पचाराद्वा तद्वति द्रव्ये वर्त्तमाना गुणमाधारानुगतं गमयन्ति, यथा-शुक्लः पटः, होहितः कम्बल इति । अपरे त्वाश्रयाद् विभक्तं द्रव्यं प्रत्यनुपसर्जनीभूतं गुणमाहुः, यथा—चन्दनस्य गन्धः, कपित्यस्य रस इति । तस्मादिभ-

### पदमञ्जरी

तत्स्थैश्च गुणैः षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यमिति वत्रचिद्वृत्तौ पठ्यते, तस्यार्थः—तच्छव्देन सन्निधानाद् गुणा एक परामृश्यन्ते, तर्स्मिस्त्वात्मिन ये गुणाः स्थितास्तैः षष्ठीं समस्यते । न च स्वात्मन्यवस्थानं कस्यचित्सम्भवितं, भेदनिबन्धनो ह्याधाराधेयभावः; विशेषतो गुणानां द्रव्याश्रितत्वात् । तस्मादिभधानव्यापारापेक्षया तत्स्थत्व-मुच्यते । गन्धादयो हि गुणाः स्वशब्दैर्द्रव्यात्पृथक्कृता एव च प्रत्याय्यन्ते —चन्दनस्य गन्ध इति, न तु कदाचिद् द्रव्येणैकत्वमापन्नाः, न हि भवति चन्दनं गन्ध इति । शुक्लादयस्तु कदाचिद् द्रव्यात्पृषग्भूताः प्रत्यास्यन्ते— पटस्य शुक्ल इति, कदाचिद् द्रव्यस्योपरञ्जकास्तेनैकत्वमापन्ताः —शुक्लः पट इति । तत्र ये गुणा द्रव्यात्पृथग्मूता एव स्वराब्देन प्रत्याय्यन्ते तत्परिग्रहाय 'तत्स्थैः' इत्युक्तम् । बलाकायाः शोक्ल्यमित्यत्र तु यद्यपि सीक्ल्यशब्देव द्रव्यात्पृथम्भूतस्यैवाभिधानम्, तथापि तदेव शोक्त्यं शुक्लः पट इत्यत द्रव्येणेकतामापन्नं प्रत्याय्यते । वर्थस्य तत्स्थत्वमाश्रीयते, इति शब्दभेदेऽप्यर्थः स एवेति नास्ति शोक्लयस्य तत्स्थत्विमिति समासामावः। स्पक्ष्यस्य इत्यत्र भेदाश्रयेणैव मत्वर्थीयेनाभेदोऽघ्यवसीयते इति तत्स्थमेव रूपमिति पटरूपमिति मवत्येव समासः। अयमपि 'गुणेन न' इति प्रतिषेषस्य पुरस्तादपक्षंः। चन्दनगन्ध इति । 'गन्धं विक्रीमोते' इति चन्दनगन्धादी गन्धशब्दो जातिनिमित्तकः, न गुणशब्दः; मालतोकुसुमादिष्वदशंनादिति तस्य एव गन्धः। अस्ये तु 'न तु तिद्वशेषणै:' इति पिठतम्, तेषां गुणानां यानि विशेषणानि तैं। सह समासो न भवति—घृतस्य तीत्रो

## भावबोधिनी

है प्रतिप्रसव = पुन: प्रवृत्ति के अभ्यनुज्ञान के लिये । याजक आदि शब्दों के साथ षष्ठ्यन्त का समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। -- त्राह्मणयाजक: [ब्राह्मणस्य याजक: यह विग्रह है। समास होने पर षष्ठ्यन्त का पूर्विनिपात होता है।] [ब्राह्मण को याग कराने वाला।] क्षत्रिययाजकः [क्षत्रियस्य याजकः यह विग्रह है।]

[इस गण में पठित शब्द—] याजक । पूजक । परिचारक । परिषेचक । [सींचनेवःला] स्नातक । अध्यापक । उत्सादक । उद्वर्तक । [मालिश करने वाला] होतृ । पोतृ । भतृं । रथगणक । पतिगणक विदल सेना की गणतः करने वाला।

# उनमें रहने वाले गुणों के साथ पष्ठी का समास होता है, ऐसा कहना चाहिये ।# उदा • — चन्दनयन्य: [चन्दनस्य गन्धः]। कपित्थरसः [कपित्थस्य रसः]। [जो गुण द्रव्य में रहने वाले होते हुए भी अपने वाचक शब्दों के द्वारा द्रव्य से अलग ही प्रतीत होते हैं, उन्हें ही लिया जाता है। जैसे—'चन्दनस्य गन्वः।' चन्दनगन्यः वह नहीं होता है।]

\* गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम् \*। सर्वेषां श्वेततरः सर्वश्वेतः, सर्वेषां महत्तरः सर्वमहान्; 'न निर्धारणे' (२।२।१०) इति प्रतिषेधे प्राप्ते वचनमिदम् । सर्वशुक्ला गौः ॥

४३३. न निर्धारणे ।। १० ॥ (७०४)

पूर्वेण समासे प्राप्ते प्रतिषेघ आरभ्यते । निर्धारणे या षष्ठो सा न समस्यते । जातिगुणक्रियाभिः समुदायादेकदेशस्य पृथक्करणं=निर्धारणम् । क्षत्रियो मनुष्याणां शूरतमः । कृष्णा गवां सम्पन्नक्षोरतमा । धावन्न-घ्वगानां शीव्रतमः ।

#### न्यासः

धानशक्तिव्यापारापेक्षया तत्स्थैरिति विशेषणं युक्तम् । तदेतदुक्तं भवति—ये गुणाः स्वशब्दैर्द्रव्यं प्रत्यपुपसर्जन-भावापन्ना एव प्रत्याय्यन्ते, तैः सह षष्ठी समस्यत इति चन्दनस्य गन्धश्चन्दनगन्धः, किपत्थस्य रसः किपत्थरसः । गन्धादयो हि स्वशब्दैराधारिवभक्ता एव प्रत्याय्यन्ते, न तु कदाचिदाश्रयानुगता द्रव्यं प्रति विशेषणोभूताः ॥ ९ ॥

न निर्धारणे । मनुष्याणां क्षत्रियः शूरतम इति । 'यतश्च निर्धारणम्' इति पष्टो । प्रतिपद्विधाना चेत्यादि । 'षष्टी शेषे' इति सामान्यलक्षणविहितां षष्टीं त्यक्त्वा याऽन्या विशेषलक्षणविहितां षष्टीं सा प्रतिपद-विधाना, सा च षष्टी न समस्यत इत्येतद्भूपं व्याख्येयमित्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम् —नेति योगविभागः क्रियते, तेन प्रतिपदविधाना षष्टी न समस्यत इति । यद्येवम्, कथं गृहस्वामो, विद्यादायादः, पृथ्वीश्वर इति, प्रतिपद-

### पदमञ्जरी

गन्धः, चन्दनस्य मृदुः स्पर्शं इति तीव्रमृदुशब्दाभ्यां समासो न भवति । तदिवनयथासिद्धमिति वृत्तिकारेण उपेक्षितम्, कथम् ? घृतस्य गन्धेन सम्बन्धः, न तिद्वशेषणेन तोव्रेण । यदापि प्रकरणादिवशात्तीव्रशब्द एव विशेष गन्धे वर्तते, तदुपजनित एव व्यतिरेके घृतस्येति षष्ठी, तथापि तीव्रं घृत्तमिति दर्शनात्तत्स्थत्वाभावादेव समासाप्रसङ्गः ॥ ९ ॥

न निर्द्धारणे।। जातिगुणिकयाभिरिति। उपलक्षणमेतत्; कतरो भवतोर्देवदत्त इति संज्ञायामिषि निर्द्धा-रणदर्शनात्। क्षत्रियो मनुष्याणां शूरतम इति। अत्र क्षत्रियशब्देन समासप्रसङ्गः; तदपेक्षया हि मनुष्याणा-मिति षष्ठी, न शूरतमापेक्षया, गुणशब्दत्वाच्च न तेन समासप्रसङ्गः। कृष्णा गवामिति। नात्रायमर्थः—गवां मध्ये या कृष्णा सा सम्यत्रक्षोरतमेति, एवं हि कृष्णाशब्दस्य गवामित्यनेन सम्बन्धः। न च तस्य समासप्रसङ्गः; गुणेन नेति प्रतिषेधात्। तस्मादगवां मध्ये या सम्पत्रक्षोरतमा सा कृष्णित्ययमत्रार्थः। धावस्ववगानामिति।

### भावबोधिनी

\* गुणवाचक तरप्प्रत्ययान्त शब्द के साथ समास होता है और तरप्प्रत्यय का लोप होता है। सर्वेषां रवेततरः [इस विग्रह में] — सर्वेश्वेतः [यहाँ समास के बाद तरप्प्रत्यय का लोप हो जाता है।] सर्वेषां महत्तरः — सर्वमहान्। 'न निर्धारगे' (पा० सू० २।२।१०) इससे प्रतिषेध प्राप्त हते यह बचन बनाया गया है। उदाः — सर्वमुक्ला गी:। [सर्वेषां शुक्ततरा गी: यह विग्रह है। समास और तर प्रत्यय का ल.प होता है।]।। ९।।

पूर्ववर्त्ती सूत्र से समास प्राप्त रहते यह प्रतिषेध आरम्भ किया जा रहा है। निर्धारण अर्थ में जो पष्ठी होती है, उसका समास नहीं होता है। जाति, गुण या किया के कारण किसी समुदाय से उसके अवयव = एकदेश का पृथवकरण = अलग करना निर्धारण है। उदा०—मनुष्याणां क्षत्रिय: शूरतम:। [मनुष्यों में क्षत्रिय सबसे अधिक शूर होता है। 'यतश्च निर्धारणम्' [पा० सू० २।३।४१) से पष्ठी होती है। 'पष्ठी' ,पा० सू०२।२।८) से समास प्राप्त होता है। प्रस्तुत सूत्र से निषेध होने के कारण समास नहीं होता है। यहाँ क्षत्रियत्व जाति के कारण निर्धारण हो रहा है।] गवाँ कृष्णा क्षीरतमा [यहाँ गुण के कारण निर्धारण है।] धावन् अध्वगानां शोध्रतर:। [मार्ग पः चलने वालों में भागने वाला सबसे तेज है। यहाँ किया के कारण निर्धारण है।]

\* प्रतिपदिवद्याना च षष्ठी न समस्यत इति चक्तव्यम् \* (म० भा० २.२ १० वा० १)। सिंपषी ज्ञानम् । मधुनो ज्ञानम् ॥

#### न्यासः

विधाना ह्येषा षष्ठी, 'स्वामीश्वराधिपतिदायाद' इत्यादिना विशेषलक्षणेन तस्या विधानात् ? नैष दोषः, शेषलक्षणेव ह्यत्र षष्ठो । न हि स्वाम्यादिसूत्रेण षष्ठी विधीयते, ि तर्हि ? सप्तमी । सा तु सप्तमी षष्ठीं बाधिष्यत इति चकारेण पुनः षष्ठीप्रतिप्रसवः क्रियते । न ह्येवंविधा षष्ठी प्रतिपदिविधाना भवति । अत एव 'न निर्धारणे' इति निषेधो विधीयते । 'यतश्च निर्धारणम्' इत्यत्रापि चकारेण सैव शेषलक्षणा षष्ठी प्रतिप्रसूयते, अन्यथा होयमपि प्रतिपदिविधानेव षष्ठीति समासो न स्यात् । ततश्च 'न निर्द्धारणे' इति प्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात् । स्विधी ज्ञानिमिति । 'जोऽविदर्थस्य' इति करणे षष्ठी ॥ १०॥

### पदमञ्जरी

अत्र धावच्छन्देन समासाप्रसङ्गः; सत्संज्ञकत्वात् । शीघ्रतमशन्दस्तु गुणशन्दो न वेति चिन्त्यम् । प्रतिपदिवधाना छित । शेषलक्षणामुक्त्वा सर्वान्या प्रतिपदिवधाना षष्ठी । कथं गृहस्वामी, विद्यादायादः, पृथिवीश्वर इति, यावता 'स्वामीश्वर' इत्यादिना प्रतिपदमत्र षष्ठी ? नानेन षष्ठी विधीयते, कि तिंह ? सप्तमी । सा तु षष्ठीं मा बाधिष्टेति चकारेण शेषलक्षणैवाभ्यनुज्ञायते । अत एव 'न निर्द्धारणे' इति सूत्रारम्भः । 'यत्रश्च निर्द्धारणम्' इत्यत्रापि हि चकारेण शेषलक्षणैव षष्ठी प्रतिप्रसूयते; अन्यथा सापि प्रतिपदिवधानेव स्यादिति कि 'न निर्द्धारणे' इति षष्ठी-प्रकरणे 'शेषे' इति वर्त्तते, तत्र न माषाणामश्नीयादितिवत् (षष्ठी शेषे' इत्यनेतेव सिद्धा षष्ठी, प्रकरणं तु नियमार्थम् । षष्ठी भवत्येव श्रूयत एव, न तस्याः समासो भवतीत्यर्थः । समासे 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति सुन्तुक् स्यात् । तस्मात्प्रतिपदिवधाना चेति न वक्तन्यम्, एवं च कृत्वा 'कृद्योगा च' इत्यपि न वक्तन्यम्, 'कर्तृकर्मणोः कृति' इत्यत्र हि 'शेषे' इति निवृत्तमिति वक्ष्यते, तेन कर्तृकर्मविवक्षायामप्राप्तेव षष्ठी तेन विधीयत इति कुतः समासनिवृत्तिरिति ॥ १० ॥

## भावबोधिनी

प्रतिपदिविधानवाली षष्ठी का समास नहीं होता है, ऐसा कहना चाहिये [षष्ठी शेषे' (पा० सू० २।३।५०) से विहित पष्ठी को छोड़कर विशेष सूत्र द्वारा की जाने वाली सभी पष्ठी प्रतिपदिविधाना मानी जाती है। इनके समास का निषेध होता है।] उदा०—सिंपपो ज्ञानम्। [यहाँ 'जोऽविदर्थस्य करणे' (पा० सू० २।३।५१) से करण अर्थ में षष्ठी है। ज्ञाधातु का अर्थ प्रवृत्ति है। घृतकरणकप्रवृत्ति यह अर्थ है। समास का निषेध होता है।] मधुनो ज्ञानम् [यहाँ भी पूर्वोक्त स्थिति है। मधुकरणक प्रवृत्ति—यह अर्थ है।

विमशं—'यतश्च निर्धारणम्' (पा॰ सू॰ २।३।४१) जाति, गुण, किया और संजा—इनके द्वारा समुदाय से एकदेश = अवयव का पृथक्करणरूप=निर्धारण होता है उस समुदायवाचक से षष्ठी और ससमी होती है। यहाँ काशिका-कार ने (१) क्षत्रियत्व जाति, २) सम्पन्नक्षीरतनत्व गुण और (३) धावन क्रिया के द्वारा एकदेश का निर्धारण बताया है। अतः जनुदाय से पष्ठी होती है। उसका समास प्राप्त होने पर प्रस्तुत सूत्र से निषेध हो जाता है। 'पुरुषोत्तमः' आदि में शेपपछी मानकर समास कर लेना चाहिये।

'पदं पर्द प्रति'—इति प्रतिपदम्, वीप्सा अर्थं में अव्ययीभाव होता है। 'प्रतिपदं विधानं यस्याः सा प्रतिपद-विधाना। 'पट्टी शेपे' (पा० सू० २।३।५० इति शेपलक्षणां पष्ठीं वर्गियत्वा सर्वा षष्ठी प्रतिपदिवधाना'—ऐसा भाष्य में लिखा है।। १० ॥ ४३४. पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन ॥ ११ ॥ (७०५)

पूरण, गुण, सुहितार्थं, सद्, अव्यय, तव्य, समानाधिकरण—इत्येतैः सह षष्टी न समस्यते । अर्थ-शब्दः प्रत्येकमिसंबध्यते, तेन स्वरूपविधिनं भवित । पूरणार्थे—छात्राणां पद्धमः । छात्राणां दशमः । गुण— बलाकायाः शौक्त्यम् । काकस्य काष्ण्यंम् । सुहितार्थाः = तृत्त्यर्थाः । फलानां सुहितः । फलानां तृप्तः । सत्—

प्रणगुणसृहितार्थंसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन ।। छात्राणां पद्धम इति । 'तस्य पूरणे डट्' 'नान्ताद-संख्यादेमंट्' समुदायसमुदायिसम्बन्धे शेषलक्षणा षष्ठी । एवं बलाकायाः शौक्ल्यम्, काकस्य कार्ष्ण्यंमित्यत्र गुणगुणिसम्बन्धे शेषलक्षणेव षष्ठी वेदितव्या । ब्राह्मणस्य कर्त्तव्यमित्यत्र 'कृत्यानां कर्त्तरि वा' इति षष्ठी । अथ कथं गोविंशतिरिति षष्ठीसमासः, यावता संख्याया गुणत्वात् प्रतिषेधेन भवितव्यम् ? नैष दोषः, यदयं 'शत-सहस्रान्ताच्च निष्कात्' इत्याह, तज् ज्ञापयित —संख्यायाः समासो भवतीति । न हि तेन बिना शतसहस्रान्तता पदसम्बन्तरी

प्रणयुणसृहिताथंसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन ॥ प्रत्येकमिति । पूरणादिभिरित्यथंः । स्वरूपविधिरिति । पूरणादीनामथंपर्यन्तानां चतुर्णामित्यथंः । अत एव गुणशब्देन नादेङां ग्रहणम्, किं ति ? 'सन्वे निविस्वेदेशेति' (मुग्धबोधम्) इत्यादिलक्षणलक्षितस्य गुणस्य ग्रहणम्; नापि नजो गुणप्रतिषेधे यस्य गुणस्य हि भावाह्वित्प्रवृत्तिनिमित्तमात्रस्य ग्रहणम्, सामान्यादेरपि प्रसङ्गात्; नापि लोकप्रसिद्धस्य शुक्लादेरेव ग्रहणम्, कण्टकस्य
तैष्ट्रण्यमित्यादेरपीष्टत्वात्; गुणशब्देन च केवलगुणवाचिनो गुणोपसर्जनद्रव्यवाचिनश्च व्याप्तिन्यायाश्रयेण गृह्यन्ते ।
तत्र गुणस्य गुण्यपेक्षत्वात्केवलगुणवचनगुणेन समासनिषेधः — कण्टकस्य तैक्ष्ण्यमिति । गुणवचनैस्तु तत्सम्बन्धिने
निषेधः — ब्राह्मणस्य शुक्ला दन्ता इति, न चात्र दन्तापेक्षया ब्राह्मणस्येति षष्ठो, ततश्च शुक्लेनासम्बन्धादप्रसङ्ग
एव समासस्य। यदा तह्यंद्यिकरणाद्या दन्ताद्यर्थ एव शुक्लादिशब्दस्य वृत्तिविज्ञाता भवति, तदा तत्सम्बन्ध
एव षष्ठीत्यस्ति समासप्रसङ्गः, 'शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्', 'क्रोशशतयोजनशतयोश्पसंख्यानम्' (म० भा०
५.१.७४ वा० १) 'खारीशतमिति न ददाति' इत्यादि मुनित्रयप्रयोगाद् गोविशतिरित्यादौ संख्यया समासो न
निषिध्यते । संज्ञाप्रमाणत्वादुत्तरपदार्थप्राधान्यमित्यादिप्रयोगदर्शनादिनत्यो गुणेन निषेध इति करणपाटवं
बृद्धिमान्द्यं यत्नगौरवमित्यादिसिद्धः ।

फलानां सुहित इति । करणस्यैव शेषत्विविवक्षया षष्ठी, शेषत्विविवक्षैव च नियता सुहितार्थयोगे करणस्येत्याहुः, कृद्योगलक्षणाया एव षष्ट्याँ निष्ठायोगे निषेघः । बाह्मणस्य कुर्वन्निति । नेयं घटाद्यपेक्षया षष्ठी-

भावबोधिनी
पूरण-प्रत्ययान्त, गुणवाचक, सुहितार्थंक = तृप्ति-अर्थवाचक, सत्तरंज्ञकप्रत्यय, अव्यय, तव्य और समानाधिकरण—इनके साथ षष्ठचन्त का समास नहीं होता है। अर्थ का सम्बन्ध [पूरण, गुण और सुहित इनमें] प्रत्येक के
साथ हैं, इस कारण इन चारों की स्वरूपविधि( = इन शब्द रूपों का समास) नहीं होती है। (१) पूरण अर्थ में—
सात्राष्प्रं पच्चम: [छात्रों में पाँचवाँ। यहाँ पच्चन् शब्द से 'नान्तादसंख्यादेमंट्' (पा० सू० ५।२।४९) से—पचाना
पूरण:—इस अर्थ में मट् प्रत्यय हुआ है। अतः समास नहीं होता है।] छात्राणां दशमः [छात्रों में दशवाँ। यहाँ भी वही
स्थिति है।] (२) गुणवाचक से—बलाकायाः शौक्त्यम् [बगुली की सफेदी। शुक्ल शब्द से 'गुणवचनब्राह्मणादिम्यः व्यव्
(पा० सू० ५।१।१२४) से व्यव् प्रत्यय होता है।] काकस्य काष्ण्यंम् [कौवा की कालिमा। यहाँ भी गुण अर्थ में व्यव्
प्रत्यय है।] (३) सुहितार्थं = तृप्ति अर्थ वाले से—फलानां सुहितः, फलानां तृप्तः [फलों की तृप्तिवाला, दोनों का यही
अर्थ है। यहाँ करण की शेषत्वविवक्षा में जब षष्ठी होती है तभी समासनिषेच होता है। अतः करण में तृतीया करने
पर समास होता ही है—'कर्तृकरणे कृता बहुलम' (पा० सू० २।३।३२) सूत्र से]। (४) सत्—['तौ सत्' (पा॰ सू०
३।२।१२०) से शतृ और शानच् की सत् होती है। अतः उदाहरणों में ये प्रत्यय ही दिये जा रहे हैं] ब्राह्मणस्य कुर्वेत,

ब्राह्मणस्य कुर्वन् । ब्राह्मणस्य कुर्वाणः । अन्यय—ब्राह्मणस्य कृत्वा । ब्राह्मणस्य हृत्वा । तव्य—ब्राह्मणस्य कर्तव्यम् । तव्यता सानुबन्धकेन समासौ भवत्येव—ब्राह्मणकर्त्तव्यम् । समानाधिकरण—शुकस्य माराविदस्य, राज्ञः पाटलिपुत्रकस्य, पाणिनेः सूत्रकारस्य । कि च स्यात् ? पूर्वनिपातस्यानियमः भयात् । अनन्तरायां तु प्राप्ती स्यासः

निष्कस्य प्रातिपदिकस्य सम्भवति । तय्यता सानुबन्धकेन समासो भवत्येवेति । निरनुबन्धकपरिभाषया तस्याग्रहणात् । बाह्यणकत्तंव्यमिति । 'गतिकारकोपपदात् कृत्' इति प्रकृतिस्वरेणान्तस्वरितमुत्तरपदं भवति । यदि
तिह निरनुबन्धकेनापि समासः स्यात् प्रकृतिस्वरे कृते प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः स्यात्, स चानिष्टः; अतो
निरनुबन्धकेन समासः प्रतिषिध्यते, न तु सानुबन्धकेन । किञ्च स्यादिति ? एवं मन्यते—क्रियमाणेऽप्येतिस्मन्
प्रतिषेधे विशेषणसमासेनात्र भवितव्यमेव । तदवश्यम्भाविनि समासे यदि षष्ठी समासः स्यात् तदा को दोषः
स्यात्, यत्परिहृतयेऽयं षष्ठीसमासः प्रतिषिष्यत इति ?—पूर्वनिपातानियम इत्यादिना दोषमाह । यदि षष्ठी-

बाह्मणस्य घटं कुर्वित्रिति, एवं ह्यसामर्थ्यदिव समासस्याप्रसङ्गः; कि तर्हि ? कुर्वित्रिति किङ्कर उच्यते, स हि कुर्वेन् भवित, ततो यथा ब्राह्मणस्य पाचक इति साक्षादेव पाचकेन सम्बन्धो न पुनरोदनहारेण, तद्विद्दिश्पीति द्रष्टव्यम् । चोरस्य द्विषित्रिति च सत उदाहरणम्, अत्र 'द्विषः शतुर्वो वचनम्' (म० भा० २.३.६९ वा० ७) इति पक्षे षष्ठी भवित । ब्राह्मणस्य कृत्वेति । ब्राह्मणार्थं कृत्वेत्यर्थः, सम्बन्धसामान्यरूपेण विविक्षतत्वात् षष्ठी । पुरा सूर्यस्योदेतोरिति चोदाहरणम्, अत्र ह्यव्ययप्रतिषेधे 'तोसुनोरप्रतिषेधः' इति कत्त्येवं षष्टयस्ति । एवं वृक्षस्योपरीत्यादिकमप्युदाहरणम् । तव्यता सानुबन्धकेनेति । 'निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम्' (व्या० परि० ५३) इति भावः । ब्राह्मणकत्तंव्यमिति । कर्त्तेर षष्ट्याः समासः कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तस्वरितमेतत्, निरनुबन्धकेन तु समासे उत्तरपदं मध्योदात्तं स्यात्, सोऽयं स्वरार्थस्तव्येन निषेधः । गुकस्य माराविकस्येति । मा राबीत्याहेति माराविकः, 'तदाहेति मा शब्दादिभ्य उपसंख्यानम्' (म० भा० ४.४.१ वा० १) इति ठक्, शब्देन कियायाः प्रतिषेधको माराविकः, संशैषा शुकविशेषस्य, ववित्तृ माराविदस्येति पाठः, तत्र माराविशवदं ददातोति माराविदः, स एवार्थः। कि च स्यादिति । भवितव्यमेवात्र विशेषणसम।सेन, तत् षष्ठीसमास एवास्तु, को दोष इति प्रकृतः । पूर्वनिपातानियमः स्यादिति । द्वयोरिप प्रथमानिर्दिष्ठतेनोपसर्जनत्वादिति भावः । ननु विशेषणसमासेऽपि द्वयोरिप यत्र विशेषणविशेष्यभावस्तत्रेत्युक्तम्, अतस्तेनािप समासे विशेषणमिति प्रथमा-भावविधिनी

ब्राह्मणस्य कुर्वाण: [ब्राह्मण का करता हुआ—यह अर्थ है। यहाँ कर्म में षष्ठी नहीं है क्योंकि 'न लोकाव्यय' (पा॰ सू॰ रा३।६९) से षष्ठी का निषेच है। ब्राह्मणस्य घट कुर्वन् यह घट को मानकर भी षष्ठी नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर तो असामध्यं के कारण ही समास नहीं प्राप्त होता है अतः 'कुर्वन्' का अर्थ है—किंकर। इसका आश्रय है—'ब्राह्मण की परिचर्या करते हुये।'] (५) अव्यय ब्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मणस्य हृत्वा [यहाँ 'ब्राह्मणार्थं कर के' यह अर्थ है। तत्व-बोधिनीकार के अनुसार 'ब्राह्मणसम्बन्धिनी या क्रिया तदनन्तरिमत्ययः।' ताद्य्यं रूप सम्बन्ध की सामान्य रूप से विवक्षा में षष्ठी होती है।] (६) तव्य ब्राह्मणस्य कर्तव्यम्। [ब्राह्मण के करने योग्य] अनुबन्धयुक्त तव्यत् प्रत्ययान्त के साथ तो समास होता ही है—ब्राह्मणकर्तव्यम्। [भाव यह है कि तव्यत् और तव्य दोनों में केवल तव्य ही शेष बचने पर भी तकार अनुबन्ध से युक्त 'तव्यत्' प्रत्ययान्त के साथ समास होता है क्योंकि 'गतिकारकोपदात् कृत्' (पा॰ सू॰ ६।२। १३९) से पूर्वपद का प्रवृतिस्वर होने से अनुस्वरित है। तव्य करने पर अन्तोदात्त होता है।] (७) समानाधिकरण— शुकस्य माराविदस्य [माराविद नाम बाले तोते का], राजः पाटलिपुत्रकस्य [पटना के राजा का], पाणिनेः सूत्रकारस्य [सूत्रकार पाणिनि का]। यदि समानाधिकरण का भी षष्ठी समास हो जाता तो क्या हानि हो जाती? पूर्वनिपात का नियम नहीं रह पाता। [भाव यह है कि समानाधिकरण दोनों ही प्रथमानिर्दिष्ट होते हैं, फलतः विशेष्य और विशेषण में

१. 'पूर्वनिपातनियमः' इति न्यास पदमन्त्ररी सम्मतः।

प्रतिषिद्धायां 'विशेषणं विशेषणं' (२।१।५७) इति भवत्येव समासः। पूर्वनिपातश्च तदा नियोगतो विशेषणस्यैव॥ ४३५. क्तेन च पूजायाम् ॥ १२॥ (७०६)

'मित्बुद्धिपूजार्थेभ्यश्च' (२।३।१८८) इति वक्ष्यति, तस्येदं ग्रहणम् । पूजाग्रहणमुपलक्षणार्थम् । क्तो यः पूजायां विहितरतेन षष्ठी न समस्यते । राज्ञां मतः । राज्ञां बुद्धः । राज्ञां पूजितः ।

**स्याम** 

समासः स्यात् तदा द्वयोरिप पदयोः प्रथमानिर्दिष्टत्वादुपसर्जने सित पक्षे विशेषणस्यापि पूर्वनिपातः स्यात्, स च नेष्यते । विशेषणसमासे सित विशेषणस्यैव समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टत्वात् पूर्वनिपातो भवतीति न भवत्येष

दोषप्रसङ्गः ॥ ११ ॥

क्तेन च पूजायाम् ॥ 'मितबुद्धिपूजार्थेम्यद्य' इति वक्ष्यतीति । क्तिमिति वानयशेषः । तस्येदं प्रहण-मिति । एतेन 'मितबुद्धि' इत्यादिना सूत्रेण यो विहितः कः, तस्य पूजायामन्यत्र च सर्वस्य विहितस्येदं ग्रहणम् । न केवलं पूजायां यो विहितस्तस्यैवेष्यत इत्यभिप्रायः । अत एवाह -- पूजाग्रहणमुपलक्षणार्थमिति । कस्योप-लक्षणार्थम् ? 'मितबुद्धि' इत्यादौ सूत्रे निर्दिष्टार्थस्य यः को विधीयते तस्य मत्यादेः । तेन न केवलं पूजायां यः

निर्देशो द्वयोरिप तुल्यः । अथ तत्राप्रधानमुपसर्जनमार्थं चाप्राधान्यमिति द्रव्यगुणादिषु तेन प्रकारेण व्यवस्था, षष्ठीसमासेऽपि तथैव व्यवस्था भविष्यति । तस्माद्यत्तत्र प्रत्युदाहरणम्—तक्षकः सर्पं इति, तयोः षष्ठचन्तयोः समासप्रसङ्ग एव दोषः, तिन्नवृत्तये च प्रतिषेध इति वाच्यम् । तिदह 'िक च स्यात्' इत्यादिकमेवानुपपन्नम्, उदाहरणं तूपपन्नम्, यदि माराविकशब्दः संज्ञा । अथ सोऽपि योगवृत्तः, तिह् तदप्यनुपपन्नम् । एवं पाटिल-

प्त्रकेऽपि द्रष्ठव्यम् ॥ ११ ॥

क्तेन च पूजायाम् ॥ तस्येति । मत्यादिसूत्रविहितस्य सर्वस्यैव कस्य ग्रहणं न तु पूजायामेव विहितस्य स्थेत्यर्थः । कथं तिह पूजाग्रहणमित्याह — पूजाग्रहणमिति । विविक्षितस्य कस्य तटस्थमुपलक्षणं पूजाग्रहणम्, गृहस्येव काकः, न तु समासनिषेधार्थमित्यर्थः । तेन मितबुद्धचोरिप विहितस्य ग्रहणं भवतीति भावः । पूजायां विहित इति । वर्त्तमानादिति शेषः । राज्ञामिति । 'कस्य च वर्तमाने' इति षष्ठी । कथं राजसंमतः, राजाभिमत इति, अस्ति हि भट्टिकाव्ये प्रयोगः— 'कालहं स राममहितः कृतवान्' (भट्टि० १०.२) इति, 'मह पूजायाम्' (घा० पा० ७३०) रामस्य महित इत्यर्थः ? किश्चदाह— "यदा वर्तमाने कस्तदा षष्ठक्षमासनिषेधस्य, यदा भूते कस्तदा कर्तरि तृतोयेव भवति, यथा— 'पूजितो यः सुरैरिप' इति, तस्याः 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्' इति समासः" इति । स्यादेवं यदि भूते को लभ्यः, नः, नाप्राप्ते तस्मिन्नारभ्यमाणः 'मितबुद्धिपूजार्थेभ्यस्य' इति वर्तमाने कस्तस्य बाधको भवति, यथा च 'वडवाया वृषे वाच्य' इति अपत्ये प्राप्तो ठक् ततोऽपकृष्य विधीयते अपत्ये त्वणव भवतीति वक्ष्यति । एवं च 'पूजितो यः सुरैरिप' इत्यचिकित्स्योऽपशब्दः । त्वया ज्ञातो मया ज्ञात इति तु भवत्येवः तेनेत्यिधकारे उपज्ञात इति निर्देशात् ।

किसको पहले रखा जाय—यह व्यवस्था नहीं बन पाती। कभी विशेष्य पहले होता और कभी विशेषण।] अनन्तर प्राप्ति अर्थात् 'पष्ठी' (पा॰ सू॰ २।२।८) से होने वाली प्राप्ति का प्रतिषेध हो जाने पर 'विशेषणं विशेष्यण बहुलम्' (पा॰ सू॰ २।१।५७) इस सूत्र से समास होता ही है। इस स्थिति में विशेषण का ही पूर्वनिपात नियमितह्नप से होता है। वियोकि 'विशेषणम्' यही प्रथमानिर्दिष्ट है। यही उपसर्जन है, 'उपसर्जनं पूर्वम्' (पा॰ सू॰ २।२।३०) से इसी का पूर्वनिपात होता है।]।। ११।।

भावबोघिनी

'मित्नुद्धिपू जार्थेम्यक्च' (पा० सू० २।३।१८८) आगे कहा जायगा उससे विहिक्त 'क्त' का ही यहाँ ग्रहण होता हैं। पूजाग्रहण उपलक्षणार्थ है। [अर्थात् 'मित्नुद्धिपू जार्थें ज्यक्च' (पा० सू० २।३।१८८) इस सूत्र का उपलक्षण है केवल पूजा का बोधन नहीं है अत: सभी अर्थों में विहित 'क्त' का ग्रहण होने से किसी का भी समास नहीं होता है।] पूजायामिति किम् ? छात्रस्य हिसतं छात्रहिसतम् ॥ ४३६. अधिकरणवाचिना च ॥ १३ ॥ (७०७)

'क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः' (३।४।७६) इति वक्ष्यति, तस्येदं ग्रहणम् । अधिकरण-वाचिना क्तेन षष्ठी न समस्यते । इदमेषामासितम् । इदमेषां यातम् । इदमेषां भुक्तम् ॥

#### न्यास

को विहितस्तेन पष्टोसमासप्रतिषेधो भवति, अपि तु मितबुद्धचोरिप यो विहितस्तेनापि। राज्ञां मत इति । 'कस्य च वर्त्तमाने' इति पष्टो। पूजायां किम् ? छात्रस्य हिसतं छात्रहिसतम्। 'नपुंसके भावे कः'। शेषलक्षणा पष्टो॥ १२॥

अधिकरणवाचिना च ॥ इद्मेषामासितमिति । अस्यतेऽस्मिन्तित्यधिकरणे कः। 'अधिकरण-वाचिनश्च' इति षष्टी। एवं पीतमित्यादाविप। अधिकरणवाचिनेति किम् ? छात्रस्य हिसतं छात्रहिसत-मिति ॥ १३॥

### पदमञ्जरी

अपर आह—'क्तेन च पूजायाम्' इत्यादिषु कारकषष्ठ्या एव निषेधः। तदेव तु कर्त्रादिकारकं यदा शेषरूपेण विवक्ष्यते तदा भवत्येव समास इति। तत्र स्वरे विशेषः, कारकषष्ठ्याः समासे कृत्स्वरो भवति, शेषषष्ठ्याः समासे समासान्तोदात्तत्विमिति। एवं तु यत् 'जिनकर्तुः प्रकृतिः', 'तत्प्रयोजको हेतुरच' इत्यादा-वृच्यते—'निपातनात्समासः' इति, तदनुपपन्नम्; शेषषष्ठ्या एव समासस्य सिद्धत्वात्। अथ येऽमी नवीना वैयाकरणा आरभन्ते तदपार्थकमापद्येत। तस्मादाप्तप्रयोगस्य यथाकथंचिन्निर्वाहः, न तु यथारुचि पद्ययोग इति धीरा मन्यन्ते॥ १२॥

विषकरणवाचिना च ।। 'अधिकरण' इत्येव सिद्धे वाविग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनम्, कथम् ? 'किवृत्ते लिप्सायाम्' 'यद्वृत्तान्नित्यम्' इति, नायमधिकरणे कः, क्व तर्हि ? भावे । किमो वृतं यस्मिन्, यदो वृतं यस्मिन्नित व्यधिकरणपदो बहुन्नोहिः ॥ १३॥

### भावबोधिनी

पूजा में विहित जो क्त, तदन्त के साथ षष्ट्यन्त का समास नहीं होता है। उदा०—राज्ञां मतः [राजाओं का माना हुआ], राज्ञां बुद्धः [राजाओं का जाना हुआ], राज्ञां पूजितः [राजाओं का पूजा हुआ], [इनमें 'क्तस्य च वर्तमाने (पा० सू० २।३।६७ से षष्ठी होती है। उससे प्राप्त समास का निषेत्र होता है।] पूजा में —यह किसलिये है ? छात्रस्य हिसतम्, छात्रहिसतम् [छात्र का हँसना]। [यहां भाव में क्त है। शेष अर्य में षष्ठी है। पूजा अर्य नहीं है। समासित्षेध नहीं होता है।]

विमर्श—यह सूत्र 'मितबुद्धिपूजार्थेम्यश्च' (पा॰ सू॰ २।३।१८८) इस सूत्र द्वारा वर्तमानकाल अर्थ में विहित 'क्त' के साथ ही समास का निषेत्र करता है। अतः भूतकाल अर्थ में होने होने वाले कि' प्रत्ययान्त के साथ समास होता ही है, निषेध नहीं होता है। यहाँ कर्ता अर्थ में नृतीया होती है—राजपूजितः। यहाँ राज्ञा पूजितः यह विग्रह है।। १२।।

'क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगितप्रत्यवसानार्थे म्यः' (पा० सू० ३।४।७६) यह सूत्र आगे कहा जायगा; इससे विहित 'क्त' का यहाँ ग्रहण है। अधिकरणवाची क्तान्त के साथ का समास नहीं होता है। उदा०—इदम् एषाम् आसितम् [यह इनका बैठने का स्थान है।] इदम् एषां यातम् [इनका यह मार्ग है।] इदम् एषां भुक्तम् [यह इनका भोजन का पात्र है।]

विमर्श — 'क्तोऽधिकरणे च घ्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेम्यः (पा॰ सू० ३।४।७६) घ्रौव्यार्थक =िस्यत्यर्थक [अकर्मक], गत्यर्थक और प्रत्यवसानार्थक = भक्षणार्थक वातुओं से जो 'क्त' होता है वह अधिकरण कारक अर्थ में समझना चाहिये।

# ४३७. कर्मणि च ॥ १४ ॥ (७०८)

'क्तेन' इति निवृत्तम् । कर्मग्रहणं षष्ठीविशेषणम् । कर्मणि च या षष्ठी सा न समस्यते । 'उभयप्राप्ती कर्मणि' (२।३।८) इति षष्ठिया इदं ग्रहणम् । आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपालकेन । रोचते ओदनस्य भोजनं देव-दत्तेन । साधु खलु पयसः पानं देवदत्तेन । विवित्रा सूत्रस्य कृतिः पाणिनिना ।।

#### न्यासः

कर्मणि च ॥ 'उभयप्राप्तो कर्मणि' इत्यस्याः षष्ठ्या इदं ग्रहणमिति । एतच्च पुनः, 'कर्त्तरि च' इति प्रतिषेधाद् विज्ञायते । यदि हि कर्मणि या काचित् षष्ठो तस्याः सर्वस्या इदं ग्रहणं स्यात् तदा 'कर्त्तरि च' इति पुनः प्रतिषेधं न कुर्यात्; अनेनैव सिद्धत्वात् । यत्र हि कर्त्तरि तृजकौ विहितौ तत्र नियोगतः कर्मणि षष्ठ्या भवितव्यम् । तस्मात् 'कर्त्तरि च' इति पुनः प्रतिषेधवचनादुभयप्राप्तौ कर्मणि या पष्ठी विहिता तस्या अत्र ग्रहणमवसीयते । 'उभयप्राप्तौ कर्मणि' इति षष्ठ्या इह ग्रहणादिष्मत्रश्चनः; पलाशशातनः, इक्षुभक्षिकां मे धारयसीति समासनिषेधो न भवित ॥ १४ ॥

### पदमञ्जरी

कर्मण च ।। उभयप्राप्तौ कर्मणीति । अनेकार्थत्वान्तिपातानामितीत्यर्थे चशब्दोऽयम्, तेन कर्मणीत्युच्चार्यं या षष्ठो विधीयते सा न समस्यत इत्यर्थः । यदि च या काचन कर्मणि षष्ठी गृह्येत 'कर्तरि च' इति निषेधं न कुर्याद्, अनेनैव सिद्धत्वात् । साधु पयसः पानमिति । कर्मणि च येन संस्पर्शादिति नित्यसमासार्थं-वचनमिति वक्ष्यति, तत्र पयः पानं सुखमित्युदाहरिष्यते । इदं तु शरीरसुखस्याविवक्षायां रोगाद्यभिभूतोऽशक्तु-वन्नेव यदा साधु पिबति, तदा द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥

### भावबोधिनी

साथ ही भाव और कमं अर्थं भी 'व' के वल से समझना चाहिये। इस आधार पर—आस्यते अस्मिन् तत् आसनम् = जिस पर बैठा जाय। यायते = गम्यतेऽस्मिन् तत्—यातम् = जिस पर चला जाय = मार्गं। भुज्यतेऽस्मिन् तत् —भुक्तम् = जिसमें खाया जाय—भोजन का पात्र थाली आदि। इस प्रकार के क्त-प्रत्ययान्त के साथ भी पष्टचन्त का समास नहीं होता है। इनमें 'अधिकरणवाचिनश्च' (पा० सू० २।३।६८) सूत्र से पष्ठी होती है।। १३॥

'क्तेन' इसकी अनुवृत्ति नहीं होती है। कर्मग्रहण पष्ठी का विशेषण है। कर्म अर्थ में जो पष्ठी होती है उस [षष्ट्यन्त] का समास नहीं होता '। 'उभयप्राप्ती कर्मणि' (पा॰ सू॰ २।३।८) इससे होने वाली पष्ठी का ही प्रयोग होता है। उदा॰ — आश्वर्यो गवां दोहः अगोपालकेन [अगोपालक = अहीर से भिन्न व्यक्ति का गाय का दूब दुहना आश्वर्य का विषय है।] रोचते [मे] ओदनस्य भोजनं देवदत्तेन। [देवदत्त का चावल खाना मुझे अच्छा लगता है।] साधु खलु पयसः पानं देवदत्तेन [देवदत्त का दूब पीना अच्छा है।] विचित्रा सूत्रस्य कृतिः पाणिनिना। [पाणिनि की सूत्रों की रचना विचित्र = आश्चर्यकारक है।]

विमर्श — जहाँ कर्ता और कर्म दोनों में पष्ठी की सम्भावना होती है ऐसे कृदन्त शब्द के योग में 'उभयप्रासी कर्मण' (पा॰ सू॰ २।३।८) यह सूत्र कर्म में ही पष्ठी का नियमन करता है। इस प्रकार की पष्ठी वाले का समासिनविष इस सूत्र से होता है। उदाहरण में (कृदन्त) दोहन क्रिया का कर्ता अगोपालक है और कर्म 'गो' है। कर्म में ही पष्ठी का विधान है। इसके साथ पष्ठी समास नहीं होता है। जहाँ केवल कर्म रहता है वहाँ 'कर्नृकर्मणो: कृति' (पा॰ सू॰ २।३।७) से ही पष्ठी होती है, उसका समासिनविष नहीं होता है। इसीलिये महाभाष्य के प्रारम्भ में ''शब्दानाम अनुशासनम्—शब्दानुशासनम्'' यह समास प्रयोग हुआ है। यहाँ 'इव्मप्रवश्चन:' के समान 'कृद्योगा च षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम्' यह वचन प्रवृत्त होता है।। १४॥

४३८. तृजकाभ्यां कर्तरि ॥ १४ ॥ (७०९)

कर्तृग्रहणं षष्ठोविशेषणम् । कर्त्तरि या पष्ठां सा तृचाःकेन च सह न समस्यते । भवतः शायिका । भवत आसिका । भवतोऽग्रगामिका । तृच् कर्त्तर्येव विधीयते, तत्प्रयोगे कर्तरि षष्ठो नास्ति । तस्मात् ज्रहण-मुत्तरार्थम् । कर्तरीति किम् ? इक्षुभक्षिकां मे धारयिस ॥

४३९. कर्त्तरि च ।। १६ ॥ (७१०)

कर्त्तरि च यो तृजको ताभ्यां सह षष्ठो न समस्यते । सामर्थ्यादकस्य विशेषणार्थं कर्तृग्रहणमितरत्र

तृजकाम्यां कर्त्तरि ॥ भवतः शायिकेत्यादो 'भावे पर्यायाहंणोत्पत्तिषु ण्वुज् भवति' इति 'कर्तृकमंणोः कृति' इति कत्तंरि षष्ठो । तृचा योगे कत्तंरि षष्ठो नास्ति, तेनैव कर्त्तुरभिहितत्वात्, तर्हि किमथं तृचो ग्रहण-मित्याह—तस्मादित्यादि । इक्षुभक्षिकां मे धारयसीति । पूर्ववण् ण्वुच् । अत्रेक्षुशब्दात् कृद्योगे कर्मणि षष्ठो । 'मे' इति कर्त्तरि षष्ठी कृद्योगेव । 'उभयप्राप्तो कर्मणि' इत्यत्र न प्रवत्तंते; 'अकाकारयोः प्रतिषेधः' इति वचनात् ॥ १५ ॥

कर्त्तरि च ।। इतरत्र व्यभिचाराभावादिति । तृचि । सामर्थ्यादकस्येदं विशेषणम् । कर्तृग्रहणमित्यत्र पदमञ्जरी

तृजकाम्यां कर्तरि ।। कर्तृंग्रहणं षष्ठीविशेषणमिति । अथ कस्माद्विपर्यययो नाश्रीयते-इह तृजकिष्वशेषणं कर्तृंग्रहणमुत्तरत्र षष्ठीविशेषणमिति, एवं तृज्ग्रहणमुत्तरार्थमिति न वक्तव्यं भवति ? उच्यते; 'नित्यं क्रीडा-जीविकयोः' इत्यत्र तृज्ग्रहणस्याननुवृत्तिः शङ्कश्चेत 'कर्त्तरि च' इत्यत्र सम्बन्धासम्भवात्, न हि तृज्प्रयोगे कर्त्तरि षष्ठी सम्भवतीति । ननु च 'तृज्क्रीडाजीविकयोनिस्तीत्यक एवोदाह्रियते' इति वक्ष्यति, एवं तर्हि तथानाश्चितिमत्येव । भवतः शाधिकेति । 'पर्यायार्हणोत्पत्तिषु ण्वुच्' । तृच्प्रयोगे कर्त्तरि षष्ठी नास्तीति । तेनैव कर्तुरभिहितत्वात् । इक्षुभिक्षकामिति । कर्मणि षष्ठ्याः समासः । म इति । 'धारेक्तमणं' इति संप्रदाने चतुर्थी ॥ १५ ॥

कर्त्तरि च ।। सम्भवे व्यभिचारे च सित विशेषणविशेष्यभावो भवतीत्याह—सामर्थ्यादिति । भावबोषिनी

कर्नुग्रहण पष्ठी का विशेषण है। कर्ता अर्थ में जो पष्ठी होती है वह [पष्ट्यन्त] नृच् और अक [नृजन्त और अकान्त के साथ समास नहीं प्राप्त करती है। उदा०—भवतः शायिका ['भावे पर्यायाहंणोत्पत्तिषु ण्वुच्' (पा० सू० ३।३।१११) से ण्वुच् = अक प्रत्यय करने पर शायिका। आपके सोने की पारी हैं। भवतः आसिका [आपके बैठने की पारी है।] भवतः अग्रगामिका [आपको आगे जाने की पारी है। ण्वुच् प्रत्यय-विभायक सूत्र की विशेष व्याख्या काशिका के चतुर्थ भाग में देखें] तृच् प्रत्यय तो कर्ता अर्थ में ही किया जाता है, अतः इस के प्रयोग में कर्ता में षष्ठी नहीं होती है [क्योंकि तृच् प्रत्यय से ही कर्ता का अभिधान हो चुका रहता है। तब तृच्का ग्रहण किसिलये हैं ?] इसिलये तृच् का ग्रहण उत्तरसूत्र में अनुवृत्ति के लिये है।

कर्ता अर्थ में - यह किसलिये है ? इक्षुभिक्षकां मे घारयित । मिरा ईख चूसना तुम्हारे ऊपर बाकी है । यहाँ

'भिक्षिका' का कर्म इक्षु' है । अतः निषेध न होकर समास हो जाता है ।]

विमर्शः — कुछ ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं जिनमें तृच् या अक प्रत्यय वाले पदों के साथ कर्तृषष्टयन्त का समास देखा जाता है, जैसे — 'घटानां निर्मातुः त्रिभुवनिवधातुष्व कलहः ।' ऐसे स्थलों पर शेप = सम्बन्ध-सामान्य अर्थ में पष्ठी मान लेने से समास होने में बाधा नहीं है। इसके उदाह णों की समीक्षा अग्रिम सूत्र के विमर्श में देखें ॥ १५॥ पष्ठी मान लेने से समास होने में बाधा नहीं है। इसके उदाह णों की समीक्षा अग्रिम सूत्र के विमर्श में देखें ॥ १५॥

कर्ता अर्थ में जो तृच् और अक [तृजन्त और अकप्रत्ययान्त] उनके साथ पष्ठी = षष्ठ्यन्त का समास नहीं होता है। सामर्थ्यवरा 'अक' को विशेषित करने के लिये कर्तृग्रहण है अन्य = तृच् में तो व्यभिचार नहीं है। [भाव यह व्यभिचाराभावात् । अपां स्रष्टा । पुरां भेता । वज्रस्य भर्ता । ननु च भर्तृशब्दो ह्ययं याजकादिबु पठ्यते।? संबन्धिशब्दस्य पतिपर्यायस्य तत्र ग्रहणम् । अकः खत्विप-ओदनस्य भोजकः । सक्तूनां पायकः ॥

४४०. नित्यं ऋोडाजीविकयोः ॥ १७ ॥ (७११)

'न' इति निवृत्तम्, न तृजकौ । निस्यं समासो विद्योयते । क्रीडायां जीविकायां च नित्यं षष्ठी

हेतुः। सम्भवव्यभिचारे हि विशेषणविशेष्यभावो भवति। न हि तृच् कर्तारं व्यभिचरितः; तस्य कर्त्तयेव विधानात्। अकस्तु व्यभिचरितः; तस्य भावेऽपि विधानात्। अतः सामर्थ्यादकस्येव विशेषणं कर्तृग्रहणम्, न तृचः। अपां स्रष्टेति। अपामिति कर्मणि षष्ठो। अपां स्रष्टेति तृच्, व्रश्चादिना षत्वम्। 'सृजिदृशोर्झत्यमिकिति' इत्यमागमः।

ननु चेत्यादि । याजकादिपाठाद् भिवतन्यमेवात्र समासेनेत्यिभिप्रायः । सम्बन्धिशब्दस्येत्यादिना परीहारः । होतृशब्देन सम्बन्धिशब्देन साहचर्याद् भर्तृशब्दोऽपि सम्बन्धिशब्दस्तत्र गृह्यते, अयं तु कियाशब्दः— विभत्तीति भर्ता । सक्त्नां पायक इति 'आतो युक् चिण्कृतो' इति युक् । अथ किमथं तृचः सानुबन्धकस्योन्चारणम् ? तृनो निवृत्त्यर्थमिति चेत्, नैतदस्तिः, तद्योगे 'न लोकाव्ययनिष्ठा' इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधात् । एवं तह्येतदेव ज्ञापकम्—तृन्योगेऽपि क्वचित्षष्ठो भवतीति । तेन 'भोष्मः कुरूणां भवशोकहर्ता' इत्यादि सिद्धं भवति ॥ १६॥

नित्यं क्रीडाजीविकयोः ।। उद्दालकपुष्पभिञ्जकेति । 'रोगास्यायां ण्वुल् बहुलम्' इत्यनुवर्त्तमाने पदमञ्जरी

सम्बन्धिशब्दस्येति । 'अवयवप्रसिद्धः समुदायप्रसिद्धिबंलीयसी' (व्या० परि० १०८) इति भावः । अन्यस्त्वाह— होतृशब्दसाहचय्रीदितिः; तन्न, न हि तत्र बह्वचो होता गृह्यते । स एव सम्बन्धिशब्दः क्षीरहोतेत्यादो क्षीरस्य क्षेप्तेत्येव गम्यते ॥ १६ ॥

. नित्यं क्रीडाजीविकयोः ।। नेति निवृत्तमिति । नित्यग्रहण।द्, महाविभाषाधिकाराद्विकल्पेनैव पाक्षिकस्य भावबोधिनी

है कि अक प्रत्यय तो कर्ता अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थों में भी होता है। अतः इसकी विशिष्ट करने के लिये 'कर्तरि' का प्रहण है। तृच् प्रत्यय तो केवल कर्ता अर्थ में ही होता है। उसको अन्य अर्थ में नहीं देखा जाता है, अतः इसके लिये 'कर्तरि' यह विशेषण व्यर्थ है। उदा • — अपां लाष्टा। लिज् + तृच् जल की मृष्टि करने वाले]। पुरां भेता [पुरों का भेदन करने वाले]। वज्रस्य भेता [बज्र का भेदन करने वाले। इन में तृच् प्रत्ययान्त शब्दों के साथ कर्म में षष्ठयन्त पदों का समास नहीं होता है।]

प्रश्न—याजकादिगण में भर्तृशब्द पठित है ? [अतः इस तृजन्त का समास होता ही है ? इसका समाधान यह है कि पित के पर्यायवानी सम्बन्धिवाचक का ही ग्रहण है।] अक-प्रत्ययान्त का भी समात नहीं होता है—ओदनस्य भोजकः। सन्तूनां पायकः [चावल खाने वाला। सत्तू पीने वाला]।

विमर्श-प्रस्तुत सूत्र पर काशिकाकार की व्याख्या कुछ प्रमादग्रस्त प्रतीत होती है। उन्होंने तृच् और अक दोनों की अनुवृत्ति मानी है। परन्तु तृच् की अनुवृत्ति का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यदि कर्ता अर्थ में तृच् होगा तो उसी के द्वारा कर्ती का अभिधान हो जाने पर कर्ता अर्थ में पष्ठी ही नहीं प्राप्त है तब समास के निषेध का औचित्य नहीं है। अतः यहाँ के तीनों उदाहरणों को पूर्वसूत्र के साथ ही समझना चाहिए। और पूर्व सूत्र के 'अक' प्रत्यय वाले उदाहरण इस सूत्र के समझने चाहिये॥ १६॥

'न' [तमास नहीं होता है] इसकी अनुवृत्ति नहीं होती है, तृच् और अक की अनुवृत्ति होती ही है। नित्य समास का विधान किया जाता है। क्रीडा में और जीविका में [जो अक प्रत्यय तदन्त का] नित्य पष्ठ्यन्त के साथ समास समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । तृच् क्रीडाजीविकयोर्नास्तीत्यक एवोदाह्रियते—उद्दार कपुष्पभिक्षका । वारजपुष्पप्रचायिका । जीविकायाम् —दन्तलेखकः, नखलेखकः ।

क्रीडाजोविकयोरिति किम् ? ओदनस्य भोजकः॥

४४१. कुगतिप्रादयः ॥ १८ ॥ (७६१)

'नित्यम्' इति वर्त्तते । कुशब्दोऽव्ययं परिगृह्यते, गत्यादिभिः साहचर्यात्, न द्रव्यवचनः । कुगति-प्रादयः समर्थेन शब्दान्तरेण सह नित्यं समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । कुः पापार्थे -कुपुरुषः । गति-

'संज्ञायाम्' इति ण्वल् । उद्दालकपूष्पादिषु कर्मणि 'षष्टी' । दन्तलेखकः, नखलेखक इति । 'ण्वल्तची' इति ण्वल् । क्रीडायां विषये 'षष्ठी' इति सूत्रेण महाविभाषया विकल्पेन समासे प्राप्ते जीविकायाञ्च 'कत्तंरि च' इति निषेधे प्राप्तेऽयमारम्भः । तत्र नित्यग्रः गं किमर्थम् ? जीविकार्थम् । इतरत्र त्वारम्भसामर्थ्यान्नित्योऽयं भविष्यति । जीविकायां त्वसति नित्यग्रहणे महाविभाषाधिकाराद् विकल्पेन समासः स्यादिति तदर्थं नित्यग्रहणं कृतम्, उत्तरार्थञ्च ॥ १७॥

कुगतिप्रादयः ।। कुशब्दोऽव्ययं परिगृह्यत इति । अलिङ्गसंख्यत्वादव्ययत्वम्, न तु निपातेषु

प्रतिषेधस्य सिद्धत्वान्नित्यः प्रतिषेधो भविष्यति, कि नित्यग्रहणेन ? तृच् क्रीडाजीविकयोर्नास्तीति । वामनस्तु 'अके जीविकार्थ' इत्यत्र 'अक इति कि रमणीयकर्ता' इति जीविकायां तृचं प्रत्युदाहरिष्यति । स मन्यते—मा भूत्क्रीडायां तृच्, लक्षणाभावात्, जीविकायां तु ण्वुल्तृचाविति ण्वुलिव तृच् कस्मान्न स्यादिति । अन्ये तु तदनुसारेणेदमप्येवं व्याचक्षते - क्रीडाजीविकयोर्नास्तीति द्वयोर्नास्ति, किन्त्वन्यतरत्रैवेत्यर्थः । अक एवोदाह्रियत इति । उभयत्रेत्यर्थः । उद्दालकपुष्पभक्षिकेत्यादौ । संज्ञायामिति प्वुल् । नित्यग्रहणमुत्तरार्थम् । न हि वाक्येन क्रीडाजीविकयोरवगतिरस्ति, क्रियाकारकसम्बन्धमात्रावगमात् ॥ १७॥

कुगतिप्रादयः ॥ कुशब्दोऽव्ययं गृह्यत इति । स्वरादिष्वपिठतोऽप्ययं पिठतव्य इति भावः । नित्य-समासिववयस्यास्य पूर्वपदप्रकृतिस्वराणामव्ययत्वम्, यथा वक्ष्यति—'अव्यये नञ्कुनिपातानामिति वक्तव्यम्' भावबोधिनी

होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। क्रीडा और जीविका अर्थ में तृच् प्रत्यय नहीं होता है, अतः केवल 'अक' प्रत्यय का ही उदाहरण दिया जा रहा है—उद्दालकपुष्पभित्रका। [भञ्ज् धातु से 'संज्ञायाम्' (पार्व सूर्व ३।३।१०९) से ण्डुल् = अक प्रत्यय और टाप् करने पर 'भिञ्जका' बनता है। पुष्पाणां भिञ्जका इसमें इस सूत्र से समास करने के बाद 'षष्ठी' (पा० सू० २।२।८) से उद्दालकानां पुष्पभन्जिका में समास होता है। उद्दालक लोगों के फूल तोड़ने की कीडा को इस नाम से बुलाया जाता था] वारणपुष्पप्रचायिका । [प्र पूर्वक 'चि' घातु से ण्वुल् = अक, टाप् और इत्वादि करके - प्रचायिका बनता है। पुष्पाणां प्रचायिका - यहाँ प्रस्तुत सूत्र से समास करने के बाद 'वारणानां पुष्पप्रचायिका' में 'षष्ठी' सूत्र से समास होता है। वारण लोगों की फूल तोड़ने की क्रीड़ा। जीविका अर्थ में—दन्तलेखक: [लिखतीति अर्थ में लिख् यातु से ण्वुल् = अक करके 'लेखकः' बनाकर दन्तानां लेखकः यहाँ प्रस्तुत सूत्र से समास होता है। दान्तों की कलाविशेष से जीविका चलाने वाला]। नख-लेखकः। [नाखूनों की कलाविशेष से जीविका चलाने वाला]।

क्रीडा और जीविका अर्थ में होने वाले 'अक' प्रत्ययान्त का—यह किस लिये हैं ? ओदनस्य भोजकः।

यह सामान्य प्रत्यय है । अत: समास न होकर निषेघ ही होता है ॥ १७ ॥

[पूर्व सूत्र से] 'नित्यम्' इसकी अनुवृत्ति होती है। यहाँ 'कु' शब्द अव्यय ही लिया जाता है, [पृथ्वी आदि] द्रव्यवाचक नहीं, क्योंकि गति आदि के साहचर्य से यही उचित है। कु, गित और प्र आदि शब्दों का दूसरे समर्थ शब्दों के साथ नित्य समास होता है, और वह तत्पुरुष समस्स होता है। कु यह पाप अर्थ में है-कुपुरूष: बिरा बादमी। कुत्सितः उररोकृतम्, यदूरोकरोति । प्रादयः — दुर्निन्दायाम्, दुष्पुरुषः । स्वती पूजयाम्, सुपुरुषः, अतिपुरुषः । आपिङ्गरुः ।

प्रायिकं चैतदुपाधिवचनम् । अन्यत्रापि हि समासो दृश्यते । कोष्णम्, कवोष्णम्, कदुष्णम् । दुष्कृतम् । [सुष्टुतम्] अतिस्तुतम् । आबद्धम् [आविद्धम्] इति ।

न्यासः

पाठात् । न ह्ययं तत्र पठ्यते । न द्रव्यवचन इति । पृथिव्यादौ यो द्रव्ये वर्त्तते तस्यात्र ग्रहणं न भवति । कुत एतदित्याह—गत्यादिभिः साहचर्यादिति । गतार्थम् ।

कोष्णमिति । 'ईषदर्थे च' इति कोः कादेशः । कवोष्णमिति । 'कवञ्चोष्णे' इति कवादेशः । कदुष्ण-मिति । 'कोः कत्तत्पुरुषेऽचि' इति कत् । कुपुरुष इति पापार्थे । दुष्कृतमिति । 'दुस्' कृच्छार्थे वर्त्तते । 'इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य' इति षत्वम् । सुस्तुतमिति सुशब्दोऽतिशये वर्त्तते । अतिस्तुतमिति अतिरितक्रमणे । आविद्धमिति । आङ् क्रियायोगे, मर्यादायां वा ।

### पदमञ्जरी

(म॰ भा॰ ६.२.२ वा॰ १) इति । न द्रव्यवचन इति । पृथिव्यादिद्रव्ये यो वतंते स न गृह्यत इत्यर्थः । दुनिन्दा-यामिति । प्रशस्ते द्वेषान्निन्दा भवति, पापं तु वस्तुस्थित्या गहितमिति द्वयोरप्युपादानम् ।

प्रायिकमिति । अन्यथेषदर्थे चेति कोः कादेशविधानमनुपपन्नं स्यात् । दुष्कृतमिति । दुनिन्दायामिति विषयनिर्देशो गतित्वेन प्राप्तस्यापि समासस्य नियामकः स्यादिति मन्यते । यदा तु प्रादिग्रहणप्राप्तस्यैव नियामकस्तदा गतित्वादेवात्र सिद्धः समासः । दुरत्र कृच्छार्थोऽनिभिधानात्कृतेः खल् न भवति, दुष्कर इत्यादावुपपद्यसमासः, 'आमन्द्रौरिन्द्र हरिभिः' (शा० श्रौ० सू० १.२.९.११) इत्याङो मन्द्रं प्रत्यगतित्वादनीषदर्थत्वाच्च समासाम्भाव इत्येकस्वयं न भवति । सुष्दुतमिति । सुशब्दोऽतिशये, न पूजायाम् । अत एवोपसगनिबन्धनं षत्वम् । अतिस्तुतमिति । 'अतिरतिक्रमणे च' इति कर्मप्रवचनीयत्वात् षत्वाभावः ॥

### भावबोधिनी

पुरुषः यह अस्वपद विग्रह है। प्रस्तुत सूत्र से समास होता है]। उररीकृतम् [स्वीकार किया। "ऊर्यादिच्विडाचश्च" (पा॰ सू॰ १.४६१) उररी की गित संज्ञा होती है। अतः प्रस्तुत सूत्र से समास होता है। यदूरीकरोति यत्ऊरीकरोति यहाँ भी समास होता है। जो स्वीकार करता है।] प्र आदि—'दुः' यह निन्दा अर्थ में है। दुष्पुरुषः [दुष्टः पुरुषः यह विग्रह है। दुर् की गित संज्ञा होने के कारण समास होता है। यहाँ रेफ का विसगं करने के बाद 'इदुदुपधस्य चाप्रत्य-यस्य" (पा॰ सू॰ ८.३.४१) से स का ष होता है। निन्दित पुरुष 'सु और अति' ये पूजा=प्रशंसा अर्थ में हैं। सुपृष्णः [शोभनः पुरुषः। यह विग्रह है। अच्छा आदमी] अतिपुरुषः [अच्छा पुरुष।] अाङ् यह ईपत्-थोड़ा इस अर्थ में हैं अापिङ्गलः 'ईषत् पिङ्गलः यह अस्वपद विग्रह है। कुछ पीछा]।

ये उपाधिवचन प्रायिक हैं। वयों कि अन्य अशों में भी समास देखा जाता है। यह [ईपदुर्णम्—इस विग्रह में] "ईषदर्थे च" (पा॰ स॰ ६.३९.०५) से 'कु' का 'का' आदेश करने पर] (१) को ध्णम् [और "क्वं चो ध्णे" (पा॰ स॰ ६ ३.१०६) से कव आदेश करने पर] (२) कवो ध्णम् [और ''को: कत्ततः पुरुषेऽचि" पा॰ स० ६.३.१०३) से कत आदेश करने पर] (३) कदुष्णम् [ये रूप बनते हैं।] दुग्कृतम् [यहाँ दुर् शब्द निन्दा अर्थ में नहीं है अपि 'कृच्छ्र' अर्थ में हैं] सुष्टुतम् [सु शब्द अतिशय अर्थ में है पूजा में नहीं। इसी लिये 'सु:पूजायाम्' (पा॰ स० १.४.९४) से कर्मप्रवचनीय न होकर उपसर्ग मान कर पत्व होता है] अतिस्तृतम् [यहाँ "३ ितरित्व गणे च" (पा॰ स० १.४.९५) से अति की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने के कारण ष्टुत्व नहीं होता है।] आबद्धम् [बन्धनग्रस्त तक। न्यास में आबिद्धम् यह पाठ है 'बिद्ध तक' यह अर्थ है। 'आङ्' यहाँ मर्यादा अर्थ में है।]

\*प्रादयो गताद्यये प्रथमया \* (म॰ भा॰ २.२ १८. वा॰ ५) । प्रगत आवार्यः प्राचार्यः । प्रान्तेवासी । \*अस्यादयः क्रान्ताद्यथे द्वितीयया \* प्रम॰ भा॰ वा॰ ६) । अतिक्रान्तः खट्वाम् अतिखट्वः । अतिमालः । \*अवादयः क्रुष्टाद्यर्थे तृतीयया \* (म॰ भा॰ वा॰ ७) । अवक्रुष्टः कोक्तिलया अवकोक्तिलः । \* पर्यादयो ग्लाना-दच्यथे चतुथ्या \* (म॰ भा॰ वा॰ ८) । परिग्लानोऽष्ययनाय पर्यथ्ययनः । अलं कुमार्ये अलंकुमारिः ।

#### न्यासः

पर्यादयो ग्लानाद्यथं इति । पर्यादिराकृतिगणः । पर्यथ्ययन इति परिग्लानोऽध्ययन।येत्यर्थः । वाससी इवेत्यादि । 'सर्वधातुभ्योऽसुन्' इत्यनुवर्त्तंमाने 'वसेणिच्च' इत्यसुन्त्रत्ययान्तो वासःशब्दो व्युत्पादितः, वस्त्रशब्दोऽप्योणादिकष्ट्रन्त्रत्ययान्तः, तेन द्वावप्येतौ 'ञ्नित्यादिनित्यम्' इत्याद्युदात्तौ ।

### पदमञ्जरी

प्रादयो गताद्यर्थं इति । वृत्तिविषये गताद्यर्थवृत्तयः प्रादयो गतित्वाभावेऽिष प्रादिग्रहणेन सम-स्यन्त इति ।

पर्यध्ययन इति । परिश्रान्तोऽध्ययनार्थमित्यर्थः ।

वाससी इवेति । 'वसेणिच्च' (दशपादि उणादि० ९.७७) इत्यसुन्प्रत्ययान्तो वासःशब्दः, वस्त्रशब्दः ष्ट्रन्प्रत्ययान्तः, द्वाविप नित्याद्युदात्तौ ।

### भावबोधिनी

विमर्श — भाष्यकार ने प्रस्तुत सूत्र पर कात्यायन के वार्तिक 'सिद्धं तु क्वाङ्-स्वित-दुर्गितवचनात्' और 'प्रादयः क्ताद्यर्थें'' ये लिखने के बाद सौनाग वार्तिक प्रस्तुत किये हैं — (१) स्वती पूजायाम् । (२) दुनिन्दायाम् । (३) आङीषदर्थे । (४) कुः पापार्थे । (५) प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया'' आदि ।

इनमें शब्दों के साथ उपाधि=विशेषण जोड़े है। काशिकाकार का कहना है कि ये उपाधियाँ प्रायिक हैं। वयोंकि इन से भिन्न अर्थों में भी सु, अति, दु:, आङ् और कु का समास देखा जाता हैं। अतः अर्थ का नियमन करना व्यावहारिक नहीं है। काशिका में आगे के पाँच वात्तिक भी सीनाग वात्तिक हीं हैं।] [अनु॰] \* प्र आदि शब्द गत आदि अर्थ में प्रथमान्त के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा॰ — प्रगत आचार्यः [इस विग्रह में इस वचन से समास होता है। यहाँ अस्वपद विग्रह और नित्य समास है]।

#अति आदि शब्द क्रान्त आदि अर्थ में द्वितीयान्त के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं \* उदा • — अतिक्रान्त: सद्वाम् [यहाँ केवल अति शब्द अतिक्रान्त अर्थ में है। समास के बाद खट्वा का ह्रस्व होने पर रूप बनता है।] सद्वाम् [यहाँ केवल अति शब्द अतिक्रान्त अर्थ में है। समास के बाद खट्वा का ह्रस्व होने पर रूप बनता है।] \*अव आदि शब्द कृष्ट आदि अर्थों में तृतीयान्त के साथ समासत्व प्राप्त करते है। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा को साथ समासत्व प्राप्त करते है। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा को साथ समासत्व प्राप्त करते है। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा को साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा को साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा को साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उदा • - अव कृष्ट: कोकिलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* अव किलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* उपाप्त करते हैं। \* अव किलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* अव किलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* अव किलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* अव किलवा के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। \* अव किलवा करते हैं। \* अव किल

\*परि आदि शब्द ग्लान आदि अर्थों में चतुष्यंन्त के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। अव्ययन के लिये दुखी] अव्यवस्थित के लिये पर्याप्त]।

#ितर् आदि शब्द क्रान्त आदि अर्थों में पश्चम्यन्त के साथ समासत्व प्राप्त करते हैं। अ उदा० — निष्क्रान्तः कौशाम्बयः — इस विग्रह में निष्कीशाम्बः [कौशाम्बी नगरी से निकला हुआ। निर्वाराणिसः [निष्क्रान्तः वाराणस्याः — इस विग्रह में समास के बाद हस्व होने पर उक्त रूप बनते है। वाराणसी से निकला हुआ]।

का० दि०/४६

\*निरादयः क्रान्ताद्ययं पश्चम्या\* । (म॰ भा॰ वा॰ ९)। निष्क्रान्तः कोशाम्ब्याः, निष्कोशाम्बः। निर्वाराणसः।

\*इवेन सह समासो विभक्त्यलोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च वक्तव्यम् \* । (म॰ भा॰ वा॰ ६)। वाससी डव।

\*प्रादिप्रसङ्गे कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेधो वक्तव्यः \* । वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् । साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति ॥

४४२. उपपदमतिङ् ॥ १९ ॥ (७१२).

'नित्यम' इति वर्तते । उपपदमतिङन्तं समर्थेन शब्दान्तरेण सह समस्यते नित्यम्, तत्पुरुषश्च समासो

प्रादिप्रसङ्के इत्यादि । प्रादिग्रहणे यः प्रसङ्काः समासशास्त्रस्य तत्र कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेघो वक्तव्यः । व्याख्येय इत्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम् —लक्षणादिष्त्रर्थेषु कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति । न च तेऽर्थाः समासेन गम्यन्त इत्यनिभधानात् कर्मप्रथचनीयानां समासो न भवति । यत्र तेऽर्था गम्यन्ते तत्र भवत्येव समासः-अतिस्तृतमिति ॥ १८॥

उपपदमतिङ् ।। एधानाहारको व्रजतीति । 'तुमुन्ण्वुली क्रियायां क्रियाथीयाम्' इति ण्वुल् । एतयोर्योगयोः सुप्सुपेति नाभिसम्बध्यत इति । नन् चास्मिन्नेव योगे तदनभिसम्बन्धो युक्तो यत्रातिङ्ग्रहण-

### पदमञ्जरी

प्रादिप्रसङ्ग इति । सूत्रे प्रादिग्रहणमगत्यर्थमिति कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेध उच्यते, प्रत्यादिविषय-आयं निषेधः । स्वत्योस्तु समासो भवत्येव । वृक्षं प्रतीति । कर्मं प्रवचनीयेन योगाद् द्वितीयावत्समासस्यापि प्रसङ्गः, उदात्तवता तिङा गतेः समासवचनम् —यो जात एव पर्यभूषत्, यः शम्बरमन्वविन्दत्, योऽन्तरिक्षं विममे, यो वै प्रजवं याताम्, अपथेन प्रतिपद्यते ॥ १८ ॥

उपपदमतिङ् ॥ एघानाहारको तुजतीति । 'तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्' इति ण्वुल् । अति-ङिति किमिति । येनाभिप्रायेण पृष्टं तमाविष्करोति ननु चेति ।

### भावबोधिनी

#इव के साथ समास होता है, विभक्ति का लोप नहीं होता है, और पूर्व पद का प्रकृतिस्वर होता है, ऐसा कहना चाहिये। अ उदा० — वाससी इव [यहाँ समास होने पर भी विभक्तिलोप नहीं होता है। असुन्=िनत् होने के कारण 'व्नित्यादिनित्यम्' (पा॰ सू॰ ६.१.१९७) से आदि उदात्त है।]

#'प्र' आदि के प्रसङ्घ में कर्मप्रवचनीय शब्दों के समास का प्रतिषेध कहना चाहिये। # (का. वा. २.२८१) उदा० - वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् । [यहाँ लक्ष्यलक्षणभाव प्रतीत होने के कारण प्रति की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने के कारण समास नहीं होता है। वृक्षेण लक्ष्यमाणा विद्युत् विद्योतते यह अर्थ है। साधु देवदतः मातरं प्रति [यहाँ भी प्रति कर्मप्रवचनीय है अतः समास नहीं होता है।]

विमर्श-महाभाष्य के आधार पर काशिकाकार ने भी सुनाग आचार्य के अनेक वार्त्तिक प्रस्तुत किये हैं। फिर भी कुछ को छोड़ दिया है। अन्तिम वार्तिक कात्यायन का है। और भाष्य में सबसे पहले रखा गया है।। १८।।

'नित्यम्' इसकी अनुवृत्ति होती है। उपपद अतिङन्त समर्थं [सुबन्त] का अन्य शब्द के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष समांस होता है। उदा० - कुम्भकार: [कुम्भं करोति इस विग्रह में कुम्भम् उपपद कु धातु से

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

भवति । कुम्भकारः । नगरकारः ।

अतिङिति किम् ? एधानाहारको वजित ।

ननु च 'सुप् सुपा' इति वत्तंते, तत्र कुतस्तिङन्तेन सह समासप्रसङ्ग ? एतज्ज्ञापयित-'एतयोर्योगयोः

मस्ति, न तु पूर्वसूत्रेण, न हि तत्रातिङित्येतदस्ति ? एवं मन्यते—'अतिङ' इति योगविभागः क्रियते, स च पूर्वसूत्रस्यापि शेषभूतो विज्ञायते । नन्वेवमप्यतिङिति प्रथमान्तेन निर्देशात् प्रथमान्तस्येव सुबित्यस्य निवृत्ति-र्युक्ता, न तृतीयान्तस्य सुपेत्यस्य ? नैतदस्ति; सामान्येन सुबधिकारनिवृत्त्युपलक्षणार्थत्वाद् युक्ता द्वयोरिप निवृत्तिः । तेनेत्यादिना ज्ञापकस्य प्रयोजनं दर्शयति । पूर्वयोगेऽप्यतिङ्ग्रहणाद् 'गत्युपसर्गसंज्ञकानां कृद्धिः सह प्राक् सुबुत्पत्तेः समासो भविष्यति' इत्येतदुपपन्नं भवति । तथा हि तत्र गतयः कृद्भिः सह समस्यन्ते, अस्मिस्तु योगेऽतिङ्ग्रहणात् कारकोपपदानां कृद्भः समासः सुबुत्पत्तेः प्रागुपपन्नो भवति । तथा ह्यत्र कारकं कृद्धिः सह समस्यन्ते प्राक् सुबुत्पत्तेः।

समासे सित यदिष्टं सिध्यति तद्र्शयन्ताह—अश्वक्रोतीति । अत्राश्वः करणं कारकम्, तद्वाचिनो-ऽश्वशब्दस्य 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्' इति समासः । सुबुत्पत्त्यां सत्यां यदि स समासः स्यात् तदा प्रागन्तरङ्ग-त्वाट्टाप् स्यात्, ततः सुप्, पश्चात् समासः, ततश्च 'क्रीतात् करणपूर्वात्' इति ङीण् न स्थात्; अत इत्यधि-कारात् । ङोषस्त्ववकाशः-धनेन क्रोतं = क्रयणं यस्याः । प्राक् सुबुत्पत्तः समासे सति टाँप् न क्रियते, प्रथमतः समास एव भवति, तेनादन्तत्वाद् ङोष् सिद्धो भवति । कथं पुनरश्चादेरुपपदत्वम्, यावता द्वितीयधात्विधकारे

### पदमञ्जरी

एतज्ज्ञापयतीति । स्यादेतत् —मुख्यस्य तिङन्तस्य प्रतिषेधोऽनथंक इति । यस्तेन समानार्थः सुबन्तस्तस्य प्रतिषेघो विज्ञायते। तत्र यद्यपि काल-कारकसंख्योपग्रहयुक्तः पूर्वापरीभूतः क्रियारूपस्ति-ङन्तार्थप्रधानोऽर्थो न सुबन्तस्य सम्भवति, तथापि क्रियावाचित्वमात्रेण तदर्थत्वमाश्रीयते, क्रियावाच्युपपदं न समस्यत इत्यर्थः । तेन कारको गतः, कारकस्य व्रज्येति गतव्रज्याशब्दयोः कारकशब्देन समासो न भवति; अन्यथा हि क्रियार्थायामिति सप्तमीनिर्देशेनोपपदत्वादनयोरिप समासः स्यादिति ? तन्नः अनुपपदत्वात् । क्रियायां क्रियार्थायामिति सप्तमीनिर्देशेन क्रियावाचिन उपपदत्वम्, धातुरेवात्र क्रियावचनस्तदाश्रयश्च ष्वुल् प्रत्ययः।

### भावबोधिनी

'कर्मण्यण्' (पा० सू० ३.२.१) सूत्र से अण्=अ, कुम्भम् कृ +अ, ऋ की वृद्धि, रपर करने के बाद प्रस्तुत सूत्र से समास विभक्तिलोप होने पर कुम्भकार=घड़ां बनाने बाला कुम्हार]। नगरकार: [नगरं करोति—इस विग्रह में नगरम् उपपद कृ + अण्-कार, समास करने पर रूप बनता है। नगर बनाने वाला] अतिङ्—यह किस लिये है ? एथान् आहारक: ब्रजित ['तुमुन्ग्वुलो क्रियायां कियायांयाम् (पा० सू० ३.३.१०) सूत्र से आह् + ण्वुल्=अक, ऋ की वृद्धि, रपर करने पर आहारकः वनता है। यहाँ तिङन्त का समास न हों इसके लिये 'अतिङ्' यह है।] 'सुप् और सुपा' [मुबन्त का सुबन्त के साथ समास हं ता है] इनकी अनुवृत्ति होती है, इस लिये तिङन्त के साथ समास का प्रसङ्ग ही कहाँ आता है? यह अतिङ्ग्रहण ही यह ज्ञापित करता है कि 'इन दोनों [कुगितप्रादय: और 'उपपदमितिङ्'] सूत्रों में 'सुप्' और सुपा' का सम्बन्ध नहीं होता है। इससे यह उपपन्न होता है-"गात, कारक और उपपदों का कृत् प्रत्ययों के साथ, सुप की उत्पत्ति से पहले ही, समास होता है।" [भाव यह है कि कृदन्त शब्द से सुप् आकर सुबन्त बनने से पहले ही इसका गतिसंज्ञक, कारक और उपपद के साथ समास हो जाता है। अतः यहाँ सुप् और सुपा की आवश्यकता नहीं है। उदा० -- अश्वकीती । धनकीती ।

सुप् सुपेति न संबध्यते' इति । तेन 'गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्रावसुबुत्पत्तेः' इत्येतदुपपन्नं भवति । अश्वक्रोतो । धनक्रोतो ॥

#### यासः

सप्तम्या निर्देशः कृतः ? नेष दोषः, न हि द्वितीयधात्विधकारे यत् सप्तम्या निर्दिष्टं तदेवोपपदसंज्ञं भवित । अपि तु यदप्युपोच्चारितं पदं तदप्युपपदं भवत्येव, तदिप शास्त्रे 'इतरेतरान्योन्योपपदाच्च' इत्यादौ सूत्रे मविवाश्रीयत एव । तस्मादश्वादिकमप्युपोच्चारितपदत्वादुपपदिमह विवक्षितम् । पदत्वं पुनस्तस्य पद्यते गम्यतेऽनेनार्थं इति कृत्वाः न तु सुबन्तत्वात्, इह सुपोऽसम्भवात् । सुबनुत्पत्तः प्राक् समासाद् । यदि तिह् यदुपोच्चारितं पदं तदपीहोपपदं गृह्यते तदातिप्रसङ्गः स्यातः राजिश्रतिमत्यत्रापि प्राक् सुबत्पत्तेः समास-प्रसङ्गात्, तत्रश्च पदत्वाभावान्नलोपो न भवित ? असर्वविषयत्वादस्य ज्ञापकस्येत्यदोषः । न ह्यनेन सर्वत्र गितकारकोपपदानां कृद्धिः प्राक् सुबुत्पत्तेः समासो भवित' इति ज्ञाप्यते, कि तिहं ? क्विचदेवेष्टविषये । कथमेतज् ज्ञायते ? 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' इति कृदन्त उत्तरपदे सप्तम्या अलुग्विधानात् । यदि तिह सर्वत्रेव गितकारकोपपदानां कृद्धिः समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः स्यात् तदा सप्तम्याः कृदन्त उत्तरपदेऽलुग्विधानं नोपपद्यते—बिलेशय इत्यादौ, सप्तम्या असम्भवात् । तस्मात् क्विचदेव प्राक् सुबुत्पत्तेः समासः, न सर्वत्रित । एवध कृत्वा 'सा हि तस्य धनक्रीता प्राणभ्योऽपि गरोयसो' इत्यादौ टाबन्तेन समास उपपन्नो भवित ॥ १९ ॥

### पदमञ्जरी

गतशब्दस्तु क्रियोपसर्जनं कर्त्तारमाह, व्रज्याशब्दोऽपि यस्तस्य सिद्धता नाम धर्मस्तत्र घत्रादयो भवन्तीति धात्वर्थस्य सिद्धतायां वर्तन्ते, अतो यित्क्रयावाचित्वादुपपदं न तत्सुबन्तम्, यत्सुबन्तं न तिक्रियावाचि नाप्यु-पपदिमिति नार्थं एवमनेनातिङ्ग्रहणेन ।

एतयोर्योगयोरिति । ननु चास्मिन्नेव योगे तदनिभसम्बन्धो युक्तः, यत्रातिङ्ग्रहणमस्ति, न पूर्वत्र ? एवं मन्यते—योगविभागेनातिङ्ग्रहणं पूर्वसूत्रेणापि सम्बन्धनीयमिति । यद्येवम्, कुशब्दे प्रादिषु चातिप्रसङ्गः, तत्रापि प्राक् सुबुत्पत्तेः समासः स्यात् ? एवं तर्हि पूर्वसूत्रे गतिग्रहणं पृथवकृत्य तेनैवातिङ्ग्रहणं सम्बन्धनीयम् ।

गतिकारकोपपदानाम्, अस्यायमर्थः —गतीनां कारकाणामुपपदानां च कृद्भिः सह यः समासस्तेन तेन लक्षणेन स उत्तरपदात्सुबुत्पत्तेः प्रागेव कार्यः, पूर्वपदं तु सुबन्तमेव समस्यत इति । गतीनां तावत् —व्याजिघ्र-

## भावबोधिनी

विमर्शं—अश्वेन क्रीता, धनेन क्रीता यह विग्रह है। यहाँ करण अश्व का 'क्रीत' इसी के साथ 'कर्नृकरण कृता बहुलम्' (पा॰ सू॰ २।३।३२) से समास होता है और 'क्रीतात् करणपूर्वात्' ,पा॰ सू॰ ४।१।५०) से डीष् होने पर 'अश्वकीती' बनता है। यदि पहले सुप् करने के बाद यदि समास होता तब तो अन्तरङ्ग होने से पहले टाप् ही हो जाता तब 'क्रीतात् करणपूर्वात्' से डीष् नहीं हो सकता क्योंकि 'अतः' [अकारान्त से डीष् होता है] यह अधिकार है। अतः सुबुत्पत्ति से पहले ही यहाँ समास करके 'धनक्रीत' बनाकर डीष् किया जाता है। इसी प्रकार 'कच्छेन पिबति, विशेषण आसमन्तात् जिञ्चति' इन विग्रहों में 'कच्छ' और 'व्या' को उपपद मानकर पहले समास ही हो जाता है। 'कच्छप' और 'व्याञ्च' बनाकर ही डीष् होने से 'कच्छपी' और व्याञ्चो रूप बनते हैं।

वास्तव में यह परिभाषा नित्य नहीं है। अतः कहीं-कहीं सुबुत्पत्ति के बाद भी समास देखा जाता है। इसमें प्रमाण है। 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' (पा॰ सू॰ ६।३।१४) इस सूत्र द्वारा कृदन्त उत्तरपद के परे रहते ससमी के अलुक् का विधान। समास करने पर ही विभक्तिलोप का प्रसङ्ग आता है। अतः यहाँ पद बनाने के लिये सुप् की पहले उत्पत्ति आवश्यक है। इसीलिये—'सा हि तस्य 'धनक्रीता' प्राणेम्योऽपि गरीयसी।' आदि में टाप् प्रत्ययान्त के साथ समास उपपन्न होता है। १९।।

#### पदमञ्जरी

तीति व्याघ्री, 'पाघ्राष्मावेट्दृशः शः' इति प्राप्तस्य जिघ्रतेः 'संज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्यः' (कात्या॰ वा॰ १९६७) इति निषेधात् 'आतश्चोपसर्गें' इति कः, व्याङोर्घ्यशब्देन गतिसमासः, स यद्युत्तरपदे सुबन्ते जाते पश्चात्स्यात्, ततः सूब्त्पत्तये संख्याकर्मादियोगो विवक्षितव्यः, तद्योगाच प्रागेव लिङ्कयोगः स्वार्थमभिधाय शब्द इति न्यायात. ततश्च लिङ्गनिमित्तः प्रत्ययो भवन् घ्रशब्दमात्रस्याजातिवाचित्वादाप् स्यात्, ततश्च व्याङोघ्रशिबदेन समासः, ततो व्याघ्राशब्दस्य जातित्वेऽप्यनकारान्तत्वाज्ञातिलक्षणो ङोष् न स्यात्; प्राक् सुबुत्पत्तेः समासो भवन् लिङ्गयोगमपि नापेक्षत इत्यन्तरङ्गत्वात् सं एव तावद्भवति पश्चात्स्त्रीप्रत्ययो भवन्ङीषेव भवति, पूर्वपदस्य तु सुबन्तत्वात्पदकार्याणि भवन्ति, निर्गत इति रुत्वम्, संय्यन्तेति परसवर्णविकल्प इत्यादीनि । कारकाणाम्-अभ्रेलिप्ताऽभ्रलिप्ती, 'कर्तुकरणे कृता बहुलम्' इति समासः, यद्यत्तरपदस्य सूबन्तत्वं स्यात्, पूर्ववट्टाप् स्यात्, ततः 'क्रीतात् करणपूर्वात्' 'कादल्पाख्यायाम्' इति ङीष् न स्यादः, 'अत' इत्यधिकारात्, वचनसामथ्योद्धा पूर्वशब्दं व्यवस्थावचनमाश्रित्य वाक्यावस्थायामेव स्यात्, अत इत्यधिकारो वा व्यवच्छिद्येत । प्राक् सुबुत्पत्तेः समासे पूर्ववित्सद्धिमिष्टम् । अत्रापि पूर्वपदस्य सुबन्तात्वाच्चर्मक्रोतीत्यादौ नलोपादिकार्याणि भवन्ति । उपपदानाम् कुच्छेन पिबतीति 'सुपि स्थः' इत्यत्र सुपीति योगविभागात् कः, कच्छपी, व्याघ्रीतुल्यम्, माषान्वपति 'सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये' माषवापिणी, ङीपः प्राक् समासे प्रातिपदिकस्यान्तो नकार इति णत्वं भवति । सुबन्तस्य तु समासे ङीप्समासस्यान्तो न तु नकार इति न स्यात् । अत्रापि पूर्वपदस्य मुबन्तत्वाच्चर्मकारादौ नलोपादि-पदकार्यं भवत्येव । अत्रोपपदग्रहणं गतिकारकव्यतिरिक्तोपपदपरिग्रहार्थम् — मृषावापिणी, ईषद्शीया अपत्यं ऐषद्शेंयः, अत्र दर्शशब्देन समासे सति समुदायात्स्त्रीभ्यो ढकं बाधित्वा दर्शाशब्दात् स्त्रोप्रत्ययलक्षणो ढक् स्यात्, स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमाभावेऽपि दर्शाशब्दादपि कदाचित्स्यादित्येषा दिक्।

जातान्यस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि । कथं पुनरितङ्ग्रहणेनायमधंः साधियतुं शक्यः, यावता प्रथमान्तमितङ्ग्रहणं प्रथमान्तस्यैव सुङ्ग्रहणस्य निवृत्ति सूचयेदिति पूर्वपदे पदकार्याणि न स्युः, उत्तरपदे चोक्तमिष्टं न सिध्यति, तदेतित्क्रयमाणमितङ्ग्रहणं विपर्ययमेव साधयति, तदिप गत्युपपदयोरेव, कारकेषु तु 'कर्तृंकरणे कृता बहुलम्' इत्यादावस्याः कथाया अप्रसङ्ग एव ? उन्यते —योगिवभागेनातिङ्ग्रहणं गतिनापि संबध्यत इत्युक्तम्, एवं स्थिते योगद्वयविहितसमासमितङ्ग्रहणेन विशेषिष्ठ्यामः —गितः समस्यते अतिङ् समासो भवति, उपपदं समस्यते अतिङ् च समासो भवतीति । तदेवम् 'माङि लुङ्' मा कार्षोदित्यादौ तिङन्तेन समासो मा भूदित्येवमथं क्रियमाणमितङ्ग्रहणं सुपेति तृतीयान्तस्य निवृत्तिं साधयतीति गत्युपपदयोस्तावित्सद्धिष्टम् । यृत्युवाहपण्वृत्तावि 'सुप् सुपेति न संबध्यते' इति समुदायस्य निवृत्तिविवक्षिता, न केवलस्य सुब्ग्रहणस्य । प्रत्युदाहरण-वृत्ताविप 'सुप् सुपेति न संबध्यते' इति समुदायस्य निवृत्तिविवक्षिता, न केवलस्य सुब्ग्रहणस्य । प्रत्युदाहरण-वृत्ताविप 'सुप् सुपेति न वक्तव्यम्, कथम् ? कर्तृंकरणयोः क्रियापेक्षत्वात्क्रियावचनेन तावत्समासः, धातुरच बहुलम्' इत्यत्रापि कृतेति न वक्तव्यम्, कथम् ? कर्तृंकरणयोः क्रियापेक्षत्वात्कियावचनेन तावत्समासः, धातुरच क्रियावचनः, धातोरच द्वये प्रत्ययाः—कृतस्तिङश्च, तत्र सुबिधकारात्तिङन्तेनाप्रसङ्गः, तदेत् कृद्ग्रहणं कृदन्तावस्थायामेव यथा स्यादित्येवमर्थमिति केचित् ।

नेति वयम् । काष्टैः पचितितराम्, दध्ना भुकपूर्वीत्यादौ तिद्धतान्तेन समासो मा भूदित्येवमथं कृद्ग्यहणं कर्त्तंव्यं कष्टिश्रतादिषु प्रान्सुबुत्पत्तेः समासो न साधित इति कष्टिश्रतेत्यादि न सिद्ध्यति । एवं तिह्
पतिकारकोपपदानाम'इति (व्या० परि० १३८) परिभाषा पूर्वाचार्यैः पठिता सूत्रकारेणाप्यतिङ्ग्रहणेन तद्देश
आश्रिता । तत्र सामान्यापेक्षं ज्ञापकिमिति कृत्स्नमेव परिभाषार्थं ज्ञापयतीति सिद्धमिष्टम् ।

तदेतत्प्रतिपद्यन्तां भाष्ये कृतपरिश्रमाः। नान्ये सहस्रमप्यन्धाः सूर्यं पश्यन्ति नाञ्जसा ॥ १९॥

# ४४३. अमैवान्ययेन ॥ २० ॥ (७८३)

पूर्वेणैव समासे सिद्धे नियमार्थं वचनम् । अव्ययेनोपपदस्य यः समासः सोऽमैव भवति, नान्येन । स्वादुङ्कारं भुङ्क्ते । संपन्नङ्कारं भुङ्कते । लवणङ्कारं भुङ्कते ।

#### न्यास:

अमैबाज्ययेन ।। स्वादुङ्कारं भुङ्क्त इति । 'स्वादुमि' इति णमुल् । स्वादुमीत्येतस्मादेव मान्तिनर्देशा-दुपपदस्य मकारान्तत्वं निपात्यते । यदि पूर्वेणैव समासे सिद्धं नियमार्थं वचनम्, एवञ्च सित सिद्धं विधिरा-रभ्यमाणोऽन्तरेणाप्येवकारकरणं नियमार्थो भविष्यति, तत् किमर्थमेवकरणिमत्याह—एवकारकरणिमत्यादि । किमर्थं पुनस्तदुपपदिवशेषणार्थं कियत इत्यत आह—अमैब तुल्यविधानमित्यादि । येन वाक्येनामेव प्रत्ययो विधीयते न तु प्रत्ययान्तरम्, तेन यदुपपदं निर्दिश्यते तदमैव तुल्यविधानम्, तस्यैव समासो यथा स्यादित्येव-

### पदमञ्जरी

अमेवाव्ययेन ॥ स्वादुङ्कारिमित । स्वादुमि णमुल्, स्वादुमीत्यत एव निपातात्पूर्वपृद्धय मान्तत्वम् । स्वादुमीत्यथंग्रहणम्, तेन संपन्नकारिमत्यत्रापि भवति । ननु सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमाय भवति (कात॰ परि॰ ६२), एवकारः किमर्थः ? इष्टतोऽवधारणार्थः, एवं यथा विज्ञायेत—अमैवाव्ययेनेति मैवं विज्ञायि— अमाव्ययेनैवेति । अनव्ययस्यासम्भवादेवायं नियमो न भविष्यति । ननु चायमस्ति—स्वश्यं ब्राह्मण-कुलमिति—'अधिकरणे शेतेः' इत्यच्, 'अतोऽम्' इति सोरम्भावः, अनेनानव्ययेन समासो मा भूवित्येवमर्था नियमः स्यात्, नः अत्र ह्यन्तरङ्गत्वादननुत्पन्न एव सावुपपदसमासेन भाव्यम्, पश्चात्सुपेति विधानवेलायामन-व्ययस्यामोऽसम्भवान्नियमान्तरेण वचनस्य चरितार्थत्वाद् विपरीतिनयमो न भविष्यतीत्यत आह—एवकार-करणमिति । अमैव यदुपपदं तत्समस्यते, तदेव समस्यत इत्यक्षरार्थः, न पुनरमैव समस्यत इति । तत्रामैव यदुपपदिमत्यत्र तुल्यविधानमिति वाक्यशेषः । कि चामैव तुल्यविधानं येन वाक्येनामेव केवलो विधीयते, न

### भावबोधिनी

पूर्ववर्त्ती सूत्र [उपपदमितङ्] से ही कार्य सिद्ध रहते नियम करने के लिये यह सूत्र है। अव्यय के साथ उपपद का जो समास होता है वह अम् [अमन्त] के साथ हो होता है अन्य के साथ नहीं। उदा० —स्वादुङ्कारं भुङ्क्ते। [स्वादुयुक्त बनाकर खाता है।] सम्पन्नंकारं भुंक्ते [सम्पन्न करके खाता है।] लवणंकारं भुङ्के [नमकीन बनाकर खाता है। इनमें अभूततद्भाव में णमुल् होता है—अस्वादु स्वादु कृत्वा भुङ्क्ते, असम्पन्नं सम्पन्नं कृत्वा भुङ्क्ते अलवणं लवणं कृत्वा भुङ्क्ते—यह विग्रह है। यहाँ स्वादु अम् कृ से 'स्वादुमि णमुल्' (पा० सू० ३।४।२६) सूत्र से णमुल् = अम् प्रत्यय करके वृद्धि आदि के वाद स्वादु अम् कारम् में 'अमैवाव्यनेन' इस प्रन्तुत सूत्र से सनास होता है क्योंकि 'कृन्मेजन्तः' से 'कारम्' इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। अतः अमन्त अव्यय मानकर समास हो जाता है। यहाँ मकारान्तस्व निपातन से होकर उसका अनुस्वार और परसवर्ण होने पर छ। सिद्ध होता है। यही प्रक्रिया अन्य शब्द- छपों में भी समझनी चाहिये।]

'अमन्त' के साथ ही यह किसिलिये है ? 'कालसमयवेलासु तुमुन्' (पा० सू० ३।३।६७) [इससे तुमुन् करने पर]—कालो भोक्तुम् [ भोजन का समय । यहाँ अमन्त नहीं है । ग्रतः समास नहीं होता है ।]

एवकार को उपपद का विशेषण बनाने के लिये ही लगाया गया है—अम् के सहश ही विधान वाला जो उपपद उसका समास हो सके, अमृतथा दूसरे के तुल्य विधान वाला जो, उसका न हो—जैसे अग्रे भुक्त्वा, अग्रे भोजम्।

अमैवेति किम् ? 'कालसमयवेलासु तुमुन्' [३।३।६७]—कालो भोक्तुम् । एवकारकरणमुपपदिवशेषणार्थम्—अमैव यत्तुत्यविधानमुपपदं तस्य समासो यथा स्यात्, अमा चान्येन च यत्तुत्यविधानं तस्य मा भूत्-अग्ने भुक्तवा, अग्ने भोजम् ॥

४४४. तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम् ॥ २१ ॥ (७८४)

'अमैव' इत्यनुवर्त्तते । 'उपदंशस्तृतीयायाम्' [३।४।४७] इत्यतः प्रभृति यान्युपपदानि तान्यमैवा-व्ययेन सहान्यतरस्यां समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ।

मर्थमेवकारकरणमुपपदिवशेषणार्थं क्रियते । स च समासः प्रत्यासत्तेरमैव भवति, न प्रत्यान्तरेणेति विज्ञायते । अग्रं भुक्त्वा, अग्रं भोजिमिति । अत्राग्रेशव्द उपपदम् 'विभाषाग्रेप्रथमपूर्वेषु' इत्यमा क्लाप्रत्ययेन च तुल्य-विधानिति न समस्यते । अव्ययग्रहणं स्पष्टार्थम् । न ह्यनव्ययममन्तमस्ति यन्निवृत्त्यर्थमव्ययग्रहणमर्थं-वद्भवति ॥ २०॥

तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम् ॥ पर्याप्तो भोक्तुमिति । 'पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु' इत्यत्र 'शकवृषशाग्ला-

प्रत्ययान्तरसिहतस्तेन वाक्येन यदुपपदं विधीयते तत्र सप्तमीनिर्देशात्तदमैव तुल्यविधानम् । नियमाङ्कभूतस्त्वेव-कारो नियमस्वभावादेव लभ्यते—अमैव यत्तुल्यविधानं न तु प्रत्ययान्तरोत्पत्तौ निमित्तमिति तदपेक्षयाऽनुपप्तत्वाद् अव्ययान्तरेण समासो नाशङ्कनीयः । अग्रे भोजिमिति । 'विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु' इति क्त्वाणमुलौ । अव्ययग्रहणं किम् ? असत्यव्ययग्रहणे 'अमैव तुल्यविधानं तदेवोपपदं समस्यते' इत्युच्यमाने कुम्भकारादाविष न स्यात् । अथ पूर्वसूत्रस्यानवकाशत्वादमैव तुल्यविधानस्योपपदस्याव्ययविषयत्त्वात्तद्विषय एव नियमो विज्ञास्यत इत्युच्यते ? एवं त्वमैव नियमः स्याद्—अमन्तेनोपपदस्य यः समासः सोऽमैव तुल्यविधानस्येति, तत्र को दोषः ? अग्रेभोजिमत्यत्रैव न स्यात्, अग्रे भृक्तवा, कालो भोक्तुमित्यत्र तु स्यादेव; अव्ययग्रहणे तु सित अव्ययेनोपपदस्य यः समासः सोऽमैव तुल्यविधानस्येति विज्ञानान्न किश्चदेषः ॥ २०॥

तृतीयात्रभृतीन्यन्यतरस्याम् ॥ तृतीयात्रभृतीनीति । यत्पुनरमा चान्येन तस्यात्राप्त इति । उपपद-भावबोधिनी

विमर्श— उपपदमितङ' पा० सू० २।२।१९' इस सूत्र से ही समास हो जाना सम्भव था फिर भी जो प्रस्तुत सूत्र बनाया गया, उसका उद्देश्य है – नियम करना । वह नियम ऐसा है— 'उपपद का अव्यय के साथ जो समास होता है वह अमन्त अव्यय के साथ ही हो, अन्य अव्यय के साथ नहीं।'

प्रश्न यह है कि जब यह नियमार्थ है तो 'एव' का क्या फल है, क्योंकि नियम में एवकाराष्ट्रं रहता ही है? इसका समाधान यह है कि उपपद को विशेषित करने के लिये 'एव' का प्रयोग है—जिस वचन द्वारा जिसके उपपद रहते अम का ही विधान किया जाता है, किसी अन्य प्रत्यय का विधान नहीं किया जाता है, अर्थात् जिससे अम का विधान होता है उसी के द्वारा जिस उपपद का निर्देश किया जाता है वही उपपद अम के साथ तुल्यविधानवाला माना जाता है, उसी का समास होता है। यदि कोई दूसरा प्रत्यय भी किया जाता है तो उसके साथ समास नहीं होता है। यही 'एव' का फल है। इस कारण 'अग्रे भुक्तवा, अग्रे भोजम्' यहाँ समास नहीं होता है क्योंकि 'विभाषाओं प्रथमं क' (पाठ सूठ ३।४।२४) सूत्र द्वारा णमुल् = अम के साथ-साथ कत्वा प्रत्यय का भी विधान किया जा रहा है। अतः यह अग्रे अम का तुल्यविधान नहीं है, इसके साथ समास नहीं होता है। 'येन अम एव विधीयते तेन यस्य उपपद-संज्ञा विधीयते तद उपपदम् अव्ययेन समस्यते, न अन्येन तुल्यविधानम्।' संज्ञायाः तुल्यविधानत्वमाश्चित्य तत्संज्ञकस्य तुल्यविधानत्वमुक्तिमिति भावः।' (दाधिमथी)।। २०।।

'अमैव' इसकी अनुवृत्ति होती है । 'उपदंशस्तृतीयायाम्' (पा. सू ३।४।४७) इससे लेकर जितने उपपद हैं वे अमन्त अव्यय के साथ ही समासत्व प्राप्त करते हैं, और वह तत्पुरुष समास होता है । [भाव यह है कि 'उपदंशस्तृती- उभयत्रविभाषेयम् । यदमैव तुल्यविधानमुपपदं तस्य प्राप्ते, यथा—'उपदंशस्तृतीयायाम्' इति । यत्पुनरमा चान्येन च तुल्यविधानं तस्याप्राप्तें, यथा—'अव्यये यथाभिप्रेताख्याने कृत्रः वत्वाणमुली' [३।४।६९] इति, मूलकोपदंशं भुङ्कते, मूलकेनोपदंशं भुङ्कते । उच्चैःकारमाचष्टे । उच्चैः कारम् ।

अमैवेत्येव — 'पर्याप्तिवचनेष्वलमथंषु', पर्याप्तो भोक्तुम् । प्रभुभौक्तुम् ॥

४४४. क्त्वा च ॥ २२ ॥ (७५४)

'अमैव' इति पूर्वयोगेऽनुवृत्तम्, तेनान्यत्र न प्राप्नोतीति वचनमारभ्यते । क्तवाप्रत्ययेन सह तृतीया-न्यासः

घटरभ' इत्यादेः सूत्रात् तुमुन्ग्रहणानुवृत्तेस्तुमुन्त्रत्ययः ॥ २१ ॥

बत्या च ।। अलं कृत्वा, खलु कृत्वेति । 'अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां वत्वा', स च तृतीया-पदमञ्जरी

विशेषणार्थं एवकारोंऽत्र नानुवर्त्तत इति भावः। उच्चैःकारिमिति । यदा समासस्तदा कुदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः, 'आदिणंमुल्यन्यतरस्याम्' इत्याद्युदात्तत्वम् । यदा तु न समासः, तदोच्चैरित्यन्तोदात्तम्; स्वरादिषु तथा पाठात् कारिमत्याद्युदात्तम् ॥ २१ ॥

क्त्वा च ।। क्त्वेति तृतीयान्तम् । 'आतः' इत्याकारलोपः, यथा—'समासेऽनञ्जूर्वे क्त्वो ल्यप्' इति

### भावबोधिनी

यायाम् (पा सू. ३।४।४७ से लेकर 'अन्वच्यानुलोम्ये' (पा. सू. ३।४।६४) तक जो उपपद हैं वे अमन्त अव्यय के साथ ही समस्त होते हैं।]

यह उभयत्र विभाषा है—जो अम् के ही तुल्यविधानवाला उपपद है, उसका समास प्राप्त रहने पर, उसे 'उपदंशस्तृतीयायाम' (पा सू ३।४।४७) और जो अम् तथा अन्य के तुल्यविधानवाला है, उसका समास न प्राप्त रहने पर, जैसे 'अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने कृतः वत्वाणमुली' पा॰ सू॰ ३ ४.६९)। क्रमशः उदा॰ —मूलकोपदंशं भुङ्क्ते, मूलकेनोपदशं भुङ्क्ते ।

विमर्श — यहाँ मूलकेन उपपद दंश धातु से 'उपदंशस्तृतीयायाम' (पा. सू. ३।४:४७) इससे णमुल्=अम् प्रत्यय होता है। यहाँ तृतीयान्त उपपद का और अम् का विधान होने से तृल्यविधान है। यहाँ 'अमैवाव्ययेन' से समास की प्राप्ति रहते इस विकल्प का विधान होने से प्राप्तविभाषा है। और उच्चै: कारमाचष्टे, उच्चै: कारम्। यहाँ 'अव्यये-ऽप्रयाभिप्रताख्याने क्त्वाणमुली' (पा. सू. ३।४।५९) से कृल् धातु से क्त्वा और णमुल् दोनों के होने से यह अम् का तृल्यविधान नहीं है। अतः 'अमैवाव्ययेन' सूत्र से समास की प्राप्ति नहीं है। अतः अप्राप्तविभाषा है। यही मानकर इसे उभयविभाषा=प्राप्ताप्राप्तिवभाषा कहा है। उच्चै:कारम् आचष्टे-यहाँ जब समास हो जाता है तब कृदुत्तर पद का प्रकृतिस्वर होने से आद्युदात्त है। जब समास नहीं होता है तब 'उच्चै:' इसका अन्तोदान्त और 'कारम्' इसका आद्युदात्त होता है। उन उदाहरणों की सिद्धि के विषय में प्रत्यय-विधायक सूत्रों की व्याख्या में लिखा जा चुका हैं। उसे काशिका-चतुर्थं भाग में देखना चाहिये।

[अनु॰] अम् प्रत्ययान्त के साथ ही-इतनाही है [अतः यहाँ समास नहीं होता है]—'पर्याप्तिवचनेष्वलपर्थेषु'
[पा॰ सू॰ ३ ४.६६ से विहित तुमुन् प्रत्ययान्त के साथ] पर्याप्तो भोक्तुम् प्रभुभोक्तुम् [खाने में समर्थं है ।]

विमर्श-महाविभाषा की अनुवृत्ति रहने पर भी यहाँ जो 'अन्यतरस्याम्' का ग्रहण किया गया है वह 'नित्य' की अनुवृत्ति रोकने के लिये है ॥ २१ ॥

'अमा एव' यह पूर्वसूत्र में अनुवृत्त होता है, अतः अन्य प्रत्यय के रहने पर समास प्राप्त नहीं होता है, इस लिये प्रस्तुत सूत्र बनाया जा रहा है। क्त्वा-प्रत्ययान्त के साथ नृतीया आदि उपपदों का विकल्प से समास होता है, प्रभृतोन्युपपदानि अन्यतरस्यां समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । उच्चैःकृत्य । उच्चैः कृत्वा । 'अव्यये यथाभिप्रेताख्याने' [३।४।५९] इति क्त्वाप्रत्ययः । समासपक्षे ल्यबेव ! तृतीयाप्रभृतीनीत्येव—अलं कृत्वा । खलु कृत्वा ॥

४४६. शेषो बहुव्रीहिः ॥ २३ ॥ (८२९)

उपयुक्तादन्यः शेषः । शेषः समासो बहुवीहिसंज्ञो भवति । कश्च शेषः ? यत्रान्यः समासो नोक्तः । वक्ष्यति—'अनेकमन्यपदार्थे' [२।२।२४] । चित्रगुः । शबलगुः । कृष्णोत्तरासङ्गः ।

शेष इति किम् ? उन्मत्तगङ्गम्, लोहितगङ्गम् । बहुन्नीहिप्रदेशाः—'न बहुन्नोही' [१।१।२९]

इत्येवमादयः ॥

न्यास!

प्रभृतिभ्यः पूर्वः ॥ २२ ॥

शेषो बहुत्रीहिः ॥ उपयुक्ताद् योऽन्य इति । अभिहितादन्य इत्यर्थः । यत्रान्यः समासो नोक्त इति । यत्रान्या समासभंज्ञा न विहितेत्यर्थः । चित्रगुरिति । अत्र बहुत्रीहित्वे सित 'बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्' इत्येष विधिभविति । उन्मत्तगङ्गिति । 'अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्' इत्यव्ययीभावः । असिति हि शेषग्रहण इहापि बहुत्रीहिः स्यात् । ननु च बहुत्रीहौ प्राप्तेऽव्ययीभावस्त्वारभ्यमाणस्तस्यैव बाधको भविष्यति, तत् कृतो बहुत्रीहि-पदमञ्जरी

'क्ति स्कन्दिस्यन्द्योः' इति ॥ २२ ॥

शेषो बहुत्रीहिः ।। उपयुक्तादन्यः शेष इति । 'शिष असर्वोपयोगे' (धा० पा० १८१७) इत्यस्माहकर्मणि घत् । कश्च शेष इति । ननु चोपयुक्तादन्यः शेष इत्युक्तम्, सत्यम्, सर्वेषामेव पदानां सामान्यविशेषरूपेणोपयोगात् सर्वेषु च पूर्वोत्तरान्यपदार्थेषु यथायोगं तत्पुरुषाव्ययोभावयोविधानादुपयुक्तादन्यो न सम्भवतीति पुनः प्रश्नः । उक्तं च —'शेषग्रहं पदतश्चेन्नाभावादर्थंतश्चेदविशिष्टम्' (कात्या० वा० १३४७ ४८) इति । यत्रान्यः समासो भावबोधिनी

और वह तत्पुरुष होता है। उदार — उच्चै: कृत्य, उच्चै: कृत्वा। यहाँ 'अव्ययेऽययाभिप्रेताख्याने कृतः क्ताणमुली' (पा॰ सू॰ ३.४.५९। से क्त्वा प्रत्यय होता है। जब समास होता है तव 'समासेऽनज्पूर्वे क्त्वो स्वप्' (पा॰ सू॰ ७.१.३७) से स्वप् ही होता है [और तुक् होने पर उच्चै: कृत्य बनता है। समास न होने पर अलग अलग रहते हैं—उच्चै: कृत्वा।]

तृतीया आदि उपपद रहते ही समास होता है—[अतः यहाँ नहीं होता हैं] अलं कृत्वा, खलु कृत्वा [अब करने की आवश्यकता नहीं है—इस निषेध अर्थ में 'अलंखल्बोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्तवा' (पा० सू० ३.४.१८) से क्तवा प्रत्यय होता है।

विमर्श — 'क्रवा च' यहां सूत्र में तृतीया एकवचन का प्रयोग है। अतः क्रवा प्रत्ययान्त के साथ तृतीयान्त आदि उपपदों का समास होता है। 'समासेऽनल्पूर्वे क्रवः' (पा॰ सू॰ ७.१.३७) 'क्रिव स्कन्दिस्यन्द्योः' (पा. सू. ६.४:३१) आदि सूत्रों में क्रवा को आकारन्त मानकर षष्ठी, सप्तमी के समान यहाँ तृतीया का रूप समझना चाहिये। यहाँ तत्पुरुष का अधिकार समास हो जाता है।। २२।।

उपयुक्त से भिन्न शेष होता है। शेष समास की बहुन्नीहि संज्ञा होती है। शेष कौन है ? जहाँ और दूसरा समास नहीं कहा गया है। आगे कहा जायगा "अनेकम अन्यपदार्थे" २।२।२४ [अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक सुबन्तों का समास होता है।] चित्रगुः। शबलगुः। कृष्णोत्तरासङ्गः। [इनकी प्रक्रिया विमशं में देखें]। शेष में—यह किस लिये है ? उन्मत्तगङ्गम्। लोहितगङ्गम्। [उन्मत्त गंगावाला देश। लोहित गंगा वाला देश। इनमें 'अन्यपदार्थे च संज्ञायाम' (पा० सू० २.१.२१) से अव्ययीभाव समास का विधान किया जा चुका है, उपयुक्त है। अतः शेष न होने से बहुन्नीहि नहीं होता है।] बहुन्नीहि संज्ञा के प्रयोगस्थल—'न बहुन्नीही।' (पा० सू० १.१.२९) आदि के समान बहुन्नीहि पद-

का० द्वि०/४७

# ४४७. अनेकमन्यपदार्थे ॥ २४ ॥ (८३०)

अनेकं सुबन्तमन्यपदार्थे वर्तमानं सह समस्यते, बहुवीहिश्च समासी भवति । प्रथमार्थमेकं वर्जियत्वा सर्वेषु विभवत्यर्थेषु बहुवीहिभंवति । प्राप्तमुदकं यं ग्रामं प्राप्तोदको ग्रामः । ऊढरथोऽनड्वान् । उपहृतपशू रुद्धः । उद्दश्वतौदना स्थाली । चित्रगुर्देवदत्तः । वीरपुरुषको ग्रामः ।

#### न्यासः

प्रसङ्गः ? 'प्राक् कडारात् परं कार्यम्' इत्यस्मिन् पक्ष इदं प्रत्युदाहरणमुपन्यस्तम् । तत्र हि पक्षे यदि शेषग्रहणं न क्रियेत, ततः 'अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्' इति वचनप्रामाण्यादन्ययोभावः स्यात् । परत्वाद्वहुन्नीहिरित्येके । अयं तु पक्षो वृत्तिकारेण नाश्चित इत्ययुक्तमेतत् । तस्माद् 'आकडारादेका संज्ञा' इत्यस्मिन् पक्षे 'व्यक्तिः पदार्थः' इत्येतद्र्शनमाश्चित्येदं प्रत्युदाहरणमुपन्यस्तम् । व्यक्तौ हि पदार्थे प्रतिलक्ष्ये लक्षणं प्रवर्त्तते । अत्रासित शेषग्रहणे यदेतद्विषयं लक्षणं तदकृतार्थमित्यवश्यं तेन वित्ततव्यम् । एकसंज्ञाधिकाराच्च योगपद्यं न सम्भवतीति वचन-प्रामाण्यादुभयप्रसङ्गः, उभे अपि पर्यायोण स्थातामित्यपरे ॥ २३ ॥

अनेकमन्यपदार्थे ।। अनेकग्रहणं सुबित्यनेन सम्बध्यते, प्रथमान्तत्वात्; न सुपेति तृतीयान्तेन । प्राप्तो-

क्को ग्राम इत्यादीनि द्वितीयादिविभन्त्यर्थेषु यथाक्रमं बहुवीहेरुदाहरणानि ।

### पदमञ्जरी

नोक्त इति । येषां पदानां यस्मिन्नर्थेऽव्ययोभावादिकः समासो न विहितः स शेष इत्यर्थः । अथैवं कस्मान्न विज्ञायते—सप्तमु सुपां त्रिकेषु यस्य त्रिकस्य श्रुङ्गग्राहिकया समासो नोकः, यथा-—प्रथमायाः, स शेष इति ? कण्ठेकाल इत्यादावप्रथमान्तानामपि समासस्येष्टत्वात् । शेषग्रहणं प्रावकाडारात्परं कार्यमित्यस्मिन्पक्षे कर्तव्यम्, एकसंज्ञाधिकारपक्षे न कर्तव्यमित्याकडारसूत्र एव प्रतिपादितम् ॥ २३ ॥

अनेकमन्यपद। थें ।। अनेकं सुबन्तं सह समस्यत इति । परस्परिमत्यर्थः । तदनेन सुबित्येतदत्रानुवर्तते, न सुपेत्येतदः, उत्तरपदस्याप्यनेकिमत्यनेनैव प्रतिपादितत्वादिति दर्शयित—सर्वेषु विभक्त्यर्थेष्विति । पदेन प्रकृत्य-

### भावबोधिनी

घटित सूत्र है।

विभर्श—चित्रा गावः यस्य सः—यह लौकिकं विग्रह है और चित्रा जस् गो जस् यह अलौकिक विग्रह है। 'अनेकमन्यपदार्थे' (२।२।२४) से समास करने पर 'कृत्तद्वितसमासाश्च' (पा॰ सू॰ १२.४६) से प्रतिपदिक संज्ञा और 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२।४:७१) से विभक्तिलोप और 'सप्तभीविशेषणे बहुन्नीहौ'। २।२।३५) से विशेषण—चित्रा का पूर्वित्पात—चित्रा गो। 'गोस्त्रियोष्ठपसर्जंतस्य (१।२।४८) से गो का ह्रस्व और 'स्त्रियः पुंबद्भाषितपुंस्काद॰' से चित्रा का पुंबद्भाव करने पर 'चित्रगु'। प्रथमा एक वचन में' 'सु', उकार की इत्संज्ञालोप, स का 'ससजुषोः हः' (पा॰ सू॰ ८२६६) से रुत्व, 'खरवसानयोविसर्जनीयः (पा॰ सू॰ ८.३.१५ से विसर्ग करने पर रूप सिद्ध होता है। चित्रवर्णवाली गायों वाला। इसी प्रकार 'शबलगुः' की भी सिद्धि होती है। चित्रकत्ररी गायों वाला। कृष्णवर्णं के उत्तरासंगवाला [काले द्वदा वाला]।

शेप की व्याख्या करते हुये लिखा गया है-उपयुक्त से बचा हुआ। द्वितीया आदि सभी विभक्तियों के समास का विधान किया जा चुका है। अतः प्रथमान्त का समास बहुन्नीहि होता है। बहुन्नीहि के दो भेद होते हैं (१) समाना- धिकरण और (२: व्यधिकरण। जब सभी में प्रथमा विभक्ति रहती है तब समानाधिकरण होता है जैसा कि उक्त उदा- हरणों में है। किन्तु जब भिन्न विभक्तियाँ होती हैं तब व्यधिकरण होता है जैसे —कण्ठे काल: यस्य सः आदि।। २३।।

अन्यपदार्थ में वर्तमान अनेक सुबन्तों का (परसार) समास होता है, और वह बहुव्रीहि होता है। एकमात्र प्रथमा विभक्त्ययं को छोड़ कर शेष सभी विभक्तियों के अर्थों में बहुव्रीहि समास होता है। उदा०—[१-द्वितीयार्थ में] प्राप्तम उदकं यं ग्रामम यः—प्राप्तोदक: ग्राम: [प्राप्त कर लिया है उदक ने जिस गाँव को वह-प्राप्तोदक ग्राम है। यहाँ प्रथमार्थे तु न भवति । वृष्टे देवे गतः । अनेकग्रहणं किम् ? बहूनामंपि यथा स्यात्— सुसूक्ष्मजटकेशेन सुगजाजिनवाससा । समन्तिशितिरन्ध्रेण द्वयोर्वृत्तौ न सिध्यति ॥ (म० भा० २.२ २४)

यासः

प्रथमार्थे तु न भवतीति । अनिभधानात् । निह वृष्टे देवे गत इति वाक्याद् योऽर्थः प्रतीयते, स वृष्ट-देवशब्दात् प्रतीयते ।

यनैकग्रहणं किमिति। एवं मन्यते—अनेकग्रहणिमत्येकस्य मा भूदित्येवमर्थं स्यात्, एतच्चायुक्तम्;
यथैव हि 'सुप्सुपा' इत्यिधकारात् समर्थपरिभाषोपस्थानाञ्च तत्पुरुष एकस्य न सम्भवति, तथा बहुवीहिरिप न भविष्यतीति किमर्थमनेकग्रहणिमत्याह—बहूनामिप यथा स्यादिति। 'सुप्सुपा' इत्यिधकारात् समर्थपरिभाषोपस्थानाच्चानेकस्यैव समासे लब्धे सत्यनेकग्रहणं प्रचरतरार्थं विज्ञायते, तेन बहूनामिप भवति। चित्रग्वादेः सकाशात् सुसूक्ष्मजटकेशादिषु प्रचराणि पदानि भवन्ति। अथान्यपदार्थग्रहणं किमर्थम् ? बहुवीहितत्पुरुषयोविषय-विभागार्थम्। अविशेषण तत्पुरुष उच्यमानोऽनन्यपदार्थे कृतावकाशोऽन्यपदार्थे परत्वाद्वहुवीहिणा यथा बाध्येत—वीरपुरुषको ग्रामः, चित्रगुर्देवदत्त इति।

### पदमञ्जरी

र्थोपसर्जनः प्रत्ययार्थोऽभिन्नीयत इति विभक्त्यर्थस्य प्राधान्यात्तस्यैनान्यपदार्थंप्रहणेन ग्रहणिमित भानः। अत एव प्राप्तोदकोऽगं ग्राम इति ग्रामशब्दानुष्रयोगः, अन्यथा यानानेनार्थो ग्रामपदस्य तानतोऽभिधाने गतार्थंत्नान्न स्यात्, यथा —द्वन्द्वे 'च'-शब्दस्य। यदा तु समासेन विभक्त्यर्थं एव सम्बन्धादिरभीप्स्यते तदा विभक्तिर्मानुप्रयोजि, द्वव्यस्यानभिहितत्वात्तःहाचिनोऽनुप्रयोगः कस्मान्न स्यात् यदि विभक्त्यर्थोऽभिधोयते, कथं ग्रामादिभिः सामानाधिकरण्यं तिल्ङङ्गसंख्यायोगे वा बहुन्नोहिर्भविति—प्राप्तोदको ग्रामः, उद्धृतौदना स्थालीति? उच्यते—विभक्त्यर्थस्य सम्बन्धादेराश्रितत्वेन गुणत्वादमेदोपचारात्सामानाधिकरण्यमाश्रयत्वरच िङ्गन्वचनानि भविष्यन्ति शुक्लादिवत्, यथा —शुक्लं शस्त्रम्, शुक्ला पटो, शुक्लः कम्त्रलः, शुक्लेः, शुक्ला इति। नन्वेवं यथा शुक्लशब्देन कदाचिद्गुण उच्यते, कदाचित् गुणाः, तथा बहुन्नाहाविप प्राप्नोति। नैषाऽस्ति नियमः—गुणशब्देन कदाचिद्गुणमात्रमभिघोयत इति, पट्नादिष्वदर्शनात्, न हि भन्नति देवदत्तस्य पटुरितिः तद्वदिदृपि नित्यमेव गुणिनिष्ठता भविष्यति। एवमपि बहुन्नोहिणा यथा विभक्त्यर्थस्याभिन्नानात् षष्ट्यादयो न भवन्ति, तथा िङ्गसंख्ययोरप्यभिधानात्त्योर्थोचकाः प्रत्यया न प्राप्तुवन्ति ? नैष दोषः स्वाधिकाष्टान्नादयः, स्त्रियां यद्वतेते तस्मात्स्वाधिकाष्टान्नादयो भवन्तीति तेन बहुन्नोहिणाऽभिहितेऽिप स्त्रीत्वे भविष्यन्ति। एवं च कृत्वा 'अनो बहुन्नोहेः' इत्याद्यपन्नः

### भावबोधिनी

यम् ग्रामम् इस द्वितीयान्त से बोब्य अन्य पदार्थ की प्रतीति होती है।] [२-तृतीयार्थ में] ऊढरथः अनड्वान् [ऊढः रथः येन सः। यहाँ तृतीयान्तत्रोध्य अन्य पदार्थ में बहुत्रोहि है। ढो लिया है रथ को जिसने ऐसा बैल] [३ -चतुर्थी के अर्थ में] उपहृतपशुः रुद्रः [उपहृतः पशुः यस्मै सः। यहाँ चतुर्यी-विभक्त्यन्त से बोब्य अन्य पदार्थ में बहुत्रीहि है। भेंट किया गया है पशु जिसको वहः [४-पश्वमी विभक्ति के अर्थ में] उद्दृतौदना स्थाली [उद्दृतः ओदनः यस्याः सा। यहाँ पञ्चमी के अर्थ में समास है। निकाल लिया गया है चावल जिससे ऐसी वटलोई।] [५-प्रष्ठी के अर्थ में] चित्रगुः देवदत्तः [चित्राः गावः यस्य सः। यहाँ पश्ची-विभक्तयन्त से बोब्य अन्य पदार्थ में समास होता है। चित्रकबरी गायें हैं जिसकी] [६-सममी के अर्थ में] वीरपुरुषकः ग्रामः [वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः। यहाँ सप्तम्यन्त-पद्योब्य अन्य पदार्थ में समास किया गया है। वीर पुरुष हैं जिसमें ऐसा गाँव।]

प्रथमा के अर्थ में तो बहुनीहि नहीं होता है वृष्टे देवे गतः [वर्षा हो जाने पर गथा—पहाँ 'गतः' इस प्रथ- अ मान्त से बोध्य पदार्थ की प्रधानता है अतः समास नहीं होता है।] \* बहुन्नीहिः समानाधिकरणानामिति वक्तव्यम् \* (म॰ भा॰ २२.२४ वा॰ ७) । व्यधिकरणानां मा भूत्—पद्धिभिर्भुक्तमस्य ।

\* अव्ययानां च बहुवीहिर्वक्तव्यः \* (वा॰ ८) । उच्चैर्मुखः । नीचैर्मुखः ।

न्यासः

बहुत्रीहिः समानाधिकरणानामित्यादि । समानाधिकरणानां पदानां बहुत्रीहिभंवतीत्येतदर्थक्षं व्याख्येयमित्यर्थः । किमर्थमिदमित्याह—व्यधिकरणानां मा भूदिति । तत्रेदं व्याख्यानम्—अभिधानलक्षणा हि कृत्तद्धितसमासा भवन्ति, न च व्यधिकरणानां बहुत्रीहौ कृते विविक्षतार्थाभिधानमित, न हि पञ्चभिभूकमस्येति वाक्याद् योऽर्थः प्रतीयते स पञ्चभुक्तशब्दात् । तस्मादनिभधानाद्वचिधकरणानां बहुत्रीहिनं भविष्यति । यत्र त्वभिधानमस्ति तत्र वैयधिकरण्येऽपि भवत्येव समासः—कण्ठेकाल इति ।

अन्ययानाञ्चेति । बहुव्रीहिभँवतीति सम्बन्धनीयम् । चकारादनन्ययानाञ्च क्वचित् । असमानाधि-करणार्थमिदम् । उच्चैमुंखमिति । उच्चैःशब्दस्यान्ययस्यासत्त्ववाचित्वात् सत्त्ववाचिना मुखशब्देन नास्ति सामानाधिकरण्यम्, तथापि गमकत्वात् समासो भवत्येव । अनन्ययानामुदाहरणम् —कण्ठे स्थितः कालो यस्येति स कण्ठेकाल इत्येवमादि । कथं पुनस्तुल्येऽपि वैयधिकरण्ये पदानां क्वचिद्वहुव्रीहेर्गमकत्वं भवति ? क्वचिन्न भवतीति ? शब्दशक्तिस्वभावात् । शब्दशक्तयश्च प्रतिनियताश्रयाः क्वचिद्देव प्रवर्तन्ते; न सर्वत्र ।

### पदमञ्जरी

भवति । समासेन च बाह्यक्रियापेक्षा या कर्मादिशक्तिस्तद्रहितसमासप्रातिपदिकार्थमात्रस्यैनैकत्वादेरुक्तत्वादिति कर्मादिगतैकत्वादिप्रतिपादनाय वचनानि भविष्यन्ति—चित्रगुं पश्य, चित्रगुणा कृतिमिति । एवमपि प्रथमा न प्राप्नोति, समासेन संख्याया अभिधानात् ? वचनग्रहणादेकः, द्वौ, बहव इतिवद्भविष्यति । अथवा—लिङ्गमात्रं संख्यामात्रं बहुत्रोहिणाभिहितं न विशेषस्तत्रावश्यं विशेषाथिना तद्वाची शब्दः प्रयोक्तव्यः, एवं च कृत्वा सह प्रकृत्यर्थेन विभक्त्यर्थे बहुत्रोहिणाभिधीयमानेऽपि न कश्चिद्दोषः । कथं सामान्यमनभिहितं विशेषस्यानुप्रयोगः ? सामान्यस्य तिहं न प्राप्नोति—देवदत्तः कश्चिदिति, सामान्यमि विशेषः, यथा विशेषेण विशेषान्तरं व्यावत्यंते तद्वत्सामान्येन विशेषो व्यावत्यंते, अन्यथा सन्देहः स्यात्—सामान्यमत्र विवक्षितम् ? विशेषो वा ? इति ।

प्राप्तोदको प्राप्त इत्मादीनि द्वितीयाद्यर्थेषु यथाक्रममुदाहरणानि । ऊढो रथो येन, उपहुतः पशुर्यस्मै, उद्घृत ओदनो यस्याः, चित्रा गावो यस्य, वीराः पुरुषा यस्मित्रिति विग्रहाः । प्रथमार्थे तु न भवतीति ।

### भावबोधिनी

अनेकम्—इसका ग्रहण किस लिये हैं? बहुत पदों का भी समास जिससे सम्भव हो सके—

'सुन्दर और सूक्ष्म जटाओं केशों वाले, सुन्दर गजचर्म रूपो वन्नवाले, समन्तिशतिरन्ध्नवाले,—दो का समास वृत्ति में यहाँ नहीं सिद्ध होता है।

विमर्श - प्रस्तुत क्लोक के महाभाष्य में क्लोक का केवल पूर्वाई ही उद्घृत है। काशिकाकार ने क्लोकपूर्ति के लिये उत्तरार्थ को जोड़ दिया है। सुष्ठु सूक्ष्मा जटाः केशाः यस्य सः तेन - यहाँ चार पदों का बहुन्नीहि है। अथवा सुष्ठु सूक्ष्माः जटाः येयु ते सुसूक्ष्मजटाः, ताहशाः केशाः यस्य सः तेन - ऐसा विग्रह है। इसी प्रकार गजस्य अजिनम् गजाजिनम् - इस तत्पुरुष के बाद सुष्ठु गजाजिनं वासः यस्य सः तेन - यह विग्रह है।

[अनु ] # समानाधिकरण पदों का ही बहुर्ज़ाहि कहना चाहिये। # व्यधिकरण पदों का बहुन्नीहि न हो

पञ्चभि: भुक्तम् अस्य । [यहाँ पदों का अलग-अलग अर्थ है ।]

# अन्ययों का बहुन्नीहि कहना चाहिये। # उच्चेर्मुख: [उच्चेर्मुखम् अस्य सः। ऊँचे मुखवाला।] नीचैर्मुखः [नीचै: मुखम् अस्य सः। नीचे मुखवाला। उच्चै: और नीचै: ये शब्द अधिकरण-शक्तिप्रधान असत्त्ववाची है। अतः सामानाधिकरण्य न होने से समास सम्भव नहीं है। इसीलिये यह स्वतन्त्र वचन है।] \* सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च वक्तव्यः \* (वा॰ ९) । कण्ठे स्थितः कालोऽस्य कण्ठेकालः । उरसिलोमा । उष्ट्रस्य मुखमिव मुखं यत्य स उष्ट्रमुखः । खरमुखः ।

#### न्यासः

सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपइचेति । सप्तम्यन्तं पूर्वपदं यस्योत्तरपदस्य तत् सप्तमीपूर्वपदम् । तस्य परेण पदान्तरेण समासो भवति । तस्य च सप्तम्यन्तपूर्वपदस्योत्तरपदलोपो भवति । कण्ठे स्थित इति विगृद्धा 'सप्तमी' इति योगविभागात् समासः । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' इत्यलुक् । कण्ठेस्थितः कालोऽस्येति कण्ठेकालः । अत्र सप्तम्यन्तपूर्वपदस्य समानाधिकरणत्त्रात् सिद्ध एव बहुद्रोहिः । उत्तरपदलोपस्तु विधीयते । एवमन्यत्रापि वेदितव्यम् । उपमानं पूर्वपदं यस्योत्तरपदस्य तत् पदान्तरेण समस्यते । तस्योपमानपूर्वपदस्योत्तर-पदलोपो विधीयते । उष्ट्रमुखमिव मुखमस्योष्ट्रमुखः, खरमुखः । अत्रोष्ट्र उपमानं पूर्वपदं मुखस्य । ननु चोष्ट्रमुख-मुपमानं देवदत्तमुखस्य, न तूष्ट्रः ? उपमानावयवत्वादुष्ट्रोऽप्युपमानमुज्यत इत्यदोषः ।

#### पदमञ्जरी

अभिधानात्, एवमनन्तरादिषु न भवित —िचत्रा गावो यस्यानन्तरा इति । अनेकिमिति किमिति । सुप्युपेत्यिधकारादेव तत्पुरुष बहुत्रोहिरप्येकस्य न भविष्यतोति प्रश्नः । बहुनामिष यथा स्यादिति । अन्यथा सुप्सुपेति
संख्याया विविक्षितत्वाद्यथा तत्पुरुषो बहूनां न भवित—महत्कृष्टं श्रित इति, यथा बहुत्रोहिरपि न स्यादिति
भावः । ज्ञापकात्सिद्धम्, यदयं तद्धितार्थेत्युत्तरपदे द्विगुं शास्ति तज्ज्ञापयिति—बहूनामिष समास इति । यद्येवम्,
तत्पुरुषेऽपि प्रसङ्गः, अथ चित्रगुरित्यत्रोत्तरपदस्याप्युपसर्जनसंज्ञा प्रयोजनं कस्मान्न भविति, सत्यनेकग्रहणे
सुपेत्यस्य निर्वाततत्वादुत्तरपदमिष तेनेव प्रत्याय्यते, तदिष समासशास्त्रे प्रथमानिदिष्टं भविति, नान्यथा ?
एवं मन्यते—चित्रगुस्तिष्ठति, चित्रगुं पश्येति प्रधानस्यान्यपदार्थस्य नानाविभक्तियोगेऽपि वित्तपदयोनित्यप्रथमान्तत्वादेकविभक्तीत्येव सिद्धमुपसर्जनत्विमिति ।

सुसूक्ष्मजटकेशेनेति । सुष्ठु सूक्ष्मा जटाः केशा अस्येति चतुर्णां बहुत्रीहौ 'ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोबंहुलम्' इति बहुलवचनाद् ह्रस्वत्वम् । यद्वा, सुष्ठु सूक्ष्मा जटा येषु ते सुसूक्ष्मजटास्तादृशाः केशा अस्येति पुनर्बहुत्रोहिः । एवं सुष्ठु गजाजिनं वास आच्छादनं यस्य तेन सुगजाजिनवाससा, तृतीयान्तोदाहरणम्; श्लोके तथा पठितत्वात् ।

'सुसूक्ष्मजटकेशेन सुगजाजिनवाससा । . समन्तशितिरन्ध्रेण द्वयोर्वृत्तौ न सिद्धचित ॥ (म० भा० २.२.१४

इति भाष्ये क्लोकः पठितः, तत्र तु क्लोकपूरणार्थं तृनीयानिर्देशः । अन्यग्रहणं बहुत्रोहितत्पुरुषयो-विषयविभागार्थम्, असति तस्मिन् कण्ठेकाल इत्यादौ व्यधिकरणपदे सावकाशं बहुत्रीहि स्वपदार्थं इव नीलोत्पलं भावशोधिनां

# सप्तम्यन्त और उपमानवाची जिसका पूर्वपद है उसका किसी अन्य पद के साथ समास होने पर इसमें स्थित उत्तर पद का लोप कहना चाहिये। # [यहाँ पूर्वपद का सम्बन्ध सप्तमी और उपमान दोनों के साथ है—सप्तमी-पूर्वपदस्य उपमानपूर्वपदस्य] उदा०—कण्ठे स्थितः कालः यस्य सः—कण्ठेकालः [कण्ठ में है काल = मृत्यु जिसकी। यहाँ सप्तम्यन्त कण्ठे पूर्वपद है। ऐसे 'कण्ठेस्थित' का समास हो जाने पर उत्तरपद = स्थित का लोप हो जाता है। 'अमूर्थमस्तकात्०' (पा० सू० ६।३।१२) से सप्तमी का अलुक् है।

[भाष्य में कण्ठेस्यः कालो यस्य सः यह विग्रह किया गया है।] उरिसलोमा [उरिस स्थितानि लोगानि यस्य सः यह विग्रह है। पूर्ववत् सप्तमी का अलुक् 'स्थितानि' उत्तरपद का लोग होता है। छाती में जिसके रोम हैं।] उष्ट्रस्य मुंखिनव मुखं यस्य सः — उष्ट्रमुखः। [ऊँट के मुख के समान मुख है जिसका यहाँ उपमानवाचक उष्ट्रमुख का मुव के साथ समास करने पर उत्तरपद 'मुख' का लोग हो जाता है। ऊँट के मुख के समान है मुख जिसका।] खरमुखः [खरस्य मुखिमव मुखं यस्य सः। यहाँ उत्तरपद 'मुख' का लोग हो जाता है गधे के समान मुख बाला।]

\* समुदार्यावकारषष्ठ्याश्च बहुवीहिरुत्तरपदलोपश्चेति वक्तन्यम् \* (वा० १०) । केशानां संघातः, केशसंघातः, केशसंघातः = चूडाऽस्य केशचूडः । सुवर्णस्य विकारोऽलंकारोऽस्य सुवर्णालंकारः ।

### पदयञ्जरी

सर इस्थादी समानाधिकरणे तत्पुरुषो बाघेत । अन्यग्रहणे तु सति स्वपदार्थे सावकाशं तत्पुरुषं परत्वाद्वहु-

क्रीहिबाधत इति न कश्चिहोषः।

पदग्रहणं किस् ? पदार्थे यथा स्याद्वाक्यार्थे मा भूत् । कश्चित्कञ्चित्रद्यां सिष्णासुमाह—नद्यां ग्राहाः सन्तीति, एतानि पदानि 'तस्मात्तत्र मा स्नासीः' इति वाक्यार्थं गमयन्तीति तेषां बहुत्रीहिसंज्ञा प्राप्नोति । वर्षेत्रहणं किस्, यावता पदे पदान्तरस्य वृत्त्यसम्भवादेव पदार्थे भविष्यति ? कृत्स्ने पदार्थे यथा स्यात्, अन्यथा प्राधान्याद्विभक्त्यर्थं एव स्यात्र प्रकृत्यर्थे द्रव्ये । तत्र यदुक्तम्—अभेदोपचाराद्धिमणोऽभिधाने सिद्धेऽपि शुक्लादि-वद्धममात्रस्यापि कदाचिदभिधानं प्राप्नोति, तदनेनापाक्रियते । पटवादिशब्दवित्तत्यं धमिनिष्ठो बहुत्र।हिरिति प्रतिपादनेन बहुत्रीहिः समानाधिकरणानामित्यादिरभिधानसिद्धस्यार्थस्य प्रपञ्चः ।

उच्चेर्मुख इति । उच्चेसोऽधिकरणप्रधानत्वाद्वैयधिकरण्याद्वचनम् ।

सप्तम्युपमानेति । सप्तम्यन्तमुपमानवानि च पूर्वपदं यस्य तस्य शब्दान्तरेण समासस्तत्रस्थस्योत्तर-पदस्य लोप इत्यर्थः । कण्ठेस्य इति । 'सुपि स्यः' इति कः । 'अमूर्द्धमस्तकात्' इत्यलुक् कण्ठेस्थित इति पाठे तु सप्तमीति योगविभागात्समासः । समानाधिकरणत्वात्समासे सिद्धे वचनमुत्तरपदलोपार्थम्, तेन वैपधि-करण्येऽप्यत्र गमकत्वमस्तीति प्रदश्यते । उष्ट्रमुखमिवेति । अवयवधर्मेण समुदायव्यपदेशादुष्ट्रस्योपमानतेत्युप-मानपूर्वपदमुष्ट्रमुखशब्दः, अत्रोपमानोपमेययोर्वेयधिकरण्यवद्वचनमुत्तरपदलोपार्थं च उष्ट्रमुख इति । उष्ट्रो मुख-मस्येति विग्रहः, न च प्राणी प्राण्यन्तरस्य मुखमुपपद्यत इति सामर्थ्यात् सादृश्यावगितः, मुखेन च मुखस्य सादृश्यं प्रसिद्धमित्युष्ट्रमुखमिव मुखमस्येत्ययमर्थो भवति । तस्मादुत्तरपदलोपो न वक्तव्यः ।

समुदायविकारषष्ट्या इति । समुदायावयवसंबन्धे प्रकृतिविकारसंबन्धे च या षष्टी तदनन्तरं यदुत्तरपदं तदन्तस्य समासस्य शब्दान्तरेण सह बहुत्रोहिरित्यर्थः । केशचूड इति । इदमपि केशसमाहारे केशश्चिदस्य वृत्तेः सिद्धम् । एवं स्वर्णविकारे स्वर्णशब्दस्य वृत्तेः स्वर्णालङ्कार इति सिद्धम् । वचनं तु केशसमाहारचूडः, स्वर्णविकारालङ्कार इत्युत्तरपदस्य श्रवणं मा भूदिति ।

### भावबोधिनी

विसर्श—कहीं-कहीं व्यधिकरण माना ही जाता है अतः कण्ठेकालः आदि में भी मान लेना चाहिये। इसिलिये इस वात्तिक की आवश्यकता नहीं है। उष्ट्रः मुखम् अस्य यह विग्रह करके 'उष्ट्रमुखम्' आदि भी बनाये जा सकते हैं; क्योंकि एक प्राणी किसी दूसरे प्राणी का मुख नहीं बन सकता है। अतः सामर्थ्यवशात् साहश्य की प्रतीति सम्भव है — उष्ट्र के मुख के सहश मुखवाला। अतः इसके लिये भी वात्तिक की आवश्यकता नहीं है।

[अतु॰] \* समुदाय [और अवसव के सम्बन्ध में] तथा [प्रकृति और] विकार के सम्बन्ध में होने वाली षष्ठी [षठ्यन्त] का बहुवीहि समास और उसके उत्तरपद का लोप कहना चाहिये। अ उदा० किशानां संवात: = केश-संघात: = बालों का समूह, केशसंघात: चूडा अस्य स: [इस विग्रह में] केशचूड: [समास करने के बाद षष्ठयन्त के उत्तर पद 'संघात' का लोप होता है। यहाँ केशसंघात समुदाय है और चूडा अवयव है। बालों का समूहरूपी चोटीवाला] सुवर्णस्य विकार: = सुवर्णविकार:, सुवर्णविकार: अलंकार: यस्य स: = इस विग्रह में समास करके षष्ठी के उत्तरपद = 'विकार' का लोप होने पर यह रूप बनता है — सुवर्णालङ्कार: [सोने का विकार अलंकार है जिसका, सोने का बना हुआ गहना है जिसका। यहाँ भी केशसमुदाय अर्थ में केश की और स्वर्णविकार अर्थ में स्वर्ण की कृति को मानकर समास सम्भव है। यह वचन तो केशसमाहारचूड:, सुवर्णविकारालङ्कार: ऐसा उत्तरपद न सुनाई दे, इसके लिये है।]

\* प्रादिश्यो धातुजस्योत्तरपदस्य लोपश्च वा बहुश्रीहिर्वक्तव्यः \* (वा॰ ११) । प्रपतितं पर्णमस्य प्रपर्णः, प्रपतितपर्णः । प्रपतितं पलाशमस्य प्रपलाशः ।

\* नजोऽस्त्यर्थानां बहुवोहिर्वा चोत्तरपदलोपश्च वक्तव्यः \* (वा॰ १२) । अविद्यमानः पुत्रो यस्य अपुत्रः । अविद्यमानुभार्यः अभार्यः ।

\* सुबधिकारेऽस्तिक्षीरादीनां बहुवीहिर्वक्तव्यः \* (वा० १८) । अस्तिक्षीरा ब्राह्मणी । अस्त्यादयो निपाताः ॥

#### न्यासः

समुदायविकारषष्ठ्याश्चेति । उत्तरपदलोपश्चेत्यनुवर्त्तते । समुदायष्ठ्यन्ताद् विकारषष्ठ्यन्ताच्च पूर्वपदात् परं यदुत्तरपद तत् परं पदान्तरेण समस्यते । तस्य च समुदायविकारषष्ठ्यन्तपूर्वपदस्योत्तरपदस्य लोपो भवति । केशानां संघातः केशसंघातः, स चूडास्येति केशचूड इत्यत्र समुदायसमुदायसम्बन्धे षष्ठी । सुवर्णस्य विकारोऽलङ्कारोऽस्येत्यत्र विकारविकारिसम्बन्धे षष्ठी ।

प्रादिभ्य इत्यादि । उत्तरपदलोपश्चेत्यनुवर्त्तते । घातोर्जातं निष्पन्नं घातुजम् । प्रादिभ्यः पूर्वपदेभ्यः परं यद्धातुजमुत्तरपदं पतितशब्दादि तदन्तस्य बहुन्नोहिभैवति तस्य चोत्तरपदस्य वा लोपः ।

नजोऽस्त्यर्थानामित्यादि । नज उत्तरेषां विद्यमानादीनामित्यर्थः ।

इह सुबिति वर्त्तते, अम्तिशब्दश्चायं तिङन्तः, अस्तिक्षीरेत्येवमादि न सिष्यतीति यो मन्येत तं प्रत्याह—सुबिधकार इति । अस्तिक्षीरादेः समास उच्यते = प्रतिपाद्यते येन तदस्तिक्षीरादेवंचनम् । व्यास्थानं कर्त्तव्यिभित्ययः । तत्रेदं व्यास्थानम्—'उपसर्गविभिक्तस्वरप्रतिरूपकाश्च निपाता भवन्ति' इति विभक्तिप्रतिरूपकाऽयमस्तिशब्दो निपातः, न सिङ्केन्तः । तेनास्तिक्षीरा ब्राह्मणीत्यादि सिद्धं भवति ॥ २४॥

### पदमञ्जरी

प्रादिभ्यो घातुजस्येति । इदं न वक्तव्यमेव, प्रादयो हि ससाधनां क्रियां प्राहुः—यथा निष्कीशाम्बः,

निर्वाराणिसः, प्राचार्यं इति । एवं नजोऽस्त्यर्थानामित्येतदिप ।

सुबधिकार इति । अस्तीति तिङन्तमिति मत्वा वचनं निपातत्वात्तिद्धम् । उपसर्गविभिक्तप्रतिरूपका निपाताः, स्वरादिषु चास्तिश्वः पठ्यते । इह कि सब्रह्मचारीति ? बहुव्रीहिरयम् । के सब्रह्मचारिणस्तव, कि स ब्रह्मचारी त्विमिति पूर्वपदप्रकृतिस्वरो ह्यत्रेध्यते, तत्र कठसब्रह्मचार्यहमिति सम्भावितं प्रतिवचनम् । कि स ब्रह्मचारी त्विमित न तत्साक्षात्प्रतिवचनम्, कि तिह ? आधिकम् । अहं तावत् कठ इत्युक्ते गम्यत एतन्नतु यत्तु कठोऽहमिति न तत्साक्षात्प्रतिवचनम्, कि तिह ? आधिकम् । अहं तावत् कठ इत्युक्ते गम्यत एतन्नतु तेऽपि कठा इति । कठस्य हि कठा एव सब्रह्मचारिणो भवन्ति, नान्ये । समाने ब्रह्मण व्रत्नायेव सब्रह्मचारी भवित । के सब्रह्मचारिणस्तवेति वाक्येन तु प्रश्ने कठा इति प्रतिवचनम् । समासेन तु प्रश्ने कठा इति प्रतिवचनं कदाचिदिप न भवितः वितपदार्थानामुपसर्जनत्वात्, कि सब्रह्मचारीति समासेन सब्रह्मचारिणा— मिभघानात् । इह द्वौ द्रोणावद्धंद्रोणाश्चाद्धंतृतीया द्रोणा ६ति ? अद्धंस्तृतीयो येषामिति बहुन्नोहावुद्भूतावयवमेदः समुदायः समासार्थं इति बहुवचनं द्रोणशब्दश्च द्रोणयोरद्धंद्रोणेऽपि रुक्षणया वर्त्तत इति सामानाधिकरण्यः च भवित ॥ २४ ॥

\* प्र आदि से परे धातुजन्य शब्द रूप का बहुवीहि समास होता है और उत्तरपद का वैकल्पिक लोप होता है—ऐसा कहना चाहिये। उदा॰ —प्रपिततं पर्णम् अस्य सः [इस विग्रह में प्र शब्द के साथ पत धातुजन्य पितत शब्द का समास होता है और उसके उत्तरपद का विकल्प से लोप भी होता है] (१) प्रपर्णः- [उत्तरपद = पितत का लोप न होने पर] (२) प्रपिततपर्णः [जिसके पत्ते अच्छो तरह गिर चुके हैं ऐसा वृक्ष] प्रपिततं पशालम् अस्य [इस विग्रह में समास होने पर] (२) प्रपिततपर्णः [जिसके पत्ते अच्छो तरह गिर चुके हैं ऐसा वृक्ष]

४४८. संख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये ॥ २४ ॥ (८४३) संख्येये वा संख्या वर्त्तते तया सहाव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः समस्यन्ते, बहुन्नीहिश्च समासो भवित । न्यासः

सख्ययाऽच्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये ।। उपदशा इति । 'बहुन्नीहौ संख्येये डजबहुगणात्' इति डच् समासान्तः, टिलोप्श्च । दशानां समीपे ये वर्त्तन्ते ते तथोच्यन्ते, ते पुनर्नवैकादश वा । पूर्वपदार्थप्रधानोऽयं समासः । यद्येवम्, कस्तह्यंत्रयोभावस्यास्य च विषयविभागः, सोऽप्यव्ययोभावोऽव्ययस्य समीपे वर्त्तमानस्य 'अव्ययं विभक्ति' इत्यःदिना पूर्वपदार्थप्रधान एव विधोयते ? उच्यते—यदा समोपिनः प्राधान्यं तदा बहुन्नीहिः, यदा तु समीपस्य प्राधान्यं तदाव्ययोभावः—इत्येष विषयविभागः । उपविशा इति । पूर्ववड् डच् । 'ति विशते- डिति' इति टिलोपः । आसन्नदशा इति । दशानामासन्ना आसन्नदशाः । ते च पूर्ववन्नवैकादश वा । अदूरदशा इति । दशानामह्रूरा ये, ते पुनरेकादशादयः । दिन्ना पदमञ्जरी

संख्ययाच्ययासन्नाद् राधिकसंख्याः संख्येये ॥ उपदशा इति । 'बहुन्नीहो संख्येये ड जबहुगणात्' इति डिलि टिलोपः, दशानां सभीपे ये भवन्ति त उच्यन्ते, ते पुनर्नवैकादश वा । पूर्वपदार्थप्रधानोऽयं समासः । उपशब्दोऽयमाराच्छ्रव्देनेकार्थत्वात्समीपे समीपिन च वर्तते । तत्र समीपिप्राधान्येऽयं बहुन्नीहिः । सामीप्यप्रधान्ये 'अव्ययं विभक्तिसमीप' इत्यव्ययोभावः । उपदशं दन्तोष्ठा इति । अत्र धर्मधर्मिणोरभेदोपचारात्सामानाधिकरण्यम् । उपविशा इति । 'ति विशतेर्डिति' इति लोपः । आसन्ता दशानामासन्नदशाः, तेऽपि नवैकादश वा । अधिकदशास्त्वेकादश । द्वो वा त्रयो वा द्वित्राः, वार्थेऽयं समासः । वार्थेश्च यदि विकल्पः स्यात्, ततो यदि द्वो भवतस्तदा बहुववनं न स्यात् । तस्मात्संशयोऽत्र वार्थः, स चानियतसंख्याविमशंः, तत्र तु त्रयोऽपि सर्वदा परिस्फुरन्तीति तदपेक्षं बहुववनम् । अथ वा—पञ्चेवात्र सर्वदा भवन्ति, कथम् ? विमर्शन्तानम् भयपक्षालम्ब एकं च तत्र, यथा—द्वौ वा त्रयो वा पुरुषा आनीयन्तामित्यत्र पुरुषशब्दे तिङन्ते च भाववोधिनी

करने पर पतित का वैकल्पिक लोप होने पर ] (१) प्रपलाशः । [लोप न होने पर] (२) प्रपतितपलाशः [जिसके नवीन पल्लव अच्छी प्रकार गिर चुके हैं ऐसा वृक्ष आदि] \* नल् से उत्तरवर्ती अस्त्यर्थंक शब्दों का बहुन्नीहि समास कहना चाहिये । \* उदा०—अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः [इस विग्रह में समास करने पर उत्तरपद 'विद्यमान' का लोप हो जाने पर] (१) अपुत्रः । [उत्तरपद का लोप न करने पर] अविद्यमानपुत्रः [अविद्यमान है पुत्र जिसका] । अभायः, अविद्यमानभायः [अविद्यमाना भार्या यस्य सः यह विग्रह है । समास और वैकल्पिक उत्तर पद का लोप करके हस्व करने पर (१) अभायः और लोप न होने पर (२) अविद्यमानभार्यः । जिसकी भार्या विद्यमान नहीं है ।]

#सुप्-इस अधिकार में 'अस्तिक्षीरा' आदि शब्दों का बहुवीहि कहना चाहिये। अस्ति क्षीरा ब्राह्मणी [अस्ति क्षीरं यस्याः सा यह विग्रह है। 'अस्ति' यह विभक्ति-प्रतिरूपक अस्ति शब्द है तिङन्त नहीं। यहीं लिखते हैं —] अस्ति आदि निपात हैं।

विभर्श-मशुभाष्य में उपर्युक्त वित्तकों का खण्डन करके सूत्र द्वारा ही समास उपपादित किया गया है।। २४॥

संख्येय [= पदार्थ] में वर्तमान जो संख्या, उसके साथ अन्यय, आसन्न, अदूर, अधिक और संख्या—इनका समास होता है, और बहुन्नीहि समास होता है। उदा०— १) अन्यय के साथ समास - उपदशाः [दशानां समीपे ये सन्ति ते — इस विश्रह में प्रस्तुत सूत्र से समास होता है। यहाँ उप यह अन्यय समीपी = वस्तुविशेष के अर्थ में है। सामीप्य अर्थ में अन्ययीभाव होता है। उपदशाः का अर्थ है नौ अथवा ग्यारह। समास करने के बाद 'बहुन्नीही संख्येये हजबहुगणात्' (पा० सू० ५।४।७३) से डच्=अ, और टि = अन् का लोप करने पर यह खप बना है] आसन्नविशाः

अव्यय—उपदशाः । उपविशाः । आसन्नदशाः । आसन्नविशाः । अदूरदशाः । अदूरविशाः । अधिकदशाः । अधिकविशाः । संख्या—द्वित्राः । त्रिचतुराः । द्विदशाः ।

#### न्यास

इति । द्वी वा त्रयो वेति विग्रहः । वार्थे वायं समासः । वार्थश्चायं संशयः, न विकल्पः । यदि वार्थं इह विकल्प आश्रीयते ततो यदा द्वौ भवतः, तदा बहुवचनं न स्यात् । तस्मात् संशयोऽत्र वार्थः । संशयिते वार्थे बहुवचनं भवित, यथा—कित भवतः पुत्राः । उक्तश्च भाष्ये—'अविज्ञातेऽर्थे बहुवचनं प्रयोक्तव्यम्' इति, तत् कथम् ? संशयज्ञानस्योभयपक्षपरामिशत्वेन बह्वर्थविषयत्वात् । उभयपक्षापरामर्शत्वेन संशय एव न स्यात् । अथ वा—पञ्चैवात्र सदा भवन्ति, न कदाचिद् द्वौ त्रयो वेति । तथा च 'द्वित्रा' इत्युक्ते पञ्चैवेति गम्यते । सेषा पञ्चाधिष्ठाना वागिति ततो युक्तं बहुवचनम् । यदि तिह् वार्थेऽयं समासः, तस्यार्थस्यान्यपदार्थत्वात् पूर्वेणेव सिद्धः समासः ? न सिध्यति, मत्वर्थे हि पूर्वयोगःः; अमत्वर्थार्थोऽयं योगः । अथ वा—प्रथमार्थं वर्णयित्वाऽन्यत्र विभक्त्यर्थे पूर्वेण समासः । प्रथमार्थमदं वचनम् । त्रिचतुरा इति । 'चतुरोऽच्प्रकरणे चतुरस्त्र्युपाभ्यामुपसंख्यानम् इत्यच् समासः । प्रथमार्थमदं इति । द्विदशा इति । द्विदशेति विग्रहः । सुजर्थेऽयं समासः । दशसम्बन्धिनी याऽऽवृत्तिदंश-शब्देन लक्ष्यमाणा सा द्विशब्देनाख्यायते । सुजर्थेक्ष प्रत्ययार्थों नान्यपदार्थं इति पूर्वेण न सिद्धचित । अथ वा—

### पदमञ्जरी

बहुवचनमेव भवति, कस्य हेतोः ? मिश्रितेषु तयोर्वृत्तेः । एवं द्वित्रिपदमिष मिश्रितेषु वर्तंत इति सेषा पद्मा-धिष्ठाना वाक्, अतो बहुवचनमेव भवति । आनयनादिकार्यं तु द्वयोद्मयाणां वा यथाष्ठिच भवति । वाक्यवदेव समासस्य चैषा हि आपत् अतस्तेषु मिश्रितेषु वृत्तिः तेन द्वौ वा पुरुषा आनीयन्तामिति वाक्ये द्विशब्दाद् द्विवचनमेव भवति । त्रिचतुरा इति । 'चतुरोऽच्प्रकरणे त्र्युपाभ्यामुपसंख्यानम्' (म० भा०) इत्यच् । द्विदशा इति । अत्र द्विशब्देन दशत्वावृत्तिगता द्वित्वसंख्या प्रतिपाद्यते, न दशत्वसंख्या; एकत्वात् । नापि संख्या-युक्ताः, बहुत्वात् । तत्र वाक्ये सुचमन्तरेणाभ्यावृत्तिरनवगमात्सुच् भवति, तत्रश्चास्वपदिवग्रहः क्रियते—द्विदंश द्विदशा इति । वृत्तौ तु स्वभावादेव सुचमन्तरेणाभ्यावृत्तिसंख्यां द्विशब्द एवाहेति संख्यावाचित्वात्समस्यते ।

नन्वत्र वाऽर्थः सुजर्थश्चान्यपदार्थे इति पूर्वेणैव सिद्धम्, तन्नः सुचः स्वाधिकत्वात्तदर्थोऽपि पदार्थं एव । मत्वर्थे पूर्वयोगःः अमत्वर्थार्थोऽयमारम्भः । ननु प्राप्तोदकादि प्रथमार्थं वर्जयित्वा सर्वविभवत्यर्थेषु यथा-भिधानं भवतीत्युक्तम्, एवं तर्हि प्रथमार्थेऽपि यथा स्यादित्ययमारम्भः । अथ प्रथमार्थं वर्जयित्वेत्येतदनादृत्य यथाभिधानं भवतीत्युच्यते, एवं तर्हि तस्यैव प्रपञ्चः संख्यायाः समासः, अव्ययानां तु चतुर्दशादिभिः संख्येय-

### भावबोधिनी

[बीस के समीप = उन्नोस या इक्कीस । विश्वते: आसन्नाः ये सन्ति ते—इस विग्रह में समास के बाद पूर्व के समान हुन् न अ प्रत्यय और 'ति विश्वतिडिति' (पा॰ सू॰ ६।४।१४२) से ति का लोप करने पर रूप बनता है।] अदूरद्शाः [दशानाम् 'दूरे ये सन्ति ते । प्रक्रिया पूर्ववत् है ।] अदूर्रिव्शाः [विश्वते: अदूरे ये सन्ति ते । प्रक्रिया पूर्ववत् है ।] अधिक-दशाः [दशानाम् अधिकाः ये ते । दश से अधिक जो स्थारह-वारह आदि | अधिकविशाः [विश्वतेः अधिकाः ये ते । बीस से अधिक जो एक्कोस-बाईस आदि | (२) संख्या [वाची के साथ संख्येयवाची के समास का | उदा॰—द्वित्राः [द्वी वा त्रयो वा] यहाँ 'वा' के अर्थ में समास है और उसका अर्थ 'संशय' है । इससे अनिश्वत संख्या का ज्ञान होता है । इसमें भी डच् = अ प्रत्यय और टिलोप के बाद प्रयमा वहुवचन का रूप है । त्रिचतुराः त्रयो वा चत्वारो वा—यह विग्रह है । समास होता है । यहां 'वा' = संशय अर्थ है । 'डच् अथवा अच् प्रत्यय करके प्रयमा बहुवचन का रूप है । तीन अथवा चार ] द्विदशाः [द्विरावृत्ताः दश—यह विग्रह है । दो बार आवृत्ति किये गये दश = बीस यह अर्थ है । समास के कारण 'सुच्' प्रत्यय का श्रवण नहीं होता है । डच् प्रत्यय आदि प्रक्रिया पूर्ववत् ही होती है ।]

संख्ययेति किम् ? पञ्च ब्राह्मणाः । अन्ययासन्नाद्दराधिकसंख्या इति किम् ? ब्राह्मणाः पञ्च । संख्येये इति किम् ? अधिका विश्वतिर्गवाम् ॥

४४९. दिङ्नामान्यन्तराले ॥ २६ ॥ (८४४)

दिशां नामानि = दिङ्नामानि । दिङ्नामानि सुबन्तानि अन्तराले वाच्ये समस्यन्ते, बहुन्नोहिश्च समासो भवति । दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर्यदन्तरालं दक्षिणपूर्वा दिक् । पूर्वोत्तरा । उत्तरपश्चिमा । पश्चिमदक्षिणा ।।

### न्यासः

प्रथमार्थेऽपि चायम्, अमत्वर्थेऽपि; अतः पूर्वेण न सिद्धचित । समास एव सुजर्थं गमयितुं समर्थं इति वृत्ती सुज् न प्रयुज्यते ।

अधिका विश्वतिगंवामिति । विश्वतिशब्दोऽत्र संख्यान एव वर्त्तते, न तु संख्येये द्रव्ये ॥ २५ ॥

दिङ्नामान्यन्तराले ।। दक्षिणपूर्वति । प्रथमार्थेऽप्ययं समास इब्यते, अमत्वर्थेऽपि तत्पूर्वेण न सिघ्यती-त्ययममत्वर्थं आरम्भः, प्रतिपदिविधानार्थश्च । 'विभाषा दिक्समासे' इत्यत्र दिशां यः समासः प्रतिपदिविहितस्तस्य ग्रहणिमष्यते । प्रतिपदिविहितश्च समासो दिशामेव भवति यद्ययं योग आरभ्यते, नान्यथा । सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे

### पदमञ्जरी

वाचिभिः समासो विधेय एव । केचित् ये विशत्यादयः संख्याने वर्त्तन्ते तैः पूर्वेणैव सिद्धम्—अधिका विशित्येषां त इमेऽधिकविशाः, विशित्तसंख्या आसन्ना येषां ते आसन्नविशा इति, तत्र 'सर्वनामसंख्ययोः' (म० भा० २.२.३५ वा० १) इति विशतिशब्दस्य पूर्वनिपातः प्राप्नोति, तस्माद्विशत्याद्यर्थमप्यव्ययादीनां ग्रहणं कर्तव्यमेव ॥ २५ ॥

दिङ्नामान्यन्तराले ।। विक्षणपूर्वेति । अन्तरालस्यान्यपदार्थंत्वात्पूर्वणैव सिद्धे वचनिमदं त्वमत्वर्थेपि यथा स्यादेयधिकरण्येऽपि यथा स्यात् । कि च 'विभाषा दिक्समासे बहुवीह्री' इत्यत्र दिशां प्रतिपदोक्तस्य बहुवीहेर्ग्रहणं तथा स्यात्, या पूर्वा सोत्तरास्योनमुग्धस्य तस्मै उत्तरपूर्वाय देहीत्यत्र मा

# भावबोधिनी

संख्या के साथ — यह किस लिये है ? पच व्राह्मणाः [पाँच व्राह्मण। यहाँ व्राह्मण संख्यावाची नहीं है। अतः यह समास नहीं होता है।]

अन्यय, आसन्न, अदूर, अधिक और संख्या—इनका ग्रहण वयों है ? न्नाह्मणाः पश्च [यहाँ न्नाह्मण, सूत्रोक्त किसी में नहीं आता है। अतः समास नहीं होता है। बिख्येय अर्थ में हो—इसका क्या प्रयोजन है ? अधिका विश्वतिः गवाम [गायों की बीस संख्या अधिक है। यहाँ संख्येय द्रन्य अर्थ नहीं अपि तु संख्या अर्थ है। अतः समास नहीं होता है।] ॥ २५॥

दिशाओं के नाम = दिङ्नाम, दिशाओं के नामवाचक सुबन्त शब्दों का, अन्तराल = मध्य भाग वाच्य रहने पर, समास होता है, और वह बहुन्नोहि समास होता है। उंदा० —दिश्वणस्पाश्च पूर्वस्याश्च दिशोः यत अन्त-रालम् —सा दिशाणुर्वा दिक् [दिश्वण और पूरव की दिशाओं की मध्य भागवाली दिशा। प्रस्तुत सूत्र से समास करके विभक्ति का लोप कर देने पर दिश्वणापूर्वा बनता है 'सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्धावः' इस नियम से पूर्वपद का पुम्बद्धाव = ह्रस्व करने पर 'दिश्वणपूर्वा' रूप बनता है।] उत्तरपश्चिमा [उत्तरस्याश्च पश्चिमायाश्च दिशोः यद अन्तरालम् —इस विग्रह में समास के बाद पूर्ववत् प्रक्रिया करने पर रूप बनता है। उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा की मध्य भागवाली दिशा] पश्चिमदक्षिणा [पश्चिमायाश्च दिशा की मध्यभागवाली दिशा]।

\* सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्भावः \* (म॰ भा॰)। नामग्रहणं रूढचर्यम्, इह मा भूत्-ऐन्द्रचाश्च कौबेर्पाश्च दिशोर्यंदन्तरालमिति ॥

४५०. तत्र तेनेदमिति सरूपे ॥ २७ ॥ (८४६)

'तत्र' इति सप्तम्यन्तं गृह्यते । 'तेन' इति तृतीयान्तम् । सरूपग्रहणं प्रत्येकमिशसम्बद्धचते । तत्रैति सप्तम्यन्ते सरूपे पदे तेनेति च तृतीयान्ते इदमित्येतिस्मन्नथें समस्येते, बहुन्नीहिश्च समासो भवति । इतिकरण-इचेह विवक्षार्थो लौकिकमर्थमनुसारयति । ततो ग्रहणं प्रहरणं कर्मव्यतीहारो युद्धं च समासार्थं इति सर्व-

पुंबद्भाव इति । स पुनः 'स्त्रियाः पुंवत्' इति योगिवभागेन सिध्यतीति वेदितव्यम् । नामग्रहणं रूढचर्यामिति । लोके ये रूढा दिक्शव्दास्तत्परिग्रहार्थमित्यर्थः । ऐन्द्रचारच कौबेर्यारचेति । नेमौ रूढिशब्दौ, कि तिह ? यौगिकौ–इन्द्रस्येयमैन्द्री, कुबेरस्येयं कौबेरी । 'तस्येदम्' इत्यण् ॥ २६ ॥

तत्र तेनेदिमिति सरूपे । इतिकरण इत्यादि । समासादिभमतेऽर्थे यदि लौकिकी विवक्षा भवति, एवं समासोऽयिमध्यते तस्मादिवक्षार्थमितिकरणोऽत्र क्रियते । विवक्षार्थं इतिकरणो यमयं प्रतिपादयित तं दर्शयितु-माह—लौकिकमर्थमनुसारयतीति । अनुगमयित प्रबोधयतीति यावत् । स पुनर्लौकिकोऽर्थो ग्रहणादिरिति दर्शयन्नाह —तत इत्यादि । यस्मादितिकरणो लौकिकमर्थमनुसारयित ततो हेतोग्रंहणादिरिति सर्वं लभ्यते ।

भूदित्येवमर्थः । अतस्तदर्थोऽप्ययमारम्भः । कबभावार्थं च 'शेषाद्विभाषा' इत्यत्र शेषाधिकारविहितस्य बहुवीहे-ग्रंहणम् । 'अनेकमन्यपदार्थे' इत्यत्रैव शेषग्रहणमनुवत्तंते, तेनात्र कम्न भवति । 'सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे' (म० भा०) इति मात्रग्रहणाद् 'विभाषा दिक्समासे' इति यदा सर्वनामसंज्ञा नास्ति तदापि भवति ॥ २६॥

तत्र तेनेदमिति सरूपे ।। इतिकरण इत्यादि । ततः समासाल्लौकिकस्य यदि विवक्षा भवति—
एवमर्थ समासो भवति, नान्यार्थमित्येवमर्थं सूचियतुमितिशब्द इत्यर्थः, तेन कि सिद्धं भवतीत्याह—लौकिकमर्थमिति । कः पुनरसौ लौकिकोऽर्थं इत्याह—तत्रख्येत्यादि । एतदेव विवृणोनि—यत्तत्रत्यादि । गृह्यतेऽस्मिन्निति । हणम् = केशादि, प्रहरणम् = दण्डादि, कर्मव्यतीहारः = परस्परग्रहणं परस्परप्रहरणं च । स
चाव्ययमिति । तिष्ठद्गुप्रभृतिषु पाठेनाव्ययत्वात् । नन्वत्र युद्धस्यान्यपदार्थत्वात् पूर्वेणैव सिद्धम्, नः वैयधिकरण्यादेकशेषप्रसङ्गाच्च । तथा हि—ग्रहणप्रहरणे च केशादीनां सहविविक्षतत्वादेकविभक्तित्वाच्चेकशेषः
भावशेषिनी

# वृत्तिमात्र = हर वृत्ति में सर्वनाम स्त्री शब्दों का पुंबद्भाव कहना चाहिये। # [इस वात्तिक के द्वारा पूर्वपद के स्त्रीलिंग का पुंक्लिंग के समान रूप हो जाता है।]

[सूत्र में] नाम - इसका उल्लेख रूढ दिशावाचकों का ग्रहण करने के लिये है, यहाँ न हो - ऐन्द्रचारच कौबेयिश्च दिशोः यत् अन्तरालम् [ऐन्द्रो = पूर्व दिशा और कीबेरी उत्तर दिशा का अन्तराल । यहाँ यौगिक शब्द है रूढ़ नहीं है । अतः समात नहीं होता है ।] ॥ २६ ॥

'तत्र' इससे समम्यन्त शब्दरूप का ग्रहण होता है और 'तेन' इससे तृतीयान्त शब्दरूप का। सरूपग्रहण का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होता है। 'तत्र — इससे समम्यन्त सरूप [समानरूपवाले] पदों का और 'तेन' — इससे तृतीयान्त सरूप पदों का 'इदम् = यह' इस अर्थ में समास होता है, और वह बहुन्नीहि समास होता है। इस सूत्र में 'इति' शब्द विवक्षार्थ है, यह लौकिक अर्थ का अनुसरण कराता है। इससे ग्रहण' 'प्रहरण' 'कर्मव्यतीहार' और 'युद्ध'— यह समास का अर्थ है — यह सत्र 'इति' शब्द के प्रयोग के बल से प्राप्त होता है। जो तत्र = सप्तम्यन्त से निर्दिष्ट है वह यदि 'प्रहरण' होता है, जो 'इदम्' इससे निर्दिष्ट है वह यदि 'प्रहरण' होता है, जो 'इदम्' इससे निर्दिष्ट है वह यदि प्रहरण' होता है, जो 'इदम्' इससे निर्दिष्ट है वह यदि युद्ध होता है। उदा० — केशेपु केशेपु च गृहीत्वा इदं युद्ध प्रवृत्तम् — केशाकेशि [एक दूमरे के केशों को पकड़

मितिकरणाल्लभ्यते । यत्तत्रेति निर्दिष्टं ग्रहणं चेत्रद्भवित, यत्तेनेति निर्दिष्टं प्रहरणं चेत्रद्भवित, यदिदमिति निर्दिष्टं युद्धं चेत्रद्भवित । केशेषुकेशेषु च गृहीस्वा इदं युद्धं वृत्तं केशाकेशि । कचाकि । दण्डैश्व दण्डैश्व प्रहृत्य इदं युद्धं वृत्तं दण्डादण्डि । मुसलामुसलि । 'इच् कर्मव्यतीहारे' [५।४।१२७] इति इच् समासान्तः, स चाव्ययम् । 'अन्येषामिप दृश्यते' [६।३।१३५] इति पूर्वपदस्य दीर्घत्वम् ।

सरूपग्रहणं किम्? हलैश्च मुसलैश्च प्रहृस्य इदं युद्धं वृत्तम् ॥ ४५१. तेन सहेति तुल्ययोगे ॥ २८ ॥ (८४८)

'सह' इत्येत च्छब्दरूपं तुल्ययोगे वर्तमानं 'तेन' इति तृतीयान्तेन सह समस्यते, बहुव्रीहिश्च समासो मवति । सह पुत्रणागतः सपुत्रः । सच्छात्रः । सकर्मकरः ।

### न्यासः

तत्तत्रेत्यादिनाऽनन्तरोक्तमर्थं विस्पष्टीकरोति । गृह्यतेऽस्मित्रिति ग्रहणम् = केशादि । प्रहरन्त्यस्मित्रिति प्रहर-णम् = मुसलादि । कर्मन्यतीहार इति परस्परग्रहणम्, परस्परप्रहरणञ्चेतिकरणादेव लभ्यत इति वेदितन्यम् । स्वरूपविधिरत्रेतिकरणादेव न भवतीति वेदितन्यम् । दण्डैश्च दण्डैश्च तण्डैश्च त्रित्या । स चान्ययिमिति । तिष्ठद्गुप्रभृतिषु पाठादन्ययीभावः; 'अन्ययोभावश्च' इत्यन्ययसंज्ञाविधानात् । सरूपिनिति । 'समानस्य ज्योति-जंनपद' इत्यादिना सभावः ॥ २७ ॥

तेन सहेति तुल्ययोगे ।। तुल्ययोगे वर्त्तमानित्यादि । तुल्ययोगः = समानसम्बन्धः । तं यदा सहशब्दो
पदमञ्जरी

प्राप्तोऽनेन वचनेन बाध्यते । कथम् ? न समूहिववक्षायां बहुवीहिसंज्ञा, समूहश्चैकशेषे नोपपद्यते । ननु चासत्यस्मिन्पूर्वयोगेनेव परत्वादेकशेषो बाधिष्यते ? न शक्यते बाधितुम्; अन्तरङ्ग एकशेषः बहुवीहिश्चान्य-पदार्थिक्षत्वाद्वहिरङ्गः ॥ २७ ॥

तेन सहेति तुल्ययोगे ।। तुल्ययोग इति । तुल्ययोगः = समानसम्बन्धः । सपुत्र इति । 'वोपसर्जनस्य'

जो युद्ध हुआ हो वह] कचाकि [कचेषु कचेषु च गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम् । एक दूसरे के वालों को पकड़ कर जो युद्ध हुआ हो] दण्डैश्च दण्डैश्च प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम् [दोनों ओर से डंडों से प्रहार करके जो युद्ध हुआ हो] मुसलामुसलि [मुसलैश्च मुसलैश्च प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम् । दोनों ओर से मुसलों से प्रहार करके जो युद्ध हुआ हो ।] यहाँ 'इच् कमंव्यतीहारे' (पा॰ सू॰ ५।४।१२७) इससे इच् समासान्त प्रत्यय होता है, वह अव्यय हो जाता है । 'अन्येषामिष्ट हश्यते' (पा॰ सू॰ ६।३।१३५) इससे पूर्वपद का दीर्घ होता है

स€पग्रहण का क्या फल है ? हलैश्च मुसलैश्च प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम् । [हलों और मुसलों से परस्पर प्रहार करके यह युद्ध हुआ । यहाँ हल और मूसल समानरूपवाले नहीं हैं । अतः समास नहीं होता है ।]

विमर्श—'तत्र तेन इदं सख्पे—' इस सूत्र में 'तत्र' यह सप्तम्यन्त का और 'तेन' यह तृतीयान्त शब्द का बोधक है। 'सख्प' कहने से इनका दो बार प्रयोग होना सिद्ध है: 'इदम्' यह अर्थ का बोधक है। 'इति' शब्द विवक्षित अर्थ का बोध कराने के लिये है। काशिकाकार के अनुसार सप्तम्यन्त के साथ 'ग्रहण' और तृतीयान्त के साथ 'प्रहरण' इनकी प्रतीति होती है और कर्मव्यतीहार = एक दूसरे का कार्य तथा युद्ध की प्रतीति भी होती है।

'ग्रहण' शब्द में अधिकरण अर्थ में ल्युट् है 'गृह्यतेऽस्मिन्' = केशादि । इसी प्रकार 'प्रहरित अस्मिन् इति 'प्रहरणम् = मुसलादि' यह अर्थ है । यहाँ ध्यान बेदेने की बात है कि भाष्य में इसके अर्थ को सीमित नहीं किया गया है। परन्तु उत्तरवर्ती व्याख्याकारों ने 'प्रहरण' और 'ग्रहण' तक सीमित कर दिया है ॥ २७ ॥

'सह' यह शब्दरूप जो 'तुल्ययोग = समान सम्बन्ध अर्थ में वर्तमान = प्रयुक्त है, उसका 'तेन' = इस मृतीयान्त के साथ समास होता है और वह 'बहुव्रीहि' होता है। उदा० -सह पुत्रेण आगतः =तपुत्रेण आगतः [पुत्र के साथ तुल्ययोग इति किम् ? 'सहैव दशिः पुत्रैर्भारं वहति गर्दभी।'

विद्यमानैरेव दशिमः पुत्रैर्भारं वहतीत्यर्थः । कथं सकर्मकः, सलोमकः, सपक्षक इति ? न ह्यत्र तुल्ययोगो गम्यते, किं तिहि ? विद्यमानता । प्रायिकं 'तुल्ययोगे' इति विशेषणम्, अन्यंत्रापि समासो दृश्यते ॥

#### न्यास

द्योतयित तदासी तत्र वर्तते । सपुत्र इति । सह पुत्रेणित विग्रहः कर्तंच्यः । 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इति तृतीया । 'वोपसर्जनस्य' इति सहस्य सभावः । अत्र सपुत्र आगतो देवदत्त इति देवदत्तस्य पुत्रस्य चागमनेन तुल्यसम्बन्धः सहशब्देन द्योत्यते । अथ कथं पुनः सकर्मक इत्यादौ स्यात् ? कथञ्च न स्यादित्याह—न ह्यत्रेत्यादि । प्राधिक-मिति । असर्वविषयमित्यर्थः । कुतः पुनः प्राधिकत्वमस्य लभ्यते ? इतिकरणात् । ननु चान्यदितिकरणस्य प्रयोजनमस्ति, किं तत् ? सहशब्दः स्वरूपपदार्थको यथा गम्येतः अन्यथा ह्यर्थनिर्देशोऽयं विज्ञायेत । ततस्व साकं साद्धैमित्यादयोऽपि समस्येरन् ? नैवं बूमः—इह सूत्रं य इतिकरणस्ततो लभ्यत इति, किं तिह ? पूर्वसूत्राद् योऽनुवर्त्तते तत इति ॥ २८ ॥

### पदमञ्जरी

इति सभावः । नन्वत्र पिता प्रधानमन्यपदार्थोऽभिधेयः, सत्यम्; व्यधिकरणयोः प्रथमार्थेऽपि यथा स्यादित्यय-मारम्भः, कबभावार्थं च । उक्तश्चात्र कबभावः । दशिभः पुत्रेरिति । इत्थम्भूतेत्यर्थः । प्रायिकमिति । ज्ञापकात्, यदयं 'विभाषा साकाङ्क्षे' 'छन्दस्यनेकमिप साकाङ्क्षम्', 'पूर्वीदिनिः', 'सपूर्वाच्च', 'सपूर्वायाः प्रथमायाः, 'विभाषा सपूर्वस्य' इति विद्यमानार्थेऽपि समासं निर्द्शिति, तज्ज्ञापयिति—प्रायिकं विशेषणमिति ॥ २८ ॥

### भावबोधिनी

भाया । यहाँ 'सहयुक्तेऽप्रधाने' (पा॰ सू॰ २।३।१९) से नृतीया विभक्ति होती है। प्रस्तुत सूत्र से समास विभक्तिलोप करने के बाद 'वोपसर्जनस्य' (पा॰ सू॰ ६।३।८२) से 'सह' का 'स' आदेश हो जाता है। यहाँ आगमन क्रिया के साथ पिता और पुत्र का एक ही प्रकार का सम्बन्ध है। अतः समास होता है। 'स' आदेश वैकल्पिक है। अतः पक्ष में 'सहपुत्रः' यह दूसरा रूप भी होता है। | सच्छात्रः [छात्रेण सह। छात्र के साथ गुरु आदि आये]। सकर्मकरः [कर्मकारेण सह—यह विग्रह है।]

तुल्ययोग = समान सम्बन्ध रहने पर ही—इसका नया फल है ? 'सहैव दशिमः पुत्रैशिरं वहित गर्देशी।।' यहाँ सह = विद्यमान ही दशों पुत्रों के साथ गधी बोझा ढोती है। [अतः समास नहीं होता है।] सकर्मकः, समलोकः, समक्षकः—इनमें कैसे समास होता है, क्योंकि इनमें तुल्ययोग प्रतीत नहीं होता है; तो क्या अर्थ है ? विद्यमान होना। [अर्थात् कर्म का विद्यमान होना, लोगों का विद्यमान होना और पक्ष का विद्यमान होना। अतः यहां समान सम्बन्ध = तुल्ययोग न होने से समास नहीं होना चाहिये ?] 'तुल्ययोग में' = समान सम्बन्ध में - यह विशेषण प्रायिक है, अन्यत्र भी समास [होता है, ऐसा] देखा जाता है।

विमर्श — प्रस्तुत सूत्र में 'तुल्ययोगे' यह विशेषण सर्वत्र लागू नहीं होता है — इसमें प्रमाण है 'इति' का प्रयोग । 'सह इति' यहाँ 'इति' के प्रयोग से 'सह' शब्द स्वरूप बोधक हो जाता है । इसके अतिरिक्त 'विभाषा सपूर्वस्य' (पा॰ सू॰ ४।१।३७) 'सपूर्वायाः प्रथमायाः' (पा॰ सू॰ ८।१।२६) 'पूर्वादिनिः' (पा॰ सू॰ ५।२।८६) 'सपूर्वाच्च' (पा॰ सू॰ ५।२।८७) आदि सूत्रों में पाणिनिकृत 'विद्यमान' अर्थवाची 'सह' के साथ समास देखा गया है । अतः इन (पा॰ सू॰ ५।२।८७) आदि सूत्रों में पाणिनिकृत 'विद्यमान' अर्थवाची 'सह' के साथ समास होता है ।। २८ ।। निर्देशों के द्वारा अन्यत्र भी समास होना संभव है । यहाँ बहुत्रीह समास का विवेचन समास होता है ।। २८ ।।

# ४५२. चार्थे द्वन्द्वः ॥ २६ ॥ (६०१)

'अनेकम्' इति वर्तते । अनेकं मुबन्तं चार्थे वर्तमानं समस्यते, द्वन्द्वसंज्ञश्च समासो भवति । समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराश्चार्थाः । तत्र समुच्चयान्वाचययोरसामर्थ्यान्नास्ति समासः । इतरे-तरयोगे समाहारे च समासो विधीयते । प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च प्लक्षन्यग्रोघौ । धवश्च ख दरश्च प्लादाश्च घव-खदिरपलाद्याः । वाक्च त्वक्च वाक्त्वचम् । वाग्दृषदम् ।

द्वन्द्वप्रदेशाः—'द्वन्द्वे च' [१।१।३१] इत्येवमादयः ॥

#### न्यासः

चार्थे द्वन्दः ॥ कः पुनरयं चार्थो नामेत्याह—समुच्चयाऽन्वाचयेत्यादि । समुच्चितः — समुच्चयः । साधनमेकं कियां वा प्रति कियासाधनानामात्मरूपभेदेन चीयमानताऽनेकत्वमिति यात् । स पुनस्तुल्यवलानाम-नियतकमयौगपद्यानामेव भवति, यथा—गामश्वं पुष्पं पशुञ्चाहरहर्नयमानो वैवस्वतस्तृप्ति नोपयातीति । अन्वाचयोऽपि यत्रेकस्य प्राधान्यम्, इतरस्याप्रधान्यम्, तदनुरोधेनान्वाचीयमानता, यथा—भो वटो भिक्षामट गाम्बानयेति । इतरेतरयोगः समाहारश्च समुच्चयस्यैव प्रभेदः । स एव हि परस्परापेक्षाणामवयवभेदानुगत इतरेतर-योगः, यथा—देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यामिदं कार्यं कर्त्तंव्यम् । उभाविप तत्कार्यं प्रति परस्परापेक्षौ । तथा हि तदेक-स्याप्यभावे न क्रियते । अवयवप्रधानश्चायमिति द्वित्वाद् द्विवचनं भवति । परस्परापेक्षाणामेव तिरोहितावयवभेदः समाहारः; यथा—छत्त्रोपानहमिति । अत्रापि कस्याच्चित् क्रियायां छत्त्रादेः परस्परापेक्षत्वम् । संहतिप्रधानत्वा-च्वैकवचनम् । यदि तर्हि समुच्चयान्वाचयाविप चार्थौ तदा तयोरिप समासः प्राप्नोतीत्यत आहं—तत्रेत्यादि ।

### पदमञ्जरी

चार्थे द्वन्द्वः ॥ समुच्चयेत्यादि । यदा परस्परिनरपेक्षाः पदार्था एकस्मिन्प्रतिसम्बन्धिन समुच्चीयग्ते तदा समुच्चयः, यथा—"अहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुषं पशुं वैवस्वतो न तृष्यित सुराया इव दुर्मदीति" । दुर्मदी यथा सुराया न तृष्यित तथा यमो गवादीन्नयमान इत्यर्थः । अत्र नयतिक्रियायामेकस्यां गवादीनां समुच्चयः, गम्यमानत्वाच्च च-शब्दस्याप्रयोगः । एवं राज्ञो गौश्चाश्वश्चेति द्रव्ये द्रव्ययोः, रक्तः शुक्लश्चेति द्रव्ये गुणयोः, रक्तः पटः कुण्डलं चेति गुणे द्रव्ययोः समुच्य इत्यादि द्रष्टव्यम् । यदानेकस्य प्राधान्यात्तदनुरोधेन त्वितरदन्वाच्चियते तदान्वाचयः, यथा—भिक्षामट गाञ्चानयेति । अत्र ह्यदर्शनादनानयन्नि गामटत्येव भिक्षाम्, अनटस्तु

# भावबोधिनी

'अनेकमन्यपदार्थे' पा॰ सू॰ २।२।२४ सूत्र से 'अनेकम्' इसकी अनुवृत्ति होती है। 'च' के अर्थ में विद्यमान अनेक सुबन्त शब्दों का समास होता है और इस समास का नाम = संज्ञा हन्द्व होता है। (१) समुच्चय, (२ अन्वाचय, (३ इतरेतग्योग और (४) समाहार—ये चार 'च' के अर्थ होते हैं। इनमें असामर्थ्य के कारण समुच्चय और अन्वाचय अर्थों में समास नहीं होता है। इतरेतग्योग और समाहार में समास का विधान किया जाता है। [इतरेन्तरयोग जार्थ में समास का ] उदा॰—प्लक्ष्यच्य न्यग्रोधश्च, धवश्च लिदरश्च पलाशश्च— इस विग्रह में [इतरेतरयोग में। प्लक्ष्यन्यग्रोधी [पिलखुआ और पीपल] धवखिरपलाशाः। [समाहार में समास का उदा॰—] वाक च त्वक च—वाक्त्वम [वाणी और चमड़ी। समास के बाद टच = अ सगासान्त प्रत्यय होता हैं। बाक च हवत् च—वाक्हपदम [वाणी और पत्थर। यहाँ भी समासान्त प्रत्यय होता है।]

द्वन्द्व के प्रयोगस्थल 'द्वन्द्वे च' (पा० सू० १।१।३१) आदि [द्वन्द्व पद घटित सूत्र] हैं।

विमर्श—'च' के चार अर्थ १—(१ समुच्यय, (२) अन्याचय, (३ इतरेतरयोग, (४) समाहार । परस्पर निरपेक्ष अनेक पदार्थों का आवृत एक क्रिया पद में क्रमशः अन्वय होना 'समुच्चय' कहा जाता है । जैसे— ईश्वरं गुरुं च

#### न्यासा

समुच्चये तावत् परस्परानिभसम्बन्धा एव गवादयो नयनादिभिः सम्बध्यमानाः समुच्चीयन्त इत्यसामध्यत् सत्यिप चार्थे तस्मिन् न भवित समासः। अन्वाचयेऽप्येकं सापेक्षं नेतरत्, यथा—पूर्वोक्त उदाहरणं। तत्र हि गवानयनं भिक्षाटनमपेक्षते, न तु भिक्षाटनं गवानयनम्; विनापि तेन तदनुष्ठानात्। स यदि गां पश्यित तदा तामप्यानयित, न चेत् भिक्षामेवाटतीत्यन्तरापेक्षारिहते चार्थे न भवित समासः। इतरेतरयोगे समाहारे च विधीयत इति। तत्र सर्वेणां सामर्थ्यस्य विद्यमानत्वात्। वाक्तवचम्, वाग्वृषदमिति। 'द्वन्द्वाच्चुदषहान्तात् समाहारे' इति टच् समासान्तः। 'जातिरप्राणिनाम्' इत्येकवद्भावः॥ २९॥

### पदमञ्जरी

भिक्षां न गामानयित, अटन्निप नान्विष्य गामानयित । इतरेतरयोगस्तु परस्परापेक्षाणामवयवभेदानुपगमेन समुदायरूनतामापन्नानामेकिस्मन्नर्थेऽन्वये सित भवित, यथा—देवदत्तयजदत्ताभ्यामिदं कार्यमिति । तथैका-पायेऽपि तद्भविन, उद्भूनावयवभेदत्वाच्च द्विवचनबहुवचने भवतः, तादृशानामेवावयवितरोघानसंहित्ररूपेणान्वये तत्समाहारः, यथा—छत्वोपानहिमिति, संहितिप्रधानत्वान्तेककचनम् । तत्रेत्यादि । स्यादेतत्—समुच्चये परस्परान-पेक्षत्वेऽपि गवादीनामेकिकगद्वारकं सामर्थ्यं दध्योदनादिवदस्त्येवेति, तन्न युक्तम्; दध्योदनादावेकत्वात् कियायाः । इह तु कर्मभेदात्किया भिद्यते, तथा च 'समुच्चयेऽन्यतरस्याम्' इत्यत्र आष्ट्रमट मठमटेत्यादिकं कर्मभेदिनिबन्धनं क्रियाभेदमाश्रित्योदाहरिष्यते । अन्वाचये त्वप्रधानमेव चार्थे वर्तते, न प्रधानमित्यनेकस्य पदस्य चार्थे वृत्त्यभावादिप समासाभावः । इह पदुश्चासी खञ्जश्चेत्येकस्मिन्धर्मिण्यनेकधर्मसमुच्चयाचार्थसद्भावात्तसमानाधिकरणयोरिप द्वन्द्वसंज्ञाप्रसङ्गः, ततश्व 'द्वन्द्वे घि' इति नियमः स्यात्, विशेषणमित्यादिना तु तत्युरुष्यकरणे खञ्जपदुरित्यिप सिद्धचित ? नंप दोषः; एकसंज्ञाधिकाराद्विशेषविहितत्वात्तत्युरुष्यसंज्ञैव भविष्यति, अन्यया नीलं च तदुत्वलं चेत्यादाविप द्वन्द्वः स्यात् । यद्वा—'शेप' इति वत्तते, अतो विशेषणमित्यत्रोपयुक्तत्वान्न भविष्यति । नामानाधिकरण्याभावे तु द्वन्द्व एव—पदुखञ्जावागताविति ।

# भावबोधिनी

भजस्व [यहाँ भजन किया में पहले ईश्वर का अन्वय होता है बाद में गुरु का। अतः एक साथ अन्वय न होने के कारण इसमें समास नहीं होता है। जहाँ किसी एक किया पद में एक का आनुपङ्गिक होते हुये और दूसरे का विषय होते अन्वय होता है तब 'अन्वाचय' कहा जाता है। यहाँ भी एक साथ अन्वय न होने के कारण समास नहीं होता है।

परस्पर-सापेक्ष समुदितों का एक किया पद में \*जहाँ अन्वय होता है वहाँ इतरेतरयोग = परस्पर साहचर्य अर्थ होता है। दोनों का साहित्य सूचित करने के लिये इसमें दो चकारों का प्रयोग होता है। जैसे—घवरच खदिरच छिन्धि = घवखदिरौ छिन्धि। एक साथ ही छेदन किया में धव और खदिर का अन्वय होता है। इसलिये यहाँ समास होता है। जब सभूह अर्थ प्रतीत होता है तब 'समाहार' होता है। यहाँ एक साथ ही एक किया में अन्वय होने के कारण समास होता है। जैसे—संज्ञा च परिभाषा च—अनयोः समाहारः—संज्ञापरिभाषम्। साहित्य की प्रतीति कराने के लिये दो चकारों का प्रयोग होता है। चूंकि समूह एक होता है और उसका कोई लिज्ज नहीं होता है। अतः नपुंसकलिङ्ग एकवचन का प्रयोग किया जाता है।

साहित्य और द्रव्य इन दोनों में किसकी प्रधानता है और किसकी उपसर्जनता ? इतरेतरयोग में साहित्य उपसर्जन और द्रव्य प्रधान होता है अतः द्रव्यानुसारी बचन और लिङ्ग आदि होते हैं। परन्तु समाहार में द्रव्य उपसर्जन और साहित्य प्रधान होता है अतः एकवचन और नपुंसक लिङ्ग ही होता है।

नीलं च तदुत्पलं च यहाँ भी चढ़य का प्रयोग होता है और एकार्थीभाव है, अतः द्वन्द्व होना चाहिये? इस शंका का समाधान यह है कि 'विशेषणं विशेष्यण बहुलम्' (पा० सू० २।१।५७) इससे सामानाविकरण्य में विहित तत्पुरुष संज्ञा द्वारा द्वन्द्व संज्ञा का बाध हो जाता है। अतः कर्मधारय तत्पुरुष ही होता है।। २९।। ४५३. उपसर्जनं पूर्वम् ॥ ३० ॥ (६५४)

'समासे' इति वर्त्तते । उपसर्जनसंज्ञकं समासे पूर्वं प्रयोक्तव्यम् । पूर्ववचनं परप्रयोगनिवृत्त्यर्थम् ।

न्यासः

उपसर्जनं पूर्वम् ॥ पूर्ववचनं परप्रयोगनिवृत्त्यर्थमिति । ननु च परप्रयोगविपर्ययो लोके न दृष्ट एव,
पदमञ्जरी

प्लक्षन्यप्रोधावित । चशब्दस्याव्ययत्वेऽपि तदर्थे विधीयमानस्य द्वन्द्वस्य स्वभावादेव लिङ्गसंख्यायोगः । कथं पुनरत्र द्विवचनम्, यावता शब्दपौर्वापर्यादर्थीभिधानेऽपि पौर्वापर्यम्, ततश्च प्लक्षशब्दः सहार्थेन
निवृत्तः न्यप्रोधशब्दः उपस्थितः, एक एवार्थस्तस्यैकत्वादेकवचनमेव प्राप्नोति, तथा च 'आद्यन्तौ टिकतौ' इति
क्रमेण प्रतीतिमङ्गीकृत्य यथासंख्यिनत्यस्य प्रवृत्तिः, न च क्रमेण द्वयोरर्थयोः प्रतोतौ द्विवचनं भवति; यथा वा वाक्ये
प्लक्षश्च न्यप्रोधश्चेति । अत्र न्यप्रोधार्थप्रतीतिदशायां प्लक्षार्थस्याप्रतीतिरेव कारणम् ? अस्तु तिंह युगपदिषकरणवचने द्वन्द्वः । किमिदं युगपदिषकरणवचन इति ? अधिकरणं वित्वदार्थः, अधिकरणे युगपद्वचनं युगपदधिकरणवचनम्, तत्र द्वन्द्वो भवति । केन पुनर्युगपद् द्वयोर्वचनम् ? एकैकेन पदेन । एतदुक्तं भवति—यावतां
पदानां द्वन्द्वो यदि तावतामन्योऽन्यार्थाभिधानं युगपद्भवत्येवं द्वन्द्वो भवतीति । अत्र हि द्विवचनबहुवचनान्यथानुपपत्तिरेव प्रमाणम्; विग्रहे चापि दर्शनात् । विग्रहे खल्विप युगपद्वचनता दृश्यते—प्रमित्रयोर्वरुणयोः
(ऋ० ७.६६ १), द्वावाचिदस्मै पृथिवी नमेते (ऋ० २ १२.१३) इति; कि पुनः समासे, यत्र चान्याचान्या च
शक्तिः प्रादुर्भविति ? कथं पुनः प्लक्षशब्देन न्यग्रोधाभिधानम्, तेन वा तस्य ? साहचर्यादिति । यद्वा तद्वा
निमित्तं भवतु, यद्यपि च लोकव्यवहारे केवलस्य प्लक्षशब्दस्य न्यग्रोधाभिधायत्वं न दृष्टं न्यग्रोधशब्दस्य वा
प्लक्षाभिधायत्वम्, द्वन्द्वावयवानां त्वनेकार्थाभिधायित्वं न केवलानामित्यदोषः । नियतविषयाश्चापि शब्दार्था
भवन्ति, यथा—भ्रातृशब्दस्यैकशेष एव स्वसरि वृत्ति, पुत्रशब्दस्य दुहितरि । एतेनैतदिपि निरस्तम् —एकेनोक्तत्वात्तस्यार्थस्य परस्य प्रयोगो नोपपद्यत इति ।

कथं द्वन्द्वावयवानामेव परस्परसिक्षधानादेषा शिक्विह्निसिक्षधिविव घृते द्रवता, नो खलु विह्निविगती भवित, यदि तिह एक्षोऽिप द्वय्थें न्यग्रोघोऽिप द्वय्थेंः, बहुत्वाद्वहुवनं प्राप्नोति ? नात्र चत्वारोऽर्थाः, कि तिह ? याभ्यामेवात्रेको द्वय्थेस्ताभ्यामेवापरोऽिष । स्यादेतत्—उभयोरत्र पर्यायत्वे यथा एलक्षन्यग्रोघी प्लक्षन्यग्रोघाविति द्विवंचने प्रतीतिः, एवं प्लक्षन्यग्रोघावित्यत्रापि प्राप्नोति, तन्नः युगपदुत्पादात् । तद्यथा द्वयो-रक्षणोर्यगपद्विस्पारितयोः पुरोवित्तन्यर्थद्वये युगपदेका प्रतीतिर्जन्यते । तथेहाि द्रष्टव्यम् । ननु यदा प्लक्षशब्दो न तदा न्यग्रोघशब्दः, यदा न्यग्रोघशब्दो न तदा प्लक्षशब्दः इति कथमत्र युगपद्वचापारः ? स्मृतिस्थयोर्युगपद्वचापाराद्वोषः । पदािन हि श्रुतमात्राणि स्वं स्वमर्थं स्मारयन्ति, पश्चादाकाङ्क्षासित्रिधियोग्यत्वेषु परामृष्टेषु स्मृतिस्थान्यभिद्यति, तस्यामेव स्मृतो युगपदारोहात्सम्भवत्येव युगपद्वचापारः । या च सा पदार्थानां स्मृतिः सा क्रमभाविनोति तत्क्रमेणैव यथासंख्यादिव्यवस्था युगपदिभिधानेऽप्युपपचते । तदेवं युगपदिधिकरणवचने द्वन्द्व इति स्थितम् । इहैकविशतिद्विगितिरिति, यद्ययं द्वन्द्वः स्याद् एकं च विशतिश्चेतीतरेतरयोगे द्ववचनबहुवचनप्रसङ्गः, समाहारे च 'स नपुंसकम्' इति नपुंसकप्रसङ्गः, अत एव एकाधिका विशतिरेकिविशतिरिति शाकपाधिवादित्वात्समासः क्रियते ? नैवं शक्यम्, 'राजन्यबहुवचनद्वन्द्वेऽन्धकवृष्ठिषु संख्या' इति पूर्वपद्मश्चित्वरेति रात्राप्ति । तस्माद् द्वन्द्व एवायम् । स समाहारे नेतरेतरयोगे, अनिभ्रधानात् । नपुंसकत्वन्तु 'क्ष्मिक्पियं लोकाश्रयत्वात्विङक्षस्य' (चान्दपरि० ७३) इति न भविति ॥ २९ ॥

उपसर्जनं पूर्वम् ॥ अनियमो हि स्यादिति । यद्यपि विपरोतप्रयोगो लोके न दृष्टः परपुरुषापराधात्तु

भावशेषिनी
'समासे' इसकी अनुवृत्ति होती है। समास में उपसर्जन संज्ञावाले का पूर्व में प्रयोग करना चाहिये। पर में
प्रयोग को रोकने के लिये 'पूर्व' का विधान है। अन्यथा अनियम होने लगेगा। अर्थात् किसका प्रयोग पहले हो और
CC-0 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection

अनियमो हि स्यात् । द्वितोया—कष्टश्रितः । तृतोया—शंकु लाखण्डः । चतुर्यी—यूपदारः । पद्धमो—वृकमयम् । षष्टी—राजपुरुषः । सप्तमो—अक्षद्योण्डः ॥

४४४. राजदन्तादिषु परम् ॥ ३१ ॥ (६०२)

पूर्वनिपाते प्राप्ते परप्रयोगार्थं वचनम् । राजदन्तादिषु परमुपसर्जनं प्रयोक्तव्यम् । न केवल्रमुप-सर्जनत्य, अन्यस्यापि यथालक्षणं विहितस्य पूर्वनिपातस्यापवादः परनिपातो विघीयते । दन्तानां राजा राजदन्तः । वनस्याप्रे अप्रेवणम् । निपातनादलुक् ।

राजदन्तः । अग्रैवणम् । लिप्तवासितम् । नग्नमुषितम् । सिक्तसंमृष्टम् । मृष्टलुष्टितम् । अवक्लिन्न-

पक्वम् । अपितोप्तम् । उप्तगाढम् ।

तत् कथं परप्रयोगनिवृत्त्यर्थैन पूर्वग्रहणेनेत्यत आह्—अनियमो हि स्यादिति । सम्भावनायां लिङ् । एवं मन्यते— यद्यपि परप्रयोगविपर्ययो न दृष्टः, तथाप्यसित नियामके वाक्ये पुरुषापराधाद् विपरीतप्रयोगोऽपि सम्भाव्येत । येषाञ्च वाक्यमेव समासोभवतीति दर्शनम्, येषां वाक्यस्यानियतक्रमत्वात् तद्विकारोऽपि समासोऽनियतकमः स्यादिति सुत्रारम्भः ॥ ३० ॥

राजदन्तादिषु परम् ॥ पूर्वस्य परिनपात इति लिप्तवासिताद्युप्तगाढपर्य्यन्तेषु । उलूबलमुसलादयो ये द्वन्द्वाः, तत्र क्विचदल्याच्तरत्वात् पूर्वनिपातः प्राप्नोति, क्विचद् घ्यन्तत्वात् पूर्वनिपातः, क्विचदजाद्यन्तत्वात्; पदमञ्जरी

वाक्यवत्सम्भाव्येतेत्यर्थः । इह राज्ञः पुरुषस्य पुत्रो राजापुरुषपुत्र इति षष्ठीसमासशास्त्रे द्वयोरिप प्रथमानिर्दृष्टत्वेऽप्युपसर्जनसंज्ञाऽन्वर्थत्वादप्रधानस्यैव भवति, पुरुषश्चात्र राजापेक्षया प्रधानमिति पूर्वनिपातित्यमः ॥ ३० ॥

राजदन्ताविषु परम् ॥ न केवलिमत्यादि । अत्र विहितपूर्वनिपातस्येति पाठे विहितः पूर्वनिपातो यस्य तस्येत्यर्थः । प्रायेण तु विहितस्येति पाठः । तत्रापवाद इति शेषः । अन्यस्यापि घ्यादेयैः पूर्वनिपातो यथालक्षणं विहितस्तस्याप्यपवाद इत्यर्थः । अग्रेवणिमति । 'वनं पुरगा' इत्यादिना णत्वम् । तदेव तर्हि णत्व-

किसका बाद में —यह कोई व्यवस्था नहीं बन पायेगी। द्वितीयान्त के पूर्वप्रयोग का उदा॰ —कष्टश्रितः [कष्ट श्रितः यहाँ 'द्वितीया श्रितातीत॰' (पा॰ सू॰ २।१।२४) से समास होता है। 'द्वितीया' यह प्रथमानिर्दिष्ट है। अतः विर्देश है। अतः प्रथमान्त 'द्वितीया' पद द्वारा 'कष्टम्' का निर्देश है। अतः यही उपसर्जनसंज्ञक होता है, इसका पूर्वनिपात होता है। यही आगे के उदाहरणों में भी समझना चाहिये] तृतीया— शंकुलाखण्ड: [शंकुलया खण्डः]। चतुर्थी —यूपदारु [यूपाय दारु]। पञ्चमी —वृकभयम् [वृकाद् भयम्]। षष्टी —राज-पुरुष: [राजः पुरुष:]। सप्तमी —अक्षशीण्डः [अक्षेषु शीण्डः]।

विमर्श—इन सभी का विशद विवेचन पहले इन द्वितीय अध्याय के प्रयम पाद में सूत्र २४, ३०, ३६, ३७, ४० और द्वितीयपाद के सूत्र ८ में किया जा चुका है वहीं देखें। इन सभी उदाहरणों के समासविधायक सूत्रों में

प्रथमानिर्दिष्ट पद से जो बोध्य हैं उनकी उपसर्जन संज्ञा होने से उनका पूर्वनिपात होता है ॥ ३० ॥

[पूर्वसूत्र से] पूर्वितिपात के प्राप्त रहते परितिपात के लिये यह वचन है। राजदन्त आदि शब्दों में उपसर्जन-संज्ञक का प्रयोग बाद में करना चाहिये। यह केवल उपसर्जन का नहीं, और भी सूत्रानुसार किये गये पूर्वितिपात का, अपवादभूत यह परितिपात किया जा रहा है। उदा॰—दन्तानां राजा—राजदन्तः [यहां 'षष्ठी' (पा॰ सू॰ राराट) सूत्र से समास होने के कारण प्रयमान्तिर्निष्ट षष्ठी = षष्ठचन्त बोध्य 'दन्त' का पूर्वप्रयोग प्राप्त है। परन्तु प्रस्तुत सूत्र से परितिपात होता है।] वनस्य अग्ने—अग्नेवणम् [यहां भी परितिपात होता है। 'वनं पुरगामिश्रका॰' (पा॰ सू॰ टा४ा४) से न का ण् हो जाता है।] यहां निपातनात् सप्तमी का अलुक् होता है। [लोप नहीं होता है।] पूर्वकालस्य परिनिपातः उलूखलमुसलम् । तण्डुलिकण्वम् । दृषदुपलम् । आरग्वायनबन्धकी । चित्ररथबाह्मोकम् । आवत्त्यश्मकम् । शूद्रार्यम् । स्नातकराजानी । विष्वस्तेनार्जुनी । अक्षिभ्रुवम् । दारगवम् ।

शब्दार्थो । घमार्थौ । कामार्थौ । अनियमश्चात्रेष्यते । अर्थशब्दौ । अर्थधर्मौ । अर्थकामौ । तत्कयम् ? वक्तव्यमिदम्—धर्मीदिषूभयमिति । वैकारिकतम् । गजवाजम् । गोपालधानीपूलासम् । पूलासककरण्डम् । स्थूलपूलासम् । उशीरबीजम् । सिञ्जास्यम् । चित्रास्वाती । भार्यापती । जायापती । जम्पती । दम्पती । जायाशब्दस्य जम्भावो दम्भावश्च निपात्यते । पुत्रपती । पुत्रपशू । केशश्मश्च । शमश्च केशौ । शिरोबीजम् । सिपिमंधुनी । मधुसिपषी । आद्यन्तौ । अन्तादी । गुणवृद्धी । वृद्धिगुणौ ।।

### न्यास ६

क्वचित् तुल्यत्वादिनयमः । दृषदुपलिमिति प्रमादाञ्चायं पाठो लक्ष्यते । अल्पाच्तरत्वाद् दृषच्छव्दस्य पूर्विनिपातः सिद्धः । अक्षिभ्रुवम्, दारगविमिति । अचतुरादिसूत्रेणाच् समासान्तः । स्थूलपूलासिमिति । प्रमादपाठोऽयं लक्ष्यते; पूर्वोक्तादेव कारणात् ॥ ३१ ॥

### पदम आरी

विधानं परिनपातस्य ज्ञापकं भविष्यित ? तन्न, 'उपसर्जनं पूर्वम्' इति नियमो न प्रवर्त्त इत्येतावतोऽप्यर्थस्य ज्ञापकत्वेन तदुपपन्नम्, तस्मात्कथं नियमेन परिनपातः स्यात् ? इह च निपातनादलुगिव णत्वमिप न भविष्य-तोति तत्राग्रेग्रहणं शक्यमकर्तुम् । पूर्वकालस्येति । 'पूर्वकालेक' इति प्रथमानिर्हेशादुपसर्जनस्येत्यर्थः । उल्रूखल-मुसलादिद्वन्द्वेषु क्वचिदलपाक्षरत्वात्क्वचिद् घ्यन्तत्वात्क्वचिदजाद्यदन्तत्वात्पूर्वनिपातप्रसङ्गः, क्वचिदनियमः । दृषदुपलमिति । प्रमाद पाठः; अल्पाच्तरत्वात् । अक्षिभुवं दारगविमिति । अचतुरादिसूत्रेऽच्समासान्तो निपातितः, तेन परनिपातस्यापि सिद्धत्वादिह पाठः शक्योऽकर्तुम् ॥ ३१ ॥

## भावबोधिनी

[इस गण में पठित शब्द—] राजदन्तः [दातों का राजा = प्रधान] । अग्रेवणम् [वन के आगे] लिसवासितम् । नग्नमुंपितम् । सिक्तसंमृष्टम् मृष्टलुश्चितम् । अविकन्नपक्वम् । अपितोपसम् । उसगाढम् । [इन सभी में पूर्वं का परिनपात है । अतः विग्रहवाक्य में परवर्त्ती को पहले रखना चाहिये ।]

पूर्वकाल ['पूर्वकालेक ' (पाश्र सू० २।१।४९) में प्रथमानिर्दिष्ट द्वारा बोधित उपसर्जन के परनिपात के उदा०] — उल्लालमुसलम् [मुसलं च उल्लालं च । अल्पाच् होने से मुसल का पूर्वनिपात प्राप्त है।] तण्डुलिक वम् [यहाँ भी पूर्ववत किण्व का पूर्वनिपात प्राप्त है।] हषदुपलम् [यहाँ 'अजाद्यन्तम्' (पा० सू० २।२।३३) से उपल का पूर्वप्रयोग प्राप्त है।] आरग्वायनबन्धकी [यहाँ बन्धकी का पूर्वप्रयोग प्राप्त है।] चित्ररथबाल्हीकम् [यहाँ भी वाल्हीक का पूर्वप्रयोग प्राप्त है।] आवन्त्यश्मकम् [अश्मक का पूर्वप्रयोग प्राप्त है।] शूदार्यम् [आर्य का पूर्वप्रयोग प्राप्त है।] स्नातकराजानी विष्वक्सेनार्जुनी [राजा और अर्जुन का पूर्वप्रयोग प्राप्त है।] अक्षिभ्रवम्। दारगवम् [इन दोनों की सिद्धि 'अचतुर-विचतुर ं (पा० सू० ३।४।७७) से होती है। उसमें ऐसा ही पाठ है।]

राज्यार्थी। धर्मार्थी। कामार्थी। यहाँ अनियम इप्ट है। अर्थशब्दी। अर्थधर्मी। अर्थकामी—यह कैसे होता है ? 'यह कहना चाहिये कि धर्म आदि में दोनों [का पूर्वनिपात होता है।] वैकारिकतम् [वैकारिमतम्]। गजवाजम् गोपालधानीपूलांसम्। पूलासकरण्डकम्। स्थूलपूलासम्। उशीरबीजम्। सिन्जास्थम्। चित्रास्वाती। [दोनों नक्षत्र हैं]। भार्यापती। जम्पती। दम्पती [इन चार शब्दों का अर्थ है पत्नी और पति] जाया शब्द का जम्भाव = जम्

श भीष्मद्रोणी, द्रोणभीष्मी, चन्दादित्यी, आदित्यचन्द्री, चन्द्रराहु, राहुचन्द्री, ग्रीष्मवसन्ती, वसन्तग्रीष्मी, शुक्रशुची, शुचिशुको, करभरासभी, रासभकरभी इत्यधिकं क्वचित्।

४५५. द्वन्द्वे घि ॥ ३२ ॥ (९०३)

'पूर्वम्' इति वर्त्तते । इन्हें समासे घ्यन्तं पूर्वं प्रयोक्तव्यम् । पटुगुप्तौ । मृदुगुप्तौ । अनेकप्राप्तावेकस्य नियमः, शेषे त्वनियमः । पटुमृदुशुक्लाः । पट्शुक्लमृदवः ।

द्वन्द्व इति किम् ? विस्पष्टपटुः॥

न्यासः

द्वन्द्वे घि ॥ 'उपसर्जनम्' इत्यन्वर्थसंज्ञाविज्ञानादप्रधानस्योपसर्जनसंज्ञा विहिता। द्वन्द्वे च सर्वेषां पदानां प्राधान्यम् । न कस्यचिदप्राधान्यमित्युपसर्जनसंज्ञाया अभावादिनयमे प्राप्ते वचनमिदम् । यत्र यत्र बहूनां पूर्वनिपातप्रसञ्जस्तत्र किमेकस्यानियमो भविष्यति, उत सर्वेषामित्याह — अनेकप्राप्तावेकस्येत्यादि । एष चार्थो जातिपदार्थस्याश्रयणाल्लभ्यते । व्यक्तौ तु पदार्थे प्रतिव्यक्ति शास्त्रप्रवृत्त्या भवितव्यम्, ततः सर्वेषां नियमः स्यात् । आकृतौ तु पदार्थे लक्ष्य एकं लक्षणं सकृदेव प्रवत्तंते । तेन चैकस्य पूर्वनिपाते जातिः कृतार्थेति शेषाणाम-नियमो भवति । एवमुत्तरत्राप्येकस्य नियमः, शेषाणान्त्वनियम इति वेदितव्यम् । विस्पष्टपदुरिति । विस्पष्टः पटुः, मयुरव्यंसकादित्वात् समासः ॥ ३२ ॥

### प्रमञ्जरी

द्वन्द्वे घि ॥ द्वन्द्वेऽनेकिमिति प्रथमानिर्देशात्सर्वेषामेवोपसर्जनत्वादिनयमे प्राप्ते वचनम् । अनेकप्राप्ता-विति । आकृतो पदार्थे समुदाये सकुल्लक्षणं प्रवर्त्तते, न प्रतिव्यक्त्यावृत्त्या । तत्रैकस्यैव पूर्वनिपातेन जातौ लक्षणं प्रवृत्तमेवेति न पुनः प्रवर्तते । नन्वाकृतिपक्षेऽिप पटुगुप्तौ मृदुगुप्तावित्यादिषु बहुषु व्यक्तिषु यथा युगपत्प्रवर्तते, तथात्रापि प्रवर्तताम् ? एवं मन्यते —एकस्य युगपदवध्यविधमद्भावो विरोधान्न सम्भवति । न चान्तमपेक्ष्यो-भयोः पूर्वत्वमन्यतरेण व्यवधानादिति, अत्र च यदा पटुमृद्वोर्द्धन्द्वं कृत्वा परचाच्छुक्रशब्दस्य द्वन्द्वः क्रियते तदाल्पाच्तरत्वात्तस्य पूर्वनिपाते शुक्लमृदुपटवः, शुक्लपटुमृदव इति च भवति । विस्पष्टपटुरिति । विस्पष्टशब्दः प्रवृत्तिनिमित्तस्य पाटवस्य विशेषणमिति विस्पष्टं पदुरिति विगृह्य 'सुप्सुपा' इति समासः ॥ ३२ ॥

# भावबोधिनी

होना और दम्भाव = दम् होना निपातित होता है। पुत्रपती, पुत्रपश्च । केशश्मश्च [दाढ़ी मूछ] शमश्चकेशी । शिरोबीजम् । सिंगमंघुनी । मघुसिंपणी [दोनों का अर्थ है--- घी और शहद] आद्यन्ती । अन्तादी [आदि और अन्त] गुणवृद्धी । वृद्धि-गुणौ। [दोनों का अर्थ है गुण और वृद्धि।]

विमर्श-इस गण में अधिकांश शब्द द्वन्द्व के विषय हैं। अतः यहां पर उपन्यास किया गया है। अट्रोजि-दीक्षित ने इसे 'आकृतिगण' लिखा है। काशिका और न्यासादि में इस विषय में कोई संकेत नहीं है। प्रकाशित गण-पाठ में भी ऐसा संकेत नहीं है। सम्भवतः अपठित लक्ष्यों को व्यान में रखकर ऐसा लिख दिया होगा। यहाँ कुछ अप्रसिद्ध शब्दों का भी समावेश है।। ३१।।

[यहाँ 'उपसर्जनं पूर्वम्' (पा॰ सू॰ २।२।३०) सूत्र से] 'पूर्वम्' इसकी अनुवृति होती है। द्वन्द्व समास में घिसंज्ञक शब्द का पहले प्रयोग करना चाहिये। उदा०—पटुगुप्तौ [पटुश्च गुप्तश्च यह विग्रह है। 'शेषो व्यसिव' (पा॰ सू॰ १।४।७) के अनुसार पटु शब्द विसंज्ञक है। अतः इसका पूर्वनिपात है।] मृदुगुप्तौ [मृदुश्च गुप्तश्च। यहाँ भी मृदु घिसंज्ञक है। अतः इसी का पूर्वनिपात होता है।] \* अनेक घिसंज्ञक पदों के द्वन्द्व की प्राप्ति रहने पर एक घिसंज्ञक शब्द के पूर्वनिपात का नियम है शेष में कोई नियम नहीं है, अर्थात विकल्प हाता है। इसीलिये] पदुमृदुशुक्ला:, मृदुपदुशुक्लाः यहाँ विसंज्ञक पदु और मृदु दोनों का क्रमशः पूर्वनिपात होता है ।

द्वन्द्व में —इसका क्या फल है ? विपष्टपदुः [विस्पष्टं पदुः यह विग्रह है । तत्पुरुष समास 'मयूरव्यंसकादयश्च' [पा॰ सू॰ २।१।७२] सूत्र से होता है। अतः द्वन्द्व नं होने से 'पटु' का पूर्वनिपात नहीं होता है।]।। ३२।।

४५६. अजाद्यदन्तम् ॥ ३३ ॥ (६०४)

'द्वन्द्वे' इति वर्त्तते । अजाद्यदन्तं शब्दरूपं द्वन्द्वे समासे पूर्वं प्रयोक्तव्यम् । उष्ट्रखरम् । उष्ट्रशशकम् । \* बहुष्वितयमः \*। अश्वरथेन्द्राः । इन्द्ररथाश्वाः । \*द्वन्द्वे घ्यन्तादजाद्यदन्तं विप्रतिषेधेन\* । इन्द्राग्नी । इन्द्रवायू । तपरकरणं किम् ? अश्वावृषो, वृषाक्वे इति वा।।

४५७. अल्पाच्तरम् ॥ ३४ ॥ (९०५)

'द्वन्द्वें' इति वत्तंते । अल्पाच्तरं शब्दरूपं द्वन्द्वें समासे पूर्वं प्रयोक्तव्यम् । प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च प्लक्ष-न्यग्रोद्यौ । घवखर्दिरपलाज्ञाः । बहुष्विनयमः—ज्ञङ्कदुन्दुभिवीणाः । वीणाज्ञङ्कदुन्दुभयः ।

अजाद्यदन्तम् ॥ द्वन्द्वे घ्यन्तादजाद्यदन्तं विप्रतिषेधेनेति । 'द्वन्द्वे घि' इति तस्मादजाद्यदन्तिमत्येतद् भवति विप्रतिषेधेन । 'द्वन्द्वे घि' इत्यस्यावकाशः - पटुशुक्लो, पटुगुप्तो । 'अजाद्यदन्तम्' इत्यस्यावकाशः -

उष्ट्रशशी, उष्ट्रबरी । इन्द्राग्नो इत्यत्रोभयं प्राप्नोति, अजाद्यदन्तं भवति विप्रतिषेधेन ।। ३३ ॥

अल्पाच्तरम् ॥ ऋतुनक्षत्राणामित्यादि । ऋतूनामानुपूर्व्यं प्रादुर्भावकृतम्, नक्षत्राणामुदयकृतम्। ऋतुनक्षत्राणामित्यत्रेव वर्णप्रहणं कस्मान्न कृतिमिति पर्यनुयोगदोषमाशङ्क्र्याह —समानाक्षराणामित्यादि।

पदमञ्जरी अजाद्यदन्तम् ॥ अजादीति पृथक् पदम्, विशेषणसमासो वा । अश्वेन्द्ररथा इति । रथशब्दस्य पश्चात्समासे रथाश्वेन्द्रा इत्यपि भवति । द्वन्द्वे घ्यन्तादजाद्यदन्तं विप्रतिषेधेनेति । 'द्वन्द्वे वि' इत्यस्यावकाशः— पटुगुप्ती; 'अजाद्यदन्तम्' इत्यस्यावकाशः—उष्ट्रखरम्; इन्द्रग्नी इत्यत्रोभयप्राप्ती परत्वाद् 'अजाद्यदन्तम्' इत्येत-द्भवति विप्रतिषेधेनेति ॥ ३३ ॥

अल्पाच्तरम् ।। अत एव निपातनात्स्वार्थे तरप्, कुत्वाभावश्च । यदि तु प्रकर्षे तरप् 'धवखदिर-पलाशाः' इत्यादौ बहुषु सन्तिहितेषु द्विवचनोपपदत्वाभावादस्याप्रवृत्तावनियमः स्यात् । द्वयोरेव तु स्यात्— प्लक्षन्यग्रोधाविति ! शङ्कादुन्दुभिवीणा इति । तूर्याङ्गानामित्येकवद्भावो न भवति; तूर्यशिल्पोपजीविनामेव तत्र भावबोधिनी

'द्वन्द्वे' इसकी अनुवृत्ति होती है। द्वन्द्व समास में अजादि-अदन्त राब्द का पूर्व प्रयोग करना चाहिये। उदा॰ —उष्ट्रखरम् । [ऊँट और गथा ।] उष्ट्रशशकम् [ऊँट और खरगोश । यहाँ उष्ट्रं अजादि-आदन्त होने से पहुले प्रयुक्त होता है।]

#बहुत शब्दों के होने पर कोई नियम नहीं है # अश्वरथेन्द्राः, इन्द्रंरथाश्वाः । [यहाँ इन्द्र, अश्व और रथ का द्वन्द्व है। यहा कोई नियम नहीं है। अद्वन्द्व में घिसंज्ञक की अपेक्षा अजादि-अदन्त का विप्रतिषेधेन पूर्वनिपात होता है। #इन्द्राग्नी। इन्द्रवायू। [यहाँ इन्द्र शब्द अजादि और अदन्त होने के पहले प्रयुक्त होता है।] [अदन्त में] तपरकरण का क्या प्रयोजन है ? अश्वावृषे, वृषाश्वे [अश्वा च वृषश्च । यहाँ अश्वा अजादि तो है परन्तु अदन्त=ह्रस्व अकारान्त नहीं है। अतः कोई नियम नहीं है।]

विमर्श-यदि कहीं 'घिसंज्ञक का प्रयोग होने से 'द्वन्द्वे घि' (पा॰ सू॰ २।२।३२) की प्रवृत्ति सम्भव हो और अजाद्यन्त होने से 'अजाद्यन्तम्' (पा॰ सू॰ २।३।३३ को । इस स्थिति में 'अजाद्यन्तम्'—की ही प्रवृत्ति होती है। जैसे-इन्द्राग्नी । यहाँ 'अग्नि' विसंज्ञक का पूर्वनिपात न होकर 'अजादि-अदन्त' इन्द्र का हो पूर्वनिपात होता है ॥ ३३ ॥

'दन्द्वे' इसकी अनुवृत्ति होती **है** । अलंप अचों वाला शब्द रूप दन्द्व समास में पहले प्रयुक्त करना चाहिये । उदा • — प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च इस विग्रह में — प्लक्षन्यग्रोधौ । [पिलखन और बरगद] धवखदिरपलाशाः। बहुत से अर्ष्प

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

\*ऋतुनक्षत्राणामानुपूर्व्येण समानाक्षराणां पूर्वनिपातो वक्तव्यः\* (म॰ भा॰ २.२.३४ वा॰ ३)। हेमन्तिक्षिश्चरवसन्ताः । चित्रास्वातो । कृत्तिकारोहिण्यौ । समानाक्षराणामिति किम् ? ग्रोष्मवसन्तौ ।

\* लघ्वक्षरं पूर्वं निपततीति वक्तव्यम् \* (म॰ भा॰ २.२.३४ वा॰ ५) । कुशकाशम् । शरशादम् ।

#### न्यास

असमानाक्षराणामिप वर्णानामानुपूर्व्येण पूर्वनिपात इष्यत इति पृथ्यवचनम् । आनुपूर्व्येख वर्णानां जन्मकृतिमिति लोकव्यवहारे प्रसिद्धम् । प्रसिद्धिश्च श्रतिकृता । श्रुतौ हि पठ्यते—'मुखतो ब्राह्मणमसृजत्, बहुभ्यां राजन्यम्,

### पदमञ्जरी

ग्रहणात् । नियतद्रव्यविवक्षायां जातिपरत्वाभावात् 'जातिरप्राणिनाम्' इत्येतदिप न भवति । शङ्क्षवीणाभ्यां दुन्दुभेर्द्वन्द्वे दुन्दुभिशङ्क्षवीणा इत्यपि भवति । एवं मृदङ्गश्च शङ्क्ष्यणवो च मृदङ्गशङ्क्ष्वणवाः, धनपतिश्च रामकेशवौ च प्रसादो घनपतिरामकेशवानामित्यादि भवति । तथा होता च पोता च नेष्टा चोद्गाता चेति बहूनां युगपद् द्वन्द्वे तृतीयस्योत्तरपदमनन्तरमिति तस्यैवानङ् भवति, नेतरयोः—होतृपोतृनेष्टोद्गातारः । द्वयोर्द्वयोर्द्वन्द्वे त्रयाणामप्यानङ् भवति—होतापोतानेष्टोद्गातार इति । एवमन्यत्रःपि द्वन्द्वक्रियायामानुपूर्व्यविशेषान्द्वपविशेषो वेदितव्यः । पूर्वाभ्यामल्पाच्तरमित्येतत्पूर्वानुसारेण गम्यमानत्वाद् वृत्तौ न पठितम् । 'द्वन्द्वे घि' इत्यस्यावकाशः—पठश्चन्यग्रोधौ; वागग्नी इत्यत्रोभयप्राप्तौ अल्पाच्तरम् मित्येतद्भवति । अजाद्यदन्तिमत्यस्यावकाशः—उष्ट्रखरम्, अल्पाच्तरमित्यस्य स एवः वागिन्द्रावित्यत्रोभयप्राप्तौ 'अल्पाच्तरम्' इत्येतद्भवति ।

ऋतुनक्षत्राणामिति । ऋतूनामानुपूर्व्यं प्रादुर्भावकृतम्, नक्षत्राणामुदयकृतम् । मातापितराविति । 'आचार्यः श्रेष्ठो गुरूणाम्, मातेत्येके' इति स्मृतिः । 'पितुर्द्शगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते' (मनु०) इति च ।

श्रद्धामेथे इति । सत्यां श्रद्धायामर्थिक्रियाकारिणो मेधेत्यभ्यहितत्वं श्रद्धायाः । दोक्षातपसी इति ।

दीक्षार्थं तप इत्यभ्यहितत्वं दीक्षायाः । लघ्वक्षरादिप तपसो विप्रतिषेधादभ्यहितमित्येतदेव भवति ।

समानाक्षराणामित्यत्र नास्तीति । तेन ऋतुनक्षत्राणामित्यत्रेव वर्णग्रहणं न कृतिमिति भावः । वर्णानामुत्पत्तिकृतमानुपूर्व्यं श्रूयत एव—'मुखतो ब्राह्मणमसृजद्वाहुभ्यां राजन्यमूरुभ्यां वैश्यं पद्भूषां शूद्रम्' (ऋ० १०.९७) इति ।

### भावबोधिनी

अचों वालों में कोई नियम नहीं है—शङ्खदुन्दुभिवीणाः, वीणाशङ्खदुन्दुभयः [वीणा च शङ्खश्च, दुन्दुभिश्च—यह विग्रह है। इसमें कभी 'वीणा' का और कभी 'शङ्ख' का पूर्वनिपात होता है।]

\* समान अक्षरों = अचों वाले ऋतुओं और नक्षत्रों में आनुपूर्व्यं = प्रादुर्भाव के क्रम से पूर्वनिपात कहना चाहिये। \* उदा० — हेमन्तिशिश्वसन्ताः, हेमन्तश्च, शिशिरश्च, वसन्तश्च — यह विग्रह है। सभी समान अच् वाले हैं। अतः उत्पत्ति के क्रम को मानकर पूर्वनिपात होता है। चित्रास्वाती [चित्रा और स्वाति नक्षत्र हैं। चित्रा पहले होता है। अतः इसी का पूर्वनिपात किया जाता है। कृत्तिकारोहिण्यौ कृत्तिका च रोहिणी च। यहाँ कृत्तिका पहले होती है। अतः इसी का पूर्वनिपात होता है।

समान अक्षर = अचों वाले के मध्य में — यह किस लिये है ? ग्रीष्मवसन्ती [यहाँ दो और तीन अक्षर हैं।

अतः प्रादुर्भाव का क्रम न लेकर अल्प अच्वाला मानकर ग्रीष्म का पहले प्रयोग होता है।]

अतः प्रादुमान का प्राप्त परिवास का पहले प्रयोग होता है, ऐसा कहना चाहिये . कुशकाशम् [कुश और काश = तृण कै लघु अक्षर वाले का पहले प्रयोग होता है, ऐसा कहना चाहिये . कुशकाशम् [कुश और काश = तृण विशेष] शरशादम् [वाण और शाद = घास]।

- \* अर्झ्याहतं च पूर्वं निपततीति वक्तव्यम् \* (वा॰ ४) । मातापितरौ । श्रद्धामेधे । दौक्षातपसी ।
- \* वर्णानामानुपूर्व्येण पूर्वनिपातः \* (वा॰ ६) । ब्राह्मणक्षत्रियविट्शूद्राः । समानाक्षराणामित्यत्र नास्ति ।

\* भ्रातुश्च ज्यायसः पूर्वनिपातो वक्तव्यः \* (वा० ७) । युधिष्ठिरार्जुनौ ।

\* संख्याया अल्पोयस्याः पूर्वनिपातो वक्तव्यः \* (वा॰ ८) । द्वित्राः । त्रिचतुराः । नवतिशतम् ॥

४५८. सप्तमीविशेषणे बहुवीहौ ॥ ३५ ॥ (८९८)

सर्वोपसर्जनत्वाद्वहुन्नीहेरनियमे प्राप्ते नियमार्थं वचनम् । सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुन्नीहिसमासे पूर्वं प्रयोक्तव्यम् । कण्ठेकालः । उरसिलोमा । विशेषणम्—चित्रगुः । शबलगुः ।

### न्यासः

करुम्यां वैश्यम्, पद्भ्यां शूद्रम्' इति । संख्याया अल्पीयस्याः इति द्वन्द्वे चेति वक्तव्यम् । द्वित्राः, त्रिचतुरा इति बहुत्रीहिः । नवतिशतमिति द्वन्द्वः ॥ ३४॥

सप्तमीविशेषणे बहुवीहौ ॥ सर्वनामसंख्ययोरिति । यत्र गुणवचनेन सह समासः सोऽस्य विषयः । यत्र तु द्रव्यवाचिना तत्र सर्वनामसंख्यायोविशेषणत्वादेव पूर्वनिपातः सिद्धः ।

### पदमञ्जरी

संख्याया अल्पीयस्या इति । द्वंन्द्वे चाद्वन्द्वे चेत्याहुः । अल्पीयस इति पाठे अल्पीयसोऽर्थस्य वाचिकाया इत्यर्थः । नवितश्वतिमिति । द्वन्द्वः, 'द्येकयोः' इति तु सौत्रो निर्देशः ॥ ३४॥

सप्तमीविशेषणे बहुब्रीही ।। कण्ठेकाल इति । यदा कण्ठे किञ्चिदस्तीति निर्ज्ञति काल इति विशेषणं

## भावबोधिनी

\* अम्यहित = पूजनीय का पूर्वप्रयोग होता है, ऐसा कहना चाहिये। \* मातापितरौ। [माता च पिता च] श्रद्धामेघे [श्रद्धा च मेघा च।] दीक्षातपसी [दीक्षा च तपः च]।

# वर्णों का आनुपूर्व्योण = जन्मकृतश्रेष्ठत्वकम से पूर्वनिपात होता है—ऐसा कहना चाहिये। # ब्राह्मण-क्षत्रियिवद्शुद्रा: [ब्राह्मणश्च, क्षत्रियश्च, विट्च शूद्रश्च यह विग्रह है। जन्मकृत श्रेष्ठता के आघार पर पूर्वनिपात होता है।] यहाँ समान अक्षरों वाला नियम लागू नहीं हो सकता है। [अत: यह बनाया गया।]

# बड़े भाई का पूर्वनिपात कहना चाहिये। # युधिष्ठिरार्जुनी [बड़ा भाई होने के कारण युधिष्ठिर का पूर्व-निपात होता है।]

# सर्वत्र छोटी = कम संख्यावाची शब्द का पूर्वनिपात कहना चाहिये। # द्वित्राः द्वि वा त्रयो वा । यहाँ वहुन्नीहि है। इन दोनों की व्युत्पत्ति के लिये 'संख्ययाऽ-व्ययः (पा॰ सू॰ २।२।२५) की व्याख्या देखनी चाहिये।] नवतिशतम् नवतिश्च शतं च। यह द्वन्द्व है। [इस आधार पर 'द्वये कयोदि वचनैकदचने' (पा॰ सू॰ १।४।२२) यह कैसे होगा ? यह सौत्र प्रयोग है।]।। ३४।।

बहुत्रीहि के सभी पद उपसर्जन होते हैं अतः अनियम प्राप्त रहते नियम करने के लिये यह सूत्र है। ससम्यन्त और विशेषणवाची शब्द त्रहुत्रीहि समास में पहले प्रयुक्त करना चाहिये। उदा०—[कण्ठे कालः यस्य सः इस विग्रह में] कण्ठेकालः [कण्ठ में है काल = मृत्यु जिसका, वह] उरसिलोमा [उरसि लोम यस्य सः। यहाँ भी ससम्यन्त का पूर्वनिपात होता है। 'अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गाद' (पा० सू० ६।३।१२) से ससमी का अलुक् होता है।] विशेषण [के पूर्वप्रयोग का उदा०—] चित्रगुः [चित्राः गावः यस्य सः, यहाँ चित्रा विशेषणवाची है, गो विशेष्यवाची है। किन्तु दोनों उपसर्जन हैं। अतः विशेषणवाची का पूर्वनिपात होता है।] शबलगुः [शबलाः गावः यस्य सः। चित्रवर्ण की गायें हैं जिसकी। यहाँ भी शबल विशेषण है। अतः इसी का पूर्व प्रयोग होता है।]

\* सर्वनामसंख्ययोख्पसंख्यानम् \* (म॰ भा॰ २.२.३५ वा॰ १)। सर्वद्वेतः । सर्वकृष्णः । द्विशुक्तः । द्विक्रुष्णः । अनयोरेव मिथः संप्रधारणायां परस्वात्संख्यायाः पूर्वनिपातः । द्वचन्यः । त्र्यन्यः ।

\* वा त्रियस्य पूर्वनिपातः \* वा॰ ३) । गुडप्रियः । प्रियगुडः ।

\* सप्तम्याः पूर्वनिपाते प्राप्ते गड्वादिश्यः सप्तम्यन्तं परम् \* (वा० ४) । गडुकाराः । गडुकाराः । कथं वहेगडुः ? प्राप्तस्य चाबाधा व्याख्येया ॥

४५९. निष्ठा ॥ ३६ ॥ (८६६)

निष्ठान्तं च बहुवीहिसमासे पूर्वं प्रयोक्तव्यम्। कृतकटः। भिक्षितिभिक्षः। अवमुक्तोपानत्कः।

सप्तम्याः पूर्वनिपात इत्यादि । सप्तम्यन्तस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते गड्वादिभ्यः परवचनं कर्त्तव्यमिति । सप्तम्यन्तं परमुच्यते = कथ्यते येन व्याख्यानेन तत् परवचनम् । तत्रेदं व्याख्यानम् - आहितादेराकृतिगणत्वाद् गडुकण्ठप्रभृतयस्तत्रैव द्रष्टव्याः, तेन गड्वादिभ्यः परं सप्तम्यन्तं भविष्यति । कथं बहेगडुरिति ? यदि गड्वा-दिभ्यः सप्तम्याः परवचनमिति भावः । प्राप्तस्य च बाधा व्याख्येयेति । तत्रेदं व्याख्यानम्—'वाहिताग्न्यादिषु' इत्यतो वाग्रहणं कियते, सा च व्यवस्थितविभाषा विज्ञायते । तेन प्राप्तस्य परनिपातस्य बाधनं भविष्यति ॥ ३५ ॥ निष्ठा ॥ ननु विशेषणमेवात्र निष्ठेति । कृतशब्दः क्रियाशब्दः । कटशब्दो द्रव्यवचनः । तत्र यथा

पदमञ्जरी प्रयुज्यते तदा सप्तमीग्रहणेन प्रयोजनम्, अन्यदा तु विशेषणत्वादेव सिद्धम्। सम्प्रधारणायामिति। इदमस्तु इदमेवेति निरूपणा = सम्प्रधारणा। परत्वादिति। शब्दपरिवत्रतिषेधादित्यर्थः। एवमथंमेव च 'संख्यासर्व-नाम्नोः' इति नोक्तम् । गड्वादिभ्य इति । गड्वादयः प्रयोगतो द्रष्टव्याः ॥ ३५ ॥

निष्ठा ॥ अवमुक्तोपानत्क इति । उरःप्रभृतित्वात्कप् । ननु चेत्यादि । यथा चित्रगुरिति । गुणद्रव्य-

भावबोधिनी

 सर्वनाम और संख् । के वाचक शब्दों का पूर्वप्रयोग कहना चाहिये । स सर्वश्वेत: [सर्वः श्वेतः यस्यः सः । सभी कुछ सफेद है जिसका, वह । यहाँ 'सर्व' का पूर्व प्रयोग होता है।] सर्वकृष्ण: [सर्व: कृष्ण: यस्य सः। सभी है काला जिसका, वह । 'सर्व' शब्द सर्वनाम है । अतः पहले प्रयुक्त होता है ।] द्विशुवल: [दो शुक्लो यस्य सः ।] द्विकृष्णः द्वी कृष्णी यस्य सः । यहाँ द्वि शब्द संख्यांवाची है । अतः इसका पूर्वनिपात होता है :] इन सर्वनाम और संख्या के वाचक शब्दों का एक साथ प्रयोग होने के कारण संख्यावाचक का पूर्वनिपात होता है अर्थात वार्तिक में 'सर्वनाम' पहले है 'संस्था' बाद में है अतः संस्था वाचक ही बलवान होने से पूर्व में प्रयुक्त होता है। उदा॰ — द्वचन्यः [द्वी अन्यी यस्य सः । यहाँ 'द्वि' संख्यावाचक है । 'अन्य' सर्वनाम है । अतः संख्यावाची का पूर्वनिपात होता है । दो हैं अन्य जिसके वह] त्र्यन्य:--श्रय: अन्ये यस्य सः। यहाँ भी संख्यावाचक का पूर्वनिपात होता है।]

श्रिय शब्द का विकल्प से पूर्वनिपात होता है । इस्तार — गुडिप्रयः, प्रियगुडः [गुडः प्रियः यस्य सः । यहाँ

कभी 'प्रिय' का और कभी 'गुड' का पूर्वनिपात होता है। जिसको गुड अच्छा लगता है।]

# ससम्यन्त का पूर्विनिपात प्राप्त रहने पर 'गहु' आदि शब्दों के बाद ससम्यन्त का प्रयोग करना चाहिये। गहुकण्ठ: [कण्ठे गहु: यस्य सः।] गहुशिरा: [शिरसि गहु: यस्य सः। दोनों में सप्तम्यन्त 'कण्ठे' और 'शिरसि' हैं। अतः इनका परिनपात होता है। गले या सिर पर जो मांस का गोला सा निकल आता है उसे 'गहु' कहते हैं।] तो यहेगहु: [वहे = स्कन्धे गहु: यस्य सः—] यह प्रयोग कैसे होता है ? प्राप्त के बाध की व्याख्या करनी चाहिये। अर्थात् 'वा' का पूर्व अपकर्ष करके उसे व्यवस्थित-विभाषा मानकर कहीं-कहीं नहीं भी होता है] ॥ ३५॥

बहुन्नीहि समास में निष्ठा-प्रत्ययान्त का पूर्व में प्रयोग करना चाहिये। उदा० - कृतकटः। [कृतः कटः येन सः। कृतं कटे येन सः आदि विग्रह हैं।] भिक्षितिभिक्षिः [भिक्षिता भिक्षिः येन सः] अवमुक्तोपानत्कः [अव्मुक्ता

. [ २. २. ३६.

बाहूतसुब्रह्मण्यः । ननु च विशेषणमेवात्र निष्ठा ? नैष नियमः, विशेषणविशेष्यभावस्य विवक्षानिबन्धनत्वात् । कटे कटेन कृतमिति वा विग्रहीतन्यम् ।

\* निष्ठायाः पूर्वनिपाते जातिकालसुखादिम्यः परवचनम् \* (म० भा० २.२.३६ वा० १) । शाङ्ग-जग्बो । पलाण्डुभिक्षती । मासजाता । संवत्सरजाता । सुखजाता । दुःखजाता । कथं कृतकटः, भुक्तौदनः ? प्राप्तस्य चाबाधा व्याख्येया ॥

### न्यांसः

गुणो द्रव्यस्य विशेषणं तथा क्रियापि । तथा सित निष्ठान्तस्य विशेषणत्वात् पूर्वेणैव पूर्वनिपातः सिद्धः । कटे कृतमनेनेत्यादिना विग्रहभेदेन निष्ठाया विशेषणत्वाभावं दर्शयति । अत्र विग्रहे सप्तम्यन्तमेव विशेषणम्, निष्ठान्तं विशेष्यम्, सामानाधिकरण्ये हि क्रियागुणौ विशेषणविशेष्यभावौ नियमेनानुभवतः, न हि वैयधिकरण्ये । तथा हि—पटस्य शुक्लः, काकस्य गतिरित्यत्र गुणादेविशेष्यत्वम्, व्यवच्छेद्यत्वात्; द्रव्यस्य तु विशेषणत्वम्, व्यवच्छेद्यक्तात् । निष्ठायाः पूर्वनिपाते द्रत्यादि । जात्यादिभ्यो निष्ठान्तं परमुच्यते, तेन तद्व्याख्यानं कर्त्तंव्यम् । तत्रदे व्याख्यानम् —सारङ्गजग्धी-मासजाता-सुखजातादयः शब्दा आहितादेराकृतिगणत्वात् तदन्तःपातिनः, तेन जातिकालसुखादिभ्यो निष्ठान्तं परं भवतीति । सारङ्गजग्धीति । सारङ्गशब्दो जातिवचनः । ततः 'कादल्पास्थाम्य' द्रत्यनुवर्त्तमाने 'अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा' इति ङोष् । कथं कृतकट द्रति । कटशब्दस्य जातिवाचित्वादिति प्रश्नः । प्राप्तस्य चाबाधा व्याख्येयेति । तेन कृतकट द्रत्यत्रापि भविष्यतीति भावः । सा पुनरप्राप्तस्य चाबाधा

### पदमञ्जरी

शब्दयोरुपनिपाते गुणशब्दस्य विशेषणत्वम्, क्रियाद्रव्यशब्दयोरिप क्रियाया एव विशेषणत्वम् । ततश्च पूर्वेणैव सिद्धमिति भावः । विवक्षानिबन्धनत्वादिति । यदा कृत किञ्चिदनेनेति निर्ज्ञाते कट इति प्रयुज्यते तदा कटो विशेषणमिति मन्यते । कटे कटेन कृतमिति वा विग्रहोतव्यमिति । एवं विग्रहे कृतस्य विशेषणत्वशङ्कव नास्तीति भावः । क्विचत्तु वाशब्दो न पठ्यते, तत्र विवक्षानिबन्धनत्वादित्युक्ते तामेव विवक्षां दर्शयतीति व्याख्येयम् ।

जातिकालमुखादिम्यः परवचनमिति । ज्ञापकात्सिद्धम्, 'जातिकालमुखादिभ्योऽनाच्छादनाद्' इत्याह, तज्ज्ञापयित 'जात्यादिभ्यः परा निष्ठा निपतित' (कात्या० वा० १४२२) इति । शार्ङ्गां

## भावबोधिनी

उपानत् येन सः । छोड़ दिया है जूता को जिसने । यहां स्वाधिक 'क' प्रत्यय होता है ।] आहूतसुब्रह्मण्यः [आहूतं सुब्रह्मण्यं येन सः] निष्ठाप्रत्ययान्त तो विशेषण ही होता है — [अतः पूर्व सूत्र से ही पूर्वनिपात सम्भव है] इस शका समा-धान यह है कि विशेषणविशेष्यभाव विवक्षामूलक होता है । यहां 'कटे कटेन वा कृतम् – यह विग्रह करना चाहिये । [यहां 'कृतम' यह विशेषणवाची नहीं रहता है । अतः इसका पूर्वनिपात सम्भव नहीं है । यह सूत्र आवश्यक है ।]

# निष्ठा के पूर्वनिपात के प्रसङ्ग में जातिवाचक, कालवाचक और सुख आदि शब्दों के बाद निष्ठा-प्रत्ययान्त का प्रयोग होता है। # शार्झ जग्बी [शार्झ जग्बी यया सा। यहाँ निष्ठा-प्रत्ययान्त जग्ब का परनिपात होता है। शार्झ = मासजात: । विदग्ध मांस। न्यासकार ने 'सारङ्ग जग्बी' यह लिखा है। परन्तु भाष्य में 'शार्झ जग्बी' यही पाठ है। यह जातिवाची है पलाण्डु भिक्षती [पलाण्डु: भिन्नतो यया सा। यहाँ भी निष्ठान्त का पूर्वप्रयोग होता है। प्याज खाया है जिसने मासजाता [मास: जात: यस्या: सा—विग्रह है। यहाँ कालवाचक से परे निष्ठा है। संवत्सर जाता [संवत्सर: जात: यस्या: सा।] मुख जाता। [मुखं जातं यस्या: सा ] दु:ख जाता [दुखं जातं यस्या: सा। इनमें निष्ठान्त का परप्रयोग किया जाता है।] कृतकट:, भुक्तीदन: आदि प्रयोग कैसे होते हैं? [यहाँ निष्ठान्त का परप्रयोग क्यों नहीं होता है?] प्राप्त के बाध की व्याख्या करनी चाहिये [यहाँ भी 'वा' की अनुवृत्ति मानकर व्यवस्थित-विभाषा माननी चाहिए।]

\* प्रहरणार्थेम्यश्च परे निष्ठासप्तम्यौ भवत इति वक्तव्यम् \* (म॰ भा० २.२.३६ वा० ५) । अस्युचतः । दण्डपाणिः । कथम् उद्यतगदः, उद्यतासिः ? प्राप्तस्य चाबाधाः व्याख्येया ॥

४६०. वाऽऽहिताग्न्यादिषु ॥ ३७ ॥ (६००)

'निष्ठा' इति पूर्वनिपाते प्राप्ते विकल्प उच्यते । ब्राहिताग्न्यादिषु निष्ठान्तं पूर्वं वा प्रयोज्यम् । अग्न्याहितः । आहिताग्निः । जातपुत्रः । पुत्रजातः । जातदन्तः । जातदमश्रुः । तैलपीतः । घृतपीतः अद्वभायः । गतार्थः । ब्राक्कतिगणश्चायम् । तेन गडुकण्ठप्रभृतय इहैव द्रष्टव्याः ॥

४६१. कडाराः कर्मधारये ॥ ३८॥

गुणशब्दानां विशेषणत्वात् पूर्वनिपाते प्राप्त विकल्प उच्यते । कडारादयः शब्दाः कर्मधारये समासे वा पूर्वं प्रयोक्तव्याः । कडारजैमिनिः । जैमिनिकडारः ।

#### न्यासः

पूर्ववदेव व्याख्येया । एवमुतरत्रापि व्याख्येया । प्रहरणायंस्य इत्यादि । प्रहरणमर्थो येषां ते तथोकाः । तेस्यः परे निष्ठासप्तम्यौ भवत इत्येतदथंकपं व्याख्येयमित्यर्थः । तत्रेदं व्याख्यानम् — अस्युद्यतः, दण्डपाणिरित्येवमादीनां वाब्दानामाहितारन्यादिषु पाठात् परे निष्ठासप्तम्यौ भवत इति । ३६ ॥

बारऽहिताग्न्यादिषु ॥ ३७ ॥

कडाराः कर्मधारये ॥ कडारादयो ये गुणशब्दाम्तेषां विशेषणत्वं भवतीत्याह् —गुणशब्दानामित्यादि । गतार्थम् ॥ ३८ ॥

पदमञ्जरी

जग्धमनयेति बहुव्रोहिः। 'कादल्पास्यायाम्' 'अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा' इति ङीष्। अत्राहुः—िनष्ठाशब्देन या विहिता निष्ठा तस्या ग्रहणम्। तेन सुस्थितम्, चारुहमिनमित्यादी 'नपुंसके भावे कः' इत्यस्य परनिपात इति ॥ ३६-३७॥

# भावबोधिनी

\* प्रहरण अर्थवाचक शब्दों से परे निष्ठा और ससम्यन्त शब्द होते हैं—ऐसा कहना चाहिये । अस्युद्धतः किया अर्थवाच करनी चाहिये। अस्युद्धतः किया निष्ठान्तः असिः यस्य सः यहाँ प्रहरणवाची 'असि' से परे निष्ठान्त 'उद्यत' का प्रयोग किया जाता है। दिण्डपाणिः [दण्डः पाणौ यस्य सः। यहाँ ससम्यन्त पाणि का परप्रयोग होता है। सामान्य सूत्र से ससम्यन्त का पूर्वप्रयोग प्राप्त रहता है। उद्यतगदः, उद्यतासिः [उद्यता गदा यस्य सः, उद्यतः असिः यस्य सः] ये प्रयोग कैसे होते पूर्वप्रयोग प्राप्त रहता है। उद्यतगदः, उद्यतासिः [यहाँ भी 'वा' का सम्बन्ध मानकर उयवस्थित-विभाषा की कल्पना है ? प्राप्त के वाथ की उयाह्या करनी चाहिये। [यहाँ भी 'वा' का सम्बन्ध मानकर उयवस्थित-विभाषा की कल्पना करनी चाहिये।। ३६॥

'निष्ठा' इस पूर्व सूत्र से [निष्ठा-प्रत्ययान्त का] पूर्वनिपात प्राप्त रहते यह विकल्प कहा जा रहा है—
आहितारिन आदि शब्दों में निष्ठा-प्रत्ययान्त का विकल्प से पहले प्रयोग करना चाहिये। उदा॰—अरन्याहितः आहिआहितः अग्निः येन सः। जिसने अग्नि का आधान कर लिया है। यहाँ निष्ठान्त के वैकल्पिक पूर्वप्रयोग के
तारिनः [आहितः अग्निः येन सः। जिसने अग्नि का आधान कर लिया है। यहाँ निष्ठान्त के वैकल्पिक पूर्वप्रयोग विकल्प से
कारण दो रूप होते हैं। जातपुत्रः, पुत्रजातः [जातः पुत्रः यस्य सः। यहाँ भी निष्ठान्त 'जात' का पूर्वप्रयोग विकल्प से
होता है।] जातदन्तः [दन्ताः जाताः यस्य सः] जातदमश्रुः [जातः क्मश्रुः यस्य सः] तैल्पितः [तैलं पीतं येन सः]
होता है।] जातदन्तः [दन्ताः जाताः यस्य सः] जातदमश्रुः [जातः क्मश्रुः यस्य सः। इन सभी के दो दो रूप
घृतपीतः [पीतं घृतं येन सः]। ऊडभार्यः [क्रहा भार्या येन सः]। गतार्थः [गतः अर्थः यस्य सः। इन सभी के दो दो रूप
होते हैं।] यह आकृतिगण [माना गया] है। इसिलये [गडकण्ठः आदि शब्दों को इसी गण में देखना चाहिये। [अर्थात्
होते हैं।] यह आकृतिगण [माना गया] है। इसिलये शब्दों का पाठ इसी गण में करना चाहिये]॥ ३७॥
अपेक्षित शब्द का पूर्वनिपात करने के लिये शब्दों का पाठ इसी गण में करना चाहिये]॥ ३७॥

अपेक्षित शब्द का पूर्विनिपात करने के लिय शब्दा का पाठ करा गा पर सित सह विकल्प कहा जा रहा है। कडार आदि गुणवाचक शब्द विशेषण होते हैं अतः पूर्विनिपात के प्राप्त रहते यह विकल्प कहा जा रहा है। कडार आदि गुणवाचक शब्द विशेषण होते हैं अतः पूर्विनिपात के प्राप्त रहते यह विकल्प कहार अभिनिकडारः। शब्दों को कर्मधारय समास में विकल्प से पूर्व में प्रयुक्त करना चाहिये। उदा — कडार अभिनिकडारः।

कार हि॰/५० CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

कडार । गडुल । काण । खझ । कुण्ठ । खझर । खलति । गौर । बृद्ध । अिक्षुक । विङ्गल । तनु । वटर । कर्मघारय इति किम् ? कडारपुरुषो ग्रामः ॥

।। इति श्रोजयादित्यविरचितायां काशिकायां वृत्तौ द्वितोयाध्यायस्य द्वितोयः पादः समाप्तः ।।

### न्यासः

।। इति बोधिसत्वदेशीयाचार्यश्रीजिनेन्द्रबुद्धिपादिवरचितायां काशिकाचिवरणपश्चिकायां द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥

### पदमञ्जरी

कडाराः कर्मधारये ॥ बहुवचननिर्देशादाद्यर्थोऽवगम्यत इत्याह—कडारादय इति ॥ ३८॥ ॥ इति श्रोहरदत्तमिश्रविरचितायां पदमञ्जर्यां द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥

h.

### भावबोधिनी

[कडारश्वासी जैमिनि:—यह विग्रह है। यहाँ 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्' (पा० सू० २।'।५७) से कमैं वारय सनास होने पर विशेषण = कडार का पूर्वनिपात नित्य प्राप्त होता है। प्रस्तुत सूत्र विकल्प करता है। अतः दो रूप होते हैं। पीला जैमिनि—यह अर्थ है।

[इसमें यद्याप 'आदि' शब्द का उल्लेख नहीं है तथापि 'कडाराः' इस बहुवचन के बल पर इसे भी गण माना गया है। इस गण में इन शब्दों का पाठ है—]

कडार [पीला]। गडुल [जिसके गले या सिर पर मांस का पिण्ड निकल आया है]। काण [काना]। खन्त [लंगड़ा] कुण्ठ [कुण्ठित]। खञ्जर। खलति [जिसके सिर पर बाल नहीं है, गंजा]। गौर [गोरा]। वृद्ध। भिक्षुक। पिङ्गल [पीला]। तनु [पतला]। वटर।

कर्मधारय में —इसका क्या फल है ? कडारपुरुष: ग्राम:। [कडारा: पुरुषा: यस्मिन् ग्रामे स:। यहां बहुन्नीहि है। अत: विशेषण = कडार का ही पूर्वनिपात होता है। ।। ३८।।

।। इस प्रकार जयादिस्य द्वारा विरिवत 'काशिका' वृत्ति में द्वितीय-अध्याय का द्वितीय-पाद समाप्त हुआ ।।

।। इस प्रकार वयशकूर-लाल-त्रिपाठि-हारा विरवित 'भावबोधिनी' हिन्दी-ध्यास्या में काशिकावृत्ति के हितीय अध्याय का हितीय पाद समाप्त हुआ ।।

# परिशिष्ट-१

# पाणिनीय सूत्र-प्रणयन-पद्धति

सूत्र उसे कहते हैं जो बहुत-सी बातों को थोड़े में ही संक्षिप्त रूप से कह दें। ये सूत्र छः प्रकार के हैं — १. अधिकारसूत्र, २. संज्ञासूत्र, ३. परिभाषासूत्र, ४. विधिसूत्र, ५. नियमसूत्र और ६. अतिदेशसूत्र।

# १. अधिकारसूत्र

अधिकार सूत्र उसे कहते हैं जिस सूत्र का अधिकार निश्चित अविध तक के सूत्र तक हो जाय। अधिकार सूत्र अपने आगे आने वाले अष्टाच्यायी के सूत्रों से सम्बद्ध होता है। ये अधिकार सूत्र मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार है—

| तार नार नटान्याया में तूना त तम्बङ्ग हाता ह | । य आधकार सू   | त्र मुख्य | रूप स कुछ इस | प्रकार ह— |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------|
| १. उपदेशेऽजनुनासिक इत्                      | ₹.₹.₹          | से        | . 8.3.9      | तक        |
| २. अनुदात्तिङत् आत्मनेपदम्                  | 2.3.22         | से        | 9.7.9        | तक        |
| ३. शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्                 | 30.8.9         | से        | 8.3.83       | तक        |
| ४. कारके                                    | १.४.२३         | से        | 8.3.44       | तक        |
| ५. प्राग्रीश्वरान्निपाताः                   | 1.8.48         | से        | 8.3,80       | तक        |
| ६. कर्मप्रवचनीयाः                           | ₹.४.८३         | से        | 8.₹.8        | तक        |
| ७. प्राक्कडारात् समासः                      | ₹.१.₹          | से        | ₹.₹.₹८       | तक        |
| ८. अव्ययीभावः                               | 7.8.4          |           |              |           |
| ९. तत्पुरुषः                                | २.१.२२         |           |              |           |
| १०. शेपो बहुव्रीहिः                         | २.२.२३         |           |              |           |
| ११. आर्धधातुके                              | 2.8.34         |           |              |           |
| १२. अनभिहिते                                | 3.7.8          | से        | २.३.७३       | तक        |
| १३, १४. प्रत्ययः, परश्च                     | 3.8.8,2        | से        | 4.8.840      | तक        |
| १५. धातोः                                   | ₹.8.8?         | से        | 3.8.808      | तक        |
| १६ कृदतिङ्                                  | ₹.१.९३         | से        | 3.8.808      | तक        |
| १७. कृत्याः प्राङ् णमुल                     | 3.8.84         | से        | 7.8.83       | तक        |
| १८. भूते                                    | 3.2.68         | से .      | ३.२.१२२      | तक        |
| १९. भविष्यति गम्यादयः                       | 3.3.3          | से        | 9.7.80       | तक        |
| २०. लस्य                                    | ₹.४.७७         |           |              |           |
| २१. ङ्चाप्प्रातिपदिकात्                     | 8.8.8          | से        | ५.४.१६०      | तक        |
| २२. स्त्रियाम्                              | 8.9.3          | से        | 8.2.28       | तक        |
| २३. अनुपसर्जनात्                            | 8.2.28         |           |              |           |
| २४. तद्धिताः                                | ४.१.७६         | से        | 4.8.860      | तक        |
| २५. समर्थीनां प्रथमाद् वा                   | 8.8.63         |           |              |           |
| २६. अङ्गस्य                                 | 4.8.8          | से        | 0.8.90       | . तक      |
| २७. संहितायाम्                              | E. 2. 68       | से        | 4.2.242      | तक        |
| २८. अन्तः                                   | <b>4.2.97</b>  |           |              |           |
| २९. उत्तरपदादिः                             | <b>4.7.888</b> |           |              | 100       |
|                                             | <b>६.२.१४३</b> |           |              |           |
| ३०, अन्तः                                   | 4.3.8          |           |              |           |
| ३१, अलुगुत्तरपदे                            | 899.5.7        |           |              |           |
| ३२. संहितायाम्                              | 6.2.98         |           |              |           |
| ३३. मपर्यन्तस्य                             | 9.3.80         |           |              |           |
| ३४. उत्तरपदस्य                              |                |           |              |           |

१. संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च । अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते ।

| ३५. सर्वस्य द्वे               | 6.8.8   |    |        |      |
|--------------------------------|---------|----|--------|------|
| ३६. अनुदात्तं सर्वमपादौ        | 6.8.86  |    |        |      |
| ३७. पदस्य                      | 6.2.28  | से | 6.3.48 | - तक |
| ३८. पदात्                      | 6.8.80. | से | 6.8.48 | तक   |
| ३९. पूर्वत्रासिद्धम्           | 6.2.8   |    |        |      |
| ४०. वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः | 6.2.62  |    |        |      |
| ४१. तयोर्यावचि संहितायाम्      | 6.2.806 | से | 6.8.40 | तक   |

इस प्रकार जिस सूत्र का अधिकार चलेगा वह आगे के सूत्रों में अन्वित होता जायगा। जैसे 'वर्तमाने लट्' सूत्र ३.२.१२३ है। इसमें 'प्रत्ययः, परश्च' (३.१.१,२) और 'धातोः' (३.१.९१) तीनों का अधिकार है। अतः ये तीनों उस 'वर्तमाने लट्' में अनुस्यूत हो जायेंगे। तब पूर्ण वाक्य बनेगा—'धातोः वर्त्तमाने लट् प्रत्ययः परश्च', भवात किया का अध्याहार करके अर्थ हुआ—'धातु से वर्त्तमान काल में लट् प्रत्यय होता है और वह परे अथात् बाद में होता है'।

अधिकार और अनुवृत्ति में भेद यह है कि अधिकार सूत्र सम्पूर्ण रूप से आगे के सूत्रों से जाकर सम्बद्ध हो जाता है। किन्तु जहाँ सूत्र के एक या दो पदादि आगे आने वाले सूत्रों में अन्वित होते हैं उसे 'अनुवृत्ति' कहते हैं। जैसे— 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' १.३.२ सूत्र से दो पदों 'उपदेशे' और 'इत्' को अनुवृत्ति 'तस्य लोपः' १.३.९ सूत्र तक होती है। २. संज्ञासूत्र

पारिभाषिक अर्थ व्यक्त करने वाले सूत्र संज्ञा सूत्र हैं, जैसे →त्रातु, प्रातिपदिक, इत्, लोप, वृद्धि, गुण आदि । ये संज्ञाएँ प्रायः प्रथम अघ्याय के प्रथम पाद में हैं।

# ३. परिभाषासूत्र

ज़िस सूत्र का सम्बन्ध सम्पूर्ण शास्त्र में आगे एव पोछे सर्वत्र हा वह परिभाषा सूत्र होता है वस्तुतः वह अव्यवस्था में व्यवस्था करता है । जैसे—'इको गुणवृद्धि' १.१.३ । यहाँ पहले सूत्र से वृद्धि और गुण की अनुवृत्ति है । सूत्र का अर्थ हुआ कि गुण हो या वृद्धि हो ऐसा जहाँ कहीं कहा जाय वहाँ इक् के स्थान में ही गुण और वृद्धि हो । इसी प्रकार 'आद्यन्तौ टिकतौ' (१.१.४५) 'मिदचोऽन्त्यात् परः' (१.१.४६), 'एच इग्झस्वादेशे' (१.१.४७) 'षष्ठो स्थानेयोगा' (१.१.४८), 'स्थानेन्तरतमः' (१.१.४९) आदि परिभाषा सूत्र हैं।

# ४. विधिसूत्र

विधान करने वाले सूत्र विधि सूत्र कहलाते हैं। जैसे—वर्तमाने लट् (३.२.१२३)। यह सूत्र वर्तमान काल में लट् के प्रयोग का विधान करता है। इसमें सामान्यविधि ओर निषेधविधि दोनों माने जाते हैं। जैसे—'न विभक्तौ तुस्माः' (१.३.४) यह सूत्र इत् संज्ञा का निषेधक सूत्र है।

# ५. नियमसूत्र

पूर्ववर्तो सूत्र से कार्य की सिद्धि सम्भव रहते हुए जब दूसरा सूत्र उसी कार्य के लिए बनाया जाता है तब उसे 'नियमसूत्र' कहते हैं.। जैसे—'अर्यवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' के रहते हुए 'कृत्तद्धितसमासाश्च' यह सूत्र नियमार्थ है। ६. अतिदेशसूत्र

समानता का अधिकार प्राप्त कराने वाला सूत्र 'अतिदेश' सूत्र कहलाता है, जैसे 'स्थानिवदादेशोऽनित्वयौ' (१.१.५५)। 'आदेश स्थानी के समान हो जाता है'।

१. परिभाषेयं स्थानिनियमार्था । अनियमप्रसङ्गे नियमो विधीयते । इति काशिका (१.१.३) ।

# परिशिष्ट-२ संक्षिप्तीकरण की विधियाँ

पाणिनि ने व्याकरण के प्रत्येक नियम को सूत्र रूप में अति संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया है। इन सभी नियमों को अति संक्षिप्त करने में पाणिनि को अनेक विधियों का आश्रय लेना पड़ा जिनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार हैं—

# १. प्रत्याहार-विधि—

विशिष्ट अनुबन्ध के साथ विशिष्ट वर्णसमुदाय का ज्ञान जिससे होता है उसे 'प्रत्याहार' कहते हैं<sup>3</sup>, जैसे—अण्, अच् आदि प्रत्याहारों का प्रयोजन है लाधव अर्थात् लघु रूप से व्यांकरण शास्त्र की प्रवृत्ति करना है<sup>3</sup>। इन प्रत्याहारों के द्वारा हो 'इको यण् अचि' (पा० सू० ६.१.७७) आदि छोटे-छोटे सूत्र से कार्य होता है अन्यथा सभी वर्णों का उच्चारण करके स्थानी का ज्ञान और आदेशों का ज्ञान तथा परनिमित्तों का ज्ञान कराने में गौरव अपरिहाय होता है।

प्रत्याहार १४ माहेश्वर सूत्रों से वनते हैं। ये चोदह सूत्र हैं—१. अइउण्, २. ऋछॄक्, ३. एओङ्, ४. ऐओच्, ५. हयवरट्, ६. लण्, ७. जमङणनम्, ८. झभज्, ९. घढधष्, १०. जबगडदश्, ११. खफछठयचटतव्, १२. कपय्, १३. शवसर्, १४. हल्।

इन चौदह सूत्रों में से किसी भी अक्षर से आरम्भ करके अन्तिम हुल् वर्ण तक के बीच के सभी अक्षर तथा वह प्रथम अक्षर भी उस प्रत्याहार के अन्तर्गत आते हैं, जैसे—'अच्' प्रत्याहार के अन्तर्गत 'अ इ उ ण्' सूत्र के प्रथम अक्षर 'अ' से लेकर 'ऐ औच्' सूत्र के च् वर्ण तक के सभी अक्षर आ जायेंगे। इस प्रकार अन्य प्रत्याहार 'अक्' 'अण्' आदि भी बनेंगे। इन माहेश्वर के सूत्रों के आधार पर कुल इकतालिस प्रत्याहार बनते हैं, जिनका परिगणन एक खोक में इस प्रकार किया गया है—

एक्स्मान् ङजणवटा, द्वाभ्यां षः, त्रिभ्य एव कणमाः स्युः । ज्ञेयो चयौ चतुभ्यों, रः पद्धभ्यः, शलौ षड्भ्यः ॥

| एक-एक वर्ण से परे ङ्ब्ण्व्ट्ग्राह्य है-    | -१. एड् | २. यञ्   | ३. अण्    | ४. छव      | ५. अट् = ५ |
|--------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|------------|
| दो-वर्णों से परे ष् लेना ग्राह्य है-       | -१. झष् | २. भष्   |           | 3,983      | = ?        |
| तीन—तीन वर्णों से परे क् ण् म् ग्राह्य है— | १. अक्  | २. इक्   | ३. उक्    |            | = 3        |
|                                            | १. अण्  | २. इण्   | ३. यण्    |            | . = 3      |
|                                            | १. अम्  | २. यम्   | ३. ङम्    |            | = 3        |
| बार - चार वर्णों से परे च्य ग्राह्य हैं—   | १: अच्  | २. इच्   | ३. एच्    | ४. ऐच्     | =8         |
|                                            | १. यय्  | २. मय्   | ३. झय्    | ४. खय्     | =8         |
| पांच—वर्णों से परे र् ग्राह्य है—          | १. यर्  | २. झर्   | ३. खर्    | ८. चर्     | ५. शर् = ५ |
| छः—छः वर्णों से परे श्, ल् ग्राह्य हैं—    | १. अश्  | २. हश् ३ | . वश् ४.झ | श् ५. जश्  | ६. बश् = ६ |
|                                            | १. अल्  |          |           | रल् ५. झल् | ६. शल् = ६ |
|                                            |         |          |           | कु         | ल योग ४१   |

इनके अतिरिक्त सुप्, तिङ् आदि अन्य प्रत्याहार भी हैं।

१. प्रत्याहारः 'अ इ उ ण्' इत्येवमादिको विशिष्टानुपूर्वीको विशिष्टानुबन्धकश्चाक्षरसमाम्नायः, प्रत्याह्रियन्ते = संक्षिप्यन्ते वर्णां अस्मित्रिति—न्यास, का० प्र० भा० पृ० १४।

२. प्रत्याहारो लाघवेन शास्त्रप्रवृत्ययः -इति काशिका, प्र० भा० पृ० १४ । म० भा० पस्पशा० ।

३. काशिका, भाग १, पृ० ५१।

# २. अनुबन्ध संयोजन—

इत्संज्ञायोग्य वणों की अनुबन्ध संज्ञा होतो हैं। अष्टाध्यायी में विभिन्न वणों की इत्संज्ञा की गई है। जिनकी इत्संज्ञा होतो हैं उनका यद्यपि लोप हो जाता किन्तु इनके कारण कभी गुण, कभी वृद्धि, कभी आगम और कभी आदेश हुआ करते हैं। इत्संज्ञा वाले वणे हैं—[१] उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच् अर्थात् धातु, आगम, प्रत्यय और आदेश के मूल रूप में स्थित अनुनासिक (स्वर) की इत्संज्ञा होती हैं। (अपदेशेऽजनुनासिक इत् १.३.२)। [२] अन्तिम हल् वर्ण (हलन्त्यम् १.३.३)। [३] घातु के आदि में जिटु डु (आदिर्जिटुडवः १.३.५)। [४] प्रत्यय के पूर्व आने वाले चवगं, टवगं और षकार (चुटू १.३.७, षः प्रत्ययस्य १.३.६)। [५] तिद्धित प्रत्ययों को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आरम्भ में आने वाले ल् श् तथा कवर्ग की इत्संज्ञा होती है (लशक्वतिद्धिते १.३.८)।

# ३. अनुवृत्ति—

पूर्व के सूत्रों के किसी अंश का उत्तरवर्ती सूत्रों में अनुवर्तन होना ही 'अनुवृत्ति' होती है। सूत्रों के विस्तार को संक्षित करने की दृष्टि से अनुवृत्ति का प्रयोग हुआ है। सम्पूर्ण अष्टाध्यायी में सभी सूत्र मिलकर एक महावाक्य हैं। वस्तुतः पूर्व सूत्र में पठित शब्द की आवश्यकतानुसार उत्तरवर्त्ती सूत्रों में अनुवृत्ति करके (उसका उस सूत्र के पदों के साथ अन्वय करके) सूत्र का अर्थ पूर्ण कर लिया जाता है। इससे लाभ यह है कि सभो उत्तरवर्ती सूत्रों में उसी पद को दृहराना नहीं पड़ा है। अष्टाध्यायी में प्रायः यह अनुवृत्ति निकटस्थ सूत्रों में ही है। किन्तु कभी-कभी मण्डूकप्लुत्या दूरवर्ती सूत्रों में भी अनुवृत्ति चली जाती है।

### ४. गणपाठ--

आचार्य पाणिनि को जहाँ ऐसे अनेक शब्दों का उल्लेख करने की आवश्यकता हुई, जिनमें केवल एक ही नियम प्रत्ययविधान आदि का कार्य करता हो, वहाँ आचार्य ने उन सभी शब्दों का उल्लेख न करके उन सभी का संयोजन एक 'गण' बनाकर कर दिया है। गण के आदि में आने वाले एक ही शब्द को लेकर सूत्र बना दिया है। इस गणपाठ को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया है, जैसे—'गर्गीदिम्यो यज्' आदि। इस सूत्र में मात्र 'म्ह्रां' शब्द का उल्लेख है किन्तु वह अपने गण के ४०८ शब्दों का बोधक हैं। इसी प्रकार 'सर्वादीनि सर्वनामानि' सूत्र में मात्र 'सर्व' शब्द पठित है जबकि यह अपने गण के ३५ शब्दों का बोधक है।

# ५. संज्ञाएँ और परिभाषाएँ—

संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया में संज्ञाओं (नामकरण) और परिभाषाओं का महत्त्वपूर्ण योगदात है। ये संज्ञाएँ पाणिनि ने तो बनाई हैं ही, किन्तु कुछ संज्ञाएँ तो पाणिनि के पूर्व ही बन चुकी थी। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- (ं गुण-अ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। (अदेङ्गुणः १.१.२)।
- (ii) वृद्धि-आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा है। (वृद्धिरादैच् १.१.१)
- (i i) संयोग—दो या दो से अधिक व्यञ्जनों के मेल की 'संयोग' संज्ञा है। (हलोऽनन्तराः संयोगः १.१.७)
- (iv) सम्प्रसारण—य् व् र् ल् के स्थान पर आने वाले क्रमशः इ, उ, ऋ, ॡ वर्णों की सम्प्रसारण संज्ञा है। (इग्यणः सम्प्रसारणम् १.१.४५)
- (v) लोप—प्रत्यय आदि का अपने स्थान पर न रहना (अदर्शन) ही 'लोप' कहा गया है। (अदर्शनं लोपः १.१.६०)।

यह लोप ही स्थानभेद से लुक्, रलु और लुप् भी कहा जाता है।

१. धातु-सूत्र-गणोणादि वात्रय-लिङ्गानुशासनम् । आगम-प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीतिताः ॥

# (क) 'पद' संज्ञा-

सुप् या तिङ् प्रत्ययों से युक्त शब्द की 'पद' मंज्ञा होती है, (सुप्तिङन्तं पदम् १.४.१४)। [प्रातिपदिक में लगने वाले सुप् और घातु में लगने वाले प्रत्ययों को 'तिङ्' कहते हैं।] इसके अतिरिक्त सर्वनामस्थान को छोड़कर 'सु' से लेकर 'कप्' तक के प्रत्ययों में अन्य प्रत्ययों के जुड़ने पर पूर्व शब्द की भी 'पद' संज्ञा होती है (स्वादिष्वसर्वनामस्थाने १.४.१७)।

# (ख) 'भ' संज्ञा-

यकारादि और स्वरादि-प्रत्ययों के जुड़ने पर पूर्व शब्द की 'पद' संज्ञा न होकर 'म' संज्ञा होतो है। (यचि भम् १.४.१८)।

# (ग) 'उपघा' संज्ञा-

अन्तिम वर्ण से ठीक पहले वाले वर्ण की उपघा संज्ञा होती है (अलोऽन्त्यात् पूर्व उपवा १.१.६५)

# (घ) 'घु' संज्ञा—

दाप् और दैप् घातुओं को छोड़कर दा और घा स्वरूप वालो धातुओं को घु संज्ञा होतो है (दाघ घ्वदाप् १.१.२०)

# (ङ) 'घ' संज्ञा—

तरप् और तमप् प्रत्ययों की 'घ' संज्ञा होती है (तरप्तमपी घः १.१.२३)।

# (घ) 'टि' संज्ञा-

किसी शब्द के अन्तिम स्वर और यदि उससे बाद में व्यञ्जन भी हो तो उस समुदाय की टि संज्ञा होती है (अचोऽन्त्यादि टि १.१.६४)।

# (छ) 'सवर्ण' संबा-

जिन वर्णों के तालु आदि उच्चारण स्यान तथा आम्यन्तर प्रयत्न एक हों वे 'सवर्ण' कहे जाते हैं (तुल्यायप्रयत्नं सवर्णम् १.१.९)।

# (ज) सत्संता-

शतृ और शानच् प्रत्ययों की सत् संज्ञा है (तौ सत् ३.२.१२७)।

# ६. प्रातिपदिक संज्ञा-

(i) घातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्त के अतिरिक्त कोई भी अर्थवान् शब्द 'प्रातिपदिक' कहलाता है (अर्थवदवातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् १.२.४५)। (ii) इनके अतिरिक्त कृदन्त, तिद्धतान्त तथा समासान्त पदों की भी 'प्रातिपदिक' संज्ञा कही गई है (कृत्तिद्धितसमासाश्च १.२.४६)।

# ७. सर्वनामस्थान संज्ञा

पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग (नपुंसकिभन्न) प्रातिपदिक शब्दों के आगे आने वाले सुट् (सु, औ, जस् अम् औट्)—ये (विभक्ति) और 'शि' प्रत्यय 'सर्वनामस्यान' कहे जाते हैं । जैसे वितवान् धनानि (शि सर्वनामस्यानम्, सुडनपुंसकस्य १.१.४२, ४३) ।

# ८. विमाषा

जहाँ पर विकल्प से कोई वित्रान होता है या नहीं होता है वहाँ 'विभाषा' होती है (न वेति विभाषा १.१.४४)।

# ९. निष्ठा

क्त और क्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है (कक्तवतू निष्ठा १.१.२६)।

# १०. संहिता

वर्णों की अति समीपता की 'संहिता' संज्ञा होती है (पर: सन्निकर्षः संहिता १.४.१०९)।

## ११. प्रगृह्य

ईकारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त द्विवचन (सुवन्त या तिङन्त) पदों की 'प्रगृह्य' संज्ञा कही गई है (ईदूदेद् द्विवचन प्रगृह्यम् १.१.११) । इसके अतिरिक्त और भी शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होती है ।

# १२. सार्वधातुक एवं आर्धधातुक

तिङ् तथा शित् (जिनमें श् की इत् संज्ञा हो जाती है ) प्रत्ययों की 'सार्वधातुक' संज्ञा कही गयी है (तिङ् शित् सार्वधातुकम् ३.४.११३) इनके अतिरिक्त शेप प्रत्यय 'आर्थधातुक' कहे जाते है (आर्थधातुकं शेपः ३.४.११४)।

# १३. अपृक्त

अकेला अल् (और कुछ न हो तो उस) प्रत्यय की 'अपृक्त' संज्ञा होती है जैसे वाच् स्; यहाँ स् की 'अपृक्त' संज्ञा होकर लोप हुआ है (अपृक्त एकाल् प्रत्ययः १.२.४१)।

# १४. उपसर्जन

समास (विधायक सूत्रों) में प्रथमा विभक्ति में कहे हुए शब्द की 'उपसर्जन' संज्ञा होती है; जैसे—'पछी' (२.२.८) सूत्र में पछी' शब्द प्रथमान्त हैं । अतः देवस्य गृहं देवगृहम् में देवस्य की 'उपसर्जन' संज्ञा होती है (प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् १.२.४३) ।

# १५, धातु

भू आदि शब्दों की क्रियावाची होने पर घातु संज्ञा होती है; जैसे—पठित में पठ् की 'धातु' संज्ञा है (भूवादयो धातवः १.३.१)।

# १६. वृद्ध

जिनके अचों में आदि (पहला) अच् वृद्धि संज्ञा वाला (आ ऐ औ में से कोई) हो तो उस शब्द की 'वृद्ध' संज्ञा होती हैं। (वृद्धियंस्याचामादिस्तद् वृद्धम् १.१.७२) (४.२.११३ से) छ प्रत्यय होता है।

# १७. ह्रस्व-दोर्घ-प्लुत

कुक्कुट की कु कू कू ३ आवाज में क्रमशः उकार की ध्विन उ ऊ ऊ ३ का जो काल होता है उसी के बराबर काल वाले अच् की 'ह्रस्व' 'दीर्घ' 'प्लुत' संज्ञा होती है (ऊकालोऽच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः १.२.२७)।

# १८. उदात्त-अनुदात्त-स्वरित

(1) जो ऊँचे स्वर से बोला जाय वह 'उदात्त' होता है। (उच्चैरुदात्तः १.२.२९)। (11) जो नीचे स्वर से बोला जाय उसे 'अनुदात्त' कहते हैं (नीचैरनुदात्तः १.२.३०)। (11) जिसमें दोनों ही (उदात्त एवं अनुदात्त) मिले हों वह 'स्वरित' होता है (समाहारः स्वरितः १.२.३१)। यह स्थान को मान कर समझना चाहिए।

# १९. परिभाषा

निर्णयं करने वाले सूत्र परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं जैसे चि + तृच् में गुण (७.३.८४) प्राप्त.है । अब गुण अ ए ओ तीनों है । फिर कौन होगा ? यहाँ परिभाषा सूत्र 'स्थानेऽन्तरतमः' १.१.४९ निर्णय देता है कि सदृशतम हो । अतः इ के स्थान में सदृशतम ए होकर चेतृ ( = चेता) वन जाता है । इसी प्रकार स्तु से स्तोता होता है ) ।

# परिशिष्ट-३

# पारिभाषिक शब्द

नीचे उन प्रसिद्ध पारिभाषिक शब्दों का संग्रह है जिनको पाणिनि ने प्रथुक्त करते हुए भी परिभाषित नहीं किया है।

# १. प्रकृतिभाव

जहाँ वर्णों में प्राप्त कोई विकार नहीं होता है और वे अपनी पूर्व स्थित में हो बने रहते हैं, वहाँ 'प्रकृति-भाव' कहा जाता है; जैसे—हरी एतौ । इस प्रकार यहाँ यण सन्वि नहीं होती है।

### २. आगम

जहाँ पूर्वतः वर्तमान आगमी वर्ण तो बना ही रहता है और अन्य वर्ण का भी आगमन हो जाता है, वहाँ 'आगम' कहा जाता है। यह आगम मित्रवत् होता है। जैसे—सन् + अच्युतः, नुट् = न् आगम = सन्नच्युतः।

# ३. आदेश

जहाँ एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आकर पूर्व वर्ण का नाश कर देता है वहाँ 'आदेश' कहा जाता है। यह आदेश शत्रुवत् होता है जो पूर्व वर्ण को हटाकर स्वयं बैठ जाता है। जैसे—सुधी + उपास्यः—'ई' का यण् 'य्' करने पर सुध्य उपास्यः।

# ४. एकादेश

जहाँ दो वर्ण मिलकर एक रूप हो जातें हैं; वहाँ 'एकादेश' होता है; जैसे—रमा + ईशः = रमेशः (यह गुण-वृद्धि आदि रूप एकादेश है।)

# ५. पूर्वरूप

जहाँ पूर्व एवं पर वर्ण के मिलने पर केवल पूर्व वर्ण का ही रूप रह जाता है और पर वर्ण नष्ट हो जाय तो वहाँ 'पूर्वरूप' कहा जाता है; जैसे—हरो + अयम् = हरोऽयम्।

### ६. पररूप

जहाँ पूर्व एव पर वर्णों के मिलने पर केवल पर वर्ण ही रह जाता है और पूर्व वर्ण नष्ट हो जाता है वहाँ 'पररूप' कहा जाता है; जैसे—प्र + एंजते = प्रेजते।

# ७. योग विभाग

प्रक्रिया की अवस्था में सूत्र का विभाग कर लेना 'योगविभाग' कहलाता है। इस प्रकार एक ही सूत्र के दो विभाग कर लिए जाते हैं। एक भाग की प्रवृत्ति होती है और दूसरे भाग की प्रवृत्ति नहीं होती है। आगे अन्य लक्ष्यों में उसकी प्रवृत्ति होती है। लक्ष्यसिद्धि ही इसका मूल है। जैसे—'विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्' में 'विभाषा' योगविभाग है।

# पाणिनीय-सूत्रसूची

| सूत्राणि                      | सूत्राङ्काः    | पृष्ठाङ्काः | सूत्राणि                | सूत्राङ्घाः   | पृष्ठाङ्काः. |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|---------------|--------------|
| अकथितं च                      | 2.8.42         | १६४         | अपपरी वर्जने            | 33.8.8        | २०८          |
| अकर्मकाच्च                    | १,३,२६         | ३७          | अपह्नवे ज्ञः            | 8.3.88        | 42           |
| अकर्मकाच्च                    | 8.3.34         | 86          | अपाद् वदः               | 8.3.93        | 68           |
| अ्कर्मकाच्च                   | 2.3.84         | 42          | अपिः पदार्थसम्भावना०    | 2.8.95        | २१५          |
| अक्षशलाकासंङ्ख्याः परिणा      | 7.8.80         | २५७         | अपेतापोढमुक्तपतिता०     | ₹.१.₹         | 790          |
| अच्छ गत्यर्थवदेषु             | 8.8.88         | १९७         | अभिनिविशश्च             | 2.8.80        | १५८          |
| अजाद्यदन्तम्                  | 2.2.33         | 306         | अभिप्रत्यतिम्यः क्षिपः  | 2.3.60        | 68           |
| अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात् | 2.3.66         | ९३          | अभिरभागे                | 1.8.88        | 787          |
| अतिरतिक्रमणे च                | 8.8.84         | २१५         | अमैवाव्ययेन             | 7.7.70        | ३६६          |
| अत्यन्तसंयोगे च               | 7.8.78         | २७९         | अयस्मयादीनि च्छन्दसि    | 2.8.20        | १२४          |
| अदोऽनुपदेशे .                 | 8.8.90         | 880         | अर्धं नपुसकम्           | 7.7.7         | ३३९          |
| अधिकरणवाचिना च                | 7.7.83         | ३५५         | अल्पाच्तरम्             | 7.7.38        | 335          |
| अधिपरी अनर्थकी                | ₹.४.९३         | २१४         | अवाद् ग्रः              | 2.3.48        | 40           |
| अधिरीश्वरे                    | 2.8.90         | २१७         | अन्ययीभावः              | 7.8.4         | 286          |
| अधिशीङ्स्थासां कर्म           | 8.8.84.        | 146         | अन्ययं विभक्तिसमीप०     | ₹.१.६         | 788          |
| अधेः प्रसहने                  | <b>१.</b> ३.३३ | 88          | अस्तं च                 | 8.8.50        | १९७          |
| अनत्याघान उरसिमनसी            | १.४.७५         | 200         | अस्मद्युत्तमः           | 2.8.200       | २२६          |
| अनुकरणं चानितिपरम्            | १.४.६२         | १९२         | आ कडारादेका संज्ञा      | 8.8.8         | 99           |
| अनुदात्तङित् आत्मनेपदम्       | 1.3.17         | २१          | आख्यातोपयोगे            | 8.8.79        | १३९          |
| अनुपराम्यां कृतः              | १.३.७९         | CC          | आङ उद्गमने              | 8.3.80        | 40           |
| अनुपसर्गाज्ज्ञः               | १.३.७६         | ८६          | वाङो दोऽनास्यविहरणे     | 8.3,70        | ३०           |
| अनुपसर्गाद्वा                 | 8.3.83         | 48          | आङो यमहनः               | 8.3.76        | 38           |
| अनुप्रतिगृणऋ                  | 8.8.88         | १५२         | आङ् मर्यादाभिविष्योः    | 7.8.83        | २६१          |
| अनुलंक्षणे                    | 1.8.08         | २०६         | आङ् मर्यादावचने         | 8.8.69        | २०९          |
| अनुर्यत्समया                  | 7.8.84         | २६३         | आदरानादरयो सदसती        | १.४.६३        | १९३          |
| अनेकमन्यपदार्थे               | 7.7.78         | 300         | आदिजिटुडवः              | ₹.₹.५         | १०           |
| अनोरकर्मकात्                  | 8.3.88         | ५६          | आधारोऽधिकरणम्           | . 8.8.84.     | १५६          |
| अन्तरपरिग्रहे                 | 2.8.84         | १९५         | आम्प्रत्ययवत्कृत्रो०    | <b>१.३.६३</b> | ६७           |
| अन्तर्द्धी येनादर्शनमिच्छति   | 2.8.76         | १३८         | इतरेतरान्योऽन्योपपदाञ्च | ₹.₹.₹₹        | २७           |
| अन्नेन व्यञ्जनम्              | ₹.१.३४         | 724         | ईषदकृता                 | 7.7.54        | . ३४७        |
| मन्यपदार्थे च सज्ञायाम्       | 7.1.71         | २७१         | उदश्चरः सकर्मकात्       |               | 46           |
| नपपरिबहिरञ्जवः पञ्चम्या       | २.१.१२         | २६०         | उदोऽनूर्घ्वकमंणि        | 8.7.43        | 34.          |
|                               |                |             | <u> </u>                | 1.3.28        | 71.          |

[ 803 ]

| सूत्राणि                  | सूत्राङ्काः | <b>पृष्ठाङ्काः</b> | सूत्राणि .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सूत्राङ्काः पूष्ट | ाङ्काः |
|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| उद्धिम्यां तपः            | 2.3.70      | 3,6                | <b>कु</b> घदुहेर्ष्यासूर्यार्थानां ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | १४९    |
| उपदेशेऽजनुनासिक इत्       | 9.3.2       | 8                  | क्रुधदुहोरुपसृष्टयोः कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.8.36            | १५०    |
| उपपदमतिङ्                 | 7.7.89      | ३६२                | क्तेन च पूजायाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.7.87            | 348    |
| उपपराम्याम्               | 2.3.39      | ४९                 | क्तेन नञ्चिशिष्टेनानव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹.१.६0            | 329    |
| उपमानानि सामान्यवचनैः     | 7.8.44      | ३०९                | क्तेनाहोरात्रावयवाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.8.84            | २९६    |
| उपमितं व्याघ्रादिभिः      | 7.8.48      | 382                | क्त्वा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.7.77            | ३६८    |
| उपसर्गाः क्रियायोगे       | १.४.५९      | १८७                | क्षेपे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.8.80            | 790    |
| उपसर्जनं पूर्वंम्         | 7.7.30      | 368                | खट्वा क्षेपे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹.१.२६            | २७६    |
| उपाच्च                    | 83.5.8      | 90                 | गतिबुद्धिप्रत्यवसानायं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.8.47            | १७१    |
| उपाजेऽन्वाजे              | 8.8.63      | १९८                | गतिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹.४.६0            | १८९    |
| उपाद्यमः स्वकरणे          | १.३.५६      | 40                 | गन्त्रनावक्षेपण०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १.३.३२            | ४३     |
| <b>उपान्मन्त्रकरणे</b>    | १.३:२५      | 3 €                | गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.3.89            | 68     |
| उपान्वघ्याङ्वसः           | 28.8.8      | १५८                | ङिति ह्रस्वभ्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹.४.६             | 808    |
| उपोऽधिके च                | 8.8.60      | २०८                | चतुर्थी तदर्थार्थबलि॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २.१.३६            | २८७    |
| <b>ऊ</b> र्यादिच्विडाचश्च | 8.8.88      | 868                | चतुष्पादो गर्भिण्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.8.68            | 338    |
| कडाराः कर्मघारये          | 7.7.36      | 393                | चादयोऽसत्त्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १.४.५७            | १८२    |
| कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते  | १.४.६६      | १९५                | चार्थे द्वन्द्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.7.79            | ३८२    |
| कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने    | 7.8.53      | ३२३                | चुटू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १.३.७             | 83     |
| कर्त्तरि कर्मव्यतीहारे    | 89.5.9      | 58                 | छन्दिस परेऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.8.68            | 508    |
| कर्तरि च                  | २.२.१६      | ३५७                | छन्दिस पुनर्वस्वोरेकवचनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.8.              |        |
| कर्तुरीप्सिततमं कमं       | 1.8.89      | १५९                | जनिकर्तुः प्रकृतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 8.8.30          | 180    |
| कर्तृकरणे कृता बहुलम्     | ₹.१.₹२      | २८३                | जीविकोपनिषदावौपम्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १.४.७९            | २०२    |
| कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि  | 8.3.30      | 28                 | ज्ञाश्रुसमृदृशां सनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.3.40            | £8     |
| कर्मणा यमभिप्रैति०        | १.४.३२      | १४२                | णिचश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.3.08            | 64     |
| कर्मणि च                  | 2.7.88      | ३५६                | णेरणी यत्कर्म णी चेत्०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १.३.६७            | ७१     |
| कर्मप्रवचनीयाः            | \$3.8.5     | २०५                | तङानावात्मनेपदम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.8.800           | 588    |
| कारके                     | 8.8.23      | १२९                | तत्पुरुषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.8.77            | २७२    |
| कालाः                     | 2.8.76      | २७८                | तत्प्रयोजको हेतुश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १.४.५५            | १७७    |
| कालाः परिमाणिना           | २.२.५       |                    | तत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹.१.४६            | 560    |
|                           | . 2.8.58    |                    | तत्र तेनेदिमिति सरूपे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २.२.२७            | ३७९    |
| कि क्षेपे                 | 8.3.28      |                    | तथायुक्तं चानीप्सितं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.8.40            | १६३    |
| क्रीडोऽनुसंपरिम्यश्च      | 2.2.86      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.8.48            | ३०२    |
| <b>कु</b> गतिप्रादयः      |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.3.89            | १२३    |
| कुत्सितानि कुत्सनः        | 7.8.43      | - Commence         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.7.9             | 84     |
| कुमारः श्रमणादिभिः        | 7.8.60      |                    | A STATE OF THE STA | 2.8.202           | २२१    |
| कृत्यतुल्याख्या अजात्या   | . २.१.६८    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.8.202           | २२०    |
| कृत्यैरियकार्थवचने        | ₹.१.३३      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.8.98            | 388    |
| कृत्यैऋंणे                | २.१.४३      | 788                | तिरोऽन्तर्दी .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

[ 808 ]

| सूत्राणि                       | सूत्राङ्काः | पृष्ठाङ्काः | सूत्राणि                                           | सूत्राङ्काः    | पृष्ठाङ्काः |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च           | 7.8.80      | २६६         | पति समास एव                                        | 3.8.8          | 888         |
| तृतीयार्थे                     | १.४.८५      | २०७         | पराजेरसोढः                                         | १.४.२६         | १३६         |
| तृजकाम्यां कर्तरि              | २,२.१५      | ३५७         | परिक्रयणे सम्प्रदान०                               | 8.8.88         | १५५         |
| तृतीया तत्कृतार्थेन०           | ₹.१.३०      | २७९         | परिन्यवेभ्यः क्रियः                                | . 2.3.86       | 35          |
| तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्    | २.२.२१      | ३६७         | परेर्मृषः                                          | १.३.८२         | 68          |
| तेन सहेति तुल्ययोगे            | 7.7.76      | ३८०         | परः सन्निकर्षः संहिता                              | 2.8.209        | २२८         |
| ते प्राग्धातोः                 | 8.8.60      | २०२         | , पात्रेसमितादयश्च                                 | 28.8.8         | 385         |
| दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे     | 8.3.44      | 48          | पापाणके कुत्सितैः                                  | 7.8.48         | 306         |
| <b>दिङ्नामान्यन्तराले</b>      | 7.7.75      | 305.        | पारे मध्ये पष्टचा वा                               | 2.8.86         | २६८         |
| दिक्संख्ये संज्ञायाम्          | 7.8.40      | ३०१         | पुरोऽव्ययम्                                        | १.४.६७         | १९६         |
| दिवः कमं च                     | 8.8.83      | १५४         | पूरणगुणसुहितार्थसदव्यय०                            | 7.7.88         | ३५२         |
| दीर्घं च                       | 1.8.17      | - ११३       | पूर्वंकालैकसर्वजरत्पुराण०                          | 7.8.89         | 300         |
| द्वितीया श्रितातीत॰            | 7.1.78      | २७३         | पूर्ववत् सनः                                       | . 8.3.52       | 48          |
| द्वितीयातृतीयाचतुर्थतुर्याण्य० | ٠ २.२.३     | 380         | पूर्वसदृशसमोनार्थ०                                 | ₹.१.३१         | 325         |
| बुद्म्यो लुङ                   | 8.3.88      | ९६          | पूर्वापरप्रथमचरमजघन्य०                             | 7.8.46         | ३१७         |
| द्विगुश्च                      | 7.1.73      | २७२         | पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनै०                         | 7.7.8          | ३३७         |
| द्वचेकयोद्धिवचनैकवचने          | 1.8.77      | १२९         | पोटायुवतिस्तोककतिपय०                               | 7.8.44         | ३२५         |
| द्वन्द्वे घि                   | २.२.३२      | ३८७         | प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च                              | १.३.२३         | 34          |
| <b>बारे</b> क्तमणंः            | १.४.३५      | 388         | प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः                        | 2.8.97         | २१३         |
| घ्रुवमपायेऽपादानम्             | 1.8.28      | १३२         | प्रत्याङ्म्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता               | 2.8.80         | १५१         |
| घ्वाङ्क्षेण क्षेपे             | २.१.४२      | २९३         | प्रत्याङ्भ्यां श्रुव.                              | 2.3.49         | <b>६</b> २  |
| न गतिहिसाथॅम्यः                | 2.3.24      | २६          | प्रशंसावचनैश्च                                     | 7.8.55         | ३२६         |
| नव्                            | 7.7.5       | ३४५         | प्रहासे च मन्योपपदे०                               | ₹.४.१०६        | 224         |
| नदीभिश्च                       | २.१.२०      | २७०         | प्राक्कडारात् समासः                                | ₹.१.३          | २४५         |
| न निर्वारणे                    | 7.7.80      | . 340       | प्रागीश्वरान्निपाताः                               | १.४.५६         | १७९         |
| न पादम्याङ्यमाङ्यसः            | 8.₹.८९      | . 98        | प्रादयः                                            | 2.8.46         | १८६         |
| न विभक्ती तुस्माः              | 8.7.8       | 9           | प्राद्वहः                                          | 2.3.68         | 68          |
| नानोज्ञः                       | 8.3.46      | ६२          | प्राध्वं वन्यने                                    | 8.8.66         | २०१         |
| निगरणचलनार्थेम्यश्च            | 2.7.69      | ९२          | प्राप्तापन्ने च द्वितीयया                          | 7.7.8          | 387         |
| नित्यं क्रीडाजीविकयोः          | 7.7.80      | 346         | प्रोपाम्यां युजेरयज्ञपात्रेषु                      | <b>१.३.</b> ६४ | <b>E</b> 9  |
| निष्ठा                         | 7.7.35      | ३९१.        | प्रोपाम्यां समर्थाम्याम्                           | १.३.४ <b>२</b> | 48          |
| निसमुपविभ्यो ह्वः              | 2.3.30      | 88          |                                                    |                | १२५         |
| नित्यं हस्ते पाणावुपयमने       | 8.8.99      | २०१         | बहुषु बहुवचनम्                                     | १.४.२१         |             |
| नेयङ्बङ्स्यानावस्त्री          | 8.8.8       | 308         | बुवयुधनश् -                                        | १.३.८६         | 98          |
| नेविशः                         | 2.3.20      |             | भक्ष्येणमिश्रीकरणम्                                | २.१.३५         | २८६         |
| नः क्ये                        | 2.8.84      | 70          | भावकर्मणाः                                         | 8.3.83         | . २३        |
| पञ्चमी भयेन                    |             | 288         | भाजनीपतंभाया०                                      | १.३.४७         | 98          |
|                                | CC-0.Pani   | ni Kanya M  | भोत्रार्थानां भयहेतुः<br>aha Vidyalaya Collection. | 1.8.74         | १३५         |
|                                |             |             |                                                    |                |             |

| सूत्राणि                    | सूत्राङ्का।     | पृष्ठाङ्काः | ्राम्<br>सूत्राणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सूत्राङ्काः | पृष्ठाङ्काः |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| भीस्म्योहेंतुभये            | 27.5.8          | ७९          | विभाषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.8.88      | २५९         |
| भुजोऽनवने                   | 2.3.55          | . 60        | विभाषाऽकर्मकात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.3.64      | 98          |
| भुवः प्रभवः                 | 9.8.38          | 888         | विभाषा कृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४.७२       | 288         |
| भूवादयो धातवः               | 9.7.8           | 8           | विभाषा कृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.8.96      | २१८         |
| भूषणेऽलम्                   | 8.8.88          | 868         | विभाषा विप्रलापे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.3.40      | 40          |
| मयूरव्यंसकादयश्च            | 7.8.62          | 339         | विभागोपपदेन प्रतीयमाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.3.00      | ८६          |
| मध्ये पदे निवचने च          | १.४.७६          | २००         | विशेषणं विशेष्येण वहुलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.8.40      | \$ 8 3      |
| मिथ्योपपदात् कुञोऽसमासे     | १.३.७१          | ८२          | विरामोऽवसानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.8.220     | २२९         |
| <b>म्रियतेलुङ्</b> लिङोश्च  | 8.3.88          | ६३          | वृत्तिसगंतायनेषु क्रमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.5.9      | 89-         |
| यचि नम्                     | 28.86           | १२२         | वृद्भ्यः स्यसनोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.3.82      | ९७          |
| यथाऽंसादृश्ये               | 2.8.6           | २५५         | वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २.१.६२      | <b>३२३</b>  |
| यथासंख्यमनुदेशः             | 2.3.20          | १६          | वे पादविहरणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.88       | 48          |
| यस्य चायामः                 | २.१.१६          | २६५         | वेः शब्दकर्मणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.38      | 84          |
| यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि॰ | 8.8.83          | 888         | व्यक्तवाचां समुच्चारणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.5.8      | 44          |
| याजकादिभिश्च '              | 7.7.9           | 386         | व्यवहिताश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १.४.८२      | २०४         |
| यावदव धारणे                 | 2.8.6           | २५६         | व्याङ्परिम्यो रमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹3.₹.\$     | 90          |
| युवा खलतिपलितवलिन॰          | २.१.६७          | ३२७         | शदेः शितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.40      | ६३          |
| युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे०  | 2.8.204         | २२३         | शेषे प्रथमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.8.206     | २२७         |
| यू स्त्र्यास्यौ नदी         | ₹.४.३           | 808         | शेषात् कर्तरि परस्मैपदम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.66      | 20          |
| राजदन्तादिषु परम्           | 2.2.38          | ३८५         | शेषो घ्यसिख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.8.9       | 280         |
| राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः  | 2.8.39          | १५०         | शेषो बहुत्रीहिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २.२.२३      | ३६९         |
| रुच्यर्थानां प्रीयमाणः      | १.४.३३          | १४५         | <b>इलाघह्र</b> ुङ्स्था०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.8.38      | 880         |
| लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये   | 2.8.88          | २६२         | श्रेण्यादयः कृतादिभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.8.49      |             |
| लक्षणेत्थंभूताख्यान •       | 2.8.90          | २१०         | पः प्रत्ययस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹.₹.        |             |
| लशक्वतद्धिते                | 2.7.6           | 58          | पष्टी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.7.6       |             |
| लियः सम्मानन०               | 2.3.90          | 68          | पष्टीयुक्तरुच्छन्दिस वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.8.9       |             |
| लुटि च क्लृपः               | 2.3.93          | 96          | सन्महत्यरमोत्तमोत्कृष्टाः ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.8.48      |             |
| लः परस्मैपदम्               | 2.8.99          | २१८         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.7.34      |             |
| वर्णो वणन                   | 2.8.49          |             | सप्तमी शौण्डै:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.8.80      |             |
|                             | 8.8.4           |             | समवप्रविभ्यः स्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १.३.२३      |             |
| वाऽऽमि                      | 2.3.90          | 94          | समर्थः पदविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.8.5       |             |
| त्रा क्यपः                  | १.४.२७          | १३७         | समस्तृतीयायुक्तात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.3.47      |             |
| वारणर्थानामीप्सितः          | 7.2.39          |             | The state of the s | १.३.६       |             |
| वाऽऽहिताग्न्यादिषु          | ₹.इ. <b>१</b> ९ |             | समः प्रतिज्ञाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १.३.५       |             |
| विपराभ्यां जेः              | <b>१.४.</b> २   |             | 2 _2_2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7.9       |             |
| विप्रतिषेधे परं कार्यम्     |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १.३.२       | 6 80        |
| विभक्तिश्च                  | 8.8.808         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

| सूत्राणि                | सुत्राङ्काः | पृष्ठाङ्काः | सूत्राणि                         | सूत्राङ्काः | पृष्ठाङ्क <u>ाः</u> |
|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------|
| सम्प्रतिम्यामनाघ्याने   | ₹.₹.\$      | 43          | सुप्प्रतिना मात्रार्थे           | 7.8.5       |                     |
| सम्माननोत्सञ्जना०       | १.३.३६      | ४६          | सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे     | 7.8.7       | २५७<br>२४०          |
| संज्ञायाम्              | 7.8.88.     | <b>२९५</b>  | सु पूजांयाम्                     | 2.8.98      |                     |
| संख्ययाऽव्ययासन्नादूरा० | 7.7.74      | ३७६         | स्तोकान्तिकदूरार्थकुच्छाणि क्तेन | 7.8.39      | 588                 |
| संख्यापूर्वो द्विगुः    | 7.8.47      | ३०६         | स्पर्द्वायामाङः                  | 2.3.38      | 388                 |
| संख्या वंश्येन          | 7.8.89      | २६९         | स्पृहेरीप्सितः                   | ₹.४.३६      | 85                  |
| संयोगे गुरु             | 2.8.22      | ११३         | स्वतन्त्रः कर्ता                 | 8.8.48      | 888                 |
| सह सुपा                 | 7.8.8       | २४७         | स्वयं क्तेन                      | 7.8.74      | १७६                 |
| साक्षात्प्रभृतीनि च     | 8.8.98      | १९९         | स्वरितव्रितः कर्त्रभिप्राये०     | 8,3.62      | २७५                 |
| साघकतमं करणम्           | १.४.४२      | १५२         | स्वरितेनाधिकारः                  | 2.3.22      | ८३                  |
| सामि                    | 7.8.70      | २७७         | स्वादिष्वसर्वनामस्थाने           | 8.8.80      | 828                 |
| सिंति च                 | 2.8.25      | १२०         | हलन्त्यम्                        | 2.3.3       |                     |
| सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च  | 7.8.88      | २९३         | हीने                             |             | 22.0                |
| सुप:                    | €08.8.8     | 222         | <b>हक्रोरन्यतरस्याम्</b>         | 32.8.8      | 355                 |
| सुप्तिङन्तं पदम्        | 8.8.88      | 388         | ह्रस्वं लघु                      | 8.8.43      | १७५                 |
|                         |             |             | ल प्रमु                          | 2.8.20      | ११३                 |

प्रसादाद्विश्वनाथस्य त्रिपाठो जयशङ्कारः । कृतवान् 'काशिका'—व्याख्यामपूर्वां 'भावबोधिनोम्' ॥ १ ॥ नत्वा साम्ब शिवं भक्त्या ग्रन्थानालोच्य यत्नतः । वृत्ति प्रस्तौति सम्पाद्य मालवीयः सुधाकरः ॥ २ ॥

# शुद्धाशुद्धिपत्रम्

| <b>यृष्ठाङ्काः</b> ् | पङ्किः | अशुदः                         | युदः                                                 |
|----------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 7                    | 9      | तै० सं० १८.६.१०.              | तै० सं० १.८.६.१०                                     |
| 3                    | हि० ५  | क्रियावचक                     | क्रियावाचक                                           |
| 4                    | हि०-७  | अर्थ घञ् में                  | अर्थ में घन                                          |
| २२                   | १४     | साहसमसाहिसकि                  | साहसमसाहसिकी' (शिशु० ९.५९)                           |
| २५                   | 28     | ॰ अदीव्यन्तिति                | ॰ अदीन्यन्' (शिशु॰ ८.३२) इति ।                       |
| 38                   | २१     | वक्षः' इत्यत्र                | वक्षः' (किरात ० १७.६३) इत्यत्र                       |
| 88                   | १६     | जिगोषवः' इति ?                | जिगीषवः' (किरात॰ २.३५) इति ?                         |
| 40                   | 6      | (घा० पा०)                     | अत्र '(धा॰ पा॰)' इत्यनन्तरं मूलस्य '१४९८ इति         |
|                      |        |                               | ऋचादिपठितस्य । तस्य "इत्यारस्य 'कम् ? गिरति ।        |
|                      |        |                               | इत्यन्तः ग्रन्थः मुद्रणश्रमात् न्यासे प्रक्षिप्तः ।  |
| 49                   | २३     | निपातामिति ।                  | निपातानामिति ।                                       |
| ६५                   | १६     | सनन्ताद्                      | सन्नन्ताद्                                           |
| * 40                 | 4      | उहाञ्चके .                    | <b>अहाञ्चक्रे</b>                                    |
| 56                   | 4      | नैवात्रेको                    | नैवात्रैको                                           |
| ६९                   | १६     | व्यास्येमित्यर्थः ।           | व्यास्येयमित्यर्थः ।                                 |
| 90                   | 88     | सवत्साधे नुरानीयताम्          | सवत्सा घेनुरानीयताम्                                 |
| ७२ .                 | 28     | ण्यन्तावस्थायामेव । विधीयते । | ण्यन्तावस्थायामेव विघेयो ।                           |
| ७२                   | 28     | अनुवादसामयदिवाणौ              | अनुवादसामध्यदिवाणौ                                   |
| 99                   | १३     | निषादिनम्' इति                | निषादिनम्' (शिशु॰ १२:५) इति ।                        |
| 64                   | 28     | एष विधिश्चुरादिणिजन्तात्स्या- | 'एष विधिनं चुरादिण्यन्तात् स्यादिति कश्चन निश्चिनुते |
|                      |        | दिति । कश्चन निश्चुनुते स्म-  | स्म । आप्तवचोऽत्र ।                                  |
|                      |        | अप्राप्त वचनेऽत्र'''।         |                                                      |
| 200                  | १२     | नैवारश्चरः भिति,              | नैऋतश्चरुः म् (मै॰ सं॰ २.६.५) इति ।                  |
| 208                  | 28     | वर्षाम्वै इति                 | वर्षाम्बै इति                                        |
| 306                  | 28     | पितुगृहें इति ?               | पितुर्गृहें (कुमार॰ ५.४३) इति ?                      |
| १०९                  | 28     | इयवङुङ्स्थानी                 | <b>इयवङ्</b> वङ्स् <b>या</b> नो                      |
| ११०                  | 2      | भावने .                       | भानवे                                                |
| ११०                  | '89    | इवर्ण उर्विश्व                | इवर्ण उवर्णश्च                                       |
| ११२                  | 88     | विघीयते ॥ इति ?               | विघीयते ॥ (पराशरस्मृतिः) इति ?                       |
|                      | २७     | सन्ति आनीयन्ते                | सन्ति (आनीयन्ते)                                     |
| १२४                  | २९     | पृथगवस्थिते ॥ इति ।           | पृथगवस्थिते ॥ (वा॰ पा॰ १.५५) इति                     |
| १२६                  |        | स एव मन्यते-                  | स एवं मन्यते                                         |
| १३७                  | ۷ .    | बुघ्यया तत्                   | बुद्ध्या तत् कि (अशे)                                |
| १३७                  | Ę      |                               | 112                                                  |

# [ 308 ]

| पृष्ठाङ्काः | पङ्किः | अशुद्धाः                       | मुद्र।                                                |
|-------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| १३७         | 9      | 'वृच् आवरणे'                   | वृत्र् आवरण                                           |
| १४२         | २२     | शम्बरमन्वविन्दत्',             | शम्बरमन्वविन्दत्' (ऋ० २.१२.११),                       |
| १४५         | १७     | चरुं निवंपेत्,                 | चरुं निवंपेत् (तै० सं० २.३.४.१)                       |
| १४५         | १७ .   | अयक्षत्,                       | अयक्षत् (तै॰ सं॰ ६.५.६.१),                            |
| १४५         | 28     | बहन्तः,                        | वहन्तः (तै॰ सं॰ १.१.५.२),                             |
| १५६         | ३५     | न्यायसम्मतः                    | न्याससम्मतः                                           |
| १६३.        | 4      | यद्यप्यं                       | येद्यप्ययं                                            |
| १७९         | २२     | आद्युदात्ताः' इति              | आद्युदात्ताः' (फिट्सूत्र ४.८०) इति                    |
| 228         | १९     | ० वर्जम्' इति                  | वर्जम्' (फि॰ सू॰ ४.८१) इति                            |
| 200         | . 86   | 'निपाताः' इत्येव               | निपाताः' (फि॰ सू॰ ४.८०) इत्येव                        |
| १९७         | -२६    | अस्तं गच्छति ।                 | यद् अस्तं गच्छति ।                                    |
| २११         | 9      | लिङ्गविपरिणाम,                 | लिङ्गविपरिणामं                                        |
| २१६         | १९     | अधिकार्थवचनेति                 | अधिकार्थंबचनेनेति                                     |
| २२३         | É      | कुर्वाणेसति                    | कुर्वाणे सति                                          |
| २२३         | 84     | युष्मद्युपदे                   | ं युष्मचुपपदे                                         |
| २३८         | 45     | तद्वता सह ॥ इति                | तद्वता सह ॥ (वा॰ प॰ ३.१४.४८) इति ।                    |
| २३९         | १३     | न हीयते ॥ इति .                | न हीयते ॥ (वा॰ प॰ ३.१४.४७) इति।                       |
| 588         | 88     | गोलकः । इति                    | गोलकः । (मनु० ३.१७४) इति                              |
| २४१ .       | १५     | डिच्च'                         | डिच्च' (दश॰ उ॰ १.११८)                                 |
| 588         | 18     | 'मदेश्च' इति                   | 'मदेश्च' (दश० उ० ८.३१) इति                            |
| 740         | 8      | विद्योतते विद्युत्             | विद्योतते विद्युत् ।                                  |
| २५८         | \$     | पञ्चसुत्वेक त्वेकरूपासु        | पश्चमु त्वेकरूपासु                                    |
| २७९         | 28     | नन्वसा                         | नन्वसौ                                                |
| 268         | 2      | गुणवचनेति                      | गुणवचनेनेति                                           |
| २८५         | 9      | वनंनद्या                       | वनं नद्या                                             |
| २८६         | 4      | ० विशदमध्यवहायं                | . विशदमभ्यवहायँ                                       |
| ३१३         | 9      | ० मिति । शिष्छ विशरणे'         | <ul> <li>मिति । 'शिष्ल विशरणे'<sup>9</sup></li> </ul> |
| 3 2 3       | 20 .   | ॰ मिति । शिष्ख शेषणे'          | ॰ मिति । 'शिष्छ शेषगे'                                |
| 233         | 78     | एहि द्वितियेति                 | एहि•द्वितीयेति                                        |
| ३६२         | १७     | 'यो जात एव पर्यभूषत्'          | 'यो जात एवं पर्यभूषत्' (ऋ०२.१२.१)                     |
| ३६२         | 20     | 'यः शम्बरमन्वविन्दत्           |                                                       |
| ३६२         | 80     | योऽन्तरिक्षं विममे             | 'यः शम्बरम्''' अन्वविन्दत्' (ऋ० २.१२.११)              |
| 260         | 2      | केशोषुकेशोषु                   | 'योऽन्तरिक्षं विसमें' '''(ऋ॰ २.१२.२)                  |
| <b>163</b>  | १७     |                                | केरोषु केरोषु                                         |
| - Karl      |        | पुरुषं पशुं वैवस्वतो न तृप्यति | पुरुषं जगत् । वैवस्वतो न तृष्यति पञ्चभिर्मानवैर्यमः । |
|             | 4      | सुराया इव दुमंदीति ।           | (तै॰ आ॰ ६.५.४)                                        |

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



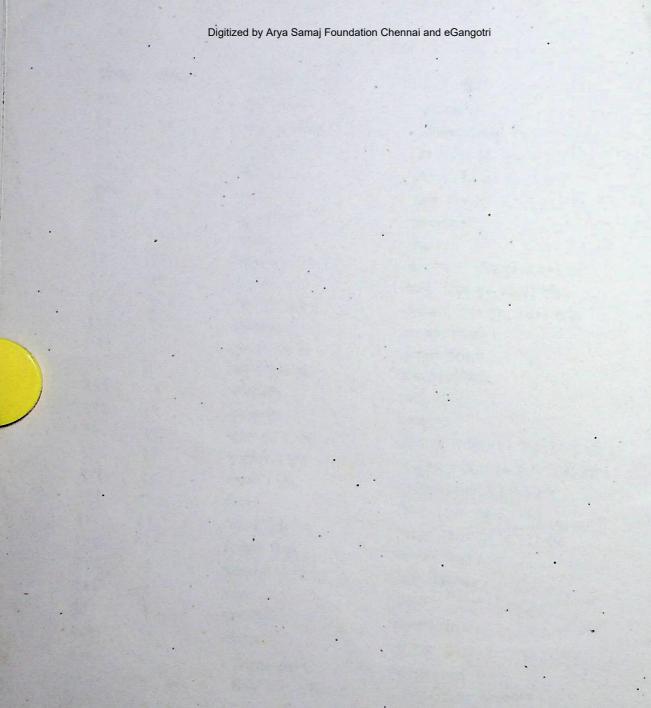

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

